



# अथर्व वे द का

तृतीय भाग [काण्ड ७ से १०]

लेखक

महामहोपाध्याय पं. श्रीपाद दामोद्र सातवलेकर विद्यामार्तण्ड, साहित्यवाचस्पति, गीतालंकार





73550

RTB 98.4 30.3:8

STATE SERVE WITTEN STATE FRANCE STATE STAT



73550

पुस्तकालय पेगाग गुस्स्त कामडी किन्दिर्वालयं, हरिद्वार वर्ग संख्या. ... इंगत संख्या. ... प्रतक वितरण है तिथि नीवे अफित इस तिणि मिलत 15 दिवन तक पह नुस्त पुस्तकालय में वापिस अं जानी चाहिये। अन्य 1 ह पैसे के हिसाव से वलन्य दण्ड देय होर

स्मिन निर्

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar





#### तृतीय भाग

( अथर्ववेदके काण्ड ७ से १० तक )

[ मूल मंत्र, अर्थ, स्पष्टीकरण और सुभाषितोंका संग्रह और उनके उपयोग करनेकी विधिके साथ ]

लेखक

पं. श्रीपाद दामोद्र सातवलेकर अध्यक्ष- स्वाध्याय मण्डल, साहित्य-वाचस्पति, गीतालङ्कार

स्वा ध्या य म ण्ड ल, पा र डी



#### अकाशक :

वसन्त श्रीपाद सातवलेकर, बी. ए., स्वाध्याय मंडल, पोस्ट- 'स्वाध्याय मंडल (पारडी)' पारडी [जि. सूरत]

संवत् २०१५ : शक १८८० : सन् १९५८



तृतीय वार

सुद्रकः वसन्त श्रीपाद सातवलेकर, वी. ए., भारत-सुद्रणालय, स्वाध्याय मंडल, पास्ट- 'स्वाध्याय मंडल (पारडी)' पारडी [जि. सूरत]





73550

# अथर्ववेदके सुभाषित



'सुधाणित' सर्वदा ध्यानमें धरने योग्य वेदमंत्रके मननीय विभाग हैं। ये वेदके सारभूत भाग हैं। ये यदां विषयवार वर्गांकरणके साथ अर्थके समेत दिये हैं। केखक, वक्ता, संपादक, प्रचारक, उपदेशक आदिकोंके उपयोगमें ये अच्छी तरह आ सकते हैं। इनका वारंवार वैयक्तिक अथवा सामृद्धिक उच्चारण करनेसे करनेवालों तथा सुननेवालोंके मनोंपर बढा इष्ट परिणाम हो सकता है। इससे वैदिक धर्मका अच्छा प्रचार हो सकता है और मानवी जीवनमें वैदिक धर्म आनेके किये यह एक सुगम साधन हो सकता है।

शागेक सुभाषितों के प्रकरणों में मुख्य सुभाषित और उनमें जो भाग वैयक्तिक अथवा सामूदिक उचारणों आ सकते हैं, वे बताये हैं। ये सुभाषित अनेक हैं, इतने दी हैं ऐसी बात नहीं और एक मंत्रके अनेक सार्थ विभाग करनेसे ये और अनेक दो सकते हैं। पाठक इनका उपयोग करते जायमे तो उनको इनकी उपयुक्तता विदित हो सकती है।

#### ब्रह्म

तृतीयेन ब्रह्मणा वात्रुघानाः (७)१११) — तृतीय ब्रह्मः ज्ञानसे बढते रहते हैं।

ब्रह्मेनद् विद्यात् तपसा विपश्चित् (८।९।३) — ज्ञानी तपसे जाने कि यह बह्म है।

द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं तृक्षं परि षस्व-जाते, तयोरन्यः पिष्पलं स्वाद्वत्ति, अनश्चन्न-न्यो अभि चाकशाति (९१९१२०)— दो उत्तम पंखवाले मित्र पक्षी (जीव भौर शिव) एक वृक्ष पर बेठे हैं, उनमें एक मीठा फळ खाता है, दूसरा न खाता हुआ प्रकाशता है। आस्तो अक्षरे परमे व्योमन्, यस्मिन्देवा अधि विश्वे निषेदुः, यस्तन्न वेद किमृचा करिष्यति, य इत्तद्विदुस्ते अमी समासते (९११०११८)— परम आकाशमें रहनेवाले ऋचाओं के अक्षरोंमें सब देव रहते हैं। जो यह नहीं जानता वह ऋचासे क्या करेगा, जो वह जानते हैं वे उत्तम स्थानमें विराजते हैं।

इन्द्रं मित्रं वरुणमग्निमाहुरथो दिन्यः स सुपर्णो गरुत्मान्, एकं सत् विमा वहुधा वदन्ति, अग्नियमं मातिरिश्वानमाहुः (९११०१२८)— एक ही सत् है, उसको ज्ञानी अनेक नामोंसे पुकारते हैं, उसको इन्द्र, मित्र, वरुण, अग्नि, दिन्य, सुपर्ण, गरुत्मान्, यम, मातिरिश्वा कहते हैं।

ब्रह्म श्रोतियमामोति, ब्रह्ममं परमेष्टिनम् (१०१२। २१) — ज्ञान विद्वानुको प्राप्त करता है, ज्ञान ही परमेष्ठी प्रजापितको जानता है।

ब्रह्म देवां अनु क्षियति, ब्रह्म दैवजनीर्विदाः, ब्रह्मेदम-न्यन्नक्षत्रं, ब्रह्म सत् क्षत्रमुच्यते (१०१२१३) — ब्रह्म देवेंकि साथ रहता है, ब्रह्म दिन्य जनरूपी प्रजामें वसता है, ब्रह्म ही न नाग्न पानेवाला है और ब्रह्म ही सन्ना क्षात्र तेज हैं।

ब्रह्मणा भूमिविहिता ब्रह्म द्यौरुत्तरा हिता। ब्रह्मेद् मूर्ध्वे तिर्यक् चान्तरिक्षं व्यचो हितम् (१०१२। २५)— ब्रह्मने पृथिवी बनायी, ब्रह्मने ही खुडोक जपर रखा भौर अन्तरिक्षमें ब्रह्म ही तिरच्छा भौर चारों भोर फैडा है। मूर्धानमस्य संसीव्याथवी हृद्यं च यत्, मस्तिष्काः दूर्ध्वः प्रेरयत् पवमानोऽधि शीर्षतः (१०१२। २६)— सिर और इदयको योगी सीता है, और मसक्ते अवर प्राणको चलाता है।

तद्वा अथर्वणः शिरः देवकोशः समुन्तितः (१०१२। २७) — वह अथर्वाका सिर देवोंका खजाना सुर-क्षित है।

सर्वा दिशः पुरुष आ वभूव (१०१२१२८)— सब दिशाओं में यह पुरुष है।

यो वै तां ब्रह्मणो वेद अमृतेनावृतां पुरं, तस्मै ब्रह्म च ब्राह्माश्च चश्चः प्राणं प्रजां ददुः (१०।२।२९) — अमृतसे आवृत इस ब्रह्मकी नगरीको जो जानता है उसको ब्रह्म और अन्य देव चश्च, प्राण (दीर्घायु) और सुप्रजा देते हैं।

न वै तं चक्षुर्जहाति न प्राणी जरसः पुरा, पुरं यो ब्रह्मणी वेद यस्याः पुरुष उच्यते (१०१२।३०) — जो ब्रह्मकी इस नगरीको जानता है उसको न कांख कौर न प्राण वृद्धावस्थाके पूर्व छोडते हैं।

अष्टा चका नवद्वारा देवानां पूरयोध्या, तस्यां हिर-ण्ययः कोद्यः स्वर्गो ज्योतिषावृतः (१०।२।३१) — षाठ चक और नौ द्वार जिसमें है ऐसी यह देवोंकी नगरी है, उसमें सुवर्णका खजाना, तेजसे भरा हुआ स्वर्ण ही है।

तिसम् हिरण्यये कोशे ज्यरे त्रिप्रतिष्ठिते, तिसमन् यद्यक्षमात्मन्वत् तद्वे ब्रह्मविदो विदुः ( १०१२। ३२)— उस तेजस्वी हृदयकोशर्में, तीन काधारोंसे रहे स्थानमें को कात्मावान् प्जनीय देव है, उसको ब्रह्मज्ञानी जानते हैं।

प्रभाजमानां हरिणां यशसा संपरीवृतां, पुरं हिर-ण्यर्थी ब्रह्मा विवेशापराजिताम् (१०१२१३) — तेजस्वो, यशसे घिरी, मनका हरण करनेवाली सुवर्णमय अपराजित नगरीमें ब्रह्मा प्रवेश करता है।

इन सुमाषितों में इनसे भी छोटे दुकडे सुभाषितके समान उपयोगमें लाये जा सकते हैं, देखिये—

ब्रह्मणा चानुधानाः — ब्रह्मज्ञानसे वृद्धि प्राप्त करते हैं। ब्रह्मनद्विद्यात् — ब्रह्मको जाने। ऋचो अक्षरे ... देवा ... निषेदुः — वेदमंत्रके अक्षरमें देव रहते हैं।

एकं सत्— एक सत् है।

ब्रह्म श्रोत्रियं आप्नोति — ज्ञान वेदके विद्वान्को प्राप्त
होता है।

बहा देवां अनु क्षियति — बहा देवोंके साथ रहता है।

शिरः देवकोशः — सिर देवोंका खजाना है।
सर्वा दिशः पुरुषः — सब दिशाओं में पुरुष है।
नवद्वारा देवानां पूः — नो द्वारोंवाठी देवोंकी नगरी है।
पुरं हिरण्ययों ब्रह्मा विवेश — सुवर्णमय नगरीमें ब्रह्मा
प्रविष्ट होता है।

इस तरह पूर्वोक्त बड़े सुभाषितोंसे ऐसे भनेक छोटे छोटे सुभाषित तैयार होते हैं। ये व्यक्तिशः भथवा संघशः जपे या भजन किये जा सकते हैं, भौर ऐसा करनेसे करनेवालों भौर सुननेवालोंको बड़ा लाभ हो सकता है।

#### ईश्वर

प्रपथे पथां अज्ञिन ए पूषा प्रपथे द्वः प्रपथे पृथिव्याः (७।१०।१) — गुलोकके, अन्तरिक्षके, और पृथि-वीके मार्गमें सबका पोषणकर्ता ईश्वर प्रकट होता है।

उभे आभि प्रियतमे सधस्थे आ च परा च चरित प्रजानन् — दोनों अत्यंत प्रिय स्थानों में सबको ठीक तरह जानता हुआ वह ईश्वर विचरता है।

पूषेमा आशा अनु वेद सर्वाः— (७१९०१) - सबका पोषणकर्ता ईश्वर सब दिशा उपदिशाओं को जानता है। स्रो अस्मा अभयतमेन नेषत्— वह हम सबको निर्भ-

यताके मार्गसे के जाता है।

स्वस्तिदा आघृणिः सर्ववीरोऽप्रयुच्छन् पुर पतु
प्रजानन्— वह प्रभु सबका कल्याण करनेवाला,
तेजस्वी, सबसे अधिक वीर प्रमाद न करता हुआ।
हमारा नेता हो।

अभित्यं देवं सवितारं ओण्योः कविकतुम्। अर्चामि सत्यसवं रत्नघां अभि प्रियं मतिम् (७१९५१) — सबकी रक्षा करनेवाले, खुलोक बीर मूलोकके सत्यादक, जानी बीर ग्रुभ कर्मकर्ता, सत्यप्रेरक, रतन-धारक, मनन करने योग्य बीर प्रिय अस देवकी में पूजा करता हूं।

- ऊर्ध्वा यस्यामितभा अदिद्युतत् सविमानि (७१९५२)
   जिसका अपरिमित तेज उसकी आज्ञानुसार उपर
  फैल रहा है।
- हिरण्यपाणिः अमिमीत सुऋतुः ऋपात् स्वः उत्तम कर्म करनेवाला, सुवर्णके समान किरणवाला प्रभु अपने तेजको फैलाता है।
- सावीहिं देव प्रथमाय पित्रे ( ७।१५।३ )— हे देव ! प्रथम पालन करनेके लिये तुमने यह उत्पन्न किया है।
- वर्ष्माणमस्मै चरिमाणमस्मै— इसके किये उत्तम देह और उत्तम श्रेष्ठता दे दो।
- अथास्मभ्यं सवितर्वायाणि दिवोदिव आ सुवा भूरि पथ्वः — दे सबके उत्पन्नकर्ता देव ! हमारे छिये पतिदिन उत्तम धन और बहुत पशु मिर्छे।
- दसूना देवः सविता वरेण्यो दधद्रत्नं दक्षं पितृभ्य आयूंषि (७१९५४) — हे सबके उत्पादक दमनसे मनको स्वाधीन रखनेवाळे त् श्रेष्ठ देव ! रक्षकोंको त् रतन, बळ और बायु देता है।

ममददेनं - इसको आनंदिव रख।

- परिज्ञा चित् क्रमते अस्य धर्माण परिश्रमण करने-वाळा इसके बाजामें रहकर श्रमण करता है।
- तां सवितः सत्यसवां सुचित्रामाहं वृणे सुमतिं विश्ववाराम् (७११६११) — हे सबके उत्पादक देव! में सत्यकी प्रेरणा करनेवाली विलक्षण, रक्षा करनेवाली उत्तम बुद्धिको प्राप्त करता हूं।
- यामस्य कण्वो अदुहत् प्रपीनां सहस्रधारां महिषो भगाय— जिस सहस्र धाराशोंसे पुष्ट करनेवाली शक्तिको इसके पृथ्वयंके लिये बलवान् ज्ञानी दुइता है- प्राप्त करता है।
- प्रजापतिर्जनयति प्रजा इमाः (७।२०।१) प्रजापालक ईश्वर इन सब प्रजाशोंको उत्पन्न करता है।
- धाता दधातु सुमनस्यमानः धारक देव उत्तम मनसे सबका धारण करे।
- समेत विश्वे वचसा पति दिव एको विभूरतिथि-र्जनानाम् (७१२२१९) — गुडोकके खामीके पास सब अपनी स्तुतिसे चळो, वह एक है और सब जनोंका वह आतिथिवत् सरकारके योग्य है।

- विष्णोर्नु कं प्रावीचं वीर्याणि यः पार्थिवानि विममें रजांसि (७१२७१) — सर्वे व्यापक परमारमाके पराक्रमाँका हम वर्णन करते हैं जो पृथ्वीपरके लोगोंको विशेष रीतिसे निर्माण करता है। •
- यो अस्कभायदुत्तरं सघस्यं -- जिसने जपस्का नाकाश फैनाया है।
- यस्योरुषु त्रिषु विक्रमणेषु अधिक्षियन्ति भुवनानि विश्वा (७।२७।३) — जिसके तीन विक्रमोर्ने सब विश्व भुवन रहते हैं।
- उरुक्षयाय नस्कृधि— इमारे विशेष निवासके लिये सहाय कर।
- विष्णुर्गोपा अदाभ्यः ( ७१२७)५ ) न्यापक देव संरक्षक और न दबनेवाला है।
- तद् विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः, दिवीव चक्षुराततम् (७।२७।७) — वद व्यापक देवका परम पद है, जो ज्ञानी छोग सदा देखते हैं, जैसा दुछोकमें सूर्यं प्रकाशता है:
- बृहस्पतिर्नः परि पातु पश्चादुतोत्तरसाद्घरादघायोः (७१५३११) — ज्ञानपित पीछेसे, नीचेसे जौर जपरसे हमारा पापीसे रक्षण करे।
- इन्द्रः पुरस्तादुत मध्यतो नः सखा सखिभ्यो वरीयः कृणोतु— मित्र इन्द्र आगेसे और बीचसे इमें मित्रोंसे भी श्रेष्ठ बनावें।
- यो अग्नौ रुद्रो यो अप्तु अन्तर्य ओपधीर्वीरुध आविवेश, य इमा विश्वा भुवनानि चाक्ल्पे तस्मै रुद्राय नमो अस्त्वग्नये (७१२११)—जो अग्निमें, जलोंमें, औषधिवनस्पतियोंमें है, जो सब भुवनोंको रचता है, उस अग्निस्टर रुद्र देवको नमस्कार है।
- यत् परममवमं यच मध्यमं प्रजापितः सस्जे विश्वरूपं, कियता स्कम्भः प्रविवेश तत्र यन्न प्राविशत् कियत् तद् वभूव। (१०१७/८)— प्रजापालकने उत्तम और मध्यम विश्वरूप निर्माण किया, उसमें सर्वाधारने कितना प्रवेश किया और वह प्रविष्ट नहीं हुमा वह कितना है।
- कियता स्कम्भः प्रविवेश भूतं कियद् भविष्यद्न्वाः शयेऽस्य (१०।७।९)— सर्वावार ईश्वर भूतः

कालमें बने हुएमें कितना प्रविष्ट हुआ। आरे भविष्यमें होनेवालेमें कितना प्रविष्ट होगा।

एकं यदंगमक्रणोत्सहस्त्रधा कियता स्कम्भः प्र जिवेश तत्र (१०।७।९)—अपने एक अंगको जिसने सहस्रधा विभक्त किया ( और यह विश्व बनाया ) उसमें सर्वाधार कितना प्रविष्ट हुआ है ?

यत्र लोकांश्च कोशांश्च आपो ब्रह्म जना विदुः, असच यत्र सचान्तं स्कंभं तं ब्र्हि कतमः स्विदेव सः। (१०।७।१०) — जहां लोक, कोश, जल है वह ब्रह्म है ऐसा लोग जानते हैं, असत् व सत् जहां मिला है वह सर्वाधार है वह अत्यंत आनन्दमय है।

यस्मिन् भूमिरन्तिरक्षं द्योर्थस्मित्रध्याहिता, यत्राग्नि-श्चन्द्रमाः सूर्यो वातिस्तिष्ठन्त्यार्पिताः स्कम्भं तं ब्रूहि कतमः स्विदेव सः। (१०।७।१२)— जिसमें भूमि, अन्तिरक्ष, द्यु, अग्नि, चन्द्र, सूर्व रहे हैं वह सर्वाधार है, वही आनन्दमय है।

यस्य त्रयस्त्रिशहेवा अंगे सर्वे समाहिताः, स्कंभं तं ब्रूहि कतमः स्विदेव सः (१०।७।१३) — जिसके शरीरमें तैतीस देव रहते हैं, वही सर्वाधार परमेश्वर असंत आनन्दमय है।

ये पुरुषे ब्रह्म विदुः ते विदुः परमेष्टिनम् (१०।७।१७)

— जो पुरुष शरीरमें ब्रह्म जानते हैं वे परमेश्वरको
जानते हैं।

यो नेद परमेष्टिनं, यश्च नेद प्रजापति, ज्येष्ठं ये ब्राह्मणं निदुः ते स्कभं अनुसंनिदुः (१०।७।१७)

— जो परमेष्ठी, प्रजापित तथा ज्येष्ठ ब्रह्मको जानते हैं।

यसाहचो अपातक्षन्, यजुर्यसादपाकषन्, सामानि यस्य लोमानि, अथर्वाङ्गिरसो मुखं स्कंभं तं बृद्दि कतमः स्विदेव सः (१०।७।२०) — जिससे ऋचाएं हुई, यजु जिससे बने, साम जिसके कोम हैं, अथर्वा, अंगिरस जिसका मुख है, वह सर्वाधार है और वही असंत आनन्दस्वरूप है।

यत्रादित्याश्च रुद्राश्च वसवश्च समाहिताः, भूतं च यत्र भव्यं च सर्वे लोकाः प्रतिब्ठिताः, स्कंभं तं वृद्दि कतमः स्विदेव सः (१०।७।२२)— जिसमें वसु, रुद्र और आदित्य रहे हैं, भूतभविष्य और सब लोक जहां रहे हैं, वह सर्वाधार परमेश्वर अत्यंत आनन्दमय है।

यस्य त्रयास्त्रिशादेवा निधि रक्षनित सर्वदा (१०।७।२३) -तेतीस देव जिसके खजानेका रक्षण सर्वदा करते हैं।

यत्र देवा ब्रह्मविदो ब्रह्म ज्येष्ठमुपासते, यो वै तान् विद्यात् प्रत्यक्षं स ब्रह्मा वेदिता स्यात् (१०।७।२४) — जहां ब्रह्मज्ञानी श्रेष्ठ ब्रह्मकी उपासना करते हैं, जो उसको प्रत्यक्ष जानता है वह ज्ञानी ब्रह्मा होगा।

यस्य त्रयस्त्रिशदेवा अंगे गात्रा विभेजिरे, तान् वै त्रयस्त्रिशदेवान् एके ब्रह्मविदो विदुः (१०१७१२७)— जिसके अंगमें तैतीस देव अवयव बनकर रहे हैं, उन तैतीस देवोंको अकेले ब्रह्मज्ञानी जानते हैं।

स्कामें लोकाः स्कामें तपः स्कामें ऽध्यृतमाहितम् (१०।७।२९)— सर्वाधार परमेश्वरमें लोक, तप स्वीर ऋत रहा है।

नाम नामा जोहवीति पुरा सूर्यात् पुरोवसः। यदजः प्रथमं संबभ्व स ह तत् स्वराज्यिमयाय यसान्नान्यत् परमस्ति भृतम्। (१०१७११)-सूर्योदयके पूर्व और उषःकालके पूर्व जो ईश्वरका नाम केता है, जो अजन्मा आत्मा ईश्वरके साथ संगत होता है, उसको वह स्वराज्य प्राप्त होता है जिससे अधिक श्रेष्ठ कुल भी नहीं है।

यस्य भूमिः प्रमाऽन्तिरिक्षमुतोद्रम्, दिवं यश्चके मुर्घानं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः (१०।७।३२) — भूमि जिसका पांव, बन्तिरिक्ष उदर कीर चुमस्तक है, उस श्रेष्ठ ब्रह्मके क्रिये मेरा नमस्कार हो।

यस्य सूर्यश्चक्षः चन्द्रमाश्च पुनर्णचः, अग्नि यश्चक आस्यं तस्मे ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः (१०१०१३३) — जिसका सूर्य एक भांख है, भौर चन्द्र दूसरा भांख है, अग्नि जिसका मुख है, उस भ्रेष्ठ ब्रह्मके लिये नमस्कार करता हूं।

यस्य वातः प्राणापानौ चक्षुरंगिरसोऽभवन्, दिशो यश्चके प्रज्ञानीः तसौ ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः (१०।७।३४)— वायु जिसके प्राण अपान है, अंगिरस जिसके आंख है, दिशाएं जिसके ज्ञानसाधन (कान) हैं उस श्रेष्ठ ब्रह्मके छिये मेरा प्रणाम है।

स्कम्भो दाधार द्यावापृथिवी उभे इमे स्कम्भो दाधार उर्वन्तिरिक्षम्। स्कम्भो दाधार प्रदिशः षडुर्वीः स्कम्भ इदं विश्वं भुवनमा विवेश (१०।७।३५) सर्वाधार परमेश्वरने द्यु, पृथिवी, बढा अन्तिरिक्ष, छः दिशा-उपदिशाएं, धारण की हैं, वही सर्वाधार इस भुवनमें न्यापक है।

महद्यक्षं भुवनस्य मध्ये तपिस कान्तं सिळिलस्य पृष्ठे, तिसिन् श्रयन्ते य उ के च देवाः, वृक्षस्य स्कन्धः परित इव शाखाः (१०।७।३८)— बढा पूजनीय देव भुवनके मध्यमें है, तापमें वह कान्ति करता है, और वह जलके पृष्ठभागमें भी है, उसीके आश्रयसे सब देव रहते हैं। जैसे वृक्षके भाश्रयसे उसकी शाखाएं रहती हैं।

यस्मै हस्ताभ्यां पादाभ्यां वाचा श्रोत्रेण चक्षुषा, यस्मै देवाः सदा विंछ प्रयच्छन्ति विमितेऽ-मितं स्कंभं तं बूहि कतमः स्विदेव सः (१०।७।३९)— जिस अपित्मितके छिये सब देव अपने हाथों, पावों, वाचा, कान और आंखसे अपिर-मित बिंछ देते हैं, वह सर्वाधार परमेश्वर है, वह अत्यंत आनन्दमय है।

अप तस्य हतं तमो, व्यावृत्तः स पाप्मना, सर्वाणि तस्मिन् ज्योतींषि यानि त्रीणि प्रजापतौ (१०।७।४०) उसका अन्धकार दूर हुआ, पापसे वह दूर हो चुका, प्रजापतिमें जो तीन ज्योतियां हैं वे उसमें होती हैं।

यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति, स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः (१०।८।१)-जे भूत भौर भविष्य सबका अधिष्ठाता है, जिसका प्रकाश स्वरूप है, उस श्रेष्ठ ब्रह्मके लिये नमस्कार है।

एकचक्रं वर्तत एकनेमि सहस्राक्षरं प्र पुरो नि पश्चा, अर्धेन विश्वं भुवनं जजान यदस्यार्धं क तद्वभूव (१०।८।७)— एक चक्र है, उसकी एक नामि है, हजार आरे हैं, वे आगे-पीछ होते हैं। आधेसे सब भुवन बना है, जो दूसरा अर्ध है वह कहां है ? तिर्यग्वितश्चमस ऊर्ध्वयुप्तः तस्मिन् यशो निहितं विश्वरूपं, तत्रासत ऋषयः सप्त साकं येक्षस्य गोपा महतो वभृद्यः (१०१८।९)— तिरहा मुखवाला एक लोटा है, उसका नीचेका भाग जपर है, उसमें विश्वरूप यश है, वहां सात ऋषि रहते हैं वे इस महान्के रक्षक हैं।

प्रजापतिश्चरति गर्भे अन्तः, अजायमानो बहुधा वि जायते (१०/८/१३)— प्रजापति गर्भमें संचार करता है, न जन्मनेवाला अनेक प्रकारसे जन्मता है।

पर्यन्ति सर्वे चक्षुपा न सर्वे मनसा विदुः (१०।८।१४) — सब बांबसे देखते हैं, पर सब मनसे नहीं जानते।

यतः सूर्य उदेति, अस्तं यत्र च गच्छति, तदेव मन्येऽहं ज्येष्ठं तदु नात्येति किंचन (१०१८।१६) — जहां से सूर्य उदय होता है और जहां अस्त होता है, में जानता हूं कि वही श्रेष्ठ है और उसका अति-कमण कोई कर नहीं सकता।

इयं कल्याण्यज्ञरा मर्त्यस्यामृता गृहे (१०।८।२६)-यह कल्याण करनेवाळी मर्त्यके घरमें अमर देवता है।

एको ह देवो मनसि प्रविष्टः प्रथमो जातः स उ गर्भे अन्तः (१०।८।२८)— एक देव मन्में प्रविष्ट होकर रहा है, वह एक वार जन्मा, पर वह फिर गर्भमें आया है।

पूर्णात् पूर्णमुद्चाति पूर्णं पूर्णंन सिच्यते, उतो तद्य विद्याम यतस्तत्परिषिच्यते (१०१८।२९)— पूर्णंसे पूर्णं बाहर आता है, पूर्णंसे पूर्णं सींचा जाता है, अब आज हम वह जाने कि जहांसे वह सींचा जाता है।

अन्ति सन्तं न जहाति अन्ति संतं न पदयति (१०।८।३२)— पास होनेपर वह छोडता नहीं, पास होनेपर भी वह दीखता नहीं।

देवस्य पदय काव्यं न ममार न जीर्यति — देवका काव्य देखो, वह मरता नहीं और न वह जीणे होता है।

यो विद्यात्सूत्रं विततं, यस्मिन्नोताः प्रजा इमाः । सूत्रं सूत्रस्य यो विद्यात् सविद्याद् ब्राह्मणं महत् (१०।८१३७) — जो फैडा हुना धागा जानता है, जिसमें ये सब प्रजा पिरोयी है। सूत्रका सूत्र जो जानता है वह बढा ब्रह्म जानता है। वेदाहं सूत्रं विततं यस्मिन्नोताः प्रजा इमाः, सूत्रं सूत्रस्याहं वेदाथो यद् ब्राह्मणं महत् (१०।८। ३८)— में फंछा हुआ सूत्र जानता हूं जिसमें सब प्रजा प्रोयी है, सूत्रका सूत्र में जानता हूं जो बढा

बहा है।
पुण्डरीकं नवद्वारं त्रिभिर्गुणेभिरावृतं, तस्मिन्
यद्यक्षमात्मन्वत् तद्वे ब्रह्मिवदे। विदुः (१०।८।
४३)— नौ द्वारोंवाला कमल है, तीन गुणोंसे वह
वेश है, उसमें पूजनीय देव है, उसे ब्रह्मज्ञानी
जानते हैं।

इन सुभाषितोंसे छोटे सुभाषित बनते हैं वह देखिये— स्विस्तिदा ... सर्ववीरः — सबमें वीर कल्याण करता है। अर्चामि सत्यसर्व — सत्य प्रेरककी पूजा करता हूं। उद्मी यस्यामितभी — जिसका अपिमित तेज उत्तर फैंडा है।

सुकतुः कृपात् स्वः — उत्तम कर्म करनेवाला प्रभु अपने तेजको फैलाता है।

वरिमाणमस्मै इस प्रमुकी श्रेष्ठता है। देवः सविता द्धद्रत्नं सबको प्रसवनेवाला देव रत्नोंको देता है।

अहं वृणे सुमिति — में उत्तम मित प्राप्त करता हूं।
प्रजापतिर्जनयित प्रजाः — ईश्वर प्रजा उत्पन्न करता है।
घाता दघातु — धारक देव सबको धारण करे।
एको विभूः — एक ही ब्यापक देव है।
विष्णोर्नु कं प्रावोचं वीर्याणि — ब्यापक ईश्वरके पराक्रम
में वर्णन करता हूं।

यस्य विक्रमणेषु अधिक्षियन्ति भुवनानि विश्वा — जिसके विक्रमोंमें सब विश्व रहे हैं।

विष्णुर्गोपाः— परमेश्वर रक्षक है। विष्णोः परमं पदं— ब्यापक देवका श्रेष्ठ स्थान है। बृहस्पतिर्नः परिपातु— ज्ञानका देव हमारा रक्षण करे। प्रजापतिः सस्जे विश्वरूपं— परमेश्वरने यह विश्वरूप

एकं यदंगं अकृणोत्सहस्त्रधा — जिसने अपना एक अंग सहस्रधा विभक्त किया।

कतमः स्विदेव सः — वह परमेश्वर ष्रत्यंत ष्रानंदपूर्ण है। यस्य त्रयास्त्रिशहेवा अंगे सर्व समाहिताः — तैतीस

देव जिसके अंगोंमें रहे हैं।
पुरुषे ब्रह्म विदु:— मानव शरीरमें ब्रह्म जानते हैं।
ब्रह्मा वेदिता स्थात्— ब्रह्मा ज्ञाता होता है।
नाम नामना जोहवीति— नाम जो केता हैं, नामजप

यस्य सूर्यश्चिक्षः — सूर्य जिसका बांख है। अग्नि यश्चक आस्यं — बानिको जिसने मुख बनाया है। महद्यक्षं भुवनस्य मध्ये — भुवनके मध्यमें बडा पूज्य

देव है। अप तस्य हतं तमः — उसका अज्ञान दूर हुआ। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः — उस श्रेष्ठ ब्रह्मके किये

विश्वं भुवनं जजान नवह सब भुवनोंको उत्पन्न करता है।
प्रजापितिश्चरित गर्भे — ईश्वर सबके गर्भमें विचरता है।
न सर्वे मनसा विदुः — मनसे सब ठीक तरह जानवे
नहीं।

तदु नात्येति कश्चन— उस प्रभुका कोई अतिक्रमण नहीं करता।

मर्त्यस्यामृता गृहे — मर्खके घरमें ( शरीरमें ) यह अमर

एको ह देवो मनसि प्रविष्टः — एक देव मनके अन्दर है।
पूर्णात्पूर्ण उदचति — पूर्णसे पूर्ण उत्पन्न होता है।
आन्ति सन्तं न पश्यति — पास होनेपर भी (प्रभुको)

देखता नहीं।
देवस्य पश्य काव्यं — देवका यह काव्य देखो।
यक्षमान्वत् — श्रात्मावान् देव ही पूजनीय है।
ब्राह्मणं महत् — ब्रह्म सबसे वडा है।
सूत्रं विततं — एक सूत्र सर्वत्र फैठा है (वह ब्रह्म है)।
यस्मिन्नोताः प्रजाः — जिसमें यह सब प्रजा प्रोयो है।
न ममार, न जीर्यति — वह मरता नहीं, श्रीर जीर्ण
नहीं होता।

प्रथमो जातः — वह (प्रभु) सबसे पहिले प्रकट हुआ है। इयं कल्याणी अजरा — यह (प्रभुशक्ति) कल्याण करनेवाली और जीर्ण न होनेवाली है।



इस तरह छोटे सुभाषित जवर दियं बहे सुभाषितोंसे बनंत हैं। जो व्यक्तिशः या संघशः बोळनेके योग्य हैं। पाठक इनको वारंवार पढ कर देखें। इस तरह वारंवार करनेसे जो बोळनेवाळोंके मनपर अपूर्व परिणाम होता है वह विशेष महत्त्वका है। करनेवाळोंको ही इनका अनुभव हो सकता है।

#### दीर्घाय

दीर्घमायुः कृणोतु मे ( ७।३३।१) — वह मंरी दीर्घ षायु करे।

सं मायमिशः सिञ्चतु प्रजया च धनेन च दीर्घमायुः कृणोतु मे ( ७१३४।१)— यह अप्रि मुझे प्रजा और धनसे युक्त करे और मेरी दीर्घ आयु करे।

प्रत्योहतामिश्वना मृत्युमस्मद् देवानामग्ने भिषजा शर्चाभिः ( ७।५५।१ ) हे देवोंके वैद्यो अधिनी ! अपनी शक्तियोंसे इससे मृत्युको दूर करो।

यमस्य · अभिशस्तेरमुञ्चः — यमके यातनाओंसे मुक्त कर।

दातं जीव दारदो वर्धमानः (७।५५।२) बढता हुना सौ वर्ष जीवो।

आयुर्यत्ते अतिहितं पराचैरपानः प्राणः पुनरा ताचितां — दिरोधी कारणोंसे जो तुम्हारी बायु घट गयी है, उस स्थानपर प्राण और बपान पुनः संचार करें।

मेमं प्राणो हासीनमो अपानोऽवहाय परा गात् (७।५५१४) — प्राण और अपान इसे छोडकर न चला जावें।

सप्तर्षिभ्य एनं परि ददामि त एनं खस्ति जरसे वहन्तु— सप्तर्षियोंको में इसे देता हूं वे इसकी कल्याण करके मृद्धावस्थातक ले जांय।

प्र विद्यातं प्राणापानावन ख्वाहा विव वर्जा, अयं जिरम्णः शेवधिरिष्ट इह वर्धताम् ( ७१५५१५ ) — जैसे बेल गोशालामें घुसते हैं वैसे प्राण अपना इसमें घुमें। यह वार्धक्यका खजाना है। यह विनष्ट न होकर बढे।

आ ते प्राणं सुवामासि परा यक्ष्मं सुवामि ते (७।५५) ६ —तेरे जन्दर प्राणको प्रेरता हूं, और रोगको दूर करता हूं।

२ [अथ. प. भा. ३]

अन्तकाय मृत्यचे नमः, प्राणा अपाना इह ते रम.
न्ताम् (८।१।१)-- अन्त करनेवाले मृत्युको
नमस्कार है, प्राण और अपान तेरे कारीरमें यहां
रमते रहें।

इहायमस्तु पुरुषः सहासुना — यद पुरुष यहाँ शाणके । साथ रहे।

इह तेऽसुरिह प्राणः इहायुरिह ते मनः ( ८।१।३ )-यहां तेरा प्राण, तेरी आयु और यहां तेरा मन रमे।

उत्क्रामातः पुरुष माच पत्थाः ( ८११)४ )— हे पुरुष ! तु ऊपर चढ, मत गिर जा।

मृत्योः पड्वीशमवमुञ्चमानः — मृत्युके पाश तो इ दो।
मा चिछत्था अस्मालोकात् — इस लोकसे दूर न हो।
त्वां मृत्युर्दयतां मा प्रमेष्ठाः (८।१।५) — तेरे जपर
मृत्यु दया करे, मत मर जा।

उद्यानं ते पुरुष नावयानं (८१११६) — हे पुरुष । वेरी उन्नति हो, अवनति न हो ।

ते जीवातुं दक्षतातिं कृणोमि — तुझे जीवन श्रीर दक्षता करता हूं।

आ हि रोहेमममृतं सुखं रथं— इस सुखदायी स्थपर चढ ।

अथ जिर्विविद्थमा वदासि—और वृद्ध होकर ज्ञानका उपदेश देगा।

मा ते मनस्तत्र गान्, मा तिरो भूः (८।१।७)— तेरा मन निविद्ध मार्गसे न जावे, गुप्त, न काम करनेवाला न बने।

मा जीवेभ्यः प्र मदः — जीवोंके किये प्रमाद न कर । मानु गाः पितृन् — पितरोंके पीछे न जा ।

विश्वे देवा अभि रक्षन्तु त्वेह- सब देव यहां तेशी सुरक्षा करें।

मा गतानामा दीघीथाः (८०१८) — मरे हुश्रीका शोकनकर।

आ रोह तमसो ज्योतिरेहि -- यहां का और अन्धेरेसे प्रकाशपर चढ ।

मैतं पन्थामनु गा, भीम एवः (८१११९०) — इस मार्गसे न जा, यह भयंकर मार्ग है। तम एतत् पुरुष, मा प्र पत्था, भयं परस्तादभयं ते अविक् — यह भन्धकार है, हे मनुष्य । इससे न जा, परे भय है, उरे भभय है।

अिक्छिद्यमाना जरदिष्टरस्तु ते (८१२११) — अवि-विष्ठन वृद्धावस्था तुझे प्राप्त हो। (त् दीर्घायु हो) असुं तं आयुः पुनरा भरामि — तेरे अन्दर प्राण और

भायुको पुनः भर देता हूं।

रजस्तमो मोप गाः -- रज बीर तमके पास न जा।

मा प्र मेष्ठाः - मत मर जा।

जीवतां ज्योतिरभ्येद्यविङ् (८।२।२) — जीवितोंकी ज्योतिको इस बोरसे प्राप्त हो।

आ त्वा हरामि दातदारदाय — तुझे सौ वर्षोंकी आयुको प्राप्त कराता हूं।

अवमुञ्जन् मृत्युपाशानशास्त — मृत्युपाशों शौर अपशस्ताको दूर हटाता हूं।

द्राघीय आयुः प्रतरं ते दधामि— मैं तेरे लिये दीर्घ बायु अधिक दीर्घ करके देता हूं।

वातात् ते प्राणमविदम् (८।२।३) — वायुसे तेरे किये प्राण मर्पण करता हूं।

सूर्याचक्षुरहं तव- सूर्यसे तेरा बांख में प्राप्त कराता हूं। यत्ते मनस्त्वयि तद् घारयामि— जो तेरा मन है वह तुझमें में घारण कराता हूं।

सं वित्स्वाङ्गेर्यद जिह्नयालपन् - जिह्नासे शब्द बोक भौर अपने अंगोंसे संयुक्त हो।

नमस्ते मृत्यो चक्षुषे नमः प्राणाय तेऽकरम् (८१२१४)

—हे मृत्यो ! तेरे आंखके क्रिये नमस्कार करता हूं
तथा तेरे प्राणको नमन करता हूं।

अयं जीवतु, मा मृत ( ८।२।५ )— यह मनुष्य जीवे,

इमं समीरयामिसं — इसको में सजीव करता हूं। कृणोम्यसौ भेषजम् — इसको में बौषध तैयार करके देता हं।

मृत्यो मा पुरुषं वधीः — दे मृत्यो ! इस पुरुषको मत मार।

जीवलां नघारिषां जीवन्तीमोषधीमहं, त्रायमाणां सहमानां सहस्रतीमिह हुवेऽसा अरिष्टता-तये (४।२।६)— इसको सुख प्राप्त हो इसिंहिये जीवन देनेवाली, हानि न करनेवाली, रक्षा करने वाली, रोग हटानेवाली, झौर बल बढानेवाली झौषधिको में देता हूं।

अघि बृहि ( ८।२।७ )— भच्छा बोछ, मा रभ्रथाः— बुरा बर्ताव न कर, सुजैमं— इसको छोड, ( इसको न मार ) तवैव सन्त्सर्वहाया इहास्तु— तेरा होकर पूर्ण

तवैव सन्त्सर्वहाया इहास्तु— तेरा होकर पूर्ण श्रायुतक यह यहां रहे ।

भवाशवों मृडतं, शर्म यच्छतं — दे सृष्टिकर्ता और संदारकर्ता ! इसको सुखी करो, इसको आनन्द दो। अपसिध्य दुरितं धत्तमायुः — पाप दूर करके इसको दोर्घायु दो।

अस्मै मृत्यो अधि ब्र्हि (८।२।८) — हे मृत्यो ! इसको । ब्राजीवीद दो ।

इमं दयस्व - इसपर द्या कर ।

उदितोऽयमेतु — यह ऊपर उठे और चलने लगे।

अरिष्टः सर्वोगः सुश्रुत् जरसा शतहायन आत्मना भुजमञ्जुताम् — यह पीडारहित, सर्व अवयवेंसे युक्त, कानोंसे उत्तम बातें सुननेवाला, धृद्ध होकर सौ वर्षतक जीनेवाला, अपनी शक्तिसे अपने भोग प्राप्त करें।

देवानां हेतिः पारे त्वा वृणकतु (८।२।९) -- देवोंका शक्त तुझसे दूर रहे।

पारयामि त्वा रजसः—रजोगुणसे में तुझे पार करता हूं।
उत्वा मृत्योरपीपरम् — तुझे मृत्युसे दूर किया है।
जीवातवे ते परिधिं दधामि — दीघं जीवनके छिये
तेरी मर्यादा में धारण करता हूं।

पथ इमं तसाद् रक्षन्तो ब्रह्मासी वर्म कृण्मसि ( ८१२।१० ) — उस मृत्युके मार्गसे इसकी सुरक्षा करके, इसके किये इम ज्ञानका कवच करते हैं।

कुणोमि ते प्राणापानौ जरां मृत्युं दीर्घमायः स्वस्ति (८।२।११) — मैं तेरे लिये प्राण, अपान बृद्धा-वस्थाके पश्चात् मृत्यु हो ऐसा कल्याणपूर्ण दीर्घायु करता हूं।

वैवस्वतेन प्रहितान् यमदूतांश्चरतोऽप सेघामि सर्वान् — वैवस्वतने भेजे सब यमदूतोंको में दूर करता हूं। आराद्रातिं निर्क्ततिं परो ग्राहिं कव्याद्ः पिशाचान्, रक्षो यत् सर्वे दुर्भूतं तत् तम इवाप हन्मासि (८।२।१२)— शत्रु, दुर्गति, रोग, मांसमक्षक जन्तु, रक्त पीनेवाले जन्तु, तथा जो कुछ दुरा है वह सब अन्धकारके समान में दूर करता हूं।

यथा न रिष्या अमृतः सजूरसस्तत्ते कृणोमि, तदु ते समृध्यताम् (८१२१९३) — जिससे अमर होकर त् नहीं मरेगा, वैसा जीवित रह, यह तेरा जीवन समृद्ध हो।

शिवे ते स्तां द्यावापृथिवी असंतापे आभिश्रियौ— तेरे लिये द्यु और पृथिवी संताप न दें और श्री देने-वाले हों।

शं ते सूर्य आ तपतु— (८।२।१४) - सूर्य तेरे किये सुखदायक रीतिसे तपे।

रां वातो वातु ते हदे — तेरे हदयको जानन्द देता हुआ।
वाय बहे ।

शिवा अभि रक्षन्तु त्वापा दिव्याः पयस्वतीः— वृष्टिसे प्राप्त जळ तथा पृथ्वीपर बहनेवाला जळ तुसे सुखदायी हो।

यत् ते वासः परिधानं यां नीविं क्रणुषे त्वं, शिवं ते तन्वे तत् कृण्मः संस्पर्शेऽद्रृक्षणमस्तु ते (८१२१६)— जो त् वस्त्र पहनता है, जो कमर पर लपेटता है, वह तेरे लिये कल्याण देनेवाला हो, स्पर्शमें वह ख़रहरा होकर न चूमे।

यत् क्षुरेण मर्चयता सुतेजसा वता वपास केशहमश्रु,
शुभं मुखं, मा न आयुः प्र मोषीः (८१२।१७)जो त् नापित स्वच्छता करनेवाळे तेज धारवाळे छुरेसे
जो बाळों बीर मूंछोंका मुण्डन करता है, उससे तेरा
मुख सुन्दर होता है, पर त् हमारी बायुको नष्ट न

यदश्नासि यत् पिबासि घान्यं कृष्याः पयः, यदाद्यं यदनाद्यं सर्वं ते अन्नं अविषं कृणोमि (८।२। १९)— जो त् खाता है, जो पीता है, कृषीसे धान्य खाता और दूध पीता है, वह खाद्य और पेय अर्थान् सब तेरा अन्न में विषरहित करता हूं।

अरायेभ्यो जिघत्सुभ्य इमं मे परि रक्षत (८।२।२०)

— दुष्ट हिंसकोंसे इस मनुष्यकी सुरक्षा चारों कोरसे करो।

शतं तेऽयुतं हायनान् द्वे युगे त्रीणि चत्वारि कृण्मः (८।२।२१) — तेरी सी वर्षकी जायु जिसमें दिन-रात्रका युगळ, सर्दी-गर्मी-वृष्टि ये तीन कांक और बाक्य-तारुण्य-वृद्ध और जराग्रस्तता ये चार अव-स्थाएं तुझे सुखदायक हो।

शारदे त्वा हेमन्ताय वसन्ताय प्रीष्माय परि दझसि, वर्षाणि तुभ्यं स्योनानि येषु वर्धन्त ओषधीः (८।२।२२)— तेरे क्षिये वसन्त, प्रीष्म, शरद, हेमन्त ये ऋतु सुखदायी हों, जिनमें जीषधियां बढती हैं वह वर्षा ऋतु भी सुखदायी हो।

मृत्युरीशे द्विपदां, मृत्युरीशे चतुष्पदां, तसात् त्वां मृत्योगोंपतेः उद्धरामि, स मा विभेः (८१२१३)— द्विपाद और चतुष्पादोंपर मृत्युषा स्वामित्व है, इस मृत्युसे तुझे में ऊपर बठाता हूं, वह तु मृत्युसे मत हर।

सोऽरिष्ट न मरिष्यसि, न मरिष्यसि, मा विभेः (८।२।२४)— हे अहिंसित मनुष्य! त् नहीं मरेगा, नहीं मरेगा, डर मत।

न वै तत्र भ्रियन्ते — वहां नहीं मरते (दीर्घ जीवन प्राप्त करते हैं।)

नो यन्त्यधमं तमः — हीन अन्धेरेमें भी नहीं जाते (सदा प्रकाशमें ही रहते हैं।)

सर्वो वै तत्र जीवति … यत्रेदं ब्रह्म क्रीयते परिधि-जीवनाय कम् (८।२।२५) — वहां सब जीवित रहते हैं … जहां यह ज्ञान और दीर्घ जीवनके छिये सुखदायी (यज्ञमार्गका अनुष्ठान) किया जाता है।

परि त्वा पातु समानेभ्योऽभिचारात् सवन्धुभ्यः (८।२।२६)— समान छोगीसे और बौधवींसे होने-वाळी हिंसासे तेरा रक्षण होते ।

अमिश्रमंवाऽमृतोऽतिजीवो, मा ते हासिषुरसवः शरीरम् — अमर बन, श्लीण न हो, दीर्घजीवी हो, तेरे प्राण तेरे शरीरको न छोडें।

ये मृत्यव एकशतं या नाष्ट्रा अतितायीः, मुञ्चन्तु तस्मात् त्वां देवा (८।२।२७) — जो सौ मृत्यु हैं, जो नाश करनेके हेतु हैं, उस मृत्युसे देव
तुम्हारी मुक्ति करें।
अग्नेः शरीरमसि पारियिष्णु (८।२।२८)— तू दुःखसे
पार करनेवाला अग्निका शरीर हो।
रक्षोडांसि सपरनहा— तू रोगकामिका नाशक हो,
शत्रुका नाश करनेवाला हो।
अमीवचातनः— तू रोगोंको दूर करनेवाला है।
इससे छोटे सुभाषित अत्यंत उपयोगी कैसे बनते हैं वह
देखिये—

द्धिमायुः कृणोतु मे— मेरी भायु दीर्घ करे।
प्रत्योहतां … मृत्युमस्मत्— इससे मृत्युको दूर करो।
अभिदास्तेरमुञ्चः— क्रुशोसे बचाओ।
शतं जीव दारदः— सौ वर्ष जीवित रहे।
अपानः प्राणः पुनरा तावितां— अपान और प्राण
पुनः यहां भावें।

मेमं प्राणो हासीत् — इसको प्राण न छोडे । त एनं स्विस्ति जरसे हवन्तु — वे इससे सुखपूर्वक वृद्ध

अवस्थातक ले जांय परा यक्ष्मं सुवामि ते - तेरे रोगको दूर करता हूं। प्राणा अपाना इह ते रमन्तां — तेरे प्राण, अपान यहां रमें। अयमस्तु पुरुषः सहासुना — प्राणके साथ यह पुरुष रहे। इह प्राणः — यहां तेरा प्राण रहे। इह आयु:- यहां तेरी आयु रहे। इह ते मनः - यहां तेरा मन रहे। उत्काम अतः - यहां उन्नत हो। माव पत्थाः - मत गिर जा। मृत्योः पड्वीशमवमुञ्चमानः मृत्युका पाश छोड दे। उद्यानं ते पुरुष — हे मनुष्य ! तेरा ऊंचा अस्थान हो । मा ते मनस्तत्र गातु — तेरा मन बुरे मार्गसे न जावे। आरोह तमसः— अन्धकारसे ऊपर इठ। ज्योतिरेहि- पकाशको पास कर। भयं परस्तात् — दूरसे भय है। अभयं ते अर्वाक्— तेरे समीप निर्भयता है। तमो मोप गा- अंधकारको न प्राप्त हो। जीवतां ज्योतिरभ्येहि - जीवितोंकी ज्योतिको पास हो। वातात्राणं — वायुसे प्राण प्राप्त हो ।

सूर्याच्यक्षः — सूर्यसे भाँख प्राप्त हो।
अयं जीवतु — यह जीवित रहे।
शर्म यच्छतं — सुख प्राप्त हो।
धत्तमायुः — दीर्घ आयु हो।
जरसा शतहायनः — वृद्ध होकर सौ वर्ष जीवित रहे।
ब्रह्मासी वर्म कृण्मसि — ज्ञानका कवच इसके छिषे
करता हं।

दीर्घमायुः स्वस्ति — सुबसे दीर्घ भायु हो । यमदूर्ताश्चरतोऽप सेघामि सर्वान् — सब यमदूर्तोको में दूर करता हूं।

अमृतः सजूरसः — तू अमर रहेगा।
अभि रक्षन्तु त्वापः — जक तेरा रक्षण करें।
वर्णाण तुभ्यं स्योनानि — वर्ष तुम्हारे लिये कल्याणः
मय हों।

न मरिष्यसि मा विभेः — तू मरेगा नहीं, मत डर। अमिं अमें च — न मरनेवाला बन, अमृतोऽति जीवः — अमर और दीर्वजीवी हो।

इस तरह ये छोटे सुभाषित हैं। घरमें कोई बीमार ही, उसकी उत्साह देनेके लिये ये सुभाषित अत्यंत उपयोगी हैं। रोगी खयं इनको बोले अथवा उनके लिये दूसरा कोई बोले। रोगी विस्तरेपर पडे पडे 'दीर्घमायुः कृणोतु में '- 'ईश्वर मेरी दीर्घ आयु करे।' ऐसा वारंवार बोल-नेसे, ईश्वर सहायक होता है और उसके अन्दरकी प्राण-शक्ति तंजोमयी होकर, वह नीरोग होकर रोगमुक्त होता है, अर्थात् दीर्घ आयु प्राप्त करता है। ऐसा अनुभव अनेक वार लिया है।

दूमरे लोग बोलनेवाले हों, तो रोगीके शरीरपरसे प्रेमसे अपना हाथ घुनाकर— परा यक्ष्मं सुवामि ते— तेरा रोग में दूर करता हूं। मेमं प्राणो हासीत्— इसकी प्राण न छोडे। जीवतां ज्योतिरभ्येहि— जीवितोंके तंजकी प्राप्त हो।

ये मंत्र अथवा ऐसे भाववाळे मंत्र बोळे जांय, तो निः-संदेह उस रोगीको आरोग्य प्राप्त होता है। वाचक मंत्रके अर्थका विचार करें और विश्वप्रेममय अपना मन बनाकर उक्त मंत्रोंका प्रयोग करें। प्रयोग करनेके समय रोगीका विश्वास हो और प्रयोग करनेवालेका मन प्रेमसे मरा हो, तो सन्तर यश प्राप्त होता है।

पाठक इसका अनुभव लें। मनमें अविश्वास या उपहा-सका भाव न हो।

#### रक्षण

विश्वा अमीवाः प्रमुञ्चन् मानुषीभिः शिवाभिः परि पाहि नो गयम् (७१८९११) — सब रोग दूर कर, क्षीर मानवी कल्याणींके साथ हमारे घरका रक्षण कर।

सुकं संशाय, पविमिन्द्र तिग्मे, वि शत्रून् ताढि, वि मुधो नुदस्व (७।८९।३)— बाणको भौर बज़को तोक्षण कर, शत्रुओंको ताडन कर भौर हिंस-कोंको भगा दे।

रक्षन्तु त्वाय्नयो ये अप्स्वन्तः (८।१।११) — जलों में रहनेवाले क्षप्ति तेरी रक्षा करें।

रक्षतु त्वा मनुष्या यमिन्धते — मनुष्य जिसको प्रदीस करते हैं वह अग्नि मेरी रक्षा करें।

वैश्वानरो रक्षतु त्वा जातवेदाः — विश्वका नेता जातः वेद श्राप्ते तेरी रक्षा करें।

दिव्यस्त्वा मा प्रधाग् विद्युता सह — विजलीके साथ दिव्य श्राप्ति तुझे न जलावे ।

रक्षतुत्वा द्यौ रक्षतु पृथिवी सूर्यश्च त्वा रक्षतां चन्द्रः माश्च, अन्तरिक्षं रक्षतु देवहेत्याः (८१९११२) — द्यु, अन्तरिक्ष, पृथिवी, सूर्यं और चन्द्र तेरा रक्षण करें।

बोधश्च त्वा प्रतिवोधश्च रक्षतां (८।१'१३) - जान भौर विज्ञान तेरी रक्षा करें।

अस्वप्रश्च त्वानवद्गाणश्च रक्षतां— स्फूर्ति और न भागना तेरी रक्षा करें।

गोपायंश्च त्वा जागृविश्च रक्षताम् — रक्षक और जाग-नेवाला तेरा रक्षण करें।

ते त्या रक्षन्तु (८) १।१४) — वे तेरी रक्षा करें। ते त्या गोपायन्तु — वे तेरा पाछन करें।

तेभ्यो नमः, तेभ्यः स्वाहा— उनको प्रणाम, उनके क्रिये अर्पण।

मा त्वा प्राणो वलं हासीत् (८।१।१५)— प्राण वेरे लिये वल न छोडे । असुं ते S नु ह्वयामि — तेरे प्राणको अनुकूल करते हैं। मा त्वा जम्भः संहनुर्मा तमो विदन् (८।१।१६) – विनाशक, घातक तथा अज्ञान तुझे पास न हों।

उत् त्वा मृत्योरोपधयः स्रोमराश्चीरपीपरन (८।१।९७)
--सोमराज्यमें रहनेवाली औषधियां तेस रक्षा करें।

इमं सहस्रवीर्येण मृत्योस्त्वारयामिस (८०११८)-इजारों सामध्यासे इसे इम मृत्युसे वार करते हैं।

उत्त्वा मृत्योरपीपरम् (८।१।१९)— मृत्युसे तुझे हम पार करते हैं।

सं धमन्तु चयोधसः— आयुका धारण करनेवाळे (प्राण) तुझे बळवान् बनावें।

मा त्वा व्यस्तकेइयोरे मा त्वाघरुदो रुद्न् - बार्डोको खोलकर खियां तेरे जिये न रोवें (अर्थात् तेरी मृत्यु ही न हो )

आहार्षमविदं त्वा (८।१।२०) — मैंने तुझे छाया श्रीर प्राप्त किया है।

पुनरागाः पुनर्णवः — तुकिर छाया और तुनया हुआ है।

सर्वांग सर्वे ते चक्षुः सर्वमायुश्च तेऽविदम् — हे संपूर्ण अंगवाले मानव ! तेरी दृष्टि और पूर्ण आयु तुझे प्राप्त हुई है।

व्यवात् ते ज्योतिरभृद्ग त्वत् तमो अक्रमीत् (८।१।२१) — तेरेसे अन्धकार दूर हुआ और ज्योति प्रकाशने लगी है।

अप त्वनमृत्युं निर्ऋतिं अप यक्ष्मं नि दध्मिसि— वेरेसे मृत्यु, रोग और विवक्ति दूर हुई है।

रक्षे। हणं वाजिनमा जिघमिं मित्रं प्रथिष्ठमुप यामि रामं (८।३।१) — राक्षसोंके नाश करनेवाले, बल-वान् प्रसिद्ध मित्रको में प्राप्त करता हूं जिससे सुख प्राप्त करता हूं।

स नो दिवा स रिषः पातु नक्तम्— वह दिन-रात इमें शत्रुओंसे बचावे।

अयोदंष्ट्रो अर्चिषा यातुधानानुप स्पृश (८१३।२)-छोहेकी दाढोंसे युक्त होकर तेजसे यातना देनेवाछों को विनष्ट कर।

आ जिह्नया मूरदेवान् रभख — मूर्खताको देव मानने-वाडोंको अपनी जिह्नासे दूर कर। क्रव्यादो चुष्ट्राऽपि घत्स्वासन्— बलवान् बनका अपने मुखमें मांस खानेवालोंको डाल ( छनका नाश कर।) सं घेह्याभ यातुघानान् (८१३१) - यातना देने.

वालोंका नाश कर।

त्वचं यातुयानस्य भिन्धि (८१३१४) — यातना देने. वालेकी चमडी काट डाली।

हिंस्नाशनिर्हरसा हन्त्वेनम् । हिंसक विजनी इस दुष्टका नाश करे।

ताभिर्विध्य हृदये यातुघानान् प्रतीचो बाहून् प्रति भङ्गध्येषाम् ( ८।३।६ ) -- उन शस्त्रोसे घातकोंको हृदयमें वींघ और इनके बाहुओंको तोड ।

उतारच्यान् स्पृणुहि जातवेद उतारेभाणां ऋषिभ-र्यातुधानान् (८१३१७) --- हे जातवेद ! अच्छा कार्य करनेवालों और भविष्यमें अच्छा कार्य करनेवालोंकी सुरक्षा कर भौर शस्त्रोंसे यातना देनेवालोंको दूर कर।

पूर्वी नि जिह शोशुचानः — प्रथम प्रकाशित होकर

शत्रको पराभूत कर।

आमादः व्विकास्तमद्नत्वेनीः - कवा मांस खानेवाळे पक्षी इन दुष्टोंकी खावें।

नृचक्षसश्चक्षुषे रन्धयैनम् (८।३।८) — मनुष्योक हितकी दृष्टिसे इस दुष्टको विनष्ट कर ।

हिंस्रं रक्षांस्यिभ शोशुचानं (८१३।९) — हिंसक राक्ष-सोंको चारों ओरसे तपाओ ।

मा त्वा दभन् यातुघानाः— यातना देनेवाछे दुष्ट तुसे न द्वावें।

नृचक्षा रक्षः परि पर्य विक्षु (८।३।१०)-- मान-बोंका निरीक्षण करता हुआ त् राक्षसोंको देख ।

तस्य त्रीणि प्रति शृणीह्यग्रा- उस दुष्टके तीनों भागोंका नाश कर।

त्रेघा मूळं यातुधानस्य वृश्च- यातना देनेवाळेका मूळ तीन स्थानोंमें काट।

त्रियातुघानः प्रसितिं त एतु ऋतं यो अग्ने अनृतेन इन्ति (८।३।११) — जो अमत्यसे सत्यका नाश करता है, वह दुष्ट तुम्दारे पादामें तीनों बाजुओंसे भाव ।

तथा विध्य हृदये यातुधानान् (८।३।१२)- यातना द्नेवाछे दुष्टोंके हृद्यमें वींध ।

परा कृणीहि तपसा यातुधानान् ( ८।३।१३ )— यातना देनेवालोंको दूर करके उनका नाश कर।

पराग्ने रक्षों हरसा गृणीहि— हे अमे ! राश्वसीकी दूर करके नाश कर।

परार्चिषा मूरदेवान् छुणीहि - मूढोंको देव मानने. वालोंको दूर करके नाश कर।

परासुतृपः शोशुचतः शृणीहि — दूसरोंके प्राणींपर तृष द्दोनेवाले शोक करनेवालोंको विनष्ट कर।

पराद्य देवा वृजिनं शृणन्तु (८।३।१४)— सब देव पापीको दूर करें।

प्रत्यगेनं शपथा यन्तु सृष्टाः — गाहियां उन दुष्टोंके पास चली जाय।

वाचास्तेनं शरव ऋच्छन्तु मर्मन्— वाणीके चोरको शस्त्र मभेमें कारें।

विश्वस्येतु प्रसिति यातुधानः - दुष्ट सबके बन्धनमें पडे। यो पौरुषेयन कविषा समेक्त, यो अञ्च्येन पशुना यातुधानः, यो अध्न्याया भरति श्लीरमञ्ज, तेषां शीषीणि हरसापि वृश्च (८।३।१५)— जो मनुष्यका मांस खाता है, घोडेका या पशुका मांस खाता है, जो दुष्ट गौका दूध चुराता है, हे भग्ने । उनके सिर अपने बलसे तोड ।

विषं गवां यातुघाना भरन्तां, आवृश्चन्तामदितये दुरेवाः, परैणान् देवः स्रविताददातु (८१३।१६) - जो दुष्ट गौको विष देते हैं, जो दुष्ट गौको काटते हैं उनको सविता देव दूर करें।

संवत्सरीणं पय उस्नियायाः तस्य माशीद् यातु-धानो नृचक्षः (८।३।१७) — हे निरीक्षक देव ! गौका वर्षभर प्राप्त होनेवाळा दूध हुए न पीवे ।

पीयूषमग्ने यतमस्तितृष्सात् तं प्रत्यंचं अर्चिषा विध्य मर्माण - जो दुष्ट गोदुम्धरूपी अमृत पीयेगा उसके मर्ममें तेजसे वींध।

सनादग्ने मृणसि यातुधानान् ( ८१३११८ )— हे अग्ने! त् सदा दुष्टीका नाश करता है।

न त्वा रक्षांसि पृतनासु जिग्युः — राक्षस तुझे युद्धमें पराभूत कर नहीं सकते।

सहसूराननु दह ऋव्यादः — मूढोंके साथ मांसभक्षकोंको जल। दे।

- मा ते हेत्या मुक्षत दैव्यायाः तेरे दिव्य द्वियारसे कोई दुष्ट न छुटे।
- त्वं नो अग्ने अधरादुद्क्तस्त्वं पश्चादुत रक्षा पुर-स्तात् (८।३।१९)— हे अग्ने! नीचेसे, ऊपरसे, पीछेसे और आगेसे हमारी रक्षा कर।
- प्रति तये ते अजरासस्तिपष्टा अघरांसं शोशुचतो दहन्तु — वे तेरे तपानेवाले किरण पापीको जला देवें।
- कविः काञ्येन परि पाह्यम्ने (८।३।२०) हे अमे ! अपने काज्यसे तूजानी हमारी रक्षा कर।
- सखा सखायं, अजरो जिरम्णे अग्ने मर्ता अमर्थ-स्त्वं नः — तृ मित्र होकर हम मित्रोंको, तू जरा-रहित हम जीर्ण होनेवाकोंको, तू अमर हम मर्लेंको सुरक्षित रख।
- विषेण अंगुरावतः प्रति स्म रक्षसो जहि (८।३।२३)
   विषसे नाश करनेवाले दुष्टीका नाश कर।
- प्रादेवीर्मायाः सहते दुरेवाः (८।३।२४) राक्षसीके कपट भायोजनाको यह पराभूत करता है।
- शिशीते शुंगे रक्षोभ्यो विनिक्षेच राक्षसोंके नामके लिये अपने सींगोंको तीक्षण करता है।
- ताभ्यां दुर्हार्दं अभिदासन्तं किमीदिनं प्रत्यञ्चम-चिषा जातवेदो वि निक्ष्व (८१३१२५) — उन सींगोंसे दुष्ट हृदय, दास बनानेवाळे, भूखे, दुष्टको सामनेसे विनष्ट कर।
- ब्रह्मद्विषे क्रव्यादे घोरचक्षसे द्वेषो घत्तमनवायं किमीदिने (८१४१२) — ज्ञानके शत्रु, मांस-भक्षक, घोर बांखवाळे भूषेके छिये निरंतर द्वेष धारण कीजिये।
- दुष्क्रतो वने अन्तरनारम्भणे तमसि प्र विध्यतम् (८१४) दुराचारीको गाढ अन्धकारमें पकड कर वीधो।
- यतो नैषां पुनरेकश्चनोदयत्— इन दुष्टों मेंसे एक भी पुनः न उठे (ऐसा कर।)
- प्रति सारेथां तुजयद्भिरेवैर्हतं दुहो रक्षसो भंगुरा-वतः (८१४१७) — वेगवान् वाहनोंसे दुर्होका पीछा करो। विनाशक तथा दोहकारी राक्षसोंका नाश करो।

- दुष्कृते मा सुगं भूत्— दुष्ट कर्मकर्ताको सुखसे घूमना असंभव हो।
- यो मा कदा चिद्रभिदासति दुहः जो दोही कदा चित् सुझे कष्ट देगा। उसकी दूर कर।
- यो मा पाकेन मनसा चरन्तं अभिचष्टे अनुतिभि -र्घचोभिः, आप इव काशिना संमुभीता असन्नस्त्वासत इन्द्र चक्ता (८१४१८) — में शुद्ध अन्तः करणसे चलनेपर भी जो असल्य भाषणसे मुझे झिडकता है, मुट्ठोमें पढडे जलके समान, वह असल्यभाषी नष्ट हो जावे।
- यों नो रसं दिप्सिति पित्वो अग्ने, अश्वानां गर्वां यस्तनूनां, रिपुः स्तेन स्तेयकृत् दभ्रमेतु, नि ष हीयतां तन्वा तना च। (८१४।१०) — जो हमारे घोडों, गौवोंके अन्नकेरसको विगादता है, हानि पहुंचाता है, वह चोर, शत्रु नाशको प्राप्त होवे, वह शरीरसे पुत्रपौत्रोंसे हीन बने।
- सुविज्ञानं चिकितुपे जनाय सचासच वचसी पस्पृ-धाते, तयोर्यत् सत्यं यतरद् ऋजीयस्तदित् सोमोऽविति हन्त्यासत् (८१४११२)— ज्ञान प्राप्त करनेवाले मनुष्यके लिये यह उत्तम ज्ञान है, सल बार बसलकी स्पर्धा चक्र रही है। जो सल बार सरल है उसका रक्षण सोम करता है बौर बसलका नाज करता है।
- न वा उ सोमो वृजिनं हिनोति (८१४११३) सोम कुटिलको कभी सहाय्य नहीं करता।
- न श्लित्रयं मिथुया धारयन्तं मिथ्या व्यवहार करने -वाळे क्षत्रियको भी सोम सहाय्य नहीं करता।
- हिन्त रक्षो, हन्स्यासद् चदन्तं राक्षसीका श्रीर शसत्य बोळनेवाळेका नाश करता है।
- अद्या मुरीय यदि यातुधानो अस्मि (८ ४।१५-)— यदि में दुष्ट हूं तो बाज ही मर जाऊं।
- गृभायत रक्षसः सं पिनष्टन (८१४।१८) राक्षसे को पकडो और पीसो ।
- अभि जहि रक्षसः पर्वतेन (८१४।१९) राक्षसोंको पर्वतास्रसे नष्ट कर।
- वधं नृतं सृजद्शानि यातुमद्भयः (८।४।२०) दुष्टों पर विजकी फेंको और उनका वध करो।

उल्क्रयातुं गुशुल्क्यातुं जिह श्वयातुमुत कोकयातुं, सुपर्णयातुं उत गृश्चयातुं दृपदेच प्र मृण रक्ष इन्द्रं (८१४१२) — कामी, कोधी, लोभी, मोही, वमंद्री, मस्सरीको पत्थरसे मार, दे इन्द्र ! दमारी रक्षा कर ।

इन्द्र जिंदि पुमांसं उत स्त्रियं मायया शाशदानां (८।४।२४) — हे इन्द्र! त् पुरुषको या स्त्रीको पराजित कर जो कपटका आचरण करता है।

विश्रीवासी मूरदेवा ऋदन्तु— मूर्खोंके डपासक गर्दनरिहत होकर घूमें।

अयं प्रतिसरो मणिवींरो वीराय वध्यते, वीर्यवान् सपत्नहा शूरवीरः परिपाणः सुमङ्गलः (८१५१९) —यद प्रतिसर मणि वीर्यवान्, वीर, शत्रुका नाश करनेवाला, संरक्षक, मंगल करनेवाला शूर है वह वीरके शरीरपर बांधा जाता है।

अयं मिणिः सपत्नहा सुवीरः सहस्वान् वाजी सह-मान उग्नः प्रत्यक् कृत्या दृषयन्नेति वीरः (८।५१२) — यह मणि शत्रुनाशक, उत्तम वीर, शत्रुका पराभव करनेवाला, बलवान्, उप्रवीर हिंसक प्रयोगोंका नाश करता हुना भाता है।

अनेन (इन्द्रो ) ऽजयत् प्रदिशश्चतस्त्रः (८१५१३) -इस मणिके प्रभावसे इन्द्रने चारों दिशाओं में विजय प्राप्त किया।

अनेनेन्द्रो मणिना वृत्रमहन्, अनेनासुरान् पराभा-वयन् मनीषी (८।५।३) — इस मणिके प्रभावसे इन्द्रने वृत्रको मारा और इसके प्रभावसे बुद्धिमान् इन्द्रने असुरोका पराभव किया।

अयं स्नाक्त्यो मणिः प्रतीवर्तः प्रतिसरः, ओजस्वान् विमृघो वशी सोऽस्मान् पातु सर्वतः (८१५१४) —यद प्रगति करनेवाला मणि शत्रुपर आक्रमण करनेवाला बळवान् वशमें रखनेवाला शूर है वह सब ओरसे हमारा रक्षण करे।

स्नाक्त्येन मणिन ऋषिणेव मनीषिणा, अजैषं सर्वाः
पृतना वि मुघो हन्मि रक्षसः (८१५८)—
ज्ञानी ऋषिके समान इस स्नाक्त्य मणिसे में सब बात्रु
सेनाओंको जीतता हूं और युद्धमें राक्षसोंका नाबा
करता हूं।

- अस्मै माणि वर्म वध्नन्तु देवाः ( ८१५।१० )— इस मणिको सब देव कवच करके बांघें।
- सपत्नकर्शनो यो विभर्तीमं मणिम् (८।५।१२)— जो इस मणिको धारण करता है वह शत्रुका नाश करता है।

सर्वा दिशो विराजित यो विभर्तीमं मणिम् (८।५।१३)
—जो इस मणिको धारण करता है वह सब दिशाअोमें विराजिता है।

य आमं मांसमदन्ति पौरुषेयं च ये क्रविः, गर्भान् खादन्ति केशवाः तानितो नाशयामिस (८।६।२३) — जो कचा मांस खाते हैं, जो मनुष्यका मांस खाते हैं, जो बालोंवाले गर्भोंको खाते हैं उनको यहांसे हटाता हूं।

वैयाव्रो मणिर्वी रुघां त्रायमाणो ऽभिशस्तिपाः, अमीवाः सर्वा रक्षांस्यप हन्त्वधि दूरमस्मत् (८१७११४) — व्याव्रके समान यह शूर मणि कौष-धियोंसे बनाया, संरक्षक, विनाशसे बचाता है, यह सब रोगों कौर राक्षसोंको हमसे दूर के जाकर उनका नाश करे।

अथो कुणोमि भेषजं यथासच्छतहायनः (८१७।२२)
में यह भीषघ बनाता हूं जिसके सेवनसे यह सी
वर्ष जीवित रहेगा।

उत्त्वा हार्षे पञ्चशालाद्यो दशशालादुत, अथो यमस्य पङ्वीशात् विश्वसाद् देविकिस्विषात् (८।७।२८)— पांच या दस रोगोंसे, यमपाशसे, सब देवोंके सम्बन्धमें किये पापोंसे तुझे ऊपर हराता हूं।

यथा हनाम सेनां अभित्राणां सहस्रशः (८।८।१)

अमित्रा हत्स्वा द्धतां भयम् ( ८'८:२ )— शत्रु हृद्यमें भय धारण करें ।

तेनाभियाय दस्यूनां शकः सेनामपावपत् (८।८।५) इन्द्रने शबुकी सेनाको पकडकर भगाया ।

बृहद्धि जालं बृहतः शक्तस्य वाजिनीवतः, तेन शक् निभ सर्वान् न्युब्ज, यथा न मुच्याते कतमश्च-नेषाम् (८१८१६)— बडे सेनावाले समर्थ वीरका बडा जालथा, जिससे वह सब शत्रुभोंको बेरता था, जिसमेंसे कोई शत्रु छूटता नहीं था। वृहत्ते जालं वृहत इन्द्र शूर सहस्रार्घस्य, शतवीर्यस्य, तेन शतं सहस्रं अयुतं न्यर्वुदं जधान शको दस्यूनामभिधाय सेनया (८१८१७)— हे शूर इन्द्र! तू सहस्र प्रकारसे पूज्य है और तेरे अन्दर सैकडों सामर्थ्य हैं, तेरा यह बडा जाल है, उससे सी, हजार, दस हजार, लाख शत्रुओं को अपनी सेनासे इन्द्रने मारा।

अव पद्यन्तामेषामायुधानि, मा शकन् प्रतिधामिषुं, अथेषां बहु विश्यतां इषवो झन्तु मर्मणि (८।८।२०)— इन शत्रुओं के शख गिरं, ये हमारे बार्णोको न सह सकें, इन डरनेवाले शत्रुके मर्मीपर हमारे बाण आधात करें।

इतो जय, इतो वि जय, सं जय, जय (८।८।२४)— यहां जय प्राप्त कर, यहांसे विजय कर, मिलकर जय प्राप्त कर, जय प्राप्त कर।

विश्वा अमीवाः प्रमुक्चन्—सब रोग दूर हो।
वैश्वानरो रक्षतु त्वा— विश्वका नेता तेरी रक्षा करे।
प्रतिवोधश्च रक्षतां— विज्ञान तेरा रक्षण करें।
जागृविश्च रक्षतां— जागनेवाला तेरा रक्षण करें।
आहार्ष त्वा— (मृत्युसे) तुझे वापस लाया है।
सर्वमायुश्च तेऽविदं— तुझे पूर्ण भायु प्राप्त हुई है।
अप त्वनमृत्युं "निद्धमिस — तेरेसे मृत्यु दूर हुई है।
निज्ञिह शोशुचानः - प्रकाशित होकर शत्रुका पराजय कर।
रक्षसो जिहि — राक्षसोंको पराभूत कर।
अयं मणिः सपत्नहा — यह मणि शत्रुनाशक है।

इस प्रकार छोटे सुभाषित होते हैं। छोटे ही सुभाषित बेलिने चाहिये यह बात नहीं है। बढे पूरे मन्त्र भी बोले जा सकते हैं। अपने पास समय कितना है, रोगीके मनकी अवस्था कैसी है, उसके घरवाले मनकी किस स्थितिमें हैं। इन सबका विचार करके सम्पूर्ण मन्त्र बोलना या मन्त्रका भाग बोलना इसका निश्चय करना योग्य है। जिस समय घरके लोग मनसे बलवान् हैं, रोगीमें भी उत्साह है, ऐसी अनुकूल परिस्थितिमें पूर्ण मन्त्र बोल सकते हैं। पर जिस समय घरके लोग घबराये हैं, रोगी भी बेचैन है, ऐसी अवस्थामें छोटे सुभाषितोंका उपयोग करना उत्तम है। समय देलकर मन्त्रचिकित्साका प्रयोग करना योग्य है।

३ [अथ. प. भा. ३]

#### धन

धाता द्धातु नो रियं ईशानो जगतस्पतिः ( ७११८।
१) — जगत्का धारणकर्ता जगत्का पालक ईश्वर
हर्मे धन देवे ।

स नः पूर्णेन यच्छतु — वह ईश्वर हमें पूर्ण रीतिसे धन

धाता द्धातु दाशुषे प्राचीं जीवातुमक्षिताम् (७। १८।२) सबका धारणकर्ता ईश्वर दाताके किये प्राप्त करने योग्य अक्षय जीवनशक्ति देवे ।

वयं देवस्य घीमहि सुमति विश्वराधसः — हम संपूर्ण धनोंके स्वामी प्रभुकी उत्तम मितको धारण करते हैं।

धाता विश्वा वार्या द्धातु प्रजाकामाय दाशुषे दुरोणे (७१९८) — विश्वका धारक ईश्वर उसके घरमें भरपूर धन देवे जो प्रजाका दित करनेके लिये दान देता है।

तस्मै देवा अमृतं सं व्ययन्तु विश्वे — उसको सब देव अमृत देवे ।

यजमानाय द्विणं दघातु (७।१८।४) — प्रभु यज्ञ-कर्ताको धन देवें।

अनु मन्यतामनुमन्यमानः प्रजावन्तं र्या अक्षीय-माणम् (७।२१।३) — संवानके साथ न क्षीण होने-वाळा घन हमें मिले।

तस्य वयं हेडिस मापि भूम— इस प्रभुके कीपमें इम श्रीण न हों।

सुमृडीके अस्य सुमतौ स्थाम— उस प्रभुके सुमित और उत्तम कृतिमें इम रहें।

रियं नो घेहि सुमगे सुवीरम् (७।२१।४) - हे सुमगे । उत्तम वीर पुत्रोंके साथ हमें घन दो ।

तद्साभ्यं सविता सत्यधर्मा प्रजापतिरनुमातिर्नि यच्छात् (७१२५१) — वह धन हमें सत्यधर्मा प्रजापालक जगत् स्रष्टा अनुकूळ मतिसे देवे ।

सा नो र्यायं विश्ववारं नि यच्छात् (७।४९।१)—वह इमें सबके स्वीकारने योग्य धन देवे।

ददातु वीरं शतदायमुक्थ्यम्— सैकडों दान करनेवाके प्रशंसनीय वीर पुत्रको देवे ।

रायस्पोषं चिकितुषी दधातु (७।४९।२) - वह ज्ञान विकास क्षेत्र पोषण देवे।

सुमतयः सुपेशसो धाभिर्ददासि दाशुषे वस्नि (७१५०१२) — उत्तम बुद्धियां सुन्दर हैं, जो तुम दाताको धन देती हैं।

तुराणामतुराणां विद्यां अवर्जुषीणां, समैतु विश्वतो भगो अन्तर्हस्तं कृतं मम (७।५२।२)— त्वरासे कर्म करनेवालों तथा सुस्त मनुष्योंका तथा सुरहिको दूर न करनेवालोंका जो धन है वह सब हक्छ। होकर मेरे हाथमें लावे।

वयं जयम त्वया युजा ( ७।५२।४ )— इम तेरे साथ रहकर जय करेंगे।

वृतमस्माकमरं अंदां उदवा भरे भरे— इरएक युद्धमें इसारे कार्यभागकी रक्षा कर।

इमार कायमानका रक्षा करिया स्वाप्त करिया स्वाप्त स्वाप

यो देवकामो न धनं रुणद्धि समित् तं रायः सुजिति स्वधाभिः (७।५२।६)— जो देवकी उपासना करनेवाला अपने पास धनको रोकता नहीं उनके पास अनेक धन अनेक शक्तियोंके साथ इक्ट्ठे होते हैं।

वयं राजसु प्रथमा घनान्यरिष्टासो वृजनीभिर्जयम (७।५२।७)— इम सब राजाश्रोमें पहिले होकर, विनाशको न प्राप्त होकर, निजशक्तियोंसे धनोंको जीतेंगे।

कृतं मे दक्षिणे हस्ते जयो मे सव्य आहितः (७।५२। ८)— पुरुषार्थं मेरे दाहिने हाथमें है और बायें हाथमें जय रखा है।

गोजित् भूयासमश्वजित् धनंजयो हिरण्यजित्— में गौवें, घोडे, धन और सुवर्णको जीतनेवाका होकंगा।

इस विश्वमें सुखसे रहना है तो धन अवस्य चाहिये। धन बुरा नहीं है। धनका दुरुपयोग करनेसे धन बुरा कह-काता है। इसकिये वेदमें धनको प्राप्त करनेका उपदेश है। धनमें गी, घोडे, रथ, घर, पुत्र आदि सब आते हैं। जिससे मनुष्य धन्य होता है वह धन है। जिसके प्राप्त होनेसे

मनुष्यको ऐसा मालूम हो कि में धन्य हुआ हूं वह धन है। ऐसा धन मनुष्य चाहता है। वह मिले ऐसा इन सुषा-वितोंमें कहा है।

#### अतिथि-सत्कार

यो विद्यात् ब्रह्म प्रत्यक्षं, पर्कंषि यस्य संभारा, ऋचो यस्यानूक्यं, सामानि यस्य लोमानि, यजुर्ह-द्यमुच्यते (९१६११)— जो प्रत्यक्ष ब्रह्मको जानता है, उसके अवयव यज्ञसामग्री, ऋचाएं रीढ, साम लोम और यजु इदय है ऐसा कहते हैं।

इप्टं च वा एष पूर्ते च गृहाणामश्चाति, यः पूर्वोऽति-थेरश्चाति ( ९१६१३१) — जो अतिथिके पूर्व भोजन करता है वह उन घरोंका इष्ट पूर्व ही खाता है।

पयश्च वा एष रसं च ... ऊर्जां च वा एष स्फातिं च, ... प्रजां च वा एष पशूंश्च, ... कीर्तिं च वा एष यशश्च, ... श्चियं च वा एष संविदं च गृहाणामश्चाति यः पूर्वोऽतिथेरश्चाति (९१६१ ३२-३६)— दूध और रस, अन्न और समृद्धि, प्रजा और पश्च, कीर्तिं और यश्च, श्री और संज्ञान वह खाता है, जो अतिथिके पूर्वं भोजन करता है।

एषा वा अतिथियंच्छ्रोत्रियः, तस्मात् पूर्वो नाश्चीः यात्, अश्चितावत्यतिथावश्चीयात् (९१६१३७० ३८)— अतिथि श्लोत्रिय है, इस कारण उसके पूर्व भोजन करना नहीं चाहिये, अतिथिका भोजन होने. पर ही स्वयं भोजन करें।

#### यज्ञ

यक्षेन यहमयजन्त देवाः (७)५।१) — देवोने यज्ञसे यभुपुरुषकी पूजा की।

तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् — वे धर्म उत्तम थे। ते द्वानकं महिमानः सचन्त — वे मद्द्रव प्राप्त करके सुखमय स्वर्गलोकको प्राप्त हुए।

यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः — जहां पूर्वकालके साधना करनेवाले जाकर रहे थे।

अन्वद्य नोऽनुमतिर्यञ्च देवेषु मन्यताम् (७।२१।१)— भाज हमारी अनुमति देवोंमें पहुंचे ऐसा यज्ञ करनेके लिये मिले।

#### सरस्वती

यस्ते स्तनः शश्युः, यो मयोभूः सुस्रयुः सुह्वो यः सुद्त्रः। येन विश्वा पुष्यसि वार्याणि सरस्वति तमिह घातवे कः। (७११११)— हे सरस्वति देवी! जो तेरा स्तन शान्ति देनेवाळा, सुख देनेवाळा, मनको शुभ करनेवाळा, पृष्टि देने-वाळा अतएव प्रार्थना करने योग्य है, जिससे त् सब वरणीय पदार्थोंकी पृष्टि करती है, उसको यहां हमारी पृष्टिके लिये हमारी और कर।

ऋष्वो देवः केतुर्विश्वमाभूषतिदम् (७।१२।१)—
तुम्हारा मार्गदर्शक दिन्य ध्वज इस सब विश्वको
सभूषित करता है।

#### मात्रभाषा

इडिवास्माँ अनु वस्तां व्रतेन यस्याः पदे पुनते देव-यन्तः (७१२८११) — मातृभाषा हमारे पास रहे, जो अपने व्रतसे देवता समान आचरण करनेबाडोंको पवित्र करती है।

#### मातृभूमि

आदितिद्यारिदितिरन्तिरिक्षं (७।७।१) — मातृभूमि इमारा स्वर्ग है, मातृभूमि अन्तिरक्षिलोक है।

अदितिमीता स पिता स पुत्रः — मातृभूमि ही माता, पिता भौर पुत्र है।

विश्वे देवा अदितिः — मातृभूमि ही सब देव हैं।

पञ्च जना अदितिर्जातमदितिर्जनित्वं माह्मण, क्षित्रय, वैश्य, शूद्र कौर निषाद यही माह्मभूमि है, जो भूतकालमें हुआ और जो माविष्यमें होगा वह सब (अर्थात् जो वर्तमानकालमें हैं) वह सब मातृभूमि ही के लिये है। (अदिति जो अब देती है। वह मातृभूमि हो के लिये है।

महीमू षु मातरं सुव्रतानां, ऋतस्य पत्नीं, अवसे ह्वामहे (७।७।२) — मातृभूमि उत्तम व्रतधारि-योंकी माता है, सत्यका पालन करनेवाली है, इसकी हम उत्तम प्रशंसा गाते हैं।

तुविक्षत्रां अजरन्तीं उद्भवीं सुशर्माणमिदिति सुप्र-णीतिम् — बहुत क्षात्र तेजसे जिसकी सेवा होती है, यह कभी क्षीण नहीं होती, विशाल, सुख देने-वाली, अन्न देनेवाली और उत्तम योगक्षेम चूळाने-वाली मातृभूमि है।

सुत्रामाणं पृथिवीं द्यामनेहसं (७।७।३) — उत्तम रक्षण करनेवाळी, प्रकाशयुक्त, अहिंसक हमारी मातृ-भूमि है।

देवीं नावं स्विरत्रां अनागसी अस्तवन्तीं आरुहिमा स्वस्तये— यह दिश्य नौका कभी न चूनेवाळी और उत्तम गति देनेवाळे साधनोंसे युक्त है, इसपर अपने कल्याणके लिये हम चढें।

वाजस्य तु प्रसंवे मातरं महीं अदिति नाम वचसा करामहे (७।७।४) — अञ्चकी उत्पत्तिके लिये अञ्च देनेवाली मातृभूमिकी इम अपनी वाणीसे प्रसंसा गाते हैं।

सा नः शर्म त्रिवरूथं नि यच्छात्— वह मातृमूमि हर्में तीन गुणा सुख हम सबको देवे।

नैनान् मनसा परो अस्ति कश्चन (७।८।१) — इनसे मनसे अधिक योग्य कोई नहीं है।

#### राष्ट्रसभा

सभा च मा समितिश्चावतां प्रजापतेर्दुहितरौ संवि-दाने (७१९११) — प्रामसभा और राष्ट्रसमिति, प्रजापालक राजाकी ये दो पुत्रियां हैं, ये ज्ञान देने-वाली सभाएं मेरा (राजाका) रक्षण करें।

येना संगच्छा उप मा स शिक्षात्— जिस समासदसे में मिलूं वह मुझे (राज्यशासन विषयक) शिक्षण देवे।

चारु वदानि पितरः संगतेषु — हे राष्ट्रके पितृस्थानीय सदस्यो ! में (राजा) सभानों में उत्तम भावण करूंगा।

विदा ते सभे नाम नारिष्टा नाम वा असि ( अवहार )

— हे राष्ट्रसभे ! तेरा नाम अविनाशी भावका वाचक
है यह में जानता हूं।

ये ते के च सभासद्स्ते में सन्तु सवाचसः — जो तेरे सभासद् हैं वे मेरे साथ (राजाके साथ) समान भावसे भाषण करनेवाले हों।

एवामहं समासीनानां वर्ची विज्ञानमा द्दे (७।१३। ३)— इन समामें बैठे इन सदस्योंसे में तेज शौर ज्ञान शाष्ठ करता हूं।

\*

अस्याः सर्वस्याः संसदो मामिन्द्र भगिनं रुणु — इस सभाका सहभागी, हे इन्द्र ! त् मुझे कर ।

यद्वो मनः परागतं यद्वद्धिमह वेह वा। तद्व आ वर्तयाः मिस मिय वो रमतां मनः (७।१३।४) — जो भापकः मन दूर गया है, अथवा जो इस वा उस विषयमें कगा है, उस चित्तको में लौटाता हुं, तुम सबका मन मुझमें रमता रहे।

विराड् वा इदमय आसीत् तस्या जातायाः सर्वे अविभेद्, इयमेवेदं भविष्यतीति (८११०११) — प्रथम राजविद्दीन भवस्था थी, उसको देखकर सब भयभीत हुए, यद्दी भवस्था रहेगी ऐसा भय उनके मनमें उत्पन्न हुआ।

सोदकामत् सा गाईपत्ये न्यकामत् (८।१०।२)— वह राजविद्दीन प्रजाशक्ति उरकान्त हुई और गृहपति संस्थामें परिणत हुई।

सोदकामत् सा सभायां न्यकामत् (८१९०।८)— वह प्रजाशक्ति उल्कान्त हुई और वह प्रामसभामें परिणत हुई।

सोद्कामत् सा समितौ न्यक्रामत् (८११०११०)—

सोदकामत् सामन्त्रणे न्यकामत् (८।१०।१२)—
वह प्रजाशक्ति मंत्रीमंडलमें परिणत हुई।

#### ज्ञान

संज्ञानं नः स्वेभिः संज्ञानमरणेभिः (७।५४।१)— हर्मे स्वजनोंके साथ और निम्न श्रेणीके छोगोंके साथ उत्तम ज्ञान प्राप्त हो।

संज्ञानमश्चिना युविमहासासु नि यच्छतम् — हे अधिनो ! तुम दोनो हमें इस सत्तम ज्ञान दो।

सं जानामहै मनसा सं चिकित्वा (७।५४।२)- मनसे इम उत्तम ज्ञान माप्त करें, और ज्ञान होनेपर एक-मतसे रहें।

मा युष्मिद्दि मनसा दैज्येन — दिष्य मनसे युक्त होकर आपसमें विरोध न करें।

मा घोषा उत् स्थुर्वहुले चिनिहते - बहुतों का नाश होनेपर दुःखके शब्द न निकलें।

सप्तऋषिनभ्यावर्ते, ते मे द्रविणं यच्छन्तु ते मे

ब्राह्मणवर्चसम् (१०।५।३९) — सप्तऋषिकी में उपासना करता हूं, वे मुझे द्रव्य और ब्रह्मवर्चस देवे।

#### पोषण

मिय पुष्टं पुष्टपतिर्देधातु ( ७।२०।१ ) — सबको पुष्ट करनेवाला प्रभु मुझे पुष्टि देवे ।

#### सीभाग्य

वृहस्पते सवितर्वर्धयैनं (७:१७११) — हे ज्ञानपते देव ! हे सबके अत्पादक ! इसको बढा ।

ज्योतयैनं महते साभगाय— बढे सीभावयके लिये इसकी प्रकाशित कर।

संशितं चित् संतरं संशिशाधि — सुबुद्धिवालेको अधिक उत्तम बननेके लिये सुशिक्षित कर।

विश्व एतमनु मदन्तु देवाः — सब देव इसका अनुमोः दन करें।

इदं राष्ट्रं पिपृद्धि सौभगाय विश्व एनमनु सदन्तु देवाः (७।३६।१)— इस राष्ट्रको सौभाग्यसे युक्त कर सौर सब देव इसके सद्दायक हो।

अन्तः कृणुष्व मां हृदि मन इन्नो सहासति (५।३०।१)
—हे स्त्री ! मुझे अपने हृदयमें रख और हम दोनोंका
मन साथ मिला रहे ।

ये ते पन्थानोऽव दिवो येभिर्विश्वमैरयः, तेभिः सुम्नया घेहि नो वसो (७।५७।१) — जो तेरे स्वर्गके मार्ग हैं, जिनसे तू सब विश्वको चळाते हो, उनसे हमें, हे वसो ! सुखसे युक्त कर।

#### एकता

सं जानानाः सं मनसः सयोनयः (७१२०११)—
एक जातीके कोग उत्तम ज्ञानसे संपन्न होकर एक
विचारके हों।

#### आरोग्य

वि वृद्धतं विषूचीममीवा या नो गयमाविवेश (७।४३।१) — जो रोग घरमें प्रविष्ट हुआ है उस फैलनेवाले रोगको दूर करो।

वाधिशां दूरं निर्ऋतिं पराचैः — दुर्गतिको दूर ही रोक दो। कृतं चिदेनः प्र मुमुक्तमसात् — किया हुना पाप हमसे सुहानो । युवमेतान्यसाद् विश्वा तनूषु भेषजानि घत्तम् (७१४३१२) — तुम हमारे शरीरोंमें सब श्रीपधोंको रखो।

अव स्पतं मुञ्चतं यन्नो असत् तन्यु वद्धं कृतमेनो असत्— हमारे शरीरोंमें जो पाप है उससे हमारा बचाव करो । हमारे किये हुए पापसे हमारी मुक्तता करो ।

#### तप

यद्शे तपसा तप उप तप्यामहे तपः, प्रियाः श्रुतस्य भूयास्म, आयुष्मन्तः सुमेधसः ( ७१६३।१ )-हे अग्ने ! इम तप करते हैं, इससे इम ज्ञानके पिय और दीर्घायु और बुद्धिमान् बनेंगे।

#### कल्याण

भद्राद्धि श्रेयः प्रेहि (७।९।१) — क्ल्याणसे अधिक श्रेय प्राप्त कर ।

बृहस्पतिः पुरएता ते अस्तु—ज्ञानी तेरा मार्गदर्शक हो। अथेममस्या वर आ पृथिन्या— इस मातृभूमीपर वीरको रखो।

आरे शातुं क्रणुहि सर्ववीरं— सब वीरोंके समुदायकी शतुसे दूर कर।

द्यां च नस्कृधि ( ७।२९।२ ) — हमारा कल्याण कर ।
प्रजां देवि ररास्व नः — हे देवि ! ६मारे लिये प्रजा दे दो।
सं माग्ने वर्चसा स्रुज, सं प्रजया, समायुषा
(९।९।९५) — हे अग्ने ! मुझे तेजके साथ, प्रजाके
साथ और दीर्घायुके साथ युक्त कर ।

ब्राह्मणश्च राजा च घेनुश्चान इवांश्च वीहिश्च यवश्च मधु सप्तमम्। मधुमान् भवाति, मधुमद्स्या-हार्य भवति, मधुमतो लोकान् जयति, य एवं वेद् (९।११२-२३)— ब्राह्मण, राजा, गौ, बैल, चावल, जौ क्षीर मध ये सात मधु हैं। जो इनका महत्त्व जानता है वह मीठा होता है, वह मीठे लोकोंको जीतता है।

स नः पितेव पुत्रेभ्यः श्रेयः श्रेयश्चिकित्सतु (१०।६।५)

— वह जैसा पुत्रोंके लिये कल्याण करता है वैसा
हमारा कल्याण करे।

सो असी वलिमद् दुहे भूयोभूयः श्वः श्वः, तेन त्वं द्विपतो जिहि ( १०१६१७ ) — वह इसे बहुतः बल प्रतिदिन देवे जिससे त् द्वेष करनेवालोंका पराजय कर।

तं विश्वत् चन्द्रमा मणिमसुराणां पुरोऽजैयद् दान-वानां हिरण्ययीः (१०१६।१०)— दस मणिको चन्द्रमाने धारण किया जिसे वह दानवाँके सुवर्णमय नगरोंको जीत सका।

#### विजय

यो नो द्वेष्टचघरः सस्पदीष्ट यमु द्विष्मः तमु प्राणो जहातु ( ७१३२११ ) — जो हमारा द्वेष करता है वह नीचे गिरे, जिसका हम द्वेष करते हैं उसकी प्राण छोड देवे।

असे जातान् प्र णुदा में सपत्नान् ( ७।३५।१) — हे असे ! मेरे सन्नु हुए हैं उनको दूर कर ।

प्रत्यजातान् जातवेदो जुदस्व — प्रकट न हुए अर्थात् जो गुप्त शत्रु हैं उनको भी दूर कर ।

अधस्पदं क्रणुष्व ये पृतन्यवः — जो सैन्य भेजते हैं उनको नीचे कर।

अनागसस्ते वयं अदितये स्याम— निष्पाप होकर अदीनताके अनुगामी हम हों।

उभा जिग्यथुः, न परा जयेथे, न परा जिग्ये कतर-श्चन पनयोः ( ७१४५११) — दोनों जीतते हैं, कभी पराजित नहीं होते । इनमेंसे एक भी पराजित नहीं होता।

सत्पतिर्वृद्धवृष्णो रथीव पत्तीनजयत् पुरोहितः ( ७१६४) १ )— यह उत्तम पालक महाबलवान् रथमें बैठनेवाले वीरके समान अप्रगामी होकर शत्रु-सैनिकोंको जीवता है।

अधस्परं क्रणुतां ये पृतन्यवः - जो सेनासे चढाई करते हैं वे नीचे गिर जांय।

स नः पर्षदिति दुर्गाणि विश्वा ( ७१६५।१ )— वह सब दुःखोंके पार के जावे ।

यातुधाना निर्ऋतिरादु रक्षस्ते अस्य झन्तु अनृतेन सत्यम् (७१०३।२) — यातना देनेवाछे, विपत्ति भौर राक्षस असससे ससका नाश करते हैं। आजो दासस्य दम्भय ( ७१९५११) — हिंसकके बलको दबाओ।

पर्यावते दुष्वप्त्यात् पापात्स्वप्त्याद भूत्याः (७११०५१)
दुष्ट तथा विपत्तिकारक स्वप्तसे में दूर होता हूं।

ब्रह्माहमन्तरं कृण्वे परा स्वप्तमुखाः शुचः — ब्रह्मको में धीचमें रखता हूं जिससे शोक बढानेवाले स्वप्त दूर हों।

मेशाम्यूर्ध्वस्तिष्टन् मा मा हिंसिपुरीइवराः (७।१०७।१) जंचा खडा होकर में निरीक्षण करता हूं, अधिकारी मेरा नाश न करें।

जयन्तं त्वानु देवा मदन्तु (७।१२३।१) — विजय पानेवाछे तुझे देखकर देव आनन्द करे।

जिष्णवे योगाय ब्रह्मयोगेर्वो युनिन (१०१५१)— विजय प्राप्तिके योगके लिये ज्ञानयोगोंसे में आपको युक्त करता हूं।

जिष्णवे योगाय क्षत्रयोगैवों युनाजिम (१०।५।२)-विजय प्राप्तिके योगके लिये में आपको क्षत्रियोचित योगोंसे युक्त करता हूं।

तेन तमभ्यातिस्जामो योऽसान् द्वेष्टि यं वयं द्विष्मः (१०।५।१५)— इम उसको दूर करते हैं जो हमारा द्वेष करता है और जिसका हम द्वेष करते हैं।

तं वधेयं तं तृषीय अनेन ब्रह्मणा, अनेन कर्मणा, अनया मेन्या (१०१५१५) — इस ज्ञानसे, इस कर्मसे, इस इच्छासे उस शत्रुका वध करें, उसका नाश करें।

#### शत्रुके तेजका नाश

स्त्रीणां च पुंसां च द्विषतां वर्च आ ददे ( ७।१४।१ )
— द्वेष करनेवाले स्त्रीपुरुषोंका तेज में लेता हूं।

यावन्तो मा सपत्नानां आयान्तं प्रतिपद्यथ। उद्यनत्पूर्य इव सुप्तानां द्विषतां वर्च आ ददे
( ७१९४१ )— जितने शत्रु सुझे आते हुए देखते
हैं, उन सब शत्रुजीका तेज मैं छेता हूं जैसा उगता
सूर्य छेता है।

नीचैः सपत्नान् मम पाद्य (९।२।१) — मेरे शत्रुओं से नीचे गिरा दे।

अध्यक्षो वाजी मम काम उग्नः कृणोतु मह्ममसपत्न मेव (९।२।७) — प्रतापी बलवान् काम (इच्छा) मुझे शतुरहित करे।

जिह त्वं काम सम ये सपत्ना अन्धा तमांस्यव पादयैनान् (९।२।१०) — हे काम! मेरे शत्रुक्षीपर त् विजय कर क्षीर उनकी घने अन्धेरेमें गिरा दो।

निरिन्द्रिया अरसाः सन्तु सर्वे मा ते जीविषुः कतः मञ्चनाहः (९१२।१०) मेरे शत्रु नीरस और इन्द्रिय रहित हों और वे एक दिन भी जीवित न रहें।

महां नमन्तां प्रदिशश्चतस्त्रः (९।२।११)— चारों दिशाएं मुझे नमें i

महां षडुर्वीर्घृतमा चहन्तु — छः भूमियां मुझे घी छ।कर

तेऽधराञ्चः प्र प्लवतां छिन्ना नौरिव वंधनात् (९।२।
१२)— नौका वंधनसे छूटनेपर जैसी हुबती है वैसे
वे बातु नीचे गिरे।

न सायकप्रणुत्तानां पुनरस्ति निवर्तनम् — बाणोंसे भगाये शत्रुक्षीका फिरसे क्षाक्रमण नहीं होता।

असर्ववीरश्चरतु प्रणुत्तो द्वेष्यः (९।२।१४)— शतु भगाया हुआ वीरोंसे रहित होकर भटकता रहे।

नीचैः सपत्नान् नुद्तां मे सहस्वान् (९।२।१५)— मेरा सामध्यवान् सहायक मेरे शत्रुक्षोंको नीचे वेरित करे।

त्वं काम ममये सपत्नास्तानसाल्लोकात् प्रणुदस्व दूरम् (९।२।१७) — हे काम! मेरे शत्रुकोंको इस लोकसे दूर भगा दो।

अयं में वरणो मणिः सपत्नक्षयणो वृषा (१०१३।१)

— यह मेरा वरणमणि बनवान् और शत्रुका नाश
करनेवाला है।

तेना रभस्व त्वं शत्रून् प्र मृणीहि दुरस्यतः — इससे त् शत्रुका नाम कर और दुष्टोंका घात कर।

अवारयन्त वरणेन देवा अभ्याचारमसुराणां इवः इवः (१०।३।२)— इस वरणमणिसे देवीने रोज रोज दोनेवाळे अत्याचार दूर किये।

अयं मणिविंश्वभेषजः (१०१३)— यह मणि सब भौषधींसे बनाया है। स तें शत्रूनधरान् पाद्याति — वह तेरे शत्रुकोंको नीचे गिराता है।

पूर्वस्तान् दभ्नुहि ये त्वा द्विपन्ति— जो तेरा द्वेष करते हैं डनको दबा दे।

पौरुषेयादयं भयात्, अयं त्वा सर्वसात् पापात् वरणो वारियण्यते (१०।३।४) यह वरणमणि मानवी भयसे तथा सब पापसे तुझे दूर करेगा।

इमं विभिन्ने वरणमायुष्मान् शतशारदः । समे राष्ट्रं च क्षत्रं च पश्नोजश्च मे दधत् (१०।३।१२) — इस वरणमणिको धारण करता हूं, इससे में दीर्घायु बीर सी वर्ष जीवित रहनेवाला होऊं। यह मेरे क्षिये राष्ट्र क्षात्रवल, पश्च क्षीर क्षोज धारण करे।

एवा सपत्नान् मे भंग्धि पूर्वान् जाताँ उतापरान् (१०।३।१३)— इस तरह त् मेरे पहिले या पश्चात् होनेवाले शत्रुकोंका नाश कर।

परा श्वणीहि यातुधानान् (१०।५।४९)— यातना देनेवालोंको दूर कर।

पराग्ने रक्षो हरसा ग्रुणीहि - दे अप्ने ! अपने तेजसे राक्षसोंको दूर कर।

पराचिषा मूरदेवान् शृणीहि - मुखाँको देव मानने-वाढोंको अपने वेजसे दूर कर।

परासुतृपः शोशुचतः शृणीहि — दूसरोंके प्राणोंमें तृष्त होनेवाले दुष्टोंको शोकमय स्थितिमें दूर भगा दो।

अपामसी वज्रं प्रहरामि चतुर्भृष्टिं शीर्षभिद्याय विद्वान्, सो अस्यांगानि प्र शृणातु सर्वा तन्मे देवा अनु जानन्तु विश्वे (१०१५१९०)— इस शत्रु पर में तीक्ष्ण वज्र फेंक्ता हुं, उसका सिर तोडनेके लिये, वह शस्त्र उसके सब बंग तोडे, यह मेरा कार्य सब देव बनुमोदित करें।

अरातीयोधीतृव्यस्य दुर्हादी द्विषतः शिरः, अपि वृश्चाम्योजसा (१०१६११)— शत्रु, वैरी, दुष्ट हृदयका सिर में वेगसे काटता हूं।

तं देवा विभ्रतो मणि सर्वाह्णोकान् युधाऽजयन् (१०१६।१६)— उस मणिको देवोने धारण किया जिससे वे युद्धसे लोकोंको जीत सके। तामिमं देवता मणिं महां दद्तु पुष्टये, आभिभुं क्षत्र-वर्धनं सपत्नदंभनं मणिम् (१०१६१९)— सब देवता इस मणिको पुष्टिके लिये मुझे देवें, यह मणि शत्रुका पराभव करता, राष्ट्रका संवर्धन करता, शत्रुको दवाता है।

#### गोरूप

एतहैं विश्वरूपं सर्वरूपं गोरूपम् ( ९।७।२५ )- यह सब रूप, सब विश्वरूप गोका रूप है।

वशा द्यौर्वशा पृथिवी वशा विष्णुः प्रजापतिः । वशाया दुग्धमपिवन् साध्या वसव्ध्व ये (१०११०।३०)— वशा गौ द्यौ, पृथिवी, विष्णु तथा प्रजापति है। साध्य और वसु इस गौका दूष पीते हैं।

वशाया दुग्धं पीत्वा साध्या वसवश्च ये। ते वै ब्रश्नस्य विष्टपि पयो अस्या उपासते (१०११०।३१)— साध्य बौर वसु देव इस वशा गौका दूध पीकर स्वर्गके ऊपर रहकर इस गौके दूधकी उपासना करते हैं।

#### पाप

यद्विचिनं त्रेहायणाद्नृतं किं चोदिम, आपो मा तस्मात्सर्वस्माद्दुरितात् पात्वंहसः (१०१४। २२)— जो तीन वर्णीके अन्दर मैंने असस्य भाषण किया होगा, उसके पापसे यह जल मुझे मुक्त करे।

#### माता-पिता

स चेद पुनः पितरं स मातरं ( ७१९१२ ) — वह अपने माता पिताको जानता है ।

#### रोग-निवारण

ये अंगानि मद्यन्ति यक्ष्मासो रोपणास्तव। यक्ष्माणां सर्वेषां विषं निखोचमहं त्वत् (९१८)१९)— जो अंगोंको ब्याकुल करते हैं, मद उत्पन्न करते हैं, इन रोगोंका विष में तुझसे दूर करता हूं।

#### विपत्ति

दौष्वप्नयं दौर्जीवित्यं रक्षो अभ्वमराय्यः, दुर्णाम्नीः

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

चे

हो ।

श

वः

ोज

सब

(88)

सर्वा दुर्वाचस्ता अस्मान्नारायामास ( ७१२४।
१) — दुष्ट स्वन्न, दुःखमय जीवित, हिंसकोंका अपद्रव, दारिद्य, विपत्ति, बुरे वचन ये सब विपत्तियां हमसे दूर हों, विनष्ट हों।

विश्व होना

स इदं विदेशमभवत् (७।१।२)— वह यह सब विश्व होता है। स आभवत्— वह सर्वत्र होता है।

वेद

वेदः स्वस्ति (७१२९११) — वेद कल्याण करनेवाला है।
सत्य भाषण

ये वदन् ऋतानि (७।१।१)— जो सस्य बोळते हैं। शिवास्त एका अशिवास्त एकाः सर्वा विभर्षि सुम- अथर्ववेदके ७ से १० तक काण्डोंका परिचय

नस्यमानः (७।४४।१) — तुम्हारे एक प्रकारके शब्द कल्याण करनेवाके, और दूसरे शब्द अशुभ होते हैं। उत्तम मनवाला तु उन सबको धारण करता है।

सर्प

घनेन हिम वृश्चिकं अहिं दण्डेन आगतम् (१०१४। ९) — हथोडेसे में बिछूको मारता हूं श्रीर सापको दण्डेसे मारता हूं।

दंष्टारमन्वगाद् विषं, अहिरमृत (१०।४।२६)— दंश करनेवालेके पास विष गया और वह साप मर गया।

इस तरह वेदके काण्ड ७ से १० तकके सुभावित हैं। इनका योग्य अपयोग करके पाठक अपना लाभ करके देखें कि वेद किस तरह कल्याण करता है।



# अ थ र्व वे द

का सु बो ध-भा प्य [सप्तमं काण्डम्]

लेखक म. म. डॉ. श्रीपाद दामोद्र सातवलेकर, डी. लिट्. विद्यामार्तण्ड, साहित्यवाचस्पति, गीतालंकार

> द्वितीय वार संवत् २०२२; शक १८८८; सन् १९६६



पार डी [जि. बलसाड]

## एक सौ एक शक्तियाँ।

एकरातं लक्ष्म्यो ३ मर्त्यस्य साकं तन्वा जनुषोऽधि जाताः । तेषां पापिष्ठा निरितः प्रहिण्मः शिवा अस्मभ्यं जातवेदो नियच्छ ॥ अथर्व. ७११५।२

' एक सी एक शक्तियां मनुष्यके शरीरके साथ उसके जन्मते ही उत्पन्न होती हैं। उनमें जो पापरूप शक्तियां हैं, उनको हम दूर करते हैं, और हे सर्वज्ञ प्रभो! कल्याणकारिणी शक्तियोंको हमें प्रदान कर। '

मुद्रक व प्रकाशक— वसन्त श्रीपाद सातवलेकर, स्वाध्यायमण्डल, भारतमुद्रणालय, पारडी (जि. बलसार)



### अथर्ववेदका सुबोध भाष्य

#### सप्तम कांड



इस सप्तम काण्डके प्रथम सूक्तका देवता ' भारमा ' है। सब देवताओं में मुख्य देवता होनेसे यह आरमा अत्यंत मंगळ-मय देवता है। वेदमंत्रों में सर्वत्र अनेक रूपसे इसी देवताका वर्णन है—

> सर्वे वेदा यत्पदमामनित तपांसि सर्वाणि च यद्वदन्ति । यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्ये चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण ब्रवीमि ॥ कट उ. ११२१५५

तथा-

वेदैश्च सर्वेरहमेव वेद्यः ॥ म. गी. १५।१५

अर्थात् ' सर्व वेदके मंत्र उसी आत्माका वर्णन करते हैं। ' वेदमें अनेक देवता भले ही हों, परंतु मुख्य विषय आत्माका वर्णन करना ही है। उसी मंगलमय आत्माका वर्णन इस काण्डके प्रथम सूक्तमें होनेसे यह सूक्त इस काण्डके प्रारंभमें मंगलाचरणरूप ही है। आत्मासे भिन्न और मंगलमय देवता कीनसा हो सकता है ? सबसे अधिक मंगलमय देवता यही है।

इस काण्डमें एक अथवा दो मंत्रवाले सुक्तोंकी संख्या अधिक है। बहुधा किसी दूसरे काण्डमें इस प्रकार छोटे सुक्त नहीं हैं। यदि मंत्रसंख्याके क्रमसे सातों काण्डोंका क्रम लगाया जावे, तो इस प्रकार क्रम लग सकता है—

| ऋम | काण्ड       | सूक्तसंख्या | स्कप्रकृति             |     |
|----|-------------|-------------|------------------------|-----|
| 9  | ७ वां काण्ड | [ 196 ]     | १ मंत्रवाले सूक्त ५६   | È   |
|    |             |             | २ मंत्रवाले सूक्त ५२   | हैं |
| 2  | ६ ठा काण्ड  | [ 985 ]     | ३ मंत्रवाले सूक्त १२२  | È   |
| 3  | १ ला काण्ड  | [३५]        | ४ मंत्रवाले सूक्त ३०   | ŧ   |
| 8  | २ रा काण्ड  | [ ३६ ]      | ५ मंत्रवाले सूक्त २२   | È   |
| ч  | ३ रा काण्ड  | [३१]        | ६ मंत्रवाछे सूक्त १३ व | ŧ   |
| £  | ४ था काण्ड  | [80]        | ७ मंत्रवाछे सुक्त २१   | *   |
| 9  | ५ वॉ काण्ड  | [39]        | ८ मंत्रवाछे सूक्त २    | É   |
|    |             |             |                        |     |

इस सप्तम काण्डमें कुल सूक्त ११८ हैं, परंतु दूसरी गिनतीसे १२३ मी हो सकते हैं। बीचमें कई सूक्त ऐसे हैं कि, जिनके प्रत्येकमें दो दो सूक्त माने हैं, इस कारण दूसरी गिनतीमें ५ सूक्त बढ जाते हैं। हमने ये दोनों गिनतियां सूक्त कमसंख्यामें बतायी हैं। अब इस काण्डकी मंत्रसंख्या देखिये-

(8)

#### अथवेवेदका सुबोध भाष्य

```
५६ हैं भीर उनमें मंत्रसंख्या
   १ मंत्रवाले स्क
                                     उनमें मंत्रसंख्या
   २ मंत्रवाले सूक्त
                       २६
                                     उनमें मंत्रसंख्या
    ३ मंत्रवाले स्क
                                     उनमें मंत्रसंख्या
   ४ मंत्रवाले सूक्त
                        99
                                     उनमें मंत्रसंख्या
   अ मंत्रवाले सूक्त
                                     उनमें मंत्रसंख्या
् ६ मंत्रवाले स्क
                                     उनमें मंत्रसंख्या
    ७ मंत्रवाले सूक्त
                                     उनमें मंत्रसंख्या
    ८ मंत्रवाले सूक्त
                                     उनमें मंत्रसंख्या
    ९ मंत्रवाले स्क
                                     उनमें मंत्रसंख्या
   १० गंत्रवाले सुक्त
                                       कुल मंत्रसंख्या २८६
        कुल सूक्तसंख्या ११८
```

इन मंत्रोंका अनुवाकोंमें विभाग देखिये-

कुलसंख्या

अनुवाक १ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० = १० सूक्तसंख्या १३ ९ १६ १३ ८ १४ ८ ९ १२ १६ = ११८ मंत्रसंख्या २८ २२ ३१ ३० २५ ४२ ३१ २४ २१ ३२ = २८६

इस सप्तम काण्डकी मंत्रसंख्या केवल २८६ अर्थात् चतुर्थ (३२४), पञ्चम (३७६), और षष्ट (४५४) की अपेक्षा बहुत ही कम और प्रथम (२३०), द्वितीय (२०७), तृतीय (२३०), की अपेक्षा अधिक है। अब इस काण्डके स्कोंके ऋषि-देवता-छन्द देखिये--

सूक्तोंके ऋषि--देवता--छन्द

| TA THE     | <b>मंत्रसं</b> ख्या | ऋषि                         | देवता     | छन्द                                |
|------------|---------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| सूक्त      |                     | worder 1                    |           | total and make a pay                |
| प्रथमाऽनुव | व्राकः । षोडशः      | प्रपाठकः ।                  | आत्मा     | १ त्रिष्टुप्, २ विराड् जगती         |
| 9          |                     | अथर्वा (ब्रह्मवर्चस्कामः)   |           | १ त्रिष्टुप्                        |
| 2          | 9 :                 | अथर्वा (ब्रह्मवर्चस्कामः )  | आत्मा     |                                     |
| 3          | 9                   | अथर्वा ( ब्रह्मवर्चसकामः )  | आत्मा     | १ त्रिष्टुप्                        |
| 8          |                     | अथर्वा ( ब्रह्मवर्चस्कामः ) | वायुः     | १ त्रिष्टुप्                        |
|            |                     | अथर्वा (ब्रह्मवर्चस्कामः)   | आत्मा     | १ त्रिष्टुप्, ३ पंक्ती; ४ अनुष्टुप् |
| 4          |                     |                             | अदितिः    | १ त्रिष्टुप् १ भुरिक्, ३-४          |
| ६ (६,७)    | 8 ( २+२ )           | अथर्वा ( ब्रह्मवर्चस्कामः ) |           | विराड् जगती                         |
|            |                     | ( ,                         | अदितिः    | भाषीं जगती                          |
| 0(4)       |                     | अथर्वा (ब्रह्मवर्चस्कामः)   | बृहस्पतिः | त्रिष्टुप्                          |
| 6(8)       | 9                   | उपरिवभ्रवः                  |           | १,२ त्रिष्टुप् ३ त्रिपदा आधी        |
| 9 (90      | ) 8                 | उपरिवभ्रवः                  | पूवा      |                                     |
| 41.41.41   |                     |                             |           | गायत्री, ४ अनुष्टुप्                |
| 90 (99     | 1 9                 | शौनकः                       | सरस्वती   | त्रिष्टुप्                          |
| 99 (92     |                     | शौनकः                       | सरस्वती   | त्रिष्टुप्                          |
|            |                     | शीनकः                       | सभा। १,३  | र सरस्वती अनुष्टुप्                 |
| 15 (15     | ) 8                 | 4117170                     |           | ४ मंत्रोक्ताः                       |

| \$ 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | स्क मंत्रसंख्या   | ऋषि                  | देवता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | स्त्र छन्द् स्थाना स्त्र                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| हर्तुकामः )  हितियोऽजुवाकः ।  १४ (१५) ४ अथवां (हियोवचाँ सविता १,२ अनुषुप । ३ त्रिष्टुप; ४ जगतीर हर्तुकामः )  १५ (१६) १ अगुः सविता त्रिष्टुप  १६ (१७) १ उत्पः सविता त्रिष्टुप  १६ (१७) १ उत्पः सविता त्रिष्टुप  १८ (१५) ४ अग्राः बहुदैवलम् त्रिष्टुप । त्रियदापां गायत्रां र अनुष्टुप, ३-४ त्रिष्टुप  १८ (१५) २ अग्रवां प्रियो, पर्जन्यः १ चतुष्पाद् सुरिगुण्णिक् २ त्रिष्टुप  १८ (१५) १ अग्रवा मंत्रोक्ता जगती  १० (२१) ६ अग्रवा अनुमतिः १-२ अनुष्टुप, ३ त्रिष्टुप सुरिक् ५-६ जगती  १० (२१) ६ अग्रवा अनुमतिः १-२ अनुष्टुप, ३ त्रिष्टुप सुरिक् ५-६ जगती  १० (२१) १ अग्रवा आहमा शब्दा विराहृगमां जगती  १० (२२) १ अग्रवा त्रिष्टुप  १२ (२४) १ अग्रवा सविता त्रिष्टुप  १२ (२५) १ अग्रवा सविता त्रिष्टुप  १२ (२०) ८ मेघातिथिः विण्युः त्रिष्टुप  १२ (२०) १ मेघातिथिः विण्युः त्रिष्टुप  १२ (२०) १ मेघातिथिः विण्युः १ त्रिष्टुप  १२ (२०) १ मेघातिथिः वेदः त्रिष्टुप  १२ (२०) १ मेघातिथिः सन्त्रोक्ताः त्रिष्टुप  १२ (२०) १ मेघातिथः सन्त्रोक्ताः त्रिष्टुप  १२ (३०) १ मेघातिथः सन्त्रोक्ताः व्यावाप्रवित्री, प्रतिपदोक्ता सुद्रती  १३ (३२) १ मुरवंगिराः स्वावाप्रवित्री, प्रतिपदोक्ता सुद्रती  १३ (३२) १ मुरवंगिराः स्वावाप्रवित्री, प्रतिपदोक्ता सुद्रती  १३ (३२) १ मुरवंगिराः स्वावाप्रवित्र। ज्ञातियः ज्ञातियः अनुष्टुप  १२ (३०) १ अग्रवा जातवेदाः ज्ञातवेदाः ज्ञात्रवेदः अनुष्टुप  १६ (३०) १ अग्रवा जातवेदाः अनुष्टुप  १६ (३०) १ अग्रवा जातवेदाः अनुष्टुप  १५ (३०) १ अग्रवा जातवेदाः अनुष्टुप  १५ (३०) १ अग्रवा ज्ञावेदाः अनुष्टुप  १५ (३०) १ अग्रवा वनस्रविः अनुष्टुप  १६ (३०) १ अग्रवा वनस्रविः अनुष्टुप  १६ (३०) १ अग्रवा वनस्रविः अनुष्टुप  १६ (३०) १ अग्रवा वनस्रवः मंत्रीक्रवा अनुष्टुप  १६ (३०) १ अग्रवा वनस्रवः मंत्रीक्रवः अनुष्टुप  १६ (३०) १ अग्रवा वनस्रवः मंत्रीक्रवः स्वत्रवा अनुष्टुप                                                                                                                                   | १३ (१४) २ ं       | अथर्वा (द्विषोवर्ची- | सोमः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                    |
| 8 (३५) ४ अथर्बा (हियोवर्चों सिवता १,२ अनुष्टुप ३ त्रावति १ हर्तुकामः)  14 (१६) १ भूगुः सिवता त्रिष्टुप १६ १०) १ भृगुः सिवता त्रिष्टुप १८ १०) १ भृगुः सिवता त्रिष्टुप १८ १० १० भृगुः सहिता त्रिष्टुप १८ १० १० भृगुः सहिता त्रिष्टुप १८ १० १० भृगुः सहिता त्रिष्टुप १८ १०० १० अथर्बा पृथिर्बी, पर्जन्यः १ चतुष्पाद् भृतिगुण्णिकः २ त्रिष्टुप १८ (१०) १ अथ्राः भृगोकः अनुमतिः १-२ अनुष्टुप, ३ त्रिष्टुप् भृतिगुण्णिकः २ त्रिष्टुप् भृतिगुण्णिकः २ त्रिष्टुप् भृति १००० १० अथ्राः भृगोकः अनुमतिः १-१ अनुष्टुप् १००० १० अथ्राः भृति १००० १० अथ्राः भृति १००० १० अथ्राः १००० १० अथ्याः १००० १० अथ्राः १००० १०० १०० १०० १०० १०० १०० १०० १०० १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   | हर्तुकामः )          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1000 1000                                                                                                          |
| हतुँकामः )  १५ ( १६ ) १ सृगः सविता त्रिप्ट्रुप  १६ ( १७ ) १ स्युः सविता त्रिप्ट्रुप  १८ ( १० ) १ स्युः बहुदैवत्यम् त्रिप्ट्रुप १ त्रियदापीं गायत्री  १८ ( १० ) १ अथर्था पृथिवी, पर्तन्यः १ चतुष्पाद् मृदिगुष्णक् २ त्रिष्टुप  १८ ( १० ) १ अव्या पृथिवी, पर्तन्यः १ चतुष्पाद मृदिगुष्णिक् २ त्रिष्टुप  १८ ( १० ) १ अव्या मेत्रोक्ता जगती  १० ( १० ) १ अव्या सित्राच्या प्रियमां जगती  १० ( १० ) १ अव्या सित्राच्या १ १ द्विप्ट्रेकावसाना विराद् गायत्री, १ त्रिप्ट्रुप  तृतीयोऽनुवाकः ।  १३ ( १० ) १ अव्या सविता त्रिप्ट्रुप  १४ ( १० ) १ अव्या सविता त्रिप्टुप  १४ ( १० ) १ अव्यातिथः त्रिप्टुप  १४ ( १० ) १ मेथातिथः त्रिप्टुप  १४ ( १० ) १ मेथातिथः विष्णुः १ त्रिप्टुप  १४ ( १० ) १ मेथातिथः मेत्रोक्ताः त्रिप्टुप  १४ ( १० ) १ मेथातिथः मन्त्रोक्ता त्रिप्टुप  १४ ( १० ) १ मेथातिथः मन्त्रोक्ता त्रिप्टुप  १४ ( १० ) १ मेथातिथः सन्त्रोक्ताः त्रिप्टुप  १४ ( १० ) १ मेथातिथः सन्त्रोक्ताः त्रिप्टुप  १४ ( १० ) १ मेथातिथः सन्त्रोक्ताः त्रिप्टुप  १४ ( १० ) १ म्यवीगताः च्रा्ट्राचेताः च्राव्रुप  १४ ( १० ) १ म्यवीगताः च्राव्राचः प्रित्रित्रुप  १४ ( १० ) १ म्यवीगताः च्राव्राक्ताः जगति  १४ ( १० ) १ अथर्वा जात्रवेदाः गम्रवित्रः अनुप्टुप  १४ ( १० ) १ अथर्वा जात्रवेदाः १ अनुप्टुप् १ चतुष्पादुष्णिक्  चतुर्थोऽनुवाकः ।  १४ ( १० ) १ प्रक्षणः सेत्रोक्ताः अनुप्टुप् १ चतुष्पादुष्णिक्  चतुर्थोऽनुवाकः ।  १४ ( १० ) १ प्रक्षणः सेत्रोक्ताः अनुप्टुप् १ चतुष्पादुष्णिक्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   | and label            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | a service of the own                                                                                               |
| 9 % ( 9 % ) १ भूगुः सविता त्रिल्डुप् 9 % ( 9 % ) १ भूगुः सविता त्रिल्डुप् 19 % ( 9 % ) १ भूगुः सविता त्रिल्डुप् 19 % ( 9 % ) १ भूगुः सविता त्रिल्डुप् 19 % ( 9 % ) १ भूगुः सविता त्रिल्डुप् 19 % ( 9 % ) १ भ्राः सविता त्रिल्डुप् 19 % ( 9 % ) १ अवर्धा प्रियो, पर्तन्यः १ चतुष्पाद भृरिगृष्णिकः २ त्रिलुप् 19 % ( २ % ) १ अवद्या मेत्रोकः अनुस्तुः १ त्रिलुप् भ्रुरिक् भ-६ जगती 19 % ( २ १ ) १ अवद्या अनुसतिः १-२ अनुस्तुः १ त्रिलुप् भ्रुरिक् भ-६ जगती 19 % ( २ १ ) १ अवद्या अतिमाः १ त्रिप्तेकासाना विराह् गायत्रा, 19 % ( २ १ ) १ अवद्या त्रिलेशकः १ त्रिलुप् 19 % ( १ १ ) १ अवद्या सविता त्रिलुप् 19 % ( १ १ ) १ अवद्या सविता त्रिलुप् 19 % ( १ १ ) १ अवद्या सविता त्रिलुप् 19 % ( १ १ ) १ अवद्या सविता त्रिलुप् 19 % ( १ १ ) १ अवद्या सविता त्रिलुप् 19 % ( १ १ ) १ अवद्या सविता त्रिलुप् 19 % ( १ १ ) १ अवद्या सविता त्रिलुप् 19 % ( १ १ ) १ अवद्या सविता त्रिलुप् 19 % ( १ १ ) १ अवद्या सविता त्रिलुप् 19 % ( १ १ ) १ अवद्यावित्यः सन्त्रत्यः त्रिलुप् 19 % ( १ १ ) १ अवद्यावित्यः सन्त्रत्यः त्रिलुप् 19 % ( १ १ ) १ अवद्यावित्यः सन्त्रत्यः सन्तर्यः सन्तर्यः सन्तर्यः सन्तर्यः सन्तर्यः सन्तर्यः सन्तर्यः सन्तर्यः सन्तर्यः सन्त | 8 ( hd ) 8        |                      | सविता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | १,२ अनुष्टुप्। ३ त्रिष्टुप्; ४ जगतीः                                                                               |
| १६ (१७) १ खुगुः सविता त्रिष्टुप् १७ (१८) ४ खुगुः बहुदैवल्यम् त्रिप्टुप् १ त्रिप्टुप् १ त्रिप्टुप् १८ (१९) २ अथर्वा पृथिवी, पर्जन्यः १ चलुप्पाट् सुरिगुष्णिक २ त्रिष्टुप् १८ (१९) २ अथर्वा पृथिवी, पर्जन्यः १ चलुप्पाट् सुरिगुष्णिक २ त्रिष्टुप् १९ (२०) १ ब्रह्मा मंत्रोक्ता जगती २० (२१) ६ ब्रह्मा अनुमतिः १-२ जनुप्टुप्, ३ त्रिष्टुप् ४ सुरिक् प-६ जगती १९ (२२) १ ब्रह्मा आहमा शक्तरी विराहृगमा जगती १९ (२२) १ ब्रह्मा लिंगोक्ताः १ द्विप्टेकावसाना विराहृ गायत्रा, २ त्रिप्ट्यानप्टुप् एतियोऽजुवाकः। १३ (२४) १ ब्रह्मा सविता त्रिप्टुप् १६ (२४) १ मेधातिथिः त्रिष्टुप् १६ (२४) १ मेधातिथिः त्रिष्टुप् १६ (२४) १ मेधातिथिः त्रिष्टुप् १६ (२४) १ मेधातिथिः मन्त्रोक्ता त्रिप्टुप् १८ (२८) १ मेधातिथिः मन्त्रोक्ता त्रिप्टुप् १८ (३०) १ मेधातिथिः मन्त्रोक्ता त्रिप्टुप् १६ (३०) १ मुग्वंगिराः हन्द्रः सुरिक्तिष्टुप् १६ (३३) १ मृग्वंगिराः हन्द्रः सुरिक्तिष्टुप् १६ (३३) १ म्रावंगिराः हन्द्रः सुरिक्तिष्टुप् १६ (३६) १ म्रावंगिराः सन्त्रां जातवेदाः जाती १६ (३६) १ म्रावंगिरः स्वर्षा जातवेदाः जाती १६ (३६) १ म्रावंगिरः स्वर्षा जातवेदाः अनुप्टुप् १६ (३६) १ म्रावंगिरः सुर्वेग्यादुष्णिक् १६ (३५) १ म्रावंगिरः स्त्रेग्वेग्यः स्त्रेणाद्रुप्णिक्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                      | Rosell, Californ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (Linner) main 2 (eff.) An                                                                                          |
| १७ (१८) ४ ज्याः बहुदैवयम् त्रिय्पु १ त्रियदापी गायत्री २ अनुप्दुप्, ३-४ त्रियदुप् १८ (१९) २ अथर्था प्रथिती, पर्जन्यः १ चतुष्याद् सुरिगुष्णिक २ त्रिष्टुप् १९ (२०) १ त्रह्मा मंत्रोक्ता उमतीः २० (२१) ६ त्रह्मा अनुमतिः १-२ अनुप्दुप्, ३ त्रिष्टुप् ४ सुरिक् ५-६ जमती २१ (२२) १ त्रह्मा अतमा शक्यरी विराङ्गमां जमती २१ (२२) १ त्रह्मा अतमा शक्यरी विराङ्गमां जमती २१ (२२) १ त्रह्मा अतमा शक्यरी विराङ्गमां जमती २१ (२३) १ त्रह्मा अतमा शक्यरी विराङ्गमां जमती २१ (२४) १ त्रह्मा सविता त्रिय्दुप् एतियोऽजुवाकः। २३ (२४) १ त्रह्मा सविता त्रिय्दुप् २६ (२५) १ मेधातिथः विष्णुः त्रियुप् २६ (२५) १ मेधातिथः विष्णुः १ त्रियुप् २६ (२०) ८ मेधातिथः विष्णुः १ त्रियुप् २६ (२०) ८ मेधातिथः वेदः त्रियुप् २५ (२०) १ मेधातिथः वेदः त्रियुप् २५ (२०) १ मेधातिथः मन्त्रोक्ता त्रियुप् २५ (२०) १ मेधातिथः सन्त्रोक्ता त्रियुप् २५ (३०) १ मेधातिथः सन्त्रोक्ता त्रियुप् २५ (३०) १ मेधातिथः सन्त्रोक्ता त्रियुप् ३२ (३०) १ म्यंगिराः इन्द्रः स्रिरिचेत्रपुप् ३२ (३३) १ त्रह्मा मन्त्रोक्ताः व्रत्युप् ३२ (३३) १ त्रह्मा मन्त्रोक्ताः व्रत्युप् ३२ (३३) १ त्रह्मा मन्त्रोक्ताः व्रत्युप् ३५ (३६) १ त्रह्मा मन्त्रोक्ताः व्रत्युप् ३५ (३६) १ अथर्वा जाववेदाः जगतीः ३५ (३६) १ अथर्वा जाववेदाः जगतीः ३५ (३६) १ अथर्वा जाववेदाः अतुप्युप् ३५ (३६) १ अथर्वा जाववेदाः अतुप्युप् ३६ (३७) १ अथर्वा जाववेदाः अतुप्युप् ३६ (३०) १ अथर्वा जाववेदाः अतुप्युप् ३५ (३०) १ अथर्वा जाववेदाः अतुप्युप् ३५ (३०) १ अथर्वा जनस्पतिः अनुप्युप् ३५ (३०) १ अथर्वा जनस्पतिः अनुप्युप् ३५ (३०) १ प्रस्कण्यः सेत्रोक्ताः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                    |
| १८ (१९) २ अथर्वा पृथिवी, पर्जन्यः १ चतुष्पाद् भृरिगुष्णिक् २ विष्टुप् १९ (२०) १ व्रह्मा मंत्रोक्ता जगती   १० (२१) ६ व्रह्मा मंत्राती   १० (२१) १ व्रह्मा मंत्राती   १० (२१) १ व्रह्मा मंत्राती   १० (२३) २ व्रह्मा मंत्राती   १० (२३) २ व्रह्मा मंत्राती   १० (२३) १ व्रह्मा मंत्राती   १० (२३) १ व्रह्मा मंत्राती   १० (२६) १ व्रह्मा मंत्राती   १० (२६) १ व्रह्मा मंत्राती   १० (२६) १ व्रह्मा मंत्रातिथः विष्णुः व्रह्मप् स्थिता व्रिट्मप् स्थातिथः विष्णुः १ व्रिष्टुप् १ व्रपदा विराङ् गायत्री ३ व्यव-साना पर १६ (२०) १ मेधातिथः वेदः विष्णुः १ व्रिष्टुप् १ व्रपदा विराङ् गायत्री ३ व्यव-साना पर १६ (२०) १ मेधातिथः वेदः व्रिष्टुप् १ व्यव्याविराट् शक्वरी, ४० शायत्री, ८ व्रिष्टुप् १ वेष्यातिथः मन्त्रोक्ताः व्रह्मा व्यव्यावर्षात्राः व्यव्याव्यावर्षात्राः व्यव्याव्यावर्षात्राः व्यव्यावर्षात्राः व्यव्यावर्षात्राः व्रह्मा व्रह्मा व्रह्मा व्रह्मा व्रह्मा व्रह्मा व्रह्मा व्रह्मा व्रह्मा व्यव्यावर्षात्राः व्यव्यावर्षात्राः व्यव्यावर्षात्राः व्यव्यावर्षात्राः व्यव्यावर्षाः व्रह्मा व्रह्मा व्रह्मा व्यव्यावर्षाः व्यव्यवर्षाः व्यव्यवर्षाः व्यव्यवर्षाः व्यव्यवर्षाः व्यव्यवर्षाः व्यव्यवयः व्यव्यवर्षाः व्यव्यवर्षाः व्यव्यवर्षाः व्यव्यवर्षाः व्यव्यवर्षाः व्यवय्यवर्षाः व्यव्य   |                   |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                    |
| 9 ८ (१९) २ अथर्वा पृथिवी, पर्तन्यः १ चतुष्वाद सृरिगुष्णिक् २ विष्टुप् १९ (२०) १ व्रह्मा मंत्रोक्ता जगती २० (२१) ६ व्रह्मा अनुमतिः १-२ अनुष्टुप्, ३ विष्टुप् थ सुरिक् ५-६ जगती ६ अतिशक्यरीगर्भा २१ (२२) १ व्रह्मा आहमा शक्यरी विराह्माभां जगती २१ (२२) १ व्रह्मा शिराह्माभां जगती २१ (२३) २ व्रह्मा शिराह्माभां जगती २१ (२३) २ व्रह्मा शिराह्माभां जगती २१ (२३) १ व्रह्मा सिताः १ व्रिप्टुप् २१ (२५) १ व्रह्मा सिताः विष्टुप् २१ (२५) १ व्रह्मा सिताः विष्टुप् २१ (२५) १ मेधातिथः विष्णुः १ व्रिप्टुप् २१ (२०) ८ मेधातिथः विष्णुः १ व्रिप्टुप् २१ (२०) १ मेधातिथः वेदः विष्णुः १ व्रिप्टुप् २९ (२०) १ मेधातिथः वेदः व्रिप्टुप् २९ (२०) १ मेधातिथः वेदः व्रिप्टुप् २९ (२०) १ मेधातिथः वेदः व्रिप्टुप् २९ (३०) १ मेधातिथः मन्त्रोकाः वृद्धप् ३२ (३१) १ मुर्विगराः इन्द्रः सुरिन्त्रिष्टुप् ३२ (३१) १ म्रवीराः स्वावाप्रथिती, प्रतिपदोक्ता वृद्धती ३१ (३२) १ मुर्वाराः इन्द्रः सुरिन्त्रिष्टुप् ३२ (३३) १ व्रह्मा आहुः अनुष्टुप् ३२ (३६) १ व्रह्मा जातवेदाः जगती ३५ (३६) ३ व्रह्मा ज्रह्मा व्रह्म् अदिः अप्रचा जातवेदाः जगती ३५ (३६) १ व्रह्मा ज्रह्मा व्रह्मः अद्भुप् व्रह्मः अद्भुपः व्रह्मः व्रह्मः अद्भुपः व्रह्मः वर्यः व्रह्मः वर्यः वर्यः वर्यः वर्यः वर्यः वर्यः वर्यः | 8.0 (88) 8        | भृगुः                | बहुदैवत्यम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                    |
| १९ (२०) १ त्रह्मा मंत्रोक्ता जगती २० (२१) ६ त्रह्मा अनुमतिः १-२ अनुस्दुप्, ३ त्रिष्टुप् १ सुरिक् ५-६ जगती २१ (२२) १ त्रह्मा अनुमतिः १-२ अनुस्दुप्, ३ त्रिष्टुप् १ सुरिक् ५-६ जगती ११ (२२) १ त्रह्मा अग्नाः १ हिप्दैकावसाना विराह् गायत्रा, २१ (२३) १ त्रह्मा हिंगोक्ताः १ हिप्दैकावसाना विराह् गायत्रा, २ त्रिपदानस्टुप् तृतीयोऽजुवाकः । २३ (२४) १ त्रह्मा सविता विस्टुप् २४ (२५) १ त्रह्मा सविता विस्टुप् २४ (२५) १ त्रह्मा सविता विस्टुप् २६ (२७) ८ मेघातिथिः विष्णुः त्रिस्टुप् २६ (२७) ८ मेघातिथिः विद्णुः १ त्रिष्टुप् २५ (२८) १ मेघातिथिः मंत्रोक्ताः त्रिस्टुप् २५ (२८) १ मेघातिथिः मंत्रोक्ताः त्रिस्टुप् २५ (२८) १ मेघातिथिः मन्त्रोक्ताः त्रिस्टुप् २५ (२०) १ मेघातिथिः मन्त्रोक्ताः त्रिस्टुप् २५ (२०) १ मेघातिथिः मन्त्रोक्ताः त्रिस्टुप् २५ (३०) १ मुर्ग्विगताः खावाप्रथिवी, प्रतिपदोक्ता बृहतीः ३१ (३२) १ मृर्ग्विगताः इन्द्रः सुरिक्टिप् ३२ (३३) १ त्रह्मा आयुः अनुस्दुप् ३३ (३४) १ त्रह्मा मन्त्रोक्ताः जगती ३५ (३६) १ त्रह्मा मन्त्रोक्ताः जगती ३५ (३६) १ अथर्वा जाववेदाः गति। ३६ (३७) १ अथर्वा जाववेदाः गति। ३६ (३०) १ अथर्वा जाववेदाः भनुस्दुप् ३६ (३०) १ अथर्वा जनस्यतिः भनुस्दुप् ३६ (३०) १ अथर्वा जनस्यतिः भनुस्दुप् ३६ (३०) १ अथर्वा जनस्यतिः भनुस्दुप् ३६ १८०) १ अथर्वा जनस्यतिः भनुस्दुप् ३६ १८०) १ अथर्वा जनस्यतिः भनुस्दुप् ३६ १८०) १ अथर्वा जनस्यतिः भनुस्दुप्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TENERAL STREET    |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                    |
| २० (२१) ६ ब्रह्मा अनुस्रतिः १-२ अनुस्दुप्, ३ ब्रिष्टुप् १ भुरिक् ५-६ जगती ६ अतिशक्यरीगर्भा २१ (२२) १ ब्रह्मा आतमा शक्यरी विराह्णभा जगती २२ (२३) २ ब्रह्मा लिंगोक्ताः १ द्विपदेक्वस्ताना विराह गायत्रा,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                    |
| ह श्रातिशक्यरीगर्मा  २१ (२२) १ नहा। श्रातमा शक्यरी विराड्गमां जगती  २२ (२३) २ नहा। हिगोक्ताः १ हिप्पैकावसाना विराड् गायत्रा,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                    |
| २१ (२२ ) १ ब्रह्मा शिरामा शक्यरी विराह्मा जाती । २२ (२३ ) २ ब्रह्मा हिंगोक्ताः १ हिंपैदेकावसाना विराह् गायत्री, २ त्रिपदानस्ट्रप् तियोऽनुवाकः । २३ (२४ ) १ व्यमः दुःस्वप्ननाञ्ञनः अनुस्टुप् ए त्रिप्पदानस्टुप् ए त्रिप्पदानस्टिष्ट ए त्रिप्पदानियः विराह् गायत्री ३ व्यवस्ताना पट्पदाविराट् शक्वरी, ४-७ गायत्री, ८ त्रिष्टुप् रे त्रिप्पदानियः विराह् गायत्री ३ व्यवस्ताना पट्पदाविराट् शक्वरी, ४-७ गायत्री, ८ त्रिष्टुप् रे त्रिप्पदानियः विराह् गायत्री, ८ त्रिष्टुप् रे त्रिप्पदानियः विराह् गायत्री, ८ त्रिष्टुप् रे त्रिप्पद्यप् रे सेघातिथः सन्त्रोक्ता व्रिप्पद्यप् रे सेघातिथः सन्त्रोक्ता व्रिप्पद्यप् यावाप्रिविदी, प्रतिपदोक्ता वृद्धति वृद्धप् रे १ स्विगिराः व्यावाप्रिविदी, प्रतिपदोक्ता वृद्धति वृद्धप् यावाप्रिविदी, प्रतिपदोक्ता वृद्धति वृद्धप् वृद्धप् रे श्रम्विग्रियः व्यावाप्रिविदी, प्रतिपदोक्ता वृद्धप् वृद्धप्याद्धिः वृद्धप् वृद्धप्यः वृद्धप्याद्धिः वृद्धप्यः वृद्धप्याद्धिः वृद्धप् वृद्धप्याद्धिः वृद्धप्याद्धिः विद्धप्यः | २० (२१) ६         | त्रह्मा              | <b>अ</b> नुमातः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                    |
| स्थ (२३) २ वहा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 20 (22)           |                      | WILLIAM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                    |
| तियोऽनुवाकः ।  २३ (२४) १ यमः दुःस्वप्ननाशनः अनुस्दुप् २४ (२५) १ ब्रह्मा सविता त्रिस्दुप् २५ (२६) २ मेधातिथिः विष्णुः त्रिस्दुप् २६ (२७) ८ मेधातिथिः विष्णुः १ त्रिष्टुप् २६ (२७) ८ मेधातिथिः विष्णुः १ त्रिष्टुप् २५ (२०) १ मेधातिथिः मंत्रोक्ताः त्रिष्टुप् २५ (२०) १ मेधातिथिः मंत्रोक्ताः त्रिष्टुप् २५ (२०) १ मेधातिथिः मन्त्रोक्ताः त्रिष्टुप् २५ (२०) १ मेधातिथिः मन्त्रोक्ताः त्रिष्टुप् २५ (२०) १ मेधातिथिः मन्त्रोक्ताः त्रिष्टुप् २५ (३०) २ मेधातिथिः मन्त्रोक्ताः त्रिष्टुप् ३० (३१) १ मृग्वंतिराः व्यावाप्रथिवी, प्रतिपदोक्ता बृहती ३१ (३२) १ मृग्वंतिराः इन्द्रः मुरिन्त्रिष्टुप् ३२ (३३) १ ब्रह्मा मन्त्रोक्ताः पध्यापंक्तिः ३३ (३४) १ ब्रह्मा मन्त्रोक्ताः जगती ३५ (३६) १ अथर्वा जातवेदाः जगती ३५ (३६) १ अथर्वा जातवेदाः ग्राति। ३५ (३६) १ अथर्वा जातवेदाः १ अनुस्दुप् २-३ त्रिष्टुम् ३६ (३७) १ अथर्वा जातवेदाः १ अनुस्दुप् १-३ त्रिष्टुम् ३६ (३०) १ अथर्वा जातवेदाः भनुस्दुप् ३६ (३०) १ अथर्वा जनस्पतिः अनुस्दुप् ३६ (३०) १ अथर्वा वनस्पतिः अनुस्दुप् ३ चतुष्पादुष्णिक् चनुर्थाऽनुवाकः। ३५ (४०) १ प्रस्कण्वः मंत्रोक्ता व्रिष्टुप्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | शक्यरा विराह्णमा जनता                                                                                              |
| तियोऽनुवाकः ।  २३ (२४) १ यमः दुःस्वप्ननाञ्चनः अनुष्टुप् २४ (२५) १ ब्रह्मा सविता विष्टुप् २५ (२६) २ मेघातिथः विष्णुः विष्टुप् २६ (२७) ८ मेघातिथः विष्णुः विष्टुप् २६ (२७) ८ मेघातिथः विष्णुः १ विष्टुप् २ विषदा विराङ् गायत्री ३ व्यव- साना पट्पदाविराट् शक्वरी, ४-७ गायत्री, ८ विष्टुप् २७ (२८) १ मेघातिथः मेन्त्रोक्ताः विष्टुप् २० (२०) १ मेघातिथः मन्त्रोक्ताः विष्टुप् २० (२०) १ मेघातिथः मन्त्रोक्ताः विष्टुप् २० (३१) १ मृग्वंगिराः व्यावाप्रथिवी, प्रतिपदोक्ता बृहती ३१ (३२) १ मृग्वंगिराः इन्द्रः मुरिक्तिष्टुप् २२ (३३) १ ब्रह्मा आयुः अनुष्टुप् ३२ (३३) १ ब्रह्मा मन्त्रोक्ताः वण्यापंकिः ३४ (३५) १ ब्रह्मा मन्त्रोक्ताः वण्यापंकिः ३४ (३५) १ अथवां जातवेदाः जगती ३५ (३६) ३ अथवां जातवेदाः जगती ३५ (३६) ३ अथवां जातवेदाः भनुष्टुप् ३६ (३७) १ अथवां जातवेदाः भनुष्टुप् ३६ (३७) १ अथवां जातवेदाः भनुष्टुप् ३६ (३०) १ अथवां विराक्ताः भनुष्टुप् ३५ (३८) १ अथवां विराक्ताः भनुष्टुप् ३५ (३८) १ अथवां विराक्ताः भनुष्टुप् ३६ (३०) १ अथवां विराक्ताः भनुष्टुप् ३ चतुष्पादुष्णिक्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | रर ( रइ ) र       | त्रस्।               | (क्याकाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                    |
| २३ (२४) १ यमः दुःस्वप्ननाशनः अनुस्दुष् २४ (२५) १ ब्रह्मा सविता त्रिन्दुष् २५ (२६) २ मेधातिथिः विष्णुः त्रिटुष् २६ (२७) ८ मेधातिथिः विष्णुः १ त्रिटुष् २ त्रिपदा विराङ् गायत्री ३ व्यव- साना पट्पदाविराट् शक्वरी, ४-७ गायत्री, ८ त्रिटुष् २७ (२८) १ मेधातिथिः मंत्रोक्ताः त्रिटुष् २७ (२८) १ मेधातिथिः मन्त्रोक्ता त्रिन्दुष् २९ (२०) २ मेधातिथिः मन्त्रोक्ता त्रिन्दुष् २९ (३०) २ मेधातिथिः मन्त्रोक्ता त्रिन्दुष् ३० (३१) १ मृग्वंगिराः द्वन्दः मुरिन्त्रिहुष् ३१ (३२) १ मृग्वंगिराः द्वन्दः मुरिन्त्रिहुष् ३१ (३२) १ बृह्मा मन्त्रोक्ताः वण्यापंक्तिः ३१ (३२) १ ब्रह्मा मन्त्रोक्ताः पण्यापंक्तिः ३४ (३५) १ ब्रह्मा मन्त्रोक्ताः वण्यापंक्तिः ३४ (३५) १ अथवी जातवेदाः जगती ३५ (३६) ३ अथवी जातवेदाः ग्रातिः ३५ (३६) १ अथवी जातवेदाः १ अनुस्दुष् १-३ त्रिस्दुम् ३६ (३७) १ अथवी जातवेदाः १ अनुस्दुष् ३६ (३७) १ अथवी जातवेदाः १ अनुस्दुष् ३६ (३०) १ अथवी जातवेदाः १ अनुस्दुष् ३६ (३०) १ अथवी जातवेदाः भनुस्दुष् ३६ (३०) १ अथवी जातवेदाः भनुस्दुष् ३६ (३०) १ अथवी जातवेदाः भनुस्दुष् ३६ (३०) १ अथवी जनस्पतिः भनुस्दुष् ३८ (३०) १ अथवी जनस्पतिः भनुस्दुष्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | वर्तामां (वराहः । |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (1913), 84                                                                                                         |
| २४ (२५) १ ब्रह्मा सिवता त्रिष्टुप् २५ (२६) २ मेधातिथः विष्णुः त्रिष्टुप् २६ (२७) ८ मेधातिथः विष्णुः १ त्रिष्टुप् २६ (२७) ८ मेधातिथः विष्णुः १ त्रिष्टुप् २६ (२७) १ मेधातिथः मंत्रोक्ताः त्रिष्टुप् २८ (२८) १ मेधातिथः मंत्रोक्ताः त्रिष्टुप् २८ (२९) १ मेधातिथः मन्त्रोक्ता त्रिष्टुप् २८ (२९) १ मेधातिथः मन्त्रोक्ता त्रिष्टुप् २० (३१) १ मृखंगिराः द्यावाप्रथिवी, प्रतिपदोक्ता बृहती ३१ (३२) १ मृखंगिराः इन्द्रः मुरिक्त्रिष्टुप् ३२ (३३) १ ब्रह्मा आसुः अनुस्दुप् ३२ (३३) १ ब्रह्मा मन्त्रोक्ताः पण्यापंक्तिः ३४ (३५) १ ब्रह्मा मन्त्रोक्ताः पण्यापंक्तिः ३४ (३५) १ अथर्वा जातवेदाः जगती ३५ (३६) ३ अथर्वा जातवेदाः १ अनुस्दुप् २-३ त्रिष्टुम् ३६ (३७) १ अथर्वा जातवेदाः १ अनुस्दुप् ३६ (३७) १ अथर्वा जातवेदाः १ अनुस्दुप् ३६ (३०) १ अथर्वा वनस्पतिः अनुस्दुप् ३८ (३०) ५ अथर्वा वनस्पतिः अनुस्दुप् ३ चतुष्पादुष्णिक् चनुर्थोऽनुवाकः। ३९ (४०) १ प्रस्कण्वः मंत्रोक्ता त्रिष्टुप्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   | и <b>п</b> :         | दःस्वप्ननाशनः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | अन्दरप                                                                                                             |
| २५ (२६) २ मेधातिथिः विष्णुः त्रिष्टुप् २६ (२७) ८ मेधातिथिः विष्णुः १ त्रिष्टुप् २ त्रिपदा विराइ गायत्री ३ त्र्यव- साना पट्पदाविराट् शक्वरी, ४-७ गायत्री, ८ त्रिष्टुप् २० (२८) १ मेधातिथिः मेत्रोक्ताः त्रिष्टुप् २० (२०) १ मेधातिथिः मन्त्रोक्ता त्रिष्टुप् २० (३०) २ मेधातिथिः मन्त्रोक्ता त्रिष्टुप् ३० (३१) १ मृग्वंगिराः द्यावाप्रथिवी, प्रतिपदोक्ता बृहती ३१ (३२) १ मृग्वंगिराः इन्द्रः मुिर्गित्रष्टुप् ३२ (३३) १ त्रह्मा आयुः अनुष्टुप् ३२ (३३) १ त्रह्मा आयुः अनुष्टुप् ३३ (३४) १ त्रह्मा मन्त्रोक्ताः पथ्यापंक्तिः ३४ (३४) १ त्रह्मा मन्त्रोक्ताः जगती ३५ (३६) ३ त्रधर्वा जातवेदाः जगती ३५ (३६) ३ त्रधर्वा जातवेदाः १ अनुष्टुप् र-३ त्रिष्टुम् ३६ (३७) १ त्रधर्वा त्रिष्टुप् ३६ (३०) १ त्रधर्वा त्रिष्टुप् ३८ (३८) १ त्रधर्वा वनस्पतिः अनुष्टुप् ३८ (३८) ५ त्रधर्वा वनस्पतिः अनुष्टुप् ३८ (३८) ५ त्रधर्वा वनस्पतिः अनुष्टुप् ३८ (३८) १ त्रध्रवी वनस्पतिः अनुष्टुप्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                    |
| २६ (२७) ८ मेधातिथिः विष्णुः १ त्रिष्टुप् २ त्रिपदा विराइ गायत्री ३ व्यव- साना पट्पदाविराट् शक्वरी, ४-७ गायत्री, ८ त्रिष्टुप् २७ (२८) १ मेधातिथिः मेत्रोक्ताः त्रिष्टुप् २९ (३०) २ मेधातिथिः मन्त्रोक्ता त्रिष्टुप् ३० (३१) १ मृग्वंगिराः स्वावाप्टथिवी, प्रतिपदोक्ता बृहती ३१ (३२) १ मृग्वंगिराः इन्द्रः मुित्तिप्रदुप् ३२ (३३) १ ब्रह्मा आयुः अनुष्टुप् ३२ (३३) १ ब्रह्मा आयुः अनुष्टुप् ३३ (३४) १ ब्रह्मा मन्त्रोक्ताः पथ्यापंक्तिः ३१ (३५) १ अथवी जातवेदाः जगती ३५ (३६) ३ अथवी जातवेदाः १ अनुष्टुप् २-३ त्रिष्टुम् ३६ (३७) १ अथवी व्रक्षि, अनुष्टुप् ३६ (३७) १ अथवी व्रक्षि, अनुष्टुप् ३८ (३८) १ अथवी व्रक्षि, अनुष्टुप् ३८ (३८) १ अथवी व्यत्पितः अनुष्टुप् ३८ (३८) १ अथवी वनस्पतिः अनुष्टुप् ३ चतुष्पादुष्णिक्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                    |
| साना पट्पदाविराट् शक्कारी, ४-७ गायत्री, ८ त्रिष्टुप् २० (२८) १ मेधातिथिः मंत्रोक्ताः त्रिष्टुप् २८ (२९) १ मेधातिथिः वेदः त्रिष्टुप् २९ (३०) २ मेधातिथिः मन्त्रोक्ता त्रिष्टुप् ३० (३१) १ मृरवंगिराः द्यावाप्रथिवी, प्रतिपदोक्ता बृहती ३१ (३२) १ मृरवंगिराः हन्द्रः मुरिन्त्रिष्टुप् ३२ (३३) १ त्रह्मा आयुः अनुष्टुप् ३२ (३३) १ त्रह्मा मन्त्रोक्ताः पथ्यापंक्तिः ३१ (३५) १ त्रह्मा मन्त्रोक्ताः पथ्यापंक्तिः ३४ (३५) १ त्रह्मा मन्त्रोक्ताः जगती ३५ (३६) ३ त्रथर्वा जातवेदाः १ अनुष्टुप् र-३ त्रिष्टुम् ३६ (३७) १ त्रथर्वा जातवेदाः १ अनुष्टुप् र-३ त्रिष्टुम् ३६ (३७) १ त्रथर्वा त्रातवेदाः १ अनुष्टुप् र-३ त्रिष्टुम् ३६ (३०) १ त्रथर्वा त्रातवेदाः भनुष्टुप् ३८ (३८) ५ त्रथर्वा वनस्पतिः अनुष्टुप् ३ चतुष्पादुष्णिक् चतुर्थोऽनुवाकः। ३९ (४०) १ प्रस्कण्वः मंत्रोक्ता त्रिष्टुप्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                    |
| 8-७ गायत्री, ८ त्रिष्टुप् २० (२८) १ मेधातिथिः मंत्रोक्ताः त्रिष्टुप् २८ (२९) १ मेधातिथिः वेदः त्रिष्टुप् २९ (३०) २ मेधातिथिः मन्त्रोक्ता त्रिष्टुप् ३० (३१) १ मृग्वंगिराः द्यावापृथिवी, प्रतिपदोक्ता बृहती ३१ (३२) १ मृग्वंगिराः इन्द्रः मुशिन्त्रिष्टुप् ३२ (३३) १ त्रह्मा आयुः अनुष्टुप् ३३ (३४) १ त्रह्मा मन्त्रोक्ताः पथ्यापंक्तिः ३४ (३५) १ त्रह्मा मन्त्रोक्ताः पथ्यापंक्तिः ३४ (३५) १ त्रथ्वां जातवेदाः जगती ३५ (३६) ३ त्रथवां जातवेदाः १ अनुष्टुप् २-३ त्रिष्टुम् ३६ (३७) १ त्रथवां जातवेदाः १ अनुष्टुप् ३६ (३०) १ त्रथवां त्रिष्टुप् ३८ (३८) १ त्रथवां त्रतिः अनुष्टुप् ३८ (३८) १ त्रथवां वनस्पतिः अनुष्टुप् ३८ (३८) १ त्रथवां वनस्पतिः अनुष्टुप् ३८ (३८) १ त्रथवां वनस्पतिः अनुष्टुप् ३ चतुष्पादुष्णिक्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                      | A STATE OF THE STA |                                                                                                                    |
| २७ (२८) १ मेधातिथः मंत्रोक्ताः त्रिष्टुप् २८ (२९) १ मेधातिथिः वेदः त्रिष्टुप् २९ (३०) २ मेधातिथिः मन्त्रोक्ता त्रिष्टुप् ३० (३१) १ मृग्वंगिराः द्यावापृथिवी, प्रतिपदोक्ता बृहती ३१ (३२) १ मृग्वंगिराः इन्दः मुरिक्त्रिष्टुप् ३२ (३३) १ त्रह्मा आयुः अनुष्टुप् ३३ (३४) १ त्रह्मा मन्त्रोक्ताः पथ्यापंक्तिः ३४ (३५) १ अथवी जातवेदाः जगती ३५ (३६) ३ अथवी जातवेदाः गती ३५ (३६) ३ अथवी जातवेदाः १ अनुष्टुप् २-३ त्रिष्टुम् ३६ (३७) १ अथवी अक्षि, अनुष्टुप् ३७ (३८) १ अथवी जनस्पतिः अनुष्टुप् ३८ (३८) ५ अथवी वनस्पतिः अनुष्टुप् ३८ (३९) ५ अथवी वनस्पतिः अनुष्टुप् ३८ (३९) १ प्रस्कण्वः मंत्रोक्ता त्रिष्टुप्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   | · IIII               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                    |
| २८ (२९) १ मेधातिथिः वेदः त्रिष्टुप् २९ (३०) २ मेधातिथिः मन्त्रोक्ता त्रिष्टुप् ३० (३१) १ मृग्वंगिराः द्यावापृथिवी, प्रतिपदोक्ता बृहती ३१ (३२) १ मृग्वंगिराः इन्द्रः मुरिक्त्रिष्टुप् ३२ (३३) १ ब्रह्मा आयुः अनुष्टुप् ३३ (३४) १ ब्रह्मा मन्त्रोक्ताः पथ्यापंक्तिः ३४ (३५) १ ब्रह्मा मन्त्रोक्ताः जगती ३५ (३६) ३ अथवी जातवेदाः जगती ३५ (३६) ३ अथवी जातवेदाः १ अनुष्टुप् र-३ त्रिष्टुम् ३६ (३७) १ अथवी अक्षि, अनुष्टुप् ३६ (३०) १ अथवी वनस्पतिः अनुष्टुप् ३८ (३९) ५ अथवी वनस्पतिः अनुष्टुप् ३८ (३९) ५ अथवी वनस्पतिः अनुष्टुप् ३८ (३९) ५ अथवी वनस्पतिः अनुष्टुप् ३८ (३९) १ प्रस्कण्वः मंत्रोक्ता व्रिष्टुप्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | २७ (२८) १         | मेधातिथिः            | <b>मंत्रोक्ताः</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                    |
| २९ (३०) २ मेधातिथिः मन्त्रोक्ता त्रिब्हुप् ३० (३१) १ भृग्वंगिराः द्यावापृथिवी, प्रतिपदोक्ता बृहती ३१ (३२) १ भृग्वंगिराः इन्द्रः मुरिक्तिष्टुप् ३२ (३३) १ ब्रह्मा आयुः अनुब्हुप् ३३ (३४) १ ब्रह्मा मन्त्रोक्ताः पथ्यापंक्तिः ३४ (३५) १ अथवी जातवेदाः जगती ३५ (३६) ३ अथवी जातवेदाः १ अनुब्हुप् र-३ त्रिब्हुम् ३६ (३७) १ अथवी अक्षि, अनुब्हुप् ३५ (३८) १ अथवी वनस्पतिः अनुब्हुप् ३८ (३९) ५ अथवी वनस्पतिः अनुब्हुप् ३८ (३९) ५ अथवी वनस्पतिः अनुब्हुप् ३८ (३९) १ प्रस्कण्वः मंत्रोक्ता त्रिष्टुप्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   | मेघातिथिः            | वेदः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                    |
| ३० (३१ ) १ मृग्वंगिराः द्यावापृथिवी, प्रतिपदोक्ता बृहती  ३१ (३२ ) १ मृग्वंगिराः इन्द्रः भुरिक्तिष्टुप्  ३२ (३३ ) १ ब्रह्मा आयुः अनुष्टुप्  ३३ (३४ ) १ ब्रह्मा मन्त्रोक्ताः पथ्यापंक्तिः  ३४ (३५ ) १ अथर्वा जातवेदाः जगती  ३५ (३६ ) ३ अथर्वा जातवेदाः १ अनुष्टुप् र-३ ब्रिष्टुम्  ३६ (३७ ) १ अथर्वा अक्षि, अनुष्टुप्  ३५ (३८ ) १ अथर्वा वनस्पतिः अनुष्टुप्  ३८ (३८ ) ५ अथर्वा वनस्पतिः अनुष्टुप्  ३८ (३० ) ५ अथर्वा वनस्पतिः अनुष्टुप्  ३८ (३० ) १ प्रस्कण्वः मंत्रोक्ता विष्टुप्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   | मेधातिथिः            | मन्त्रोक्ता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | त्रिष्टुप् वास्त्र |
| ३२ (३३)       १       ब्रह्मा       अप्युः       अनुष्टुप्         ३३ (३४)       १       ब्रह्मा       मन्त्रोक्ताः       जगती         ३५ (३६)       ३       अथर्वा       जातवेदाः       १       अनुष्टुप्       २-३ त्रिष्टुभ्         ३५ (३६)       ३       अथर्वा       अतुष्टुप्       अनुष्टुप्       अनुष्टुप्         ३७ (३८)       १       अथर्वा       अनुष्टुप्       अनुष्टुप्       ३ चतुष्पादुष्णिक्         ३८ (३९)       ५       अथर्वा       वनस्पतिः       अनुष्टुप्       ३ चतुष्पादुष्णिक्         चतुर्थोऽनुवाकः।       ३९ (४०)       १       प्रस्कण्वः       मंत्रोक्ता       त्रिष्टुप्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   | भृग्वंगिराः          | द्यावापृथिवी, प्रति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                    |
| ३३ (३४)       १       ब्रह्मा       मन्त्रोक्ताः       पथ्यापंकिः         ३४ (३५)       १       अथर्वा       जातवेदाः       १       अनुष्टुप् र-३ त्रिष्टुम्         ३५ (३५)       १       अथर्वा       अक्षित,       अनुष्टुप्         ३७ (३८)       १       अथर्वा       अनुष्टुप्         ३८ (३९)       ५       अथर्वा       वनस्पतिः       अनुष्टुप्       ३ चतुष्पादुष्णिक्         चतुर्थोऽनुवाकः।       ३९ (४०)       १       प्रस्कण्वः       मंत्रोक्ता       त्रिष्टुप्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ३१ (३२) १         | भृग्वंगिराः          | इन्द्रः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | भुरिक्त्रिष्टुप्                                                                                                   |
| २५ (३५) १ अथर्वा जातवेदाः जगती  ३५ (३६) ३ अथर्वा जातवेदाः १ अनुष्टुप् २-३ त्रिष्टुभ्  ३६ (३७) १ अथर्वा अक्षि, अनुष्टुप्  ३७ (३८) १ अथर्वा छिगोक्ता अनुष्टुप्  ३८ (३९) ५ अथर्वा वनस्पतिः अनुष्टुप् ३ चतुष्पादुष्णिक्  चतुर्थोऽनुवाकः।  ३९ (४०) १ प्रस्कण्वः मंत्रोक्ता त्रिष्टुप्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ३२ (३३) १         | ब्रह्मा              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                    |
| ३५ (३६) ३ अथर्वा जातवेदाः १ अनुष्टुप् २-३ त्रिष्टुम् ३६ (३७) १ अथर्वा अक्षि, अनुष्टुप् ३७ (३८) १ अथर्वा छिंगोक्ता अनुष्टुप् ३८ (३९) ५ अथर्वा वनस्पतिः अनुष्टुप् ३ चतुष्पादुष्णिक् चतुर्थोऽनुवाकः। ३९ (४०) १ प्रस्कण्वः मंत्रोक्ता त्रिष्टुप्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 33 (38) 3         | ब्रह्मा              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                    |
| ३६ (३७) १ अथर्वा अक्षि, अनुष्टुप् ३७ (३८) १ अथर्वा विंगोक्ता अनुष्टुप् ३८ (३९) ५ अथर्वा वनस्पतिः अनुष्टुप् ३ चतुष्पादुष्णिक् चतुर्थोऽनुवाकः। ३९ (४०) १ प्रस्कण्वः मंत्रोक्ता त्रिष्टुप्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ३४ (३५) १         |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                    |
| ३७ (३८) १ अथर्वा ढिंगोक्ता अनुष्टुप्<br>३८ (३९) ५ अथर्वा वनस्पतिः अनुष्टुप् ३ चतुष्पादुष्णिक्<br>चतुर्थोऽनुवाकः।<br>३९ (४०) १ प्रस्कण्वः मंत्रोक्ता त्रिष्टुप्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                    |
| ३८ (३९) ५ अथर्वा वनस्पतिः अनुष्टुप् ३ चतुष्पादुष्णिक्<br>चतुर्थोऽनुवाकः।<br>३९ (४०) १ प्रस्कण्वः मंत्रोक्ता त्रिष्टुप्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                    |
| चतुर्थोऽनुवाकः।<br>३९ (४०) १ प्रस्कण्वः मंत्रोक्ता त्रिष्टुप्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                    |
| ३९ (४०) १ प्रस्कण्वः मंत्रोक्ता त्रिष्टुप्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ३८ (३९) ५         | <b>अथवा</b>          | वनस्पातः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | अगुरुद्वर् इ विषयाद्वाक्षाक्                                                                                       |
| ३९ (४०) १ प्रस्कण्वः मंत्रोक्ता त्रिष्टुप्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | चतुर्थोऽनुवाकः ।  |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   | प्रस्कण्वः           | <b>मंत्रो</b> का                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | त्रिष्टुप्                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   | प्रस्कण्वः           | सरस्वती                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                    |

#### अथर्ववेदका सुबोध भाष्य

| ( | e  | 1 |
|---|----|---|
|   | 7= |   |

|      |                |         | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | देवता                                     | PIS               | छन्द ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------|----------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| स्क  | मंत्र          | संख्या  | ्र ऋषि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           | त्रिष्टुप्        | ९ जगती                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 89 ( | 82)            | 2       | प्रस्कण्वः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | इयेनः                                     | त्रिष्टुप्        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      | 83)            | 2       | प्रस्कण्यः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | स्रोमारुद्री                              | त्रिष्टुप्        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 83 ( |                | 9       | प्रस्कण्वः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | वाक्                                      |                   | भुरिक् त्रिष्टुप्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|      | 84)            | 9       | प्रस्कण्यः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | इन्द्रः, विष्णुः<br>भेषजम्, ईर्ष्यापनयनम् | अनुष्टुप्         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      | 88,80          | ) २     | प्रस्कण्यः (४७ अथर्वा)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           | त्रिष्टुप्        | १-२ अनुब्दुप्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|      | 86)            | 3       | अथर्वा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | मंत्रोक्ता                                | त्रिष्टुप्        | १ जगती                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|      | 89)            | 2       | अथर्वा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | मंत्रोक्ता ।                              | त्रिष्टुप्        | १ जगती                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|      | (40)           | 2       | अथर्वा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | मंत्रोक्ता ।                              | 3:                | १ आर्षी जगती, २ चतुष्पदा,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|      | (43)           | 2       | अथर्वा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | देवपरन्यौ                                 |                   | पंक्तिः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|      | 70             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | mark draft                                | अनुष्टुप्         | ३,७ त्रिप्दुप्; ४ जगती,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 40   | (42)           | 9       | अंगिराः (कितवबाधन-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | इन्द्रः                                   | 3 5:              | ६ भुरिक् त्रिष्टुप्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 991  | 4347           | AND A   | कामः)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | talkin.                                   | त्रिष्टुप्        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 49   | (43)           | 1119    | <b>अं</b> गिराः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>बृहस्पतिः</b>                          | 14.21             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      |                | TEC: 1  | e threshold from                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                   | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| पऋ   | मोऽनुव         | ist.    | अथर्वा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | सांमनस्यम्, अश्विनौ                       |                   | १ ककुरमती अनुष्टुप्, २ जगती                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|      | (48)           |         | ब्रह्मा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | आयुः, बृहस्पतिः,                          | १ त्रिब्दुप्      | ३ भुरिक्, ४ उिणग्गर्भाषी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ५३   | (44)           | 9       | नला                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | अश्विनी,                                  |                   | पंक्तिः, ५-७ अनुष्टुप्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|      | 1.0 11         | e /o.   | (५६) ब्रह्मा (५७) सृगुः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           | अनुब्दुप्         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      | १ (५६,५        |         | भृगुः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | इन्द्रः                                   | विराट्            | IIER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|      | 4 (40-         |         | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | वृश्चिकादयः, २वनस्प                       | तिः, अनुष्टुप्    | ४ विराट् प्रस्तारपंक्तिः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4    | ६ (५८          | ) (     | A STATE AND A STATE OF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ४ ब्रह्मणस्पतिः                           |                   | The second secon |
|      | 1700           | nishne. | वामदेवः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | सरस्वती                                   | जगती              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      | ७ (५९)         |         | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>मंत्रो</b> का                          | १ जगती,           | २ त्रिप्दुप्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|      | 6 ( 40         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | अरिनाशनम्                                 | अनुष्टुप्         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      | ९ (६१          |         | The same of the sa |                                           |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| d    | ष्ठोऽनुव       | कः। स   | प्तद्शः प्रपाठकः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Salk-R                                    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ę    | 0 ( ६२         | ) (     | व्रह्मा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | गृहाः, वास्तोब्पतिः                       | अनुष्टुप्         | १ परानुष्टुप् त्रिष्टुप्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|      | 9 ( 43         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | भग्निः                                    | <b>अनुष्टु</b> प् |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      | 13 (48         | )       | क्र्यपः मारीचः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | अग्निः                                    | जगती              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      | 43 ( 44        |         | कर्यपः मारीचः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | जातवेदाः                                  | जगती              | • — ६-० नवनी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|      | E8 ( EE        |         | २ यमः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | मंत्रोक्ताः, निर्ऋतिः                     |                   | रुप्, २ न्यंकु सारिणी बृहती                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|      | <b>६५</b> ( ६७ |         | ३ ग्रुकः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | अपामार्गवीरुत्                            | अनुष्टृप्         | True and a land                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      | <b>६६</b> (६८  |         | १ ब्रह्मा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ब्रह्म                                    | त्रिष्टुप्        | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|      | <b>६७ (६</b> ९ |         | १ ब्रह्मा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | भारमा                                     |                   | पुर:परोष्णिग्बृहती                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|      | \$ c ( 00      | -09)    | ३ शंतातिः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | सरस्वती                                   | १ भनुष्ट          | प्, रत्रिब्दुप्, ३ गायत्री पंध्यापंक्तिः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|      | ES ( 0:        | ()      | १ शंतातिः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | मुखं                                      |                   | N-C - 2-4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|      | 00 (0          | ()      | ५ अथर्वा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | इयेनः, मन्त्रोक्ताः                       | १ त्रिष्टुप्      | , २ अतिजगतीगर्भा जगती, ३-५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|      |                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ferits.                                   |                   | अनुष्टुप् (३ पुरः ककुम्मती)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

कः

(0)

| स्क मंत्रसं        | ख्या ऋषि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | देवता                      |                    | छन्द ं व्या                            |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|----------------------------------------|
| 03 (08)            | १ अथर्वा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | अग्निः                     | अनुष्टुप्          | A ( 1 ( 1 1 1 1 0 1 )                  |
| ७२ (७५.७६)         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | इन्द्रः                    | अनु <b>न्</b> दुप् | २-३ त्रिब्दुए                          |
| ७३ (७७) ३          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | अश्विनी                    | अनुष्टुप्          | २ पथ्याबृह्ती; १, ४, ६ जगती            |
| सप्तमोऽनुवाकः ।    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            | 3.3.1              | ( 131/2401) 1) 0) 2                    |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |                    | 00                                     |
|                    | ४ अथर्वा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | मन्त्रोक्ताः, जातवेदाः     | अनुष्टुप्          | F28 6 (600 ) 37                        |
| ७५ (७९)            | २ उपरिबभ्रवः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | अध्नयाः                    | १ त्रिष्टुप्       | २ ज्यवसाना पञ्चपदा भुरिक्              |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | disconsisted.              |                    | पथ्यापंक्तिः ।                         |
| ७६ (८०,८१)         | ६ अथर्वा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | अपचिद्रैषज्यं,             |                    | १ विराडनुष्टुप्; ३-४ अनुष्टुप्;        |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ज्यायानिन्द्रः             |                    | २ परा उब्जिक्; ५ भुरिगनुष्टुप्         |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |                    | ६ त्रिष्टुप्                           |
| ७७ (८२)            | ३ अङ्गिराः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | मरुतः                      |                    | १ त्रिपदा गायत्रीः; २ त्रिष्टुप्       |
|                    | DESCRIPTION OF THE PERSON OF T | TRANS                      |                    | ३ जगती                                 |
| ७८ (८३) २          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | अग्निः                     |                    | १ परोष्णिक्, २ त्रिप्दुप्              |
| ७९ (८४) ४          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | अमावास्या                  | ३ जगती;            | २, ४ त्रिप्टुप्                        |
| ८० (८५) ४          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | पौर्णमासी, प्रजापतिः       | त्रिष्टुप् ;       | ४ अनुन्दुप्                            |
| ८१ (८६)            | ६ अथर्वा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | सावित्री १                 | ,६ त्रिष्टुप्;     | २ सम्राट्पिक्कः ३ अनुप्दुप्;           |
| THE REAL PROPERTY. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |                    | ४-५ आस्तारपङ्किः                       |
| अष्टमोऽ नुवाकः     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |                    |                                        |
| ८२ (८७) ह          | शौनकः (संपत्कामः)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | अग्निः                     | त्रिष्टुप्;        | २ ककुम्मती बृहती; ३ जगती               |
| (3) \$3            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | वरुणः                      | १ अनुब्दुप्;       | २ पथ्यापंक्तिः ३ त्रिष्टुपः ४          |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |                    | बृहतीगर्भा त्रिष्टुप्                  |
| (8) (8)            | भृगुः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | १ जातवेदा अग्निः, २-३ इन   | द्रः त्रिष्टुप्;   | जगती                                   |
| ८५ (९०)            | अथर्वा (स्वस्त्ययनकामः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ) तार्क्ष्यः               | त्रिष्टुप्         |                                        |
| ८६ (९१)            | अथर्वा (स्वस्त्ययनकामः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ) इन्द्रः                  | त्रिष्दुप्         | tire 2 1 500 1 400                     |
| ८७ (९२) १          | अथर्वा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | रुद्र:                     | जगती               | 100 V 092 1 HAR                        |
| ८८ (९३) १          | गरुत्मान्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | तक्षकः                     | व्यवसाना           |                                        |
| ८९ (९४) ४          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | अग्निः                     | अनुद्रुप्          | ४ त्रिपदानिचृत्परोष्णिक्               |
| ९० (९५) ३          | अंगिराः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | मन्त्रोक्ताः               |                    | १ गायत्री २ विराट् पुरस्ता-            |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | DEPOS HATTON               |                    | द्बृहती; ३ व्यवसाना                    |
|                    | THE STREET, SHIPE PRIL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | में प्रस्त की प्राप्त भी क |                    | पट्पदा भुरिग्जगती                      |
| नवमोऽनुवाकः।       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |                    |                                        |
| ९१ (९६) १          | अथर्वा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | चन्द्रमाः 🌽 🧖              | त्रिब्दुप्         |                                        |
| ९२ (९७) १          | अथर्वा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | चन्द्रमाः                  | त्रिष्टुप्         |                                        |
| 93 (96) 9          | भृग्वंगिराः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | इन्द्रः                    | गायत्री            | Vac attenda or an analysis             |
| <b>९४ (९९)</b> १   | अथर्वा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | सोमः                       | भनुष्टुप्          | C - CC - |
| ९५ (१००) ३         | कपिञ्जरूः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | गृधौ                       | अनुब्दुप्          | २,३ भुरिक्                             |

(2)

| सूक्त मंत्रसंख्या ऋषि<br>९२ (१०१) १ कपिक्षरुः<br>९७ (१०२) ८ अथर्वा                                                                                    | देवता<br>वयः<br>इन्द्राग्नी १-४                                                     | छन्द<br>अनुष्टुप्<br>त्रिष्टुप्; ५ त्रिपदार्षी भुरिग्गायत्री ६<br>त्रिपात्प्राजापत्या बृहती; त्रि-<br>पदा साम्नी भुरिग्जगती; ८<br>उपरिष्टाद्बृहती                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ९८ (१०३) १ अथर्वा<br>९९ (१०४) १ अथर्वा<br>१०० (१०५) १ यमः<br>१०१ (१०६) १ यमः<br>१०२ (१०७) १ प्रजापतिः                                                 | मंत्रोक्ताः<br>मंत्रोक्ताः<br>दुःस्वप्ननाशनम्<br>दुःस्वप्ननाशनम्<br>दुःस्वप्ननाशनम् | विराट् त्रिष्टुप्<br>भुरिगुण्णिक् त्रिष्टुप्<br>अनुष्टुप्<br>अनुष्टुप्<br>विराट् पुरस्ताद् बृहती                                                                                                                      |
| द्शमोऽनुवाकाः। १०३ (१०८) १ ब्रह्मा १०४ (१०८) १ ब्रह्मा १०५ (११०) १ श्रथवी १०५ (१११) १ श्रथवी १०७ (११२) १ भृगुः १०८ (११३) २ मृगुः १०९ (११४) ७ बादरायणि |                                                                                     | त्रिष्टुप्<br>अनुध्य<br>अनुध्य<br>अनुष्टुप्<br>अनुष्टुप्<br>२ त्रिष्टुप्; १ बृहतीगर्भा त्रिष्टुप्<br>१ त्रिराट् पुरस्ताद्बृहती अनुष्टुप्<br>४,७ अनुष्टुप्; २,३, ५,६ त्रिष्टुप्<br>१ गायत्री; २ त्रिष्टुप् ३ अनुष्टुप् |
| ११० (११५) ३ भृगुः<br>१११ (११६) १ ब्रह्मा<br>११२ (११७) २ वरुणः<br>११३ (११८) २ भागेवः                                                                   | इन्द्रामी<br>त्रुषभः<br>मन्त्रोक्ताः<br>तृष्टिका                                    | पराबृहती त्रिष्टुप्<br>१ भुरिक्; २ अनुष्टुप्<br>१ विराडनुष्टुप्; २ दंकुमती<br>चतुष्पदा भुरिगनुष्टुप्                                                                                                                  |
| ११४ (११९) २ भागवः<br>११५ (१२०) ४ अथवीतीः<br>११६ (१२१) २ अथवीति                                                                                        |                                                                                     | अनुष्टुप्<br>अनुष्टुप्, २-३ त्रिष्टुप्<br>१ पुरोष्णिग्; २ एकावसाना<br>द्विपदार्षी अनुष्टुप्                                                                                                                           |
| ११७ (१२२) १ अथवींगि<br>११८ (१२३) १ अथवींगि<br>इस प्रकार इस सप्तम काण्ड                                                                                | गः चन्द्रमाः, बहुदैवत्यम                                                            | पथ्याबृहती<br>म् त्रिष्टुप्<br>अब इनका ऋषिकमानु सार स्काविभाग देखिये-                                                                                                                                                 |

#### ऋषिकमानुसार सूक्तविभाग

- १ अथर्वा ऋषिके १-७; १३-१४; १८; ३४-३८; ४६-४९; ५२; ५६; ६१; ७०-७४; ७६; ७८-८१; ८५-८७; ९१-९२; ९४; ९७-९९; १०५-१०६ ये तेताळीस सूक्त हैं।
- २ ब्रह्मा ऋषिके १९-२२; २४; ३२-३३; ५३-५४; ६०; ६६-६७; १०३-१०४; १११ वे पंद्रह सूक्त हैं।
- ३ भृगु ऋषिके १५-१७; ५४-५५; ८४; १०७-१०८; ११० ये नौ सूक्त हैं।

(9)

```
ऋषिके ३९-४५ ये सात सूक्त हैं।
 ४ प्रस्कण्व
 ५ मेधातिथि ऋषिके २५-२९ ये पांच सुक्त हैं।
 ६ अथर्वाङ्गिरा ऋषिके ११५-११८ ये चार स्क हैं।
 ७ शौनक
              ऋषिके १०-१२; ८२ ये चार सुक्त हैं।
             ऋषिके २३; ६४; १००; १०१ ये चार सुक्त हैं।
 ८ यम
 ९ अंगिरा
              ऋषिके ५०-५१; ७७; ९० ये चार सुक्त हैं।
१० उपरिवभव ऋषिके ८-९; ७५ ये∘तीन सूक्त हैं।
११ भृग्वंगिरा
              ऋषिके ३०-३१; ९३ ये तीन सुक्त हैं।
१२ भागव
              ऋषिके ११३-११४ ये दो सुक्त हैं।
              ऋषिके ६८-६९ ये दो सूक्त हैं।
१३ शंताति
१४ बादरायणि ऋषिके ५९; १०९ ये दो सुक्त हैं।
              ऋषिके ६२-६३ ये दो सूक्त हैं।
१५ कश्यप
१६ कपिंजल
              ऋषिके ९५-९६ ये दो सुक्त हैं।
१७ वरुण
              ऋषिका ११२ वां एक सुक्त है।
१८ वांमदेव
              ऋषिका ५७ वां एक सुक्त है।
१९ कौरुपथि
              ऋषिका ५८ वां एक सूक्त है।
              ऋषिका ६५ वां एक सुक्त है।
२० ग्रुक
              ऋषिका ८३ वां एक सुक्त है।
२१ शुनःशेप
२२ गरुत्मान्
              ऋषिका ८८ वां एक सुक्त है।
              ऋषिका ८९ वां एक सुक्त है।
२३ सिंधुद्वीप
२४ प्रजापति
              ऋषिका १०२ वां एक सूक्त है।
```

इस प्रकार २४ ऋषियोंके नाम इस काण्डमें हैं। इसमें भी पूर्ववत् अथर्वाके सूक्त सबसे अधिक अर्थात् ४३ हैं और इनमें अथर्वाङ्गिराके ४; अंगिराके ४, मिलानेसे ५१ होते हैं। ये न भी गिने जायें तो भी ४३ सूक्त अकेले अथर्वाके नामपर हैं। यह बात देखनेसे ऐसा प्रतीत होता है कि इस संहितामें अथर्वाके सूक्त अधिक होनेसे इसका नाम 'अथर्ववेद'' हुआ होगा; दूसरे दर्जिपर इसमें ब्रह्माके मंत्र आते हैं, संभवतः इसी कारणसे इसका नाम 'ब्रह्मवेद' पढ़ा होगा।

## देवताकमानुसार सूक्त विभाग।

१ मंत्रोक्तदेवताके १२; १९; २७; २९; ३३; ३९; ४६-४८; ५८; ६४; ७०; ७४; ९०; ९८-९९; १०५; ११२ ये अहारह सूक्त हैं। (टिप्पणी-वस्तुतः मंत्रोक्त नामका कोई देवता नहीं है, इस प्रकारके सूक्तोंमें अनेक देवता रहते हैं, इस-लिये अनेक देवताओं के नाम कहनेकी अपेक्षा यह एक संकेत मात्र किया है।)

२ इन्द्र देवताके १२; ३१; ४४; ५०; ५४-५५; ७२; ७६; ८४; ८६; ९३; ११७ ये बारह सूक्त हैं।

३ अग्नि देवताके ६१-६२; ७१; ७८; ८२; ८४; ८९; १०६; १०८; १०९ ये दस सूक्त हैं।

४ आत्मादेवताके १-३; ५; २१; ६७; १०३-१०४ ये झाठ सूक्त हैं।

५ सरस्वतीदेवताके १०-१२; ४०; ५७; ६८ ये छः सूक्त हैं।

६ सवितादेवताके १४-१७; २४; ११५ ये छः सूक्त हैं।

७ जातवेदा देवताके ३४; ३५; ६३; ७४; ८४; १०६ ये छः स्कत हैं।

८ दु:स्वप्ननाशनके २३; १००-१०२ ये चार सूक्त हैं।

९ चन्द्रमाके ९१-९२; ११६; ११८ ये चार सुक्त हैं।

१० बृहस्पतिके ८; ५१; ५३ ये तीन सुक्त हैं।

२ ( अथर्व, सु. भा. कां. ७ )

### अथर्ववेदका सुवोध भाष्य

११ विष्णुके २५-२६; ४४ ये तीन सूक्त हैं।
१२ अधिनीके ५२; ५३; ७३ ये तीन सूक्त हैं।
१३ अदितिके ६-७ ये दो सूक्त हैं।
१४ सोमके १६; ९४ ये दो सूक्त हैं।
१५ बहुदैवत्यके १७; ११८ ये दो सूक्त हैं। (यह भी देवताओं का संकेत हैं जिसा मंत्रोक्तमें लिखा है।)
१६ लिंगोक्ताकं २२; ३७ ये दो सूक्त हैं।
१७ द्यावापृथिवीके ३०; १०२ ये दो सूक्त हैं।
१८ वनस्पतिके ३८; ५६ ये दो सूक्त हैं।
१९ आयु:के ३२; ५३ ये दो सूक्त हैं।
२० इयेन:के ४१; ७० ये दो सूक्त हैं।
२१ वरुणके ८३; १०६ ये दो सूक्त हैं।
२१ दुन्द्राप्तीके ९७; ११० ये दो सूक्त हैं।

शेष देवता एक सूक्तवाले हैं। यमः ४; पूषा ९; सभा १२; पृथिवी १८; पर्जन्यः १८; अनुमतिः २०; वेद; २८; प्रतिपदोक्ता देवताः ३० ( यह भी अनेक देवताओं का संकेत है ); अक्षि ३६; सोमारुद्रो ४२; वाक् ४३; भेष अ ४५; प्रतिपदोक्ता देवताः ३० ( यह भी अनेक देवताओं का संकेत है ); अक्षि ३६; सोमारुद्रो ४२; वाक् ४३; भेष अ ४५; ईब्यिपनयनं ४५; देवपत्न्यौ ४९; सामनस्यं ५२; ऋक्साम ५४; वृश्चिकः ५६; ब्रह्मणस्पतिः ५६; अरिष्टनाशनं ५९; गृहाः ६०; वास्तोष्पतिः ६०; निर्क्रतिः ६४; अपामार्गः ६५; ब्रह्म ६६; सुखं ६९; अष्ट्याः ७५; अपचिद्रेष अ ७६; ज्यायानिन्दः ७६; मस्तः ७७; अमावास्या ७९; पौर्णमासी ८०; प्रजापतिः ८०; सावित्री ८१; सूर्याचन्द्रमसौ ८१: तार्क्षः ८५; रुद्रः ८७; तक्षकः ८८; गृप्तः ९५; वयः ९६; सूर्यः १०७; आपः १०७; वृष्यः १९१; तृष्टिका १९३; अग्नीषोमौ १९३;

इस प्रकार इस काण्डमें ६६ देवता आये हैं। इनमें मंत्रोक्त, बहुदैवत्य आदि संकेतोंमें आनेवाले कई देवता और अधिक संमिलित होनी हैं। इनकी गिनती उक्त संख्यामें नहीं की गई है। अब सूक्तोंके गणोंकी व्यवस्था देखिये—

## सप्तम काण्डके सूक्तोंके गण।

- १ स्वस्त्ययनगणमें ६; ५१; ८५; ९१; ९२; ११७ ये छः सूक्त हैं।
- २ बृहच्छान्तिगणमें ५२; ६६; ६८; ६९; ८२; ८३ ये छः सूक्त हैं।
- ३ पत्नीवन्तगणमें ४७-४९ ये तीन स्कत हैं।
- ४ दु:स्वप्ननाशनगणमें १००; १०१; १०८ ये तीन स्कत हैं।
- ५ अभयगणमें ९; ९१ ये दो स्कत हैं।
- ६ पुष्टिकगणमें १४; ६० ये दो सुक्त हैं।
- ७ वास्तुगणामें ४१; ६० ये दो सूक्त हैं।
- ८ इन्द्रमहोत्सवके ८६; ९१ ये दो सूक्त हैं।
- ९ आयुष्यगणमें ३२ वां एक सूक्त है।
- १० सांमनस्यगणमें ५२ वां एक सुक्त है।
- ११ कृत्यागणमें ६५ वां एक सूक्त है।
- १२ रौद्रगणमें ८७ वां एक स्क है।
- १३ अंदोर्लिंगगणमें ११२ वां एक सूक्त है।
- १४ तक्मनाशनगणमें ११६ वां एक सूक्त है।

इस प्रकार इस सप्तम काण्डके गणोंका विचार है। अन्य सूक्त भी इसी प्रकार अन्यान्य गणोंमें विभक्त किये जा सकते हैं, परंतु वह विशेष विचारका प्रश्न है। आज ही यह कार्य नहीं हो सकता। सूक्तोंका अर्थ निश्चित हो जानेपर यह गणविभाग परिपूर्ण किया जा सकता है।

इतना विचार दोनेके पश्चात् अब हम इस सप्तम काण्डके प्रथम सुक्तका मनन करते हैं-





# अथर्ववेदका सुबोध-भाष्य

[ सप्तम काण्ड ]

## आत्मोन्नतिका सावन

[ ? ]

( ऋषि:- अथर्वा ' ब्रह्मवर्चस्कामः '। देवता- आत्मा।)

धीती वा ये अनंयन्वाचो अग्रं मनंसा वा येऽवंद त्रृतानि । तृतीयेन ब्रह्मणा वावृधानास्तुरीयेणामन्वत् नामं धेनोः स वेद पुत्रः पितरं स मातरं स सूनुर्श्वेवत्स श्वेवत्युनंभेघः । स द्यामीणोदन्तरिक्षं स्वंशः स इदं विश्वंमभवत्स आर्मवत

11 8 11

11 7 11

अर्थ— (ये वा मनसा धीती) जो अपने मनसे ध्यानको (वाचः अग्रं अनयन्) वाणीके मूलस्थानवक पहुंचाते हैं, तथा (ये वा ऋतानि अवद्न्) जो सत्य बोलते हैं, वे (तृतीयेन ब्रह्मणा वावृधानाः) तृतीय ज्ञानसे बढते हुए, (तृरीयेण) चतुर्थभागसे (धेनोः नाम अमन्वत) कामधेनुके नामका मनन करते हैं ॥ १ ॥

(सः सूनुः भुवत्) वही उत्पन्न हुआ है, (सः पुत्रः पितरं सः च मातरं वेद्) वही पुत्र अपने मातापिताको जानता है, (सः पुनर्भघः भुवत्) वह बारबार दान देनेवाला होता है, (सः द्यां अन्तरिश्नं स्वः और्णोत्) वह खुलोक, अन्तरिक्षं और आत्मप्रकाशको अपने आधीन करता है, (सः इदं विश्वं अभवत्) वह यह सब विश्व बनाता है, और (सः आभवत्) वह सर्वत्र व्याप्त होता है॥ २॥

भावार्थ— (१) मनसे ध्यान लगाकर वाणीकी उत्पत्ति जहांसे होती है उस वाणीके मूलको देखना, (२) सदा सत्य वचन बोलना (३) ज्ञानसे संपन्न होना और (४) कामधेनु स्वरूप परमेश्वरके नामका मनन करना, ये चार आत्मोन्नतिके साधन हैं॥१॥

जो इस चतुर्विध साधनको उपयोगमें लाता है, उसीका जन्म सफल होता है, वह अपने मातापितास्वरूप परमा-त्माको जानता है, वह आत्मसर्वस्वका दान करता है, वह त्रिभुवनको अपनी शक्तिसे घरता है, मानो वही इस सब विश्वरूप में परिवर्तित हो जाता है और वही सर्वत्र ज्याप्त होता है ॥ २ ॥

## आत्मोन्नतिका साधन

### साधनमार्ग

आत्मोन्नतिका साधनमार्ग इस सूक्तमें बताया है। यह मार्ग चतुर्विध है, अथवा इस मार्गको बतानेवाले चार सूत्र इस सूक्तमें बताये हैं। आत्मोन्नतिके चार सूत्र ये हैं-

- (१) ऋतानि अवदन् सत्य बोलना। अर्थात् छल-कपटका भाषण न करना और अन्य इंद्रियोंको भी असत्य मार्गमें प्रवृत्त होने न देना। सदा सत्यनिष्ट, सत्यव्रती और सत्यभाषी होना। (मं. १)
- (२) ब्रह्मणा वावृधानः ब्रह्म नाम बंधननिवृत्तिके ज्ञानका है। (मोक्षे धीर्ज्ञानं ) ज्ञानका अर्थही बंधनसे छूट-नेके उपायका ज्ञान है। इस ज्ञानसे जो बढता है अर्थात् इस ज्ञानसे जो परिपूर्ण होता है, वही आत्मोन्नतिका अधिकारी होता है। जो आत्मज्ञानके साधनका उपयोग करना चाहता है उसको यह ज्ञान अवस्य प्राप्त करना चाहिये। (मं. १)
- (३) धेनोः नाम अमन्यत नामधेनुके नामका मनन करते हैं। भक्तके मनोकामनाको पूर्ण करनेवाली कामधेनु परमेश्वरकी शक्ति ही है उसके गुणबोधक नाम अनंत हैं। उन नामोंका मनन करनेसे और उन गुणोंको अपने अंदर धारण करनेसे मनुष्यकी उन्नति होती है। (मं. १)
- (४) मनसा धीती वाचः अग्रं अनयन् मनकी एकाग्रतासे ध्यान द्वारा वाणीके मूलस्थान पर पहुंचना। यह आत्माकी प्राप्तिका एक और साधन है। वाणी कैसे उत्पन्न होती है, इसकी रीति इसप्रकार बताई है—

आत्मा बुद्ध्या समेत्यार्थान्मनो युङ्के विवक्षया ।
मनः कायाग्निमाहन्ति स प्रेरयति मारुतम् ॥ ६॥
मारुतस्त्रसि चरन्मन्द्रं जनयति स्वरम् ॥ ७॥
सोदीर्णो मुर्ध्न्यभिहतो वक्त्रमापद्य मारुतः ।

वर्णाञ्जनयते तेषां विभागः पञ्चधा स्मृतः ॥ ८ ॥
(पाणिनीयशिक्षा)

(१) आत्मा बुद्धिसे युक्त होकर विशेष अर्थका अनुसंधान करती है, (२) पश्चात् उस अर्थको प्रकट करनेके लिये मनको नियुक्त करती है, (३) मन शरीरके अधिको प्रेरित करता है, (४) वह अधि वायुको गति देती है, (५) वह वायु छातीसे ऊपर आकर मन्द्र स्वर पैदा करती है,

(६) वह स्वर मूर्थामं आकर मुखके विविध स्थानोंमें आघात

करता है, (७) विविध स्थानोंमें आघात होनेके कारण विविध वर्ण उत्पन्न होते हैं और यही वाणीकी उत्पत्ति है।

वाणीकी इस प्रकार उत्पत्ति होती है। जब मनुष्य ध्यान लगाकर वाणीकी उत्पत्तिका प्रकार देखता है और ( वाचः अग्रं ) वाणीके मूल स्थानपर अपना ध्यान केन्द्रित करता है, तब वह उस स्थानमें आत्माको देखता है। इस प्रकार वाणीके मूलको ढूंढनेके यत्नके द्वारा आत्माको जाना जाता है। वाणीके मूलभागको अन्तर्मुख होकर ही देखा जा सकता है। उदा-हरणार्थ-पहिले कोई शब्द लें। यह शब्द कई अक्षरोंका-अर्थात् वर्णोंका बना हुआ होता है, ये वर्ण एक ही वायुके मखके विभिन्न स्थानों पर आघात होनेसे उत्पन्न होते हैं। वर्णीत्पत्तिके पूर्व जो वायु छातीमें संचार करता है, उसमें ये विविध वर्ण नहीं होते हैं। उससे भी पूर्व जब वायुको अग्नि प्रेरणा देती है, उसमें तो शब्दका नाम तक नहीं होता है। इसके पूर्व मनकी प्रेरणा है और इससे भी पूर्व आत्माकी बोलनेकी प्रवृत्ति होती है। इस रीतिसे अंदर अंदरकी ओर देखनेका प्रयत्न ध्यानपूर्वक करनेसे वाणीके मूलस्थानका पता लगता है, और आत्माका दर्शन होता है। यही विषय वेदमें इस प्रकार वर्णित है-

चत्वारि वाक्परिमिता पदानि तानि विदुर्बाह्मणा ये मनीषिणः। गुहा त्रीणि निहिता नेङ्गयन्ति तुरीयं वाचो मनुष्या वदन्ति॥ ४५॥ इन्द्रं मित्रं वरुणमाग्निमाहुरथो दिव्यः स सुपणों गरुतमान्। एकं सद्विप्रा बहुधा वदन्त्यिशं यमं मातरिश्वानमाहुः॥ ४६॥ (ऋ०१। १६४, ५५-४६; अथर्व०९। (१०) १५। २७-२८)

'वाणीके चार पांव हैं, मननशील ब्रह्मज्ञानी उनको जानते हैं। इनमेंसे तीन पांव हृदयमें गुप्त हैं, और प्रकट होनेवाला जो वाणीका चतुर्थ पाद है, वही मनुष्योंकी भाषा है जिसे मनुष्य बोलते हैं। यह वाणी जहांसे—जिस मूल कारणसे— प्रकट होती है, वह एक ही सत्य वस्तु है, परंतु ज्ञानी लोग उस एक वस्तुको अनेक नाम देते हैं, उसीको इन्द्र, मित्र, वरुण, अग्नि, यम, मातरिश्वा आदि कहते हैं। '

यदी आत्मा है, जिससे वह प्रकट होती है। इसीहिये

वाणीके मूलकी खोज करते करते आत्माकी प्राप्ति होती है, ऐसा इस सुकतमें कहा है।

आत्माको खोज करनेका मार्ग इस प्रकार इस मृक्तमें कहा है। इसको भी यदि संक्षिप्त करना हो, तो '(१) सत्य-निष्ठा, (२) सत्यज्ञान, (३) प्रभुगुणमनन, और (४) वाङ्मूळान्वेषण ' इन चार शब्दोंसे सूचित होनेवाला यह आत्मोन्नतिका मार्ग है। मनुष्य इस मार्गसे जाकर अपनी आत्माका पता लगा सकता है और सत्यके आश्रयसे और ज्ञानके प्रकाशसे यथेच्छ उन्नति प्राप्त कर सकता है। यहां ज्ञानका 'बंधनसे मुक्त होनेका निश्चित ज्ञान ' यह अर्थ विवक्षित है। अन्य पाञ्चभौतिक ज्ञानके लिये संस्कृतमें विज्ञान शब्द है। जो इस प्रकारके श्रेष्ट ज्ञानसे युक्त होता है, वह मनुष्य—

(५) सः सूनुः भुवत् = वही सच्चे रूपमें उत्पन्न हुआ हुआ कहा जाता है। अर्थात् उसीने जन्म छिया और अपना जन्म सार्थक किया, ऐसा कहा जा सकता है। अन्य छोग जन्म तो छेते ही हैं, परंतु उनका जन्म छेना व्यर्थ होता है, क्योंकि जन्म छेनेका प्रयोजन वे सफल नहीं कर सकते, अतः उनके जन्म छेनेका परिश्रम व्यर्थ होता है। मनुष्यके जन्मकी सफलता उसी समय होती है, जब वह—

(६) सः पुत्रः पितरं मातरं च चेद= वह पुत्र अपने माता पिताको जानने लगता है। अपने मातापिताको यथावत् जाननेसे पुत्रका जन्म सफल होता है। मातापिताको जानना तब होगा, जब वह अपने मातापिताके गुणोंका मनन करेगा। यह गुणोंके मनन करनेका उपदेश (नाम अमन्वत। मं० १) प्रथम मंत्रके अन्तिम चरणमें दिया है। पिताका या माताका नाम लेना अथवा उनके गुणोंका मनन करना इसी-लिये होता है, कि पुत्र अपने आपको सुयोग्य बनाता हुआ पिताके समान बने। माता पिताको जाननेका अर्थ यही है। मेरे माता पिता ऐसे शुद्धाचारी थे, मैं भी वैसाही शुद्धाचारी बन्ं। मातापिताके गुणोंको जाननेसे पुत्रके अंदर इस प्रकार अपनी उन्नति करनेकी प्रेरणा प्राप्त होती है। यहां 'पुत्र ' शब्द विशेष महत्त्वका अर्थ रखता है। 'पू + त्र ' अर्थात् जो अपने आपको (पुनाति ) पवित्र करता है और (त्रायते) अपनी रक्षा करता है वह सचा ुत्र है। अपने आपको निर्दोष, पवित्र और ग्रुद्ध बनाने, तथा अपने आपको दोषों और पापों-से रक्षा करनेका कार्य जो करता है वही सचा पुत्र है, जो ऐसा नहीं करते, वे केवल जन्तुमात्र हैं। इस प्रकारका सुपूत जो होता है, वह जिस समय अपने परम पिताके गुण-

कर्मोंका मनन करता है, उस समय उसके मनमें यह बात आती है कि मैं भी अपने परम पिताके समान और अपनी परम माताके समान बन्। यत्न करके वैसा होऊं। इस विचारसे वह प्रेरित होता है, इसिटिये—

(७) सः पुनर्मघः भुवत् = बारबार दान देनेवाला होता है। वह अपनी सब तन, मन, धन आदि श्तिनतयोंको जनताकी भलाईके लिये बारबार समर्पित करता है। दान करनेसे वह पीछे नहीं हटता । इसीका नाम यज्ञ है । अपनी शक्तियोंका यज्ञ करनेसे ही मनुष्य उन्नत होता है। वह देखता है कि, वह परमपिता अपनी सब शक्तियोंको संपूर्ण प्राणिमात्रकी भलाईके लिये समर्पित कर रहा है, इस बातको देखकर वह उसीका अनुकरण करता है। और इस प्रकार परमपिताके अनुकरणसे वह प्रतिसमय अधिकाधिक शक्ति प्राप्त करता है और इसको जितनी अधिक शक्ति मिछती जाती है, उसी प्रमाणसे उसका कार्यक्षेत्र भी बढता जाता हैं। उदाहरण के लिये साधारण मजुष्य अपने पेट के लिए कार्य करता है, गृहस्थी मनुष्य अपने कुटुंबके पोषणके कार्यक्षेत्रमें लगा रहता है, नगर सुधारक अपने नगरके कार्यक्षेत्रमें तनमय होता है. राष्ट्रका नेता राष्ट्रीय कार्यक्षेत्रमें काम करता है, इस-के पश्चात् वसुधैव कुटुंबक वृत्तिका संन्यासी संपूर्ण जनताको अपने परिवारमें संमिलित करके उनकी भलाईके लिये आहम-समर्पण करता है, इस प्रकार जिसको जैसी शक्ति प्राप्त होती जाती है, उसी प्रकार वह अधिकाधिक विस्तृत कार्यक्षेत्रमें कार्य करता है, इस प्रकार शक्तिकी बृद्धि होते होते अन्तमें-

(८) स द्यां अन्तिरिक्षं स्वः और्णोत् = वह युलोक, अन्तिरिक्षं और सब प्रकाशमय लोकोंको व्यापता है। मनु-प्यकी शक्ति बढ जाती है। वह जिस समय विशेष उन्नत होता है, उस समय संपूर्ण अवकाशमें उसकी व्याप्ति होती है। साधारण आत्माके ' महात्मा ' बननेसे यह बात सिद्ध होती है। इससे—

(९) सः इदं विश्वं अभवत् - वह यह सब विश्व रूप बनता है, जब उसकी शक्ति परम सीमातक उन्नत हो जाती है, तब उसको अनुभव होता है कि में विश्वरूप हूं। कई मनुष्य 'शरीररूप' होते हैं, अपने शरीरमें कष्ट होनेसे वे दुःखी होते हैं, कई लोग 'कुटुंबरूप' होते हैं उनके कुटुं-वके किसी मनुष्यको दुःख हुआ तो वे दुःखी होते हैं, कई लोग 'राष्ट्ररूप' बनते हैं उनके राष्ट्रका कोई आदमी दुःखी होता है तो वे भी उसके साथ दुःखी होते हैं, इसी प्रकार जो

' विश्वरूप ' बनते हैं वे संपूर्ण विश्वमें किसीको भी दुःखी देखतेसे स्वयं दुःखी होते हैं। इस प्रकार मनुष्यकी शक्तिका विस्तार होता जाता है और अन्तमें विश्वरूप बन जाना उसकी उन्नतिकी परम सीमा है, इस समय-

(१०) पः आभवत्— वह सर्वत्र व्याप्त होता है अर्थात् विश्वरूप बनी हुई आत्मा विश्वभरमें व्याप्त होती है। प्रारंभमें मनुष्यकी आत्मा अपने शरीरमें ही व्याप्त होती है, परंतु इसकी शक्ति और कार्यक्षेत्र क्रमशः बढते बढते इतना विस्तृत हो जाते हैं कि अन्तमें विश्वरूप बन जाते हैं। यह आत्माका विस्तार उसकी शक्तिके विस्तारसे होता है। इसका उदाहरण ऐसा दिया जा सकता है, एक दीप जो छोटेसे कमरेको ही प्रकाशित कर पाता है, पर यदि किसी यंत्रप्रयोगसे उसकी प्रकाशशक्तिका विस्तार किया जाय,

तो वही दीप दस बीस मीलतक प्रकाश देनेमें समर्थ हो सकेगा। अग्निकी छोटीसी चिनगारी भी विस्तृत होकर दावानलका रूप ले लेती है। इसी प्रकार इस जीवात्माकी शक्तिके परम विकासकी कल्पना भी की जा सकती है,

कई मनुष्य होते हैं उनकी आज्ञा पारिवारिक लोग भी सुनते नहीं, इतनी उनकी शिक्त अत्यव्य होती है, परंतु कई महात्मा ऐसे होते हैं कि, जिनकी आज्ञा होते ही लाखों और करोडों मनुष्य अपना बलिदानतक देनेको तैयार हो जाते हैं, यह आत्मशक्तिके विस्तारका उदाहरण है। इसी प्रकार आगे परम सीमातक आत्माकी शिक्तका विकास होना संभव है। इसी शिक्तविकासके चार उपाय प्रथम मंत्रमें बताये हैं। उन उपायोंका अनुष्ठान जो करेंगे वे अपनी शिक्त विकसित होनेका अनुभव अवस्य लेनेमें समर्थ होंगे।



## जीवात्माका वर्णन

[ ? ]

( ऋषिः - अथर्वा ' ब्रह्मवर्चस्कामः ' । देवता - आत्मा । )

अर्थवीणं पितरं देववंन्धुं मातुर्गभे पितुरसुं युवानम् । य इमं युवं मनसा चिकेत प्रणी वोचस्तमिहेह ब्रवः

11 9 11

अर्थ— (यः मनसा) जो मनसे (इमं यज्ञं अथर्वाणं पितरं) इस पूजनीय, अपने पास रहनेवाले पिता और (देववंधुं) देवोंके साथ संबंध रहनेवाले (मातुः गर्भं) माताके गर्भमें आनेवाले (पितुः असुं) पिताके प्राणस्वरूप (युवानं) सदा तरूण आत्माको (चिकेत) जानता है, वह (इह तं नः प्रवोच्चः) यहां उसके विषयमें हमें उपदेश देवे और (इह व्रवः) यहां उसको बतलावे॥ १॥

भावार्थ — जो ज्ञानी अपनी मननशक्ति द्वारा इस प्जनीय, अपने पास रहनेवाली, पिताके समान रक्षक, देवोंके साथ संबंध करनेवाली, माताके गर्भमें आनेवाली, पिताके प्राणको धारण करनेवाली सदा तरुण अर्थात् कभी वृद्ध न होनेवाली और कभी बालक न होनेवाली आत्माको जानता है, वह उसके विषयका ज्ञान यहां हम सबको कहे और उसका विशेष स्पष्टीकरण भी करे॥ १॥

## जीवात्माका वर्णन

जीवात्माके गुण

इस स्कमें मुख्यतया जीवात्माके गुण वर्णन किये हैं। इनका मनन करनेसे जीवात्माका ज्ञान हो सकता है-

१ मातुः गर्भ- माताके गर्भको प्राप्त होनेवाली जीवात्मा है। जन्म लेनेके लिए यह माताके गर्भमें आती है। यजुर्वेदमें इसीके विषयमें ऐसा कहा है-

पूर्वो ह जातः स उ गर्भे अन्तः स एव जातः स जनिष्यमाणः।

वा. यजु. ३२।४

' यह आत्मा पहिले उत्पन्न हुई थी, वही इस समय गर्भमें आयी है; वह पहिले जन्मी थी और भविष्यमें भी जन्म लेगी ' इस प्रकार यह बारबार जन्म लेनेवाली जीवात्मा है।

२ पितुः असुं= पितासे यह प्राणशक्तिको धारण करती है। पितासे प्राणशक्ति और मातासे रियशक्ति प्राप्त करके यह शरीर धारण करती है।

दे युवानं — यह सदा जवान है। यह न कभी बृढी होती है और न कभी बालक। वह मौतिक शरीर ही उत्पन्न होता है और छः विकारोंको प्राप्त होता है। यह शरीर (जायते) उत्पन्न होता है, (अस्ति) अस्तित्वमें आता है, (वर्धते) बढता है, (विपरिणमते) परिणत होता है, (अपक्षीयते) क्षीण होता है और (विनश्यित) नाशको प्राप्त होता है। यह छः विकार शरीरके होते हैं। इन छः विकारोंको प्राप्त होनेवाले शरीरमें रहती हुई यह जीवात्मा सदा तरुण रहती है। यह न तो शरीरके साथ बालक बनती है और न शरीरके चृद्ध होनेसे वह बृढी ही होती है। यह अजर और अबालक है अर्थात् इसको युवावस्थामें रहनेवाली कहते हैं।

४ देवबंधुं — यह देवोंका भाई है। देवोंको अपने साथ बांध देनेवाली यह जीवातमा है। इस देहमें इस जीवातमाके कारण ही सूर्यका अंश नेत्ररूपसे आंखके स्थानमें है, वायुका अंश प्राणरूपसे नासिका स्थानमें है, इसी प्रकार अन्यान्य इंदियोंके देवताओंके अंश हैं। इन सब देवताओंको यह अपने साथ लाती है और अपने साथ ही फिर ले भी जाती है। जिस प्रकार सब भाई भाई इकट्टे रहते हैं, उसी प्रकार यह जीवातमा यहां इन देवताओंके साथ रहती है इस प्रकार यह देवोंकी सहायक है।

५ अथर्वाणं — (अथ+अर्वाक्=अथर्वा) शरीरके पास

अर्थात् शरीरके अन्दर रहनेवाळी यह है। इसको इंडनेके लिये बाहर अमण करनेकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यही सबसे समीप है, इससे समीप और कोई नहीं है।

६ पितरं — यह पिताके समान है। यह रक्षक है। जब तक यह शरीरमें रहती है तबतक यह शरीरकी रक्षा करती है। इसकी शक्तिसे ही शरीर रक्षित होता है। जब यह इस शरीरको छोड देती है तब इस शरीरकी कोई रक्षा नहीं कर सकता। इसके इस शरीरको छोड देनेके पश्चात् यह शरीर सडने छगता है।

9 यक्नं — यह यहां यजनीय अर्थात् पूजनीय है। इसीके लिये यहां के सब व्यवहार किये जाते हैं। अन्न, पान, भोग, नियम सब इसीकी संतुष्टिके उद्देश्यसे दिये जाते हैं। यदि यह न हो तो कोई कुछ न करेगा। जबतक यह इस शरीरमें है, तबतक ही सब भोग तथा त्याग किये जाते हैं।

ये सात शब्द जीवात्माके वर्णन करनेके लिये इस स्कमें प्रयुक्त हुए हैं। जीवात्माके गुणधमें इनका विचार करनेसे ज्ञात हो सकते हैं। इनका विचार (मनसा चिकेत) मनन द्वारा ही होगा। जब उत्तम मनन हो तब वह ज्ञानी इस ज्ञानका (प्रवोच्चः) प्रवचन करे और (इह प्रवः) यहाँ व्याख्या करे। कोई मनुष्य मननके पूर्व प्रवचन न करे। अर्थात् जब मननपूर्वक उत्तम ज्ञान प्राप्त हो, तभी मनुष्य दूसरोंको इसका ज्ञान देवे।

उपदेश देनेका अधिकार तब होता है कि जब स्वयं पूर्ण ज्ञानी होता है। स्वयंको उत्तम ज्ञान होनेके पूर्व जो उपदेश देनेका प्रयत्न करता है वह घातक होता है। ज्ञानी ही उपदेश देनेका सज्ञा अधिकारी है।

जीवातमाका ज्ञान ठीक प्रकार होनेपर मनुष्य परमात्माको जाननेमें समर्थ होगा । इस विषयमें अर्थवेवेदका कथन यहां देखने योग्य है—

ये पुरुषे ब्रह्म विदुस्ते विदुः परमेष्टिनम् ॥ (अथर्व. १०।७।१७)

' जो सबसे प्रथम पुरुषमें स्थित ब्रह्मको जानते हैं, वेही परमेष्ठी प्रजापितको भी जानते हैं। ' यही ज्ञान प्राप्त करनेकी रीति है। अपने शरीरान्तर्गत आत्माको जाननेसे परमात्माका ज्ञान प्राप्त हो जाता है। इस रीतिसे इस मंत्रके मननसे प्रथम जीवात्माका ज्ञान होगा और उसीको परम सीमातक विस्तृत रूपमें देखनेसे यही ज्ञान परमात्माका बोध करानेमें समर्थ होगा।

# अस्माका परमानमभे प्रवेश

## [3]

(ऋषि:- अथर्वा । देवता- आत्मा ।)

अया विष्ठा जनयन्कवीराणि स हि घृणिहरूर्वराय गातुः । स प्रत्युदैद्धरुणं मध्यो अग्रं स्वयां तुन्वा तुन्वामिरयत

11 9 11

अर्थ— (अया वि—स्था) इस प्रकारकी विशेष स्थितिसे (कर्त्रराणि जनयन्) विविध कर्मोंको करता हुआ, (सः) वह (हि वराय उरुः गातुः) श्रेष्ठ देवकी प्राप्ति करनेके लिये विस्तृत मार्गरूर और (घृणिः) तेजस्वी बनता हुआ, (सः) वह (मध्वः धरुणं अग्रं प्रति उदैत्) मिठासको धारण करनेवाले अग्रभागके प्रति पहुंचनेके लिये जपर हुआ, (सः) वह (मध्वः धरुणं अग्रं प्रति उदैत्) मिठासको धारण करनेवाले अग्रभागके प्रति पहुंचनेके लिये अपने अपको उठता है और (स्वया तन्वा) अपने सूक्ष्म शरीरसे उस देवके (तन्वं ऐर्यत्) सूक्ष्मतम शरीरके प्रति अपने आपको प्रेरित करता है॥ १॥

भावार्थ— इस प्रकार वह श्रेष्ठ कमें को करता है और उस कारण वह स्वयं परमात्माके पास जानेका श्रेष्ठ मार्ग वतानेवाला होता है और दूसरोंको प्रकाश देता है। वह स्वयं मधुर अमृतको धारण करनेवाले परमात्माके समीप जानेके लिए अपने आपको उच्च करता है और समाधिस्थितिमें अपने सूक्ष्म शरीरसे परमात्माके विश्वव्यापक सूक्ष्मतम कारण शरीरके पास पहुंचनेके लिये स्वयं अपने आपको प्रेरित करता है। इस प्रकार वह स्वयं परमात्मामें प्रविष्ट हो जाता है। १॥

## आत्माका परमात्मामें प्रवेश

### जीवकी भिवमें गीत ।

जीवात्मा परममंगलमय शिवात्मामें गति किस प्रकार होती है इसका विचार इस सूक्तमें किया है। इसका अनुष्ठान क्रमपूर्वक कहते हैं—

१ अया वि-स्था कर्-वराणि जनयन् इस विशेष स्थितिमें रहकर वह मुमुश्च जीव श्रेष्ठ कमें करता है। विशेष स्थितिमें रहनेका अर्थ है सर्व साधारण मनुष्योंकी जैसी स्थिति होती है वैसी साधारण स्थितिमें न रहना। आहार, निद्रा, भय, मैथुन आदि विषयमें तथा रहने सहनेके विषयमें साधारण मनुष्य पश्चके समान ही रहते हैं। इस सामान्य स्थितिका त्याग करके मनुष्य विशेष स्थितिमें रहे अर्थात् अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ग्रुद्धता, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईशभिक्त करता हुआ मनुष्य अपने आपको विशेष परिस्थितिमें रखे और उस विशेष परिस्थितिके अनुरूप श्रेष्ठ कार्य करे। इससे उसको दो सिद्धियां प्राप्त होंगी, वे सिद्धियां ये हैं—

२ सः घृाणिः — वह तेजस्वी बनता है, वह दूसरोंका

मार्गदर्शक होता है, वह जनताको चेतना देनेवाला होता है, वह अपने तेजसे दूसरोंको प्रकाशित करता है। तथा-

३ सः वराय उरुः गातुः – वह श्रेष्ठ स्थानके पास जानेवाले विस्तृत मार्ग जैसा होता है। जिस प्रकार विस्तृत मार्ग
पर चलनेसे प्राप्तच्य स्थानके प्रति मनुष्य विना आयास
चलता जाता है, उसी प्रकार इस पुरुषका जीवन अन्य मनुप्योंके लिये विस्तृत मार्गवत् हो जाता है। तब मनुष्यको
दूसरे मार्ग देखनेकी आवश्यकता नहीं रहती। महात्माओंका
जीवन चरित्र देखकर और उसके अनुसार चलकर उनका
जीवन सफल होजाता है और इस जगत्में जो वर अर्थात्
श्रेष्ठ है, उस श्रेष्ठ परमात्माके पास वे सीधे पहुंच जाते हैं।
इस रीतिसे वह सन्मार्गगामी पुरुष अन्य मनुष्योंके लिये
मार्गदर्शक हो जाता है। वह मार्ग बताता नहीं अपितु लोग
ही उसका चालचलन देखकर स्वयं उसका अनुकरण करके
सुधर जाते हैं। अर्थात् वह मार्गदर्शक नहीं बनता प्रत्युत
लोगोंके लिये विस्तृत मार्गरूप बन जाता है।

४ सः मध्यः धरुणं अग्रं प्रति उत् ऐत्- वह मधुर-

ताको धारण करनेवाले उस अन्तिम स्थानके प्रति जानेके लिये उपर उठता है। जिस प्रकार सूर्य उदय होकर उपर उपर चढता है और जैसे जैसे उपर चढता है वैसे वैसे अधिकाधिक तेजस्वी होता जाता है, उसी प्रकार यह मुमुञ्ज पुरुष (उद्तेत्) अपर उठता है अर्थात् अधिकाधिक उच अवस्था प्राप्त करता जाता है। इसके अपर उठनेका हेतु यह है कि, वह (सध्यः अग्रं) मिठासके परम केन्द्रको प्राप्त करना चाहता है मधुरताकी जो जड है, जहांसे सब मधुरता फैलती है, उस स्थानको वह प्राप्त करनेका अभिलाषी होता है। और इस हेतुसे वह उच्चतर भूमिका अपने प्रयत्नसे प्राप्त करता है। और अन्तमें—

५ स्वया तन्वा तन्वं ऐरयत- अपने सूक्ष्म (स्वभाव) परमात्माके सूक्ष्मतम (स्वभाव) के प्रति अपने आपको प्रेरित करता है। इस मंत्रभागमें 'तनु 'शब्द है। छौकिक संस्कृतमें वह शरीरका वाचक है यह बात सत्य है, तथा वहां 'तनु 'शब्द के 'स्क्ष्म. बारीक, स्वभाव, गुण, विशेषता 'ये अर्थ विवक्षित हैं। उपर हमने तनु शब्दका सुशसिद्ध 'शरीर' यह अर्थ छेकर छिखा है. तथापि हमारे मतसे इसका वास्तविक अर्थ 'जीवातमा अपने स्वभावधमेंसे परमातमा के स्वभावधमेंसे प्रेरित होता हैं 'यह सर्वोत्कृष्ट है। यह अवस्था प्राप्त करनेके छिये ही प्र्वोक्त सब अनुष्ठान हैं। इस विधिसे किया हुआ अनुष्ठान न्यर्थ नहीं जाता, अपितु

इस विधिसे किया हुआ अनुष्ठान न्यर्थ नहीं जाता, अपितु हरएक अवस्थामें विशेष फल देनेवाला होता है और अन्तमें जीवारमाकी शिवारमामें गति होती है। यही उन्नतिकी परम सीमा है।

#### याणका साधन

[8]

(ऋषः- अथर्वा । देवता- वायुः ।)

एकंया च दुशिमशा सुहुते द्वाभ्यां मिष्ट्ये विश्वत्या च । तिसृभिश्व वहंसे त्रिंशतां च विस्रिंगिर्वाय इह ता वि सुंश्र

11 8 11

अर्थ — हे (सुहुते वायो ) उत्तम प्रकार बुलाने योग्य प्राण देवता ! (एकया च दशिमः च) एक और दससे, (द्वाभ्यां विंशत्या च) दो और बीससे तथा (तिसृभि च त्रिंशता च) तीन और तीससे त् (इप्ये वहसे) यज्ञके लिये जाता है। अतः त् (वियुगिभः इह ताः विमुञ्ज) विशेष योजनाओंसे उनको यहां मुक्त कर ॥ १ ॥

भावार्थ— हे प्रशंसायोग्य प्राण ! तू ग्यारह, बाईंस और तैतीस शक्तियों द्वारा इस जीवनयज्ञमें कार्य करता है, अतः तू अपनी विशेष योजनाओं द्वारा सब प्रजाओंको दुःखोंसे मुक्त कर ॥ १ ॥

#### प्राणका साधन

प्राणसाधनसे मुक्ति

इस शरीरमें प्राणका शासन सर्वत्र चल रहा है यह सब जानते हैं। स्थूल शरीरमें पञ्च ज्ञानेदिय; पञ्च कर्मेदिय और इन दस इंदियोंका संयोजक मस्तिष्क ये ग्यारह शक्तियां इस प्राणके आधीन हैं। इनमेंसे प्रत्येकमें जाकर यह प्राण कार्य करता है अर्थात् ये ग्यारह प्राणके कार्यस्थान हैं। इसके नंतर सूक्ष्म शरीरमें येदी वासना देहमें ग्यारह शक्तियां कार्य कर रही हैं, ये भी सबके सब प्राणके ही आधीन हैं। स्थूल शरीरकी ग्यारह और सूक्ष्म शरीरकी ग्यारह, दोनों मिलकर बाईस शक्तियां प्राणके आधीन स्वमावस्थामें रहती हैं। तीसरे मज्जातन्तुओं के ग्यारह केन्द्र जो मस्तकसे लेकर गुदातकके पृष्ठवंशमें रहते हैं और जिनके आधीन शरीरके विविध भाग कार्य करते हैं, वे भी प्राणकी शक्तिसे ही अपना कार्य कर-नेमें समर्थ होते हैं। ये सब मिलकर तैतीस शक्ति केन्द्र हैं.

३ (अथवै. सु. भा. कां. ७)

जिनमें प्राणकी शक्ति कार्य कर रही है। मानो इन तैतीस केन्द्रीं द्वारा प्राणको चलाया जाता है। अथवा ये तैतीस प्राणके रथके घोडे हैं, जिस रथमें बैठकर प्राण शरीरभरमें गमन करता है और वहांका कार्य करता है।

इस स्कतमें ग्यारह, बाईस और तैतीस प्राणको चलाते हैं ऐसा कहा है। यह संख्या इन शक्तिकेन्द्रोंकी सूचक है। यह शरीर एक यज्ञशाला है, इसमें शतसांवत्सिरिक यज्ञ चलाया जा रहा है। यह यज्ञ प्राणके द्वारा होता है और प्राण इन शक्तिकेन्द्रों द्वारा इस यज्ञभूमिमें आता और कार्य करता है।

### प्राणकी योजना

प्राणको (वियुग्भिः विसुञ्च) विशेष योजनासे मुक्त कर अर्थात् प्राणकी विशेष योजना की जाये तो उसके द्वारा मुक्ति प्राप्तकी जा सक ती है। यहां विचार करना चाहिये कि प्राणकी (वियुग्भिः) विशेष योजनायं कौनसी हैं और उनसे मुक्ति किस प्रकार प्राप्त होती है। यह देखनेके लिये पूर्वोक्त शक्तियां क्या करती हैं और इनकी स्वभाव प्रवृत्ति कैसी है यह देखना चाहिये।

हमारे पास नेत्र है, यह यद्यपि देखनेके लिये बनाया गया है तथापि यह दूसरोंकी ओर बुरी दृष्टिसे देखता है। कान शब्द अवण करनेके लिये बनाया गया है तथापि वह बहुत बुरे शब्द सुनता है। मुख बोलनेके लिये बनायां गया है, परंतु वह ऐसे बुरे शब्द बोलता है कि जिससे विविध झगडे उत्पन्न होते हैं। उपस्थइंद्रिय सुप्रजाजननके लिये बनायी गई है, परंतु वह व्यभिचारके लिये प्रवृत्त होती है। इस प्रकार शतसांवरसरिक यज्ञमें संमिलित होनेवाली सब शक्तियां अयोग्य मार्गसें प्रवृत्त होती हैं। प्राणायाम करनेसे मनकी चंचलता दूर होती है और मन स्थिर होनेसे उक्त तैतीस शक्तियां ठीक सीधे मार्गसें चलती हैं। प्राणकी विशेष योजनाएं यही हैं। इन विशेष योजनाओं द्वारा नियुक्त हुआ प्राण इन तैतीस शक्तियोंका संयम करता है उनको बुरा-ईयोंके विचारसे मुक्त करता है, और सत्कार्यसे प्रेरित करता है। इस प्रकार प्राणसाधनसे मुक्तिके मार्ग पर चलना सुगम होता है।



### आस्मयज्ञ

[4]

(ऋषि:- अथर्वा 'ब्रह्मवर्चस्कामः '। देवता- आत्मा।)

युज्ञेनं युज्ञमंयजनत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यांसन् ।
- ते हु नाकं महिमानंः सचन्तु यत्रु पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः

11 9 11

अर्थ— (देवाः यक्षेन यक्षं अयजन्त) देवगण यज्ञसे यज्ञ पुरुषकी पूजा करते हैं। (तानि धर्माणि प्रथमानि आसन्) वे धर्म उत्कृष्ट हैं। (ते महिमानः नाकं सचन्ते) वे महत्त्व प्राप्त करते हुए सुखपूर्ण लोकको प्राप्त होते हैं, (यत्र पूर्वे साध्याः देवाः सन्ति) जहां पूर्वके साधनसंपन्न देव रहते हैं॥ १॥

भावार्थ — श्रेष्ठ याजक अपनी आत्माके योगसे परमात्माकी उपासना करते हैं, यह मानसोपासनाकी यज्ञविधि सबसे श्रेष्ठ और मुख्य है। इस प्रकारकी उपासना करनेवाले श्रेष्ठ उपासकही उस सुखपूर्ण स्वर्गधामको प्राप्त करते हैं कि जिसे पूर्वकालके साधक प्राप्त हुए हैं॥ १॥

| युज्ञो बंधुबु स आ बंधुबु स प्र जंज्ञे स उं वाबुधे पुनीः। |         |
|----------------------------------------------------------|---------|
| स देवानामधिपतिर्वभूव सो अस्मासु द्रविण्मा देघातु         | 11211   |
| यद्देवा देवान्हविषायंज्ञन्तामंत्र्यानमनुसामंत्र्येन ।    |         |
| मदेम तत्र पर्मे व्योमिन्यइयेम तदुदितौ स्येश्य            | 11 3,11 |
| यत्पुरुषेण ह्विषां यज्ञं देवा अतंन्वत ।                  |         |
| अस्ति नु तस्मादोजीयो यद्विहच्येने जिरे                   | 11811   |
| मुग्धा देवा उत शुनायंजन्तोत गोरङ्गैः पुरुधायंजन्त ।      |         |
| य इमं युद्धं मनसा चिकेत प्र णी वोचस्तमिहेह त्रवः         | 11411   |

अर्थ— ( यज्ञः वभूव ) यज्ञ प्रकट हुआ, (सः आवभूव ) वह सर्वत्र फैला, (सः प्रजज्ञे ) वह विशेष रीतिसे ज्ञानका साधन हुआ और (सः उ पुनः वावृधे ) वह फिर बढने लगा। (सः देवानां अधिपतिः वभूव ) वह देवींका अधिपति वन गया, (सः अस्मासु द्रविणं आ दधातु) वह हममें धन स्थापित करे॥ र॥

(देवाः यत् अमर्त्यान् देवान्) देव जहां अमर देवोंका (हिविषा अमर्त्येन मनसा अयजन्त ) अपने हिविष्ण अमर मनसे यजन करते हैं (तत्र परमे व्योमन् मदेम) वहां उस परम आकाशमें हम सब आनंद प्राप्त करते हैं । और वहां (सूर्यस्य उदितौ तत् पद्येम) सूर्यका उदय होनेपर उसका वह प्रकाश देखते हैं ॥ ३ ॥

(यत् देवाः) जो देवोंने (पुरुषेण हिविषा यज्ञं अतन्वत) पुरुषरूपी हिविसे यज्ञ किया, (तस्मात् ओजियः नु अस्ति) उससे अधिक बलवान् क्या है ? (यत् विहत्येन ईजिरे) जो विशेष यजन द्वारा होता है ॥ ४ ॥

(सुग्धाः देवाः ) मूढ यात्रक (उत शुना अयजन्त) कुत्तेसे यजन करते हैं (उत गोः अंगैः पुरुधा अय-जन्त ) गौके अवयवोंसे बहुत प्रकार यजन करते हैं । (यः इमं यज्ञं मनसा चिकेत ) जो इस यज्ञको मनसे करना जानता है, वह (इह नः प्रवोचः) यहां हमें उसका ज्ञान देवे और (इह तं ब्रवः ) यहां उसका उपदेश करे ॥ ५॥

भावार्थ — यह मानसोपासनारूपी यज्ञ पहिले प्रकट हुआ, यह सर्वत्र फैला, उसको सबने जाना और वह फिर बहुत विस्तृत हो गया। वह संपूर्ण उपासकोंका मानों, स्वामी बन गया। यह यज्ञ हमें धन समर्पण करे ॥ २॥

याजकोंने जब अमर देवोंकी उपासना अपने अमर्त्य शक्तिसे युक्त मनके द्वारा की, तब सबको आनंद प्राप्त हुआ और जिस प्रकार सूर्योदय होनेसे प्रकाश प्राप्त होता है उसी प्रकार यज्ञसे सबको आनंद मिळता है ॥ ३ ॥

याजक जो यज्ञ अपनी आत्मारूपी इविसे किया करते हैं, उससे अधिक श्रेष्ठ यज्ञ भटा और कौनसा हो सकता है ? जो कि विविध इविद्रव्योंके हवनसे प्राप्त हो सकता है ॥ ४ ॥

वे याजक सूढ हैं कि जो कुत्ते, गी आदि पशुओं के अंगोंसे हवन करते हैं। जो याजक इस मानसिक यज्ञको मनसे करना जानता है वह ज्ञानीही यज्ञका उपदेश करे और यज्ञके महत्त्वका कथन करे ॥ ५ ॥

#### आत्मयश

मानस और आतिमक यज्ञ । यज्ञ बहुत प्रकारके हैं, उनमें सबसे श्रेष्ठ मानस यज्ञ अथवा आत्मिक यज्ञ है। मनका समर्पण करनेसे मानस यज्ञ होता है। और आत्माका समर्पण करनेसे आत्मयज्ञ हुआ करता है। दोनोंका करीब करीब भाव एक ही है। यह सम-पंण परमेश्वरके लिये करना होता है। परमेश्वरके कार्य इस जगत्में जो होते हैं, उनमेंसे—

(१) सज्जनोंकी रक्षा

- (२) दुष्ट जनोंको दूर करना और
- (३) धर्मकी व्यवस्था

य तीन कार्य परमात्माके लिये मनुष्य कर सकता है। परमात्माके अनंत कार्य हैं, परंतु मनुष्य उन सब कार्यों को कर नहीं सकता। ये तीन कार्य अपनी शक्तिके अनुसार कर सकता है। इसलिये जब मनुष्य अपने आपको इन तीन कार्यों के लिये समर्पित करता है, तब उसका समर्पण परमेश्वरके लिये हुआ हुआ माना जाता है। मनसे और अपनी आत्माकी शक्तियों से उक्त श्रिविध कार्य करनेका नाम ही अपने मनका और आत्माका परमेश्वरापण करना है।

प्रत्येक यज्ञमें भी तीन कार्य करने होते हैं।

- (१) (पूजा) श्रेष्टोंका सत्कार,
- (२) अपने अंदर (संगतिकरण) संगतिकरण किंवा संघटन
- (३) और (दान) दुर्बलोंकी सहायता।

प्रत्येक यज्ञमें ये तीन कार्य होने ही चाहिये। इनके बिना यज्ञ सुफल और सफल नहीं होगा। मनका और आत्माका समर्पण करके जो यज्ञ करना है, वह भी इन तीन कर्मीके साथ ही करना है। इनके बिना यज्ञ ही नहीं होगा। अर्थात्—

(१) सज्जनोंकी रक्षा करके उनका सत्कार करना, (२) दुर्जनोंको दण्ड देकर दूर करना और पुनः दुर्जन कष्ट न देवें इसिलये अपनी उत्तम संघटना करना और (३) धर्म-की व्यवस्था करके जो दुर्बल हों उनकी योग्य सहायता करना, यह त्रिविध यज्ञकर्म है।

यह त्रिविध कर्म अपने मनःसमर्पण और आत्मसमर्पण द्वारा करने चाहिये। जिस कार्यमें मन और आत्मा दोनों लग जाते हैं वही कार्य ठीक होता है। अपने हस्तपादादि अवयव और इंदिय मनके बिना कार्य नहीं कर सकते, मन और आत्माके समर्पण करनेका उपदेश करनेसे अपनी शक्तियोंका समर्पण ही मानना चाहिये। इस स्किके तृतीय मंत्रमें कहा है कि—

अमर्त्येन मनसा हविषा देवान् यजनत । (मं. ३)

'अमर मनरूपी हिवसे देवोंका यजन करते हैं।' घीका हवन करनेका अर्थ घी उस देवताके लिये समर्पित करना और उसका स्वयं उपभोग न करना है। 'इन्द्राय इदं हिवि: दत्तं न मम।' इन्द्र देवताके लिये यह घृतादि हिव समर्पित की है इस पर अब मेरा अधिकार नहीं है और न में इसका अपने सुखके लिये उपयोग करूंगा। ' इसी प्रकार अपने मन और आत्माके समर्पण करनेका तात्पर्य ही यज्ञ है। अपना मन और आत्मा परमेश्वरके लिये एक बार दे देने पर उससे किर खुदगर्जीके कार्य नहीं किये जा सकते। जो प्र्वोक्त ईश्वरके कार्य हैं, वेही किये जांयगे। जिस प्रकार घृतादि पदार्थ यज्ञमें दिये जाते हैं, उसी प्रकार इस मानस-यज्ञमें मनका समर्पण किया जाता है और आत्मयज्ञमें आत्म-सर्वस्वका समर्पण किया जाता है। अन्य घृतादि बाह्य पदार्थों का समर्पण करने के द्वारा जो यज्ञ किया जाता है, उससे कई गुना श्रेष्ठ वह यज्ञ होगा कि, जो आयससमर्पण और मानस समर्पणसे होगा। इसीलिये कहा है कि—

तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्। (मं. १)

'ये मानस यज्ञरूप कर्म प्रथम श्रेणीके हैं।' अर्थात् थे सबसे श्रेष्ठ कर्तव्य हैं। एक मनुष्य चृत, सिमधा आदिके हवनसे यज्ञ करता है और दूसरा आत्मसमर्पणसे यज्ञ करता है, इन दोनोंमें आत्मसमर्पण करनेवाला ही श्रेष्ठ है। इसका वर्णन इस सूक्तमें इन शब्दोंसे हुआ है—

यत् पुरुषेण हविषा यज्ञं देवा अतन्वत । अस्ति नु तस्मादोजीयो यद्विहव्येनेजिरे ॥ (मं. ४)

'याजक लोग जो यज्ञ (अपने अंदरके प्रकृति पुरुषोंमेंसे)
पुरुष अर्थात् आत्माके समर्पण द्वारा किया करते हैं, उससे
कौनसा दूसरा यज्ञ श्रेष्ठ है, जो दूसरे यज्ञ (आत्मासे भिन्न)
प्राकृतिक पदार्थोंके समर्पणसे किये जाते हें ? वे तो उससे
निःसन्देह गीण हैं। मनुष्यके पास प्रकृति और पुरुष, जढ
और चेतन, देह और आत्मा ये दोही पदार्थ हैं, इनमें पुरुष
अथवा चेतन आत्मा श्रेष्ठ और प्रकृति गीण है। अन्य यज्ञ
प्राकृतिक पदार्थोंके समर्पणसे होते हैं इसलिये वे गीण हैं,
और यह मानसिक अथवा आत्मिक यज्ञ आत्मसमर्पण द्वारा
होता है, इसलिये वह श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ यज्ञ तो ज्ञानी याजक
ही कर सकते हैं, साधारण हीन अवस्थामें रहनेवाले मृद
मनुष्य जो करते हैं, वह तो एक निन्दनीय ही कर्म होता है—

मुग्धा देवा उत शुनायजन्तोत गोरंगैः पुरुधायजन्तः य इमं यशं मनसा चिकेत प्रणो वे चस्तिमहेह ब्रवः॥ ( मं. ५ )

'मूढ याजक कुत्ते के अंगोंसे और गौवों के अवयवोंसे यजन करते हैं। 'मूढ लोगों के इस कृत्यको मूढताका ही कृत्य कहा जाता है। इसको कोई श्रेष्ठ कर्म नहीं कह सकता। 'जो श्रेष्ठ याजक इस आत्मयज्ञको मनसे करनेकी विधि जानते हैं, वेही

30.3:421)

यहां आकर उस यज्ञका उपदेश करें। ' पूर्वोक्त मांसयज्ञकी अपेक्षा यह मानस यज्ञ बहुत श्रेष्ठ है। जो मानसयज्ञ करना जानते हैं वेही उपदेश करनेके अधिकारी हैं। इस मानस-यज्ञकी महिमा देखिये—

यन्नेन यन्नमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् । ते ह नाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः॥ (मं. १)

'इस आत्मयज्ञ से याजक परमात्माकी पूजा करते हैं। आत्मयज्ञ द्वारा परमात्मपूजा करना श्रेष्ठ कार्य है। ये याजक श्रेष्ठ होकर उस स्वर्गधाममें पहुंचते हैं कि, जहां पिहले साधन करनेवाले पहुंच जुके हैं। 'इस प्रकार इस आत्मयज्ञकी महिमा है। किसी दूसरे गोण यज्ञसे यह श्रेष्ठ फल प्राप्त नहीं हो सकता। यह आत्मयज्ञ ही सबसे श्रेष्ठ है—

यक्षो बभूव, स आवभूव, स प्रजक्षे, स उ वावृघे पुनः। स देवानामधिपतिर्वभूव, सोऽस्मासु द्विणमाद्घातु॥ (मं. २)

'यह आत्मयज्ञ प्रकट हुआ, यह आत्मयज्ञ सर्वत्र फैल गया, उसके महत्त्वको सबने जान लिया, इस कारण वह बढ गया, यहांतक बढ गया कि वह देवोंका भी अधिपति बन गया, उससे हमें महत्त्व प्राप्त होवे। '

यह सबसे श्रेष्ठ आत्मयज्ञ ही हमारा महत्त्व बढानेमें समर्थ है। इसकी तुछना किसी दूसरे गौण यज्ञसे नहीं हो सकती। इस यज्ञमें (मनसा हविषा यजन्त। (मं० ३) मनरूप हविका समर्पण करना होता है। और इस यज्ञके करनेसे मजुष्य—

तत्र परमे व्योमन् मदेम। (मं॰ ३)

'उस परम आकाशमें आनन्दको प्राप्त होंगे ' यह इस यज्ञके करनेका फल है। इसमें 'परम ' शब्द विशेष मनन करने योग्य है। 'पर, परतर, परतम, 'ये शब्द एकसे एक श्रेष्टतके दर्शक हैं, इनमेंसे 'परतम ' शब्दका ही संक्षिप्त रूप 'पर—म 'है, बीचके 'त 'कारका लोप हो गया है। अर्थात जो सबसे श्रेष्ट होता है वह 'परतम किंवा परम 'है। इस अवस्थाके पूर्वकी दो अवस्थाएँ पर और परतर इन दो शब्दों द्वारा बतायी जाती हैं। अर्थात ब्योम तीन प्रकारके हैं (१) एक पर व्योम, (२) दूसरा परतर व्योम और (३) तीसरा परतम किंवा परम व्योम। आधुनिक परिभाषामें यदि यही भाव बोलना हो तो 'सूक्ष्म, कारण और महाकारण ' अवस्था इन तीन

शब्दोंसे 'पर, परतर और परतम व्योम ' इनका भाव व्यक्त होता है ' व्योमन् ' शब्द भी विशेष महस्वका है। इसमें 'वि+ओम्+अन् ' ये तीन शब्द हैं, इनका कम-पूर्वक अर्थ 'प्रकृति+परमात्मा और जीवात्मा ' है। सूक्ष्म, कारण और महाकारण अवस्थाओं में प्रकृति, जीव और परमात्माका जो अनुभव होता है वह इन तीन् शब्दोंसे व्यक्त होता है। इन तोन अनुभवों में सबसे श्रेष्ठ अनुभव 'परम व्योम ' शब्दसे व्यक्त होता है। और यह इस सूक्तमें कहे गए आत्मयज्ञके करनेसे प्राप्त होता है। अन्य गौण यज्ञोंके करनेसे जो अनुभव मिलंगे वे इससे न्यून श्रेणीके अर्थात् गौण होंगे क्योंकि, वे अन्य यज्ञ भी इस आत्मयज्ञसे गौण ही हैं। गौणका फल गौण और श्रेष्ठ कर्मका फल श्रेष्ठ होना स्वाभाविक ही है। इस आत्मयज्ञके करनेसे जो परम ब्योममें उच्चतम अवस्था प्राप्त होकर फल अनुभवमें आता है। वह कैसा अनुभव होता है इस विषयमें एक दृश्वांत देते हैं—

स्यस्य उदितौ तत् पश्येम। (मं. ३)

'स्यंका उदय होनेपर जैसे उसका प्रकाश दिखाई देता है, उसी प्रकार हम उस आनन्दका प्रत्यक्ष अनुभव छेंगे।' अर्थात् जैसा स्यंप्रकाश भूमिपर रहनेवालोंको दिनमें प्रत्यक्ष होता है, उसी प्रकार इस तृतीय व्योममें संचार करनेवाली श्रेष्ठ आत्माओंको वहांका सुख प्रत्यक्ष होता है। जैसे यहांका यह स्यं प्रत्यक्ष है उसी प्रकार वहां भी एक इस स्यंका स्यं है जो वहीं प्रत्यक्ष होगा।

इस प्रकार आत्मयज्ञका फल इस स्कमें कहा है। इस स्कमें (पुरुषेण हिविषा। मं. ४) पुरुष अर्थात् आत्मारूपी हिविसे यज्ञ तथा (मनसा हिविषा। मं. ३) मनरूपी हिविसे यज्ञ करनेका विधान है। जिस प्रकार 'सोम' का हवन होनेसे 'सोमयाग' कहा जाता है, अज संज्ञक बीजोंका हवन होनेसे 'आजमेध' कहा जाता है, उसी प्रकार 'पुरुष' अर्थात् आत्माका समर्पण होनेसे 'पुरुषयज्ञ, आत्मयज्ञ' तथा 'मन' का हवन होनेसे 'मानसयज्ञ' कहा जाता है। उसी प्रकार भगवद्गीता (भ. गी. अ. ४) में 'दृष्ययज्ञ, तपोयज्ञ, स्वाध्याययज्ञ, ज्ञानयज्ञ, ब्रह्मयज्ञ, हिष्ययज्ञ, विषययज्ञ, कमयज्ञ, योगयज्ञ, प्राणयज्ञ 'इन्यादि यज्ञ कहे हैं। जिस यज्ञमें जिसका समर्पण होता वह नाम उस यज्ञका होता है।

'पुरुष' रूपी हविका समर्पण होनेसे इस स्कमें वर्णित यज्ञको 'पुरुषयज्ञ' कहते हैं। यहां प्रकृतिपुरुषान्तर्गत पुरुष शब्द यहां विवक्षित है और वह आत्माका वाचक है। इस स्कमें 'पुरुषयज्ञ अथवा पुरुषमेघ'का अर्थ स्पष्ट हुआ है।

### पुरुषमेष ।

पुरुषमेध प्रकरण पुरुषसूक्तमें है। यह पुरुषसूक्त ऋग्वेद (मं. १०।९०) में है, वा. यजुर्वेद (अ. ३०) में है। साम-वेदमें थोडा है और अथर्वेवेद (कां. १९।६) में है।

इस पुरुष्रस्क्तमें जिस पुरुषमध यज्ञका वर्णन है, वही यज्ञ इस स्क्तमें कहा है। इसिलिये इस स्क्तका विचार ठीक प्रकार होनेसे 'पुरुषस्क्त' के यज्ञका स्वरूप उत्तम प्रकार ध्यानमें था सकता है। दोनों सूक्तोंमें एक ही विषयका वर्णन हुआ है। तथा इस सूक्तमें आये हुए 'यज्ञेन यज्ञमय-जन्त० 'तथा 'यत्पुरुषेण हिविषा० 'ये मंत्र भी पुरुष सूक्तमें आये हैं। इससे दोनों सूक्तोंका विषय एक ही है, यह बात सिद्ध है। पुरुषसूक्तमें कई लोग मनुष्यके हवनका विषय है ऐसा मानते हैं, वह अत्यंत अयुक्त है, यह बात इस सूक्तके साथ पुरुषसूक्तका मनन करनेसे स्पष्ट होगी। हमारे मतसे पुरुषसूक्तमें भी इसी आत्मयज्ञका ही विषय है।



# मात्म्सिका यश

[(0)]

( ऋषि:- अथर्वा । देवता- अदितिः । )

अदितिद्यौरिदिविर्न्तिरिश्वमिदितिर्माता स पिता स पुत्रः । विश्वे देवा अदितिः पञ्च जना अदितिर्मातमिदितिर्जनित्वम्

11 8 11

महीमृ षु मातरं सुवृतानामृतस्य पत्नीमत्रसे हवामहे । तुविश्वत्राम्जरंन्तीमुक्टचीं सुशमीणमादितिं सुप्रणीतिम्

11211

अर्थ— (अदितिः द्योः) मातृभूमि स्वर्ग है, (अदितिः अन्तिरिशं) मातृभूमि अन्तिरिक्ष है, (अदितिः माता) मातृभूमि ही माता है, (सः पिता सः पुत्रः) वही पिता है और वही पुत्र है। (अदितिः विश्वेदेवाः) मातृभूमि ही सब देव है, (अदितिः पश्च जनाः) मातृभूमि ही पांच प्रकारके लोग है, (अदितिः जातं) मातृभूमि ही उत्पन्न हुए पदार्थ है और (अदितिः जनित्वं) उत्पन्न होनेवाले पदार्थ भी मातृभूमि ही हैं॥ १॥

(सुव्रतानां मातरं) उत्तम कर्म करनेवालोंका दित करनेवाली, (ऋतस्य पत्नीं) सत्यका पालन करनेवाली, (तुवि-क्षत्रां) बहुत प्रकारसे क्षात्रतेज दिखानेवाली, (अ—जरन्तीं) क्षीण न करनेवाली, (उरूचीं) विशाल, (सु-रामीणं) उत्तम सुख देनेवाली, (सु-प्र-नीतिं) सुखसे योगक्षेम चलानेवाली और (अदितिं महीं) अन्न देनेवाली बडी मातृभूमिकी (अवसे सुहवामहे उ) रक्षाके लिये हम प्रशंसा करते हैं॥ २॥

भावार्थ— मातृभूमि ही हमारा स्वर्ग है, वही अन्तिरक्ष है, वही माता, पिता और पुत्रपीत्र है, वही हमारे सब देवता है और वही हमारी जनता है, बना हुआ और बननेवाला सब कुछ पदार्थ हमारे लिये मातृभूमि ही है ॥ १ ॥

मातृभूमि उत्तम पुरुषार्थी मनुष्योंकी रक्षा करती है, सत्यकी रक्षक वही है, उसी मातृभूमिके लिये अनेक प्रकारके क्षात्रतेज प्रकाशित होते हैं, मातृभूमि क्षीण न करनेवाली है, विशाल सुख देनेवाली है, हमें उत्तम मार्गपर चलानेवाली और हमें अन्न दंनेवाली है, उससे हमारी रक्षा होती है, इसलिये हम उसका यश गाते हैं ॥ २ ॥

सुत्रामांणं पृथिवीं द्यामेनेहसं सुश्रमीणमदिति सुप्रणीतिम् । देवीं नार्त्रं स्वित्रामनांगसो अस्रवन्तीमा रुहेमा स्वस्तयं बार्जस्य सु प्रस्वे मात्रं महीमदितिं नाम वचेवा करामहे । यह्यां उपस्थं उर्वे १ न्तरिक्षं सा नः शर्मे त्रिवरूथं नि यंच्छात

11 3 11

11 8, 11

अर्थ— ( सुत्रामाणं ) उत्तम रक्षा करनेवाली, ( द्यां अनेहसं ) प्रकाशयुक्त और अहिंसक, ( सुरामीणं सुप्रणीति ) उत्तम सुल देनेवाली और उत्तम योगक्षेम चलानेवाली ( सुअरित्रां अस्त्रवन्तीं देवीं नावं ) उत्तम बिल्योंवाली, न चूनेवाली दिन्य नीका पर चढनेके समान ( पृथिवीं ) सातृभूमि पर ( अनागसः स्वस्तये आरुहेम ) पापरिहत हम कल्याणके लिये चढते हैं ॥ ३ ॥

(वाजस्य प्रस्तवे) अन्नकी उत्पत्ति करनेके छिये (अदिति मातरं महीं) अन्न देनेवाछी बडी मातृभूमिका (नाम वचसा करामहे) वक्तृत्वसे यश गाते हैं। (यस्याः उपस्थे उरु अन्तरिक्षं) निसकी गोदमें विशाल अन्तरिक्ष है, (सा नः त्रिवरूथं शर्म नियच्छात्) वह मातृभूमि हम सबको त्रिगुणित सुख देवे॥ ४॥

अश्वार्थ — उत्तम बिह्योंवाली, न चूनेवाली नौकाके ऊपर चढनेके समान हम उत्तम रक्षक, तेजस्वी, अविनाशक, सुखदायक, उत्तम चालक मातृभूमिके ऊपर हम अपने कल्याणके लिये उन्नत होते हैं ॥ ३॥

अञ्चकी उत्पत्ति करनेके लिये अञ्च देनेवाली मातृभूमिके यशका हम गायन करते हैं। जिसके ऊपर यह बढा अन्तिरिक्ष है, वह मातृभूमि हमें उत्तम सुख देवे ॥ ४॥

## मातृभूमिका यश

### मातृभूमिका यश

इस स्क्रमें मातृभूमिके यशका वर्णन किया है। मातृः भूमि सचमुच उत्तम कल्याण करनेवाली है, इसका वर्णन देखिये—

१ अदिति:-(अद्नात् अदितिः) अदन अर्थात् भक्षण करनेके लिए अब देती है। अपनी मातृभृमि हमें अब देती है, इसीलिये हमारा (द्योः) स्वर्गधाम वही है। हमारी माता पिता भी वही है, क्योंकि माता पिताके समान मातृभूमि हमारा पालन करती है। पुत्रादि भी वही है, क्योंकि (पुनाति त्रायते) हमें पवित्र करनेवाली और हमारी रक्षा करनेवाली भी वही है। इसके अतिरिक्त वह हमें पुष्ट करती है और उस कारण हमारी संतति उत्पन्न होती है, इसलिय वह सन्तान उसीकी द्यासे होती है, ऐसा मानना युक्ति-युक्त है। हमारे त्रिलोकीके सुख मातृभूमिके कारण ही हमें प्राप्त होते हैं। (मं० १)

२ विश्वेदेवा आदितिः— सब देवता हमारे छिये हमारी मातृभूमि है। अर्थात् मातृभूमिकी उपासनासे सब देवता-ओंकी उपासना करनेका श्रेय प्राप्त होता है। (मं. १) ३ पञ्चलनाः अदितिः — हमारी मातृभूमि ही पांच प्रकारके लोग हैं। ज्ञानी, शूर, ज्यापारी, कारीगर और अशिक्षित ये पांच प्रकारके लोग प्रत्येक राष्ट्रमें रहते हैं। मातृभूमि इन्हींसे पूर्ण होती है, इसल्चिये कहा जाता है कि, मातृभूमि ये पांच प्रकारके लोग हैं और ये पांच प्रकारके लोग ही मातृभूमि है। अर्थात् मातृभूमिका अर्थ इन पांच प्रकारके लोगोंके साथ अपनी भूमि है। (मं. १)

थ जातं जिन्त्वं अदितिः पूर्वकालमें बना हुआ और भविष्यमें बननेवाला सब मातृभूमिमें ही रहता है। पूर्वकालमें हमने बर्ताव कैसे किया यह भी मातृभूमिकी आजकी व्यवस्थासे पता लग सकता है और मातृभूमिकी अवस्था भविष्यकालमें कैसी होगी, यह भी आजके हमारे व्यवहारसे समझमें आसकता है। (मं. १)

५ सुव्रतानां माता— उत्तम सत्कर्म करनेवाले मनु-च्योंका यह मातृभूमि माताके समान हित करनेवाली है। (मं. २)

६ ऋतस्य पत्नी— सत्यवतका पालन करनेवाली अर्थात् सत्यनिष्ठ रहनेवालोंका पालन करनेवाली मातृभूमि है। (मं. २) ७ तुविक्षत्रा— जिसके कारण विविध शौर्य करनेके लिये उत्साह उत्पन्न होता है, ऐसी यह मातृभूमि है। (मं. २)

८ अजरन्ती- जो इसकी भक्ति करते हैं उनको यह क्षीण, दीन और अशक्त नहीं बनाती। (मं०२)

९ सुरामी--- उत्तम सुख देनेवाली मातृभूमि हैं। (मं॰ २-३)

१० सुप्रणीतिः— ( सु-प्र-नीतिः ) उत्तम मार्गसे चलानेवाली, उत्तम अवस्थाको पहुंचानेवाली मातृभूमि है। ( मं० २-३ ) नीति शब्द यहां चलानेके अर्थमें है।

११ अनेहस्— (अहननीया) जो घात करनेके अयोग्य अथवा जो स्वयं भी दूसरोंका घात नहीं करती है, ऐसी यह मातृभूमि है। (मं॰ ३)

१२ स्वस्तये आरुहेम— अपने कल्याणके लिये हम अपनी मातृभूमिमें रहते हैं। मातृभूमिमें हम यदि न रहें तो हमारा कल्याण कभी नहीं हो सकता। जो अपनी मातृभूमिमें रहते है उन्हींका कल्याण होता है। (मं०३)

१३ स्वरित्रा अस्त्रवन्ती दैवी नोः जिस प्रकार उत्तम बिल्योंवाली, न चूनेवाली दिन्य नौका समुद्रसे पार करनेमें सहायक होती है, उसी प्रकार यह मातृशूमि हमें दुःखसागरसे पार करानेके लिये दिन्य नौकाके समान है।
( मं० ३ )

१४ वाजस्य प्रसवे मातरं महीं वचसा नाम करा-महे— अन्नकी विशेष उत्पत्ति करनेके कार्यमें इम सब मातृ-भूमिके यशका वाणीसे गान करते हैं। मातृभूमि हमें बहुत अन्न देती है, इस कारण उसकी हम बहुत प्रशंसा करते हैं। इस

प्रकार मातृभूमिका गीत गाना प्रत्येक मनुष्यका कर्तव्य है। ( मं॰ ४ )

१५ सा नः त्रिवरूथं शर्म नियच्छात्— वह मातृ-भूमि हमें तीन गुना सुख देती है। अर्थात् स्थूल शरीरका, इन्द्रियोंका और मनका सुख इस प्रकार यह त्रिविध सुख देती है। (मं॰ ४)

इस स्वतमं मातृभूमिका गुणवर्णन किया है। यद प्रस्थेक मनुष्यको ध्यानमें धारण करने योग्य है। मनुष्यके लिये मातापिता मातृभूमि ही है। इसीलिये जन्मभूमिको 'मातृ-भूमि 'तथा 'पितृद्देश' भी कहते हैं। इस प्रकार पुत्रभूमि भी यही है। उत्तम पुरुषार्थी लोगोंके लिये यही स्वर्गधाम होता है अर्थात् पुरुषार्थ न करनेवालोंके लिये यह नरक हो जाता है। इसका कारण मनुष्योंका गुण या दोष ही है। मातृभूमिकी उचित रीतिसे भिक्त करें और उन्नतिको प्राप्त करें।

अदिति शब्द।

' अदिति ' शब्द वेदमें कई स्थानों से विलक्षण अर्थमें प्रयुक्त हुआ है। एक अदिति शब्द ' अदू=भक्षण करना ' इस धातुसे बनता है। इसका अर्थ ' अन्न देने-वाली ' ऐसा होता है। यह शब्द इस स्क्रमें है। ' गो ' अदिति है क्योंकि वह दूध देती है, भूम अदिति है क्योंकि वह अन्न, धान्य, वनस्पति आदि देती है, हो अदिति है क्योंकि वह अन्न, धान्य, वनस्पति आदि देती है, हो अदिति है क्योंकि हम प्रकार अन्न देनेवालेके अर्थमें यह अदिति शब्द है। एरन्तु उसका दूसरा भी अर्थ है अथवा मानो वह अदिति शब्द दूसरा ही है। वह (अ+दिति) जो दिति अर्थात् खण्डित अथवा प्रतिबंधयुक्त नहीं वह अदिति ' स्व-तन्त्रता ' है। ये दो शब्द परस्पर भिन्न हैं। इनमें पहिला शब्द इस स्कर्में प्रयुक्त है।

# मातृभूभिके मक्तोंका सहायक ईश्वर

[७(८)] (ऋषः- अथर्वा। देवता- अदितिः।)

दितेः पुत्राणामदितेरकारिष्मत्रं देवानां बृहतार्मनर्मणाम् । तेषां हि धार्म गिम्पक्षंमुद्रियं नैनान्नमंसा परो अस्ति कश्चन

11811

अर्थ— (दिते: ) प्रतिबंधताके (तेषां पुत्राणां ) निर्माता उन धुत्रोंका (धाम समुद्रियं गिमपक् हि ) निवास सपुदके गंभीर स्थानमें है। वहांसे उनको (अदिते: वृहतां अनर्भणां देवानां ) स्वाधीनतासे युक्त मातृभूमिके बढे अहिं-साशील देवी गुणोंसे युक्त सुपूर्तोंके लिये (अब अकारिपं) इटाता हूं। क्योंकि (पनान् मनसा परः) इनके मनसे अधिक योग्य (कश्चन न अस्ति ) कोई भी नहीं है ॥ १ ॥

भावार्थ— पराधीनता फैलानेवाले राक्षस अथवा असुर समुद्र के मध्यमें बहुत गहरे स्थानमें रहते हैं। वहांसे उनको हटाता हूं और मातृभूमिकी स्वाधीनता संपादन करनेवाले श्रेष्ठ देवी गुणोंसे युक्त अहिंसाशील सज्जनोंके लिए योग्य स्थान बनाता हूं । क्योंकि इन सज्जनोंसे कोई दूसरा अधिक योग्य नहीं है ॥ १ ॥

## मातृभूमिके भक्तोंका सहायक ईश्वर

### दिति और अदिति

दिति और अदिति शब्दोंके अर्थ विशेष रीतिसे यहाँ देखते चाहिये। कोशोंसें इन शब्दोंके अर्थ निम्नलिखित प्रकार मिलते हैं-

(१) अदिति- स्वतन्त्रता, स्वातंत्र्य, मर्यादा न रहना, अमर्याद, अखण्डित, सुखी, पवित्र, पूर्णत्व, वाणी, पृथ्वी, गी, देवमाता इत्यादि अर्थ अदिति के हैं।

(२) दिति— खण्डित, पराधीनता, मर्यादित, दुःखी, अपवित्र, अपूर्णत्व, राक्षसमाता ये अर्थ दितिके हैं।

अदितिकी प्रजा 'देवता ' है और दितिकी प्रजा 'राक्षस' है। यह सब महाभारतादि ग्रंथोंमें वर्णित हुआ हुआ विषय है। इस सूक्तमें (दितेः पुत्राणां) दितिके पुत्रोंका स्थान अर्थात राक्षसोंका स्थान नष्ट करके देवोंको सुख देता हूं, ऐसा परमेश्वर द्वारा कहा गया है। दितिके पुत्रोंका स्थान समुद्रमें गहरे स्थानमें है, यह एक उस स्थानके प्रवेश योग्य न होनेका संकेत है। वस्तुतः राक्षस जैसे समुद्रमें रहते हैं वैसे भूमिपर भी रहते हैं। गीतामें राक्षसोंके गुणोंका वर्णन इस प्रकार है-

दम्भो दपौंऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च। अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थं संपदमासुरीम्॥ ( भ. गी. १६।४ )

'दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कडोरता और अञ्चान ये राक्षसी गुण हैं। अर्थात् जो इंभी, बमण्डी, अभिमानी,

कोधी, कठोर और अज्ञानी अर्थात् बन्धमुक्त होनेका ज्ञान जिनको नहीं है, ऐसे लोग राक्षस होते हैं। ये ऐसे हैं इसी लिये इनके व्यवहारसे पारतन्त्र्य दुःख आदि फैलते हैं और जो इनकी सङ्गतमें आते हैं, वे भी पराधीन बनते हैं। इसी लिये मन्त्रमें कहा है कि, ऐसे दुष्टोंको में उखाड देता हूं और देवोंका स्थान सुदृढ करता हूं।

अदितिके पुत्र देव हैं। परमेश्वर इनकी सहायता करता है। राक्षसोंको दूर करना भी इसीछिये है कि, वहां देव सदढ बनें। देवी गुण ये हें-

' निर्भयता, पवित्रता, बन्धमुक्त होनेका ज्ञान, दान, इंद्रियदमन, यज्ञ, स्वाध्याय, तप, सरलता, अदिसा, सत्य, अक्रोध, त्याग, शान्ति, चुगली न करना, भूतोंपर द्या, अलोभ, मृदुता, बुरा कर्म करनेके लिये लजा, तेजस्विता, क्षमा, धेर्य, गुद्धता, अद्रोह, धमण्ड न करना इत्यादि गुण देवोंके हैं। ( भ. गी १६।१-३ ) ये गुण जिनमें हैं वे देव हैं। देव ही स्वतन्त्रता-स्थापन करनेका कार्य करते हैं।

परमेश्वर राक्षसवृत्तिवाले लोगोंका अन्तमें नाश करता है इसका कारण यही है कि, वे जगत्में पराधीनता और दुःख बढाते हैं। और वह दैवीवृत्तिवालोंकी सहायता इसीलिये करता है कि, वे देव जगत्में स्वातन्त्र्य वृत्ति फैलाते हैं और सबको सुखी करनेसें दत्तचित्त रहते हैं। इसलिये मन्त्रमें कहा है कि ( एनान् परः कश्चन नास्ति ) इन देवोंसे श्रेष्ठ कोई नहीं है। इसीछिये ईश्वरकी सहायता इनको मिलती है।

४ (अथर्व. सु. भा. कां. ७)

(२६)

## कल्याण प्राप्त कर

[(9)]

( ऋषि:- उपरिबभ्रवः । देवता- बृहस्पतिः । )

भद्राद्ध श्रेयः प्रेहि बृहस्पतिः पुरष्ता ते अस्त । अथेममस्या वर आ पृथिव्या आरेशत्रुं कुणुहि सर्वेवीरम्

11 8 11

अर्थ — (भद्रात् अधि) सुखसे परे (श्रेयः प्रेहि) परम कल्याणको प्राप्त हो। (बृहस्पतिः ते पुरएता अस्तु) ज्ञानी तेरा मार्गदर्शक होवे। (अथ) और (अस्याः पृथिव्याः वरे) इस पृथ्वीके श्रेष्ठ स्थानमें (इमं सर्ववीरं) इस सब वीर समुदायको (आरे-रात्रुं कृणुहि) शत्रुसे दूर कर ॥ १॥

भावार्थ — हे मनुष्य ! तू सुख प्राप्त कर, परंतु सुखकी अपेक्षा जिससे तेरा परम कल्याण हो, उस मार्गका अवल-म्बन करं और वह परम कल्याणकी अवस्था प्राप्त कर । इस पृथ्वीके ऊपर जो जो श्रेष्ठ राष्ट्र हैं, उनमें सब प्रकारके वीर पुरुष उत्पन्न हों, उनके शत्रु दूर हो जायें । अर्थात् सब राष्ट्रोंमें उत्तम शान्ति स्थापित होवे ॥ १ ॥

यहां 'भद्र 'शब्द साधारण सुखके लिये प्रयुक्त हुआ है। यह शब्द यहां अभ्युदयका वाचक है। जगत्में भौतिक साधनोंसे जो सुख मिलता है वह साधारण सुख है। आहार, निद्रा, निर्भयता और मैथुन संबंधी जो सुख है वह साधारण है। इससे जो श्रेष्ठसुख है उसको 'श्रेयः' कहते हैं। मनुष्यको यह परम कल्याण प्राप्त करनेका यत्न करना चाहिये; इसके लिये ज्ञानी (बृहस्पति) पुरुषको गुरु मानकर उसकी आज्ञाके अनुसार चलना चाहिये। ज्ञान भी वही है कि जो (मोश्ने धीः) बन्धनसे छुटकारा पानेके लिये साधक हो। ऐसा ज्ञान प्राप्त करना चाहिये। इसका उद्देश्य यह है कि इस पृथ्वीपर जो जो राष्ट्र हैं, वे श्रेष्ठ राष्ट्र बनें, और सब खीपुरुष तेजस्वी वीरवृत्तिवाले निर्भय बनें और किसी स्थानपर उनके लिये शत्रु न रहें। मनुष्यको चाहिए कि वह ऐसी अवस्था जगत्में स्थिर करे।

# ईश्वरकी मिक्ति

[9(80)]

(ऋषः- उपरिबभ्रवः । देवता- पूषा । )

प्रपंथे प्थामंजनिष्ट पूषा प्रपंथे द्विवः प्रपंथे पृथिव्याः । उमे अभि प्रियतंमे स्थस्थे आ च परां च चरति प्रजानन्

11 8 11

अर्थ— (पूषा) पोषक ईश्वर (दिवः प्रपथे) घुळोकके मार्गमें (पथां प्रपथे) अन्तरिक्षके विविध मार्गोमें और (पृथिक्याः प्रपथे) पृथ्वीके जपरके मार्गमें (अजिन्छ) प्रकट होता है। (उमे प्रियतमे सध्स्थे अभि) दोनों अत्यन्त प्रिय स्थानोंमें (प्रजानन् आ च परा च चरति) सबको ठीक ठीक जानता हुआ समीप और दूर विचरता है॥१॥

भावार्थ- परमेश्वर इस त्रिलोकीके संपूर्ण स्थानोंमें उपस्थित है। वह सब सुखदायक स्थानोंको अथवा अवस्थाओंको जानता है और वह इम सबके पास भी है और दूर भी है॥ १॥

पूषेमा आशा अनु वेद् सर्गाः सो अस्माँ अभैयतमेन नेषत् ।
स्वस्तिदा आर्ष्ट्राणिः सर्वेद्यारोऽप्रयुच्छन्पुर एतु प्रजानन् ॥ २ ॥ \*
पूष्टत्वचं त्रते व्यं न रिष्येम कदा चन । स्तोतारंस्त इह स्मिसि ॥ ३ ॥
परि पूषा प्रस्ताद्धस्तं दथातु दक्षिणम् । पुनेनीं नष्टमार्जतु सं न्ष्टेनं गमेमहि ॥ ४ ॥

अर्थ— (पूषा सर्वाः इमाः आशाः अनुवेद) पोषणकर्ता देव सब इन दिशाओंको यथावत् जानता है। (सः अस्मान् अभयतमेन नेषत्) वह इम सबको उत्तम निर्भयताके मार्गसे लेजाता है। वह (स्वस्ति-दा आधाणः) कल्याण करनेवाला, तेजस्वी, (सर्ववीरः) सब प्रकारसे वीर, (प्रजानन्) सबको यथावत् जानता हुआ और (अप्रयुच्छन्) कभी प्रमाद न करनेवाला (पुरः एतु) हमारा अगुवा होवे॥ २॥

हे (पूपन्) पोषक देव ! ( वयं तव व्रते कदाचन न रिष्येम ) हम तेरे व्रतमें रहनेसे कभी नष्ट नहीं हों। (इह ते स्तोतारः स्मिस्त ) यहां तेरे गुणोंका गान करते हुए हम रहें ॥ ३ ॥

( पूषा परस्तात् दक्षिणं हस्तं परि दधातु ) पोषकदेव अपना दायां हाथ हमें देवे। (नः नष्टं पुनः नः आजतु ) हमारा विनष्ट हुआ पटार्थ पुनः हमें प्राप्त होवे। (नष्टेन सं गमेमिहि) हम विनष्ट हुवे पदार्थको पुनः प्राप्त करें॥ ४॥

भावार्थ— यह सबका पोषण करता है और सबको यथावत् जानता है। वही हमको निर्भयताके मार्गसे ठीक प्रकार और सुरक्षित छे जाता है। वह हम सबका कल्याण करनेवाला, सबको तेज देनेवाला, सबमें वीरवृत्ति उत्पन्न करनेवाला, सबकी उन्नतिका मार्ग जाननेवाला, और कभी प्रमाद न करनेवाला है, वही हम सबका मार्गदर्शक होवे, अर्थात् हम सब उसको अपना मार्गदर्शक मानें ॥ २॥

इस ईश्वरके बतानुष्टानमें यदि हम रहेंगे तो हम कभी विनाशको प्राप्त नहीं दोंगे, इसिटिये हम उसी ईश्वरके गुणगान करते हैं ॥ ३ ॥

वह पोषक ईश्वर अपना उत्तम सहारा हमें देवे। हमारे साधनोंमें जो विनष्ट हुआ हो, वह योग्य समयमें हमें पुनः प्राप्त होवे ॥ ४ ॥

#### मक्तका विश्वास

भक्तका ऐसा विश्वास होना चाहिये कि, परमेश्वर ( पूपा ) सबका पोषणकर्ता है। सबकी पुष्टि उसीकी पोषकशक्ति-से हो रही है। वह ईश्वर सर्वत्र उपस्थित है यह दूसरा विश्वास होना चाहिये कि, कोई स्थान उससे रिक्त नहीं है। तीसरा विश्वास ऐसा होना चाहिये कि, वह हमारे सब बुरे भेळे कर्मोंको यथावत् जानता है और वह जैसे हमारे पास है वैसे ही दूर भी है। चौथा विश्वास ऐसा होना चाहिये कि, वह ईश्वर ही हमें निभयता देकर उत्तमसे उत्तम मागसे के जाता है और कभी बुरे मार्गको नहीं बताता। वह सबका कल्याण करता है और सबको प्रकाशित करता है। कभी प्रमाद नहीं करता और सबको उत्तम प्रकार चलता है।

पांचवां विश्वास ऐसा रखना चाहिये कि, उसके व्रतानुसार चलनेसे किसीका कभी नाश नहीं होगा। छठा विश्वास ऐसा होना चाहिये कि, वह हमें उत्तम प्रकार सहारा देता रहता है, हमको ही उसके सहारेकी अपेक्षा करनी चाहिये। सातवां विश्वास ऐसा होना चाहिये कि, यदि किसी कारण हमारा कुछ नाश हो तो उसकी सहायतासे वह सब ठीक हो सकता है। ये विश्वास रखकर सब मनुष्योंको चाहिए कि, वे ईश्वरके गुणगान करें और उन गुणोंकी धारणा अपने अंदर करके अपनी उन्नति करें।

## सरस्वती

[ 80 (88)]

( ऋषि:- शीनकः । देवता- सरस्वती । )

यस्ते स्तनं श्रायुर्यो मं<u>योभूर्यः सुम्रयः सुहवो</u> यः सुदर्तः । येन विश्वा पुष्यं सि वार्योणि सर्रस्वति तिमह धातंवे कः

11 8 11

अर्थ — हे (सरस्वाति ) सरस्वति ! (यः ते शश्युः स्तनः) जो तेरा शान्ति देनेवाला स्तन है और (यं मयोभूः यः सुस्र्युः) जो सुख देनेवाला, जो ग्रुभ मनको देनेवाला, (यः सुह्वः सुद्त्रः) जो प्रार्थनीय और जो उत्तम पृष्टि देनेवाला है, (येन विश्वा वार्याणि पुष्यसि ) जिससे तू सब वरणीय पदार्थों की पृष्टि करती है, (तं इह धातवे कः) उसको यहां हमारी पृष्टिके लिये हमारी और कर ॥ १ ॥

भावार्थ — सरस्वती देवी जगत्को सारवान् रस देती है, उसके स्तनमें पोषक दुग्ध है, वह सुख, शान्ति, सुमन-स्कता, पुष्टि आदि देता है। इससे सबका ही पोषण होता है। हे देवी ! वह तुम्हारा पोषक गुण हमारी ओर कर, जिससे उत्तम रस पीकर हम संब पुष्ट हो जायें॥ २॥

सरस्वती विद्या है। विद्याही सबका पोषण करती है, सबको शान्ति, सुख, सुमनस्कता और पुष्टि देती है। विद्या-सेही इहलोकमें और परलोकमें उत्तम गति प्राप्त होती है। इसलिये यह विद्या हरएकको अवश्य प्राप्त करनी चाहिये।

## मेचाँमें सरस्कति

[ ११ (१२)]

(ऋषि:- शौनकः । देवता- सरस्वती ।)

यस्ते पृथु स्तनि<u>यित्तुर्थ ऋष्वो दैवंः केतुर्विश्वंप्राभूषंती</u>दम् । मा नो वधीर्<u>विद्यु</u>तां देव सुस्यं मोत वंधी रुक्तिम्भिः सूर्यस्य

11 8 11

अर्थ— (यः ते पृथु स्तनियित्नुः ) जो तेरा विस्तृत, गर्जना करनेवाला (ऋष्वः दैवः केतुः) प्रवाहित होने-वाला और दिव्य ध्वजाके समान मार्गदर्शक चिन्ह (इदं विश्वं आभूषित) इस जगत्को भूषित करता है, उस (विद्युता) बिजलीसे (नः मा वधीः) हमें मत मार। तथा हे देव! (उत) और हमारा (सस्यं सूर्यस्य रहिमाभिः मा वधीः) खेत सूर्यकी किरणोंसे मत नष्ट कर ॥ १॥

भावार्थ — हे सरस्वती ! जो तेरा विस्तृत और गर्जना करनेवाला, स्वयं वृष्टिरूपसे प्रवाहित होनेवाला, जिसमें बिज-लीकी चमक होती है और जो इस विश्वका भूषण होता है, वह मेघ अपनी बिजलीसे हमारा नाश न करे, परंतु ऐसा भी न हो कि, आकाशमें बादल न लायें, और सूर्य के तापसे हमारी सब खेती जल जावे। अर्थात् आकाशमें बादल आयें, मेघ बरसे और खेती उत्तम हो; परंतु मेघोंकी विद्युत्से किसीका नाश न होवे॥ १॥

'सरस्वती 'का दूसरा अर्थ (सरः) रसवाली है। अर्थात् जल देनेवाली। वह जल अथवा रस मेघों में रहता है और वह हमारे धान्यादिकी पुष्टि करता है। पूर्वसूक्त भें विद्या 'अर्थ है और इसमें 'जल ' अर्थ है।



## राष्ट्रसमाकी अनुमति

[ १२ ( १३ ) ]

( ऋषि:- शौनकः । देवता- सभा; १-२ सरस्वती; ३ इन्द्रः; ४ मन्त्रीकाः । )

| सभा च मा समितिश्वावतां प्रजापेतेर्दुहितरौं संविद्वाने । |         |
|---------------------------------------------------------|---------|
| येनां संगच्छा उपं मा स भिक्षाचारं बदानि पितर्। सङ्गतेषु | 11 8 11 |
| विद्य ते समे नामं नुरिष्टा नाम वा असि ।                 |         |
| ये ते के चं समासद्दरते में सन्तु सर्वाचसः               | ॥२॥     |
| एवामुहं सुमासीनानां वची विज्ञानमा दंदे ।                |         |
| अस्याः सर्वस्याः संसदो मामिन्द्र भागिनं कृणु            | 11 3 11 |
| यद् वो मनः परांगतं यद् बद्धिह वेह वां।                  |         |
| तद् व आ वंतियामि मियं वो रमतां मनः                      | 11811   |

अर्थ— (सभा च सामितिः च) ज्ञामसमिति और राष्ट्रसभा ये दोनों (प्रजापतेः दुहितरौं) प्रजाका पाछन करनेवाल राजाके द्वारा प्रजीवत् पालनेके योग्य हैं और वे दोनों (संविदाने) परस्पर ऐकमस्य होती हुई (मा अवतां) मुझ राजाकी रक्षा करें। (येन संगच्छें) जिससे में मिलं (सः मा उपशिक्षात्) वह मुझे शिक्षा देवे। हे (पितरः) रक्षको ! (संगतेषु चारु बदानि) सभाओं में उत्तम रीतिसे बोलं ॥ १॥

हे (सभे) सभे! (ते नाम विद्या) तेरा नाम हमें विदित है। (निरिष्टा नाम वे असि) 'निरिष्टा अर्थात् अहिंसक यह तेरा नाम वा यश है। (ये के च ते सभासदः) जो कोई तेरे सभासद हैं (ते में सवाचसः सन्तु) वे मुझ राजासे समताका भाषण करनेवाले हों॥ २॥

(एषां समासीनानां) इन बैठे हुए सभासदोंसे (विज्ञानं वर्चः अहं आद्दे) विशेष ज्ञानरूपी तेज मैं-राजा-स्वीकार करता हूं। (इन्द्र) इन्द्र! (अस्याः सर्वस्याः संसदः) इस सब समाका (मां भागिनं ऋणु) मुझे भागी कर ॥ ३॥

हे सभासदो ! (वः यत् मनः परागतं ) आपका जो मन दूर चला गया है, (यत् वा इह वा इह वा वदं ) जो इसमें अथवा इस विषयमें वंधा हुआ है, (वः तत् आवर्तयामिस ) आपके उस चित्तको में पुनः लौटा लेता हूं, अव आपका (मनः मिय रमतां ) मन मेरे ऊपर रममाण होवे ॥ ४ ॥

भावार्थ — ग्रामसमिति और राष्ट्रसभा राष्ट्रमें होनी चाहिये और राजाको उनका प्रत्रीवत् पाछन करना चाहिये। ये दोनों सभाएं एकमतसे राष्ट्रका कार्य करें और प्रजारंजन करनेवाले राजाका पाछन करें। राजा जिस सभासद्से राज्यशासन-विषयक संमित पूछे, वह सभासद् योग्य संमित राजाको देवे। राजा तथा अन्य सभासद् सभाओं सभ्यतासे वादिववाद करें॥ १॥

इन लोकसभाओंका नाम 'निरष्टा 'है, क्योंकि इनके होनेसे राजाका भी नाश नहीं होता और प्रजाका भी नाश नहीं होता है। इन सभाओंके जो सभासद् हों, वे राजासे अपनी संमित निष्पक्षपातसे स्पष्ट शब्दोंमें कहें॥ २॥

लोकसभाओं के सदस्योंसे राज्यशासनविषयक विशेष ज्ञान राजा प्राप्त करता है और तेजस्वी बनता है । अतः राजा ऐसी सभाओं से राज्यशासनविषयक विज्ञानका भाग अवस्य प्राप्त करे और भाग्यवान् बने ॥ ३ ॥

लोकसभाका कार्य करनेके समय किसी सभासद्का मन इधर उधरके कार्यमें जाए तो उसको चाहिए कि, वह मनको बापस लाकर राज्यशासनके कार्यमें ही लगावे।। सब सभासद् राजा और उसके राज्यशासनके कार्यमें अपना मन लगावें॥ ४॥

## राष्ट्रसभाकी अनुमाति

## राज्यजासनमें लोकसंमति

#### ग्रामसभा

राज्यशासन चलानेके लिये एक ग्रामसभा होनी चाहिये। ग्रामके लोगोंद्वारा चुने हुए सदस्य इस ग्रामसभाका कार्य करें। ग्रामसें जो जो कार्य कारोग्य, न्याय, शिक्षा, धमेरक्षा, उद्योगवृद्धि आदिके विषयमें होंगे, उनको निभाना इस ग्राम-सभाका कार्य है। यह ग्राम-सभा अपने कार्य करनेके लिये पूर्ण स्वतंत्र होगी, इसका क्षये यह है कि, प्रत्येक ग्राम अथवा नगर पूर्ण स्वराज्यके अधिकारोंसे युक्त होगा।

जिस प्रकार प्रत्येक मनुष्य अपनी उन्नतिका कार्य करनेके लिये स्वतंत्र होता है, परंतु सार्वजनिक सर्वहितकारी कार्य करनेके लिये परतंत्र होता हैं; ठीक उसी प्रकार प्रत्येक प्राम या नगर अपनी सर्व प्रकारसे उन्नति साधन करनेके लिये पूर्ण स्वतंत्र है, परंतु सार्वदिशिक अथवा सार्वराष्ट्रीय उन्नतिके कार्योंके लिये प्रत्येक ग्राम राष्ट्रीय नियमोंसे बंधा रहेगा।

#### राष्ट्समा

जैसे प्रत्येक ग्रामके लिये ग्रामसभा, नगरके लिये नगर-सभा होती है, उसी प्रकार शांतके लिये ग्रांतसभा और राष्ट्र-के लिये ' राष्ट्रीय महासभा ' होती है और यह सब राष्ट्रका शासन करती है। ग्रामसभाका अधिकार ग्रामपर और राष्ट्र-सभाका राष्ट्रपर होता है। येही दो सभाएं इस सूक्तमें कही हैं। ग्रामसभा और राष्ट्रीय महासमिति इन दोनोंका वर्णन होनेसे बीचकी नगरसभा और ग्रांतसभा आदि सब सभाओं का वर्णन हो चुका है, ऐसा समझना योग्य है। आदि और अन्तका ग्रहण करनेसे सब बीचमें स्थित अवस्थाओंका ग्रहण होजाता है। इस सार्वत्रिक नियमके अनुसार इन मंत्रोंमें ग्रामसभा और राष्ट्रसभाका वर्णन होनेसे बीचकी सब उप-सभाओंका वर्णन हुआ है, ऐसा पाठक समझें।

#### जनसमाका अधिकार

इन प्रजाओंका अधिकार क्या है, यह एक विचारणीय प्रश्न है; इसका उत्तर इन मंत्रोंका विचार करनेसे ही मिल सकता है। प्रथम मंत्रमें कहा है कि —

सभा च समितिः च प्रजापतेः दुहितरो ॥ (मं० १)
' प्रामसभा और राष्ट्रीय महासभा ये दोनों प्रजाका
पालन करनेवाले राजाकी दो पुत्रियाँ हैं। ' अर्थात् इन दोनों
सभाओंका पिता राजा है और उसकी दो लडिकयां ये सभाएं
हैं। यही उत्तर इनका अधिकार निश्चित करनेके लिये पर्याप्त है।

पिता पुत्रीका जनक है, परंतु उसका भोग करनेवाला नहीं। पुत्री पिताके अधिकारके नीचे हमेशा नहीं रहेगी, पुत्रीपर अधिकार किसी जौरका होगा, पिताका नहीं। इसी प्रकार राजाकी आज्ञासे राष्ट्रसभा और प्रामसभा स्थापित होती है, राजाकी अनुमतिसे इन सभाओं के सदस्य चुनने और सभाओं के चलाने के नियम बनते हैं, इसलिये राजाही इन सभाओं का पिता, जनक अथवा उत्पादक होता है। तथापि उत्पत्ति और रक्षा करनेकाही अधिकारी राजा है, वह उन सभाओं पर पिता स करनेकाही अधिकारी राजा है, वह उन सभाओं पर पिता स जनक है, परंतु पित अथवा शासक नहीं। लोकसभा राजाकी भोग्य नहीं। राजाके अधिकारसे पिता लोकसभाका अधिकार स्वतंत्र है, इसी उद्देश्यसे उनत मंत्रमें कहा है। कि—

सथा च समितिः च प्रजापतेः दुहितरौ। (मं॰ १)

' ये दोनों सभाएं प्रजापालक राजाकी दुहिताएं हैं। 'यहां दुहिता शब्द विशेष सहस्वका है। श्रीमान् यास्काचार्यने इस शब्दकी ब्युत्पत्ति इस प्रकार दी है—

### दुहिता दूरे हिता। ( निरु० ३।१।४)

' जो दूर रहनेपर दितकारक होती है वही दुहिता है।' धर्मपत्नी पास रखने योग्य है, दुद्दिता या पुत्री दूर रखने-योग्य है। इस न्युत्पत्तिसे स्पष्ट हो जाता है, यह लोकसमा राजाकी दुद्दिता होनेके कारण ही उसके अधिकारसे बाहर रहनी चाहिये। अर्थात् ये दोनों सभाएं स्वतंत्र हैं। राजाके नियंत्रणसे ये दोनों सभाएं बाहर हैं। यह लोकसभाका अधिकार है। लोकसभाके सभासद् पूर्ण निर्भय हों, सत्यमत प्रदर्शन करनेके लिये उनको राजासे भयभीत होना नहीं चाहिये। पूर्ण निडर होकर जो सत्य हो, वह उनको कहना चाहिए।

ये सभाएं ( संविद्ाना-ऐक्यमत्यं प्राप्ता ) एकमतसे ही सब राष्ट्रका शासनव्यवहार करें । सब सदस्योंका एकमत न हो सकनेकी अवस्थामें बहुमतसे कार्य करना योग्य है। परंतु बहुमतसे कार्य करना आपत्कालही समझना चाहिये, क्योंकि वेदकी आज्ञा तो ( संविद्ाना ) एकमतसे अर्थात सर्वसंमतिसेही कार्य करनेकी है। लोकसभामें सब सदस्योंकी सर्वसंमतिसे जो निर्णय होगा वह राजाके लिये भी बंधनकारक होगा। इतना महत्त्व लोकसभाकी सर्वसंमतिका है। तथा यह निर्णय प्रजाके लिये भी बंधनकारक होगा।

#### राजाके पितर

राष्ट्रसमितिके सभासद् राजाके पितर हैं। इस स्वतमें राजाने उनको, 'पितरः ' करके संबोधन किया है देखिये–

#### चारु वदानि पितरः संगतेषु। (मं॰ १)

'हे पितरो ! अर्थात् हे राष्ट्रमहासभा है सब सदस्यो ! सभाओं में योग्य भाषण करूं। ' अर्थात् सभ्यतासे युक्त भाषण करूं। कभी नियमबाह्य मेरा भाषण न हो। हे सभा-सदो ! सब सदस्य भी सदा इसी प्रकार सभ्यता है नियमों के अनुकूळ भाषण किया करें। इस मंत्रभाग में राजाने लोक-सभा है सभासदों है लिए 'पितरः' शब्द प्रयुक्त किया है। यह शब्द यहां देखनेयोग्य है।

लोकसभा, अथवा राष्ट्रसमिति राजाकी पुत्रियां हैं यह
उपर कहा है। अब यहां कहा जाता है कि, इन सभाओं के
सदस्य राजाके 'पितर' हैं, यह कैसे हो सकता है ? इस
प्रश्नका उत्तर इतना ही है कि यहां केवल वाह्य अर्थ लेना
उचित नहीं है, यहां भाव और शब्दका मूलार्थ लेना चाहिये।
पितर शब्दका अर्थ रक्षक है और उत्पादक भी है। दोनों
अर्थ यहां लगते हैं। राजसभाके सभासद् राजाको चुनते
और उसको राजगद्दीपर बिठलाते हैं, इसलिये वे उसके
उत्पादक, जनक और पिताके समान भी हैं। इसी प्रकार
राजाके उचित व्यवहारके रहनेतक वे उसको राजगद्दीपर
रखते हैं, और राजा अनुचित व्यवहार करने लग जाए, तो
उसको हटाकर उसके स्थानपर सुयोग्य दूसरा राजा नियुक्त
करते हैं, इसलिये ये राष्ट्रसभाके सदस्य राजाके रक्षक भी हैं,
अर्थात् सब प्रकारसे थे सदस्य राजाके पितर हैं।

' पितृदेवो भव ' पिताको देवताके समान मानकर उसका सन्मान कर, यह आज्ञा वेदानुकूछ है। इसिछ्ये राजाको उचित है कि, वह राष्ट्रमहासभाके सदस्योंका सन्मान करे, उनका गौरव करे और कभी उनका अपमान न करे। राष्ट्रसभाका यह अधिकार है।

ना

त

ये,

ति

गें-

#### राजाके शिक्षक

राष्ट्रसभाके सदस्य राजाके गुरु भी हैं। इस विषयमें प्रथम मंत्रका भाग देखने योग्य है—

येन संगच्छै, सः मा उपाशिक्षात्। (मं०१)
'हे गुहजनो! हे राष्ट्रसभाके सदस्यो! तुममेंसे जिससे

में राष्ट्रशासनके कार्यसे संमति पूछूं, वह उस विषयमें अपनी संमति देकर मुझे उत्तम योग्य शिक्षा देवे। 'अर्थात् राजा-को योग्य शिक्षा देनेवाले उत्तम गुरु राष्ट्रसभाके सदस्य हैं। ये राजाके लिए गुरुखानीय हैं। 'आचार्यदेवो भय' अर्थात् गुरुजनोंका संमान करना चाहिये, यह आजा वैदिक-धर्मकी है। इसके अनुसार वैदिकधर्मा राजाको उचित है कि, वह राष्ट्रसभाके सदस्योंका गीरव करे और उनसे पूर्ण आदर-के साथ वर्ताव करे। राष्ट्रसभाके सदस्योंका यह अधिकार है।

### समासद् सत्यवादी हों

राजसभा अथवा किसी अन्य समार्क समासद् (सवा-चसः) समान भाषण करनेवाले अर्थात् जैसा देखा, जाना और अनुभव किया है वैसा ही सत्यसत्य बोलनेवाले हों। जो जैसा सत्य एकवार कहा हो, वैसा ही सत्य सभी प्रसंगोंपर कहनेवाले हों। उनमें अदल बदल करके 'हां' 'हां' मिलाने-वाले न हों। निर्भय होकर जो सत्य हो, वही राजासे कह दें। राष्ट्रका हित किस बातमें है, इसका विचार करके जो अपना मत हो, वह योग्य रीतिसे कह देनेमें किसीसे न डरें। यह सभासदोंका कर्तव्य है। (मं. २)

### तेजप्रदाता और विज्ञानदाता

राजाका तेज राष्ट्रसभाके सदस्योंसे प्राप्त होता है। इस विषयमें तृतीय मंत्रका कथन देखने योग्य है—

एपां समासीनानां वर्चः विश्वानं अहं आददे। (मं. ३)

'राष्ट्रसभाके इन सदस्योंसे में राजा ( वर्चः ) तेज प्राप्त करता हूं और ( विक्षानं ) विशेष ज्ञान भी प्राप्त करता हूं । 'यहां का विज्ञान राज्यशासन चलानेके विषयका विशेष ज्ञान ही है । प्रजाका हित क्या करनेसे हो सकता है, इस समय सबसे प्रथम कीनसी बात करनी चाहिये, इस समय प्रजाको कीनसे कष्ट हैं और उन कष्टोंको किस ढंगसे दूर करना चाहिये; इत्यादि विषयमें प्रजाके प्रतिनिधियोंकी योग्य संमित योग्य समय पर राजाको मिली, और तदनु-सार राजाने राज्यशासनका कार्य किया, तो सबका हित हो जाता है । यह विज्ञान राष्ट्रसभाके सदस्य राजाको देवें और राजा भी उनसे संमित प्राप्त कर उचित शासनप्रबंध द्वारा सबका कल्याण करे ।

इस प्रकार प्रजा संमितिसे राज्यशासन करनेवाला राजा चिरकाल राज्यपर रह सकता है और बढा तेजस्वी हो सकता है। इसके विरुद्ध जो राजा प्रजाके प्रतिनिधियोंकी संमति न मान कर, अपने मन चाहे अत्याचार प्रजापर करेगा, वह राजगद्दीसे हटाया जायगा। वेदकी संमति राज्यशासनके विषयमें यह है।

#### राजाका भाग्य

राजाको संपूर्ण भाग्य, ऐश्वर्य, अधिकार और वर्चस्व राष्ट्र-सभाकी अनुमतिसे ही होता है। अन्यथा राजा किसी कारण भी 'राजा' नहीं रह सकता। यह बात स्वयं राजा ही कहता है, देखिये—

अस्याः संसदः मां भगिनं कृणु॥ (मं. ३)

' इस सभाका मुझे भागी कर । ' अर्थात् इस सभाकी अनुमतिसे रहनेके कारण में भाग्यवान् बन्ं। में इस सभाकी अनुमतिका भागी बनंगा, अर्थात् जो निश्चय सभा करेगी, वह में मानंगा और वैसा कार्य करूंगा। में उसके विरुद्ध आचरण कदापि न करूंगा। इस प्रकार जो राजा आचरण करेगा, वह भाग्यवान् बन जायगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। अर्थात् राजाका भाग्य प्रजाका रंजन करनेसे ही बढता है, नहीं तो नहीं।

#### दत्तचित्त सभासद्

राष्ट्रसभाके, नगरसमितिके अथवा किसी सभाके सभा-सद् अपनी अपनी सभाके कार्यमें दत्तचित्त रहें। किसीका मन इधर किसीका उधर ऐसा न हो। सब अपना मन सभाके कार्यमें स्थिर रखकर सभाका कार्य अपनी पूर्ण शक्ति छगाकर जहांतक होसके वहांतक निर्दोष बनावें। इसका उपदेश इस सुक्तमें निम्निछिखित प्रकार है।

यद् वो मनः परागतं यद् बद्धमिह वेह वा। तद्भ आवर्तयामसि॥ (मं. ४)

'हे सभासदो ! यदि आपका मन दूर भाग गया हो, अथवा यहां ही इधर उधरके अन्यान्य बातोंमें लगा हो,

उसको में वापस छाता हूं । 'अर्थात् मन चंचल है, वह इधर उधर दोडता ही रहेगा। परंतु दृढनिश्चय करके उसको कर्तव्यकमें में स्थिर रखना चाहिये। और अपनी संपूर्ण शक्ति लगा कर अपना कर्तव्य जहांतक हो सके वहांतक निर्देशि बनानेका यत्न करना चाहिये। हरएक सभासद् यदि अपने मनको कहीं और ही कार्यमें लगावेगा, तो सभा करनेका प्रयोजन कदापि सिद्ध नहीं हो सकता। इसल्ये हरएक सभासद्का कर्तव्य है कि, वह अपना मन सभाके कार्यमें लगावे और अपनी पूरी शक्ति लगाकर सभाका कार्य निर्देशि करनेके लिये अपनी पराकाष्टा करे। इस संज्ञभागमें सभास-दोंका कर्तव्य कहा है। सभाके सभासद् इसका अवस्य विचार करें।

#### निरष्टा सभा

इस स्कि द्वितीय मंत्रमें सभाका नाम 'निरिष्टा' कहा है। 'निरिष्टा' के दो अर्थ हैं। एक (नरें: इष्टा) नर अर्थात् नेता मनुष्योंको जो इष्ट है, प्रिय है अथवा नेता जिसको चाहते हैं। सभाको मनुष्य चाहते हैं क्योंकि, इस सभा द्वारा ही जनता के कष्ट राजाको विदित हो जाते हैं और तत्प-श्चात् राजा उनको दूर कर सकता है। इस प्रकार सभाके होनेसे जनताका सुख बढ सकता है, इसिलिये जनता सभा-ओंको पसंद करती है।

'निरिष्टा' शब्दका दूसरा अर्थ है (न-रिष्टा) अहिंसक अर्थात् जो किसीका नाश नहीं करती और जिसका नाश कोई नहीं कर सकता। सभाके कारण प्रजाका नाश नहीं होता और जनमतके अनुसार चळनेवाळे राजाकी भी रक्षा हो जाती है, इसिळिये राजाका भी नाश नहीं होता। इसी प्रकार जनता स्वयं राष्ट्रसभाका नाश नहीं करना चाहती और राजाका अधिकार ही नहीं है कि, जो इस राष्ट्रसभाका नाश कर सके। इस रीतिसे सब प्रकार यह सभा' अविनाशक 'है।

इस स्क्रमें इस प्रकार वैदिक राज्यशासनके कुछ सिद्धांत कहे हैं। स्क १४ (१५)]

उपासना

(33)

## शकुके तेजका नाश

( ऋषि:- अथर्वा द्विषो वचींहर्तुकामः । देवता- सोमः । )

यथा सर्यो नक्षत्राणामुद्यंस्तेजीस्याद्वदे । एवा खीणां चं पुंसां चं द्विषतां वर्चे आ दंदे यार्वन्तो मा सुपरनानामायन्तं प्रतिपद्ययेथ । उद्यन्त्स्वर्ये इव सुप्तानां द्विषतां वर्चे आ दंदे

11 9 11

11 3 11

अर्थ— (यथा उद्यन् सूर्यः) जैसे उदय होता हुआ सूर्य ( तक्षत्राणां तेजांसि आददे ) तारोंके प्रकाशोंको हर हेता है, ( एवा द्विपतां स्त्रीणां च पुंसां च ) उसी प्रकार द्वेष करनेवाले खियों और पुरुषोंका ( वर्चः आददे ) तेज मैं हर लेता हूं ॥ १ ॥

(सपत्नानां यावन्तः) शत्रुओंमेंसे जितने (मां आयन्तं प्रतिपद्यत ) मुझे आते हुए देखते हैं, उन (द्विपतां वर्चः आददे) शत्रुओंका तेज मैं उसी प्रकार खींच छता हूं। जिस प्रकार (उद्यन् सूर्यः सुप्तानां इव) उदय होता हुआ सूर्य सोते हुआका तेज हर छेता है॥ ३॥

भावार्थ— शत्रु की हो अथवा पुरुष हो, वह सोता हो अथवा जागता हो, जो कोई शत्रुता करता है उसकी अपेक्षा अपना तेज बढाना चाहिये ॥ १-२ ॥

श्रवुका तेज घटाना

इस सूक्तमें शत्रुक। तेज घटानेका उपाय कहा है। पाठक इसका उत्तम मनन करें। नक्षत्र और सूर्यकी उपमासे यह विषय कहा है। जिस प्रकार सूर्य हे उदय होनेके पूर्व नक्षत्र चमकते रहते हैं, परंतु सूर्य के उदय होते ही नक्षत्रोंका तेज हरुका हो जाता है। इसमें नक्षत्रोंका तेज घटानेके लिये सूर्य कोई यतन नहीं करता है, अपितु सूर्य अपना तेज बढाता है जिससे आपही आप नक्षत्रोंका तेज घटता है। इसी प्रकार द्वेष करनेवालोंका विचार न करते हुए, अपना तेज बढानेका यतन करना चाहिये। जो शत्रुके तेजको घटानेका यतन करेंगे उनका अभ्युदय होगा। शत्रुका विचार करनेके समय 'सूर्य और नक्षत्रोंका इप्टान्त 'पाठक ध्यानमें धारण करें। इससे पाठकोंको पता लग जायगा कि, शत्रुका तेज घटानेके लिये हमें क्या करना चाहिये। शत्रुकी शक्तिसे कई गुनी अधिक शक्ति हमें प्राप्त करनी चाहिये, जिससे शत्रुको शक्ति स्वयं घट जायगी और वह स्वयं नीचे दब जायगा।

#### उपासना

[ १४ (१५ ) ]

(ऋषः- अथर्वा । देवता- सविता ।)

अभि त्यं देवं संवितारमोण्यों। क्विकंतुम् । अचौंमि सुत्यसंवं रत्नुधामभि प्रियं मृतिम्

11 8 11

अर्थ— (ओण्योः सिवतारं) रक्षा करनेवाले गुलोक और पृथ्वीलोकके (सिवितारं) उत्पादक सूर्य, जो (किवि-क्रतुं) ज्ञानी और कर्मकर्ता है, (सत्य-सवं रत्नधां) सत्यका प्रेरक और रमणीयताका धारक है और जो (प्रियं मितिं) प्रियं और मननीय है, (त्यं देवं आभि अर्चामि) उस देवकी में पूजा करता हूं ॥ १ ॥

भावार्थ— संपूर्ण जगत्की रक्षा करनेवाला, सबका उत्पादक, ज्ञानी, जगत्कर्ता, सत्यका प्रेरक, रमणीय पदार्थीका धारणकर्ता, सबका प्यारा, सबके द्वारा ध्यान करने योग्य जो सविता देव हैं, उसकी मैं उपासना करता हूं ॥ १ ॥

५ ( अथर्व. सु. भा. कां. ७ )

| ऊर्ध्वा यस्यामितिभी अदिद्युत्तत्सवीमिनि ।<br>हिरंण्यपाणिरिमिमीत सुक्रतुः कृपात्स्वाः                                | ॥२॥     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| साबीहिं देव प्रथमार्थ पित्रे वृष्मीर्णमस्मै विरमार्णमस्मै ।<br>अथासम्यं सवित्वार्थीण दिवोदिव आ सेवा सूरि पश्चः      | 11 3 11 |
| दमूंना देवः संविता वरेण्यो दघद्रत्नं दश्नं पितृस्य आयूंषि ।<br>पिवात्सोमं ममदंदेनिमष्टे परिजमा चित्कमते अस्य धर्मणि | 11 8 11 |

अर्थ— (यस्य अमितः भाः) जिसका अपिशित तेज (सर्वीमिन ऊर्ध्या अदिद्युतत्) उसकी आज्ञामें रहकर जपर फैछता हुआ सर्वत्र प्रकाशित होता है। यह (सुऋतुः हिरण्यपाणिः) उत्तम कर्म करनेवाला तेजही जिसका हस्त है, ऐसा यह देव (कृपात् स्वः अमिमीत) अपनी शक्तिसे प्रकाशको निर्माण करता है ॥ २॥

हे (देव) देव ! त (प्रथमाय पित्रे हि सावीः) पित्रे पालकके लिये ही इसको उत्पन्न करता है। और (अस्में वर्ष्माणं) इसको देह (अस्में विद्याणं) इसको श्रेष्ठता, हे (सावितः) सिवता देव !(अथ अस्मभ्यं वार्याणि) और हमारे लिये बहुत वरणीय पदार्थ, (भूरि पद्दाः) बहुत पशु आदि सव (दिवः दिवः आसुव) प्रतिदिन प्रदान कर ॥३॥

है (देव) देव! तू (सविता वरेण्यः) सबका प्रेरक, श्रेष्ठ, और (दमूनाः) शमदमयुक्त मनवाला है। तू (पितुभ्यः रत्ने दक्षं आयूंषि) पिताओंको रत्न, बल और आयु (दधत्) धारण कराता रहा है। (अस्य धर्माणि सोमं पिबात्) इसीके धर्मशासनमें सोमरसरूपी अन्न लेते हैं। वह (एनं ममदत्) इसको आनंदित करता है। (परिजमा इष्टं चित् क्रमते) वह गतिमान् इष्ट स्थानके प्रति संचार करता है॥ ४॥

भावार्थ — जिसकी कान्ति अपिरिमित है, जिसकी आज्ञामें रहकर उसीका तेज सर्वत्र फेलता है, जो उत्तम कार्य करता है और तेजकी किरणें ही जिसके हाथ हैं, वह अपनी शक्तिसे आत्मतेज फैलाता है ॥ २॥

इस देवने, जो प्रारंभमें मनुष्य जन्मे थे, उनके लिये सब कुछ आवश्यक पदार्थ उत्पन्न किये थे। इन मनुष्योंके लिये देह, श्रेष्ठता भादि वही देता है। वही हमारे लिये बहुत पदार्थ, पशु आदि सब प्रतिदिन देगा ॥ ३॥

यह देव सबका प्रेरक, सबसे श्रेष्ठ, मानसिक शक्तियोंका दमन करनेवाला है। इसीने पूर्वकालके मनुष्योंको धन बल और आयु दी थी। इसीकी शक्तिसे प्रभावित हुई वनस्पतियां मनुष्यादि प्राणियोंको अन्नरस देकर पुष्ट करती हैं। इसीसे सबको आनंद मिलता है। यह देव सर्वत्र अप्रतिबद्ध शितिसे संचार करता है॥ ४॥

उपास्य देवका यह वर्णन स्पष्ट है। अतः इसका विशेष स्पष्टीकरण आवश्यक नहीं है। द्विजोंके गायत्री मंत्रका जो देवता है, वही 'सविता ' देवता इसका है और गायत्री मंत्रके 'देव, सविता, वरेण्य,' इत्यादि शब्द जैसेके वैसे ही इस सुक्तमें हैं, मानो गायत्री मंत्रका ही अधिक स्पष्टीकरण इस सुक्तमें है। यदि पाठक गायत्रीमंत्रके साथ इस सुक्तकी तुलना करके देखेंगे, तो उनको अर्थज्ञानके विषयमें बहुत लाभ हो सकता है।

#### उपापना

[१५ (१६)]

( ऋषि:- मृगुः । देवता- सविता । )

तां संवितः सत्यसंत्रां सुचित्रामाहं वृंणे सुमृति विश्वताराम् । यामंस्य कण्डो अर्डुहत्वपीनां सहस्रंधारां महिषो मगांय

11 291

अर्थ— हे (सचितः) उत्पादक प्रभो ! ( अहं सत्यसवां) में सत्यकी प्रेरणा करनेवाली, (सुचित्रां विश्ववारां तां सुमिति) विलक्षण, सबकी रक्षा करनेवाली उस उत्तम बुढिको (आवृणे) स्वीकार करता हूं, (यां सहस्रघारां प्रपीनां) जिस सहस्रघाराओं से पृष्ट करनेवाली शक्तिको (अस्य भगाय) अपने भाग्यके लिये (मिहिषः कण्वः अदुहत्) बलवान ज्ञानी दोहन करता है, प्राप्त करता है ॥ १ ॥

भावार्थ— जिस शक्तिको ज्ञानी लोग प्राप्त करते हैं और श्रेष्ठ बनते हैं, उस सत्यप्रेरक, विलक्षण शक्तिवाली, सबकी रक्षा करनेवाली, उत्तम मित रूप बुद्धि शक्तिको में स्वीकार करता हूं ॥ १ ॥

गायत्री मंत्रमें कहा है कि, (धियो यो नः प्रचोदयात्) अपनी बुद्धियोंको सवितादेव चेतना देता है। वही वर्णन अन्य शब्दोंसे यहां है। गायत्रीमंत्रमें 'धी, धियः 'शब्द है, उसके बदले यहां 'सुमिति' शब्द है। पूर्व स्कडे समान ही यह मंत्र गायत्री मंत्रका ही आशय विशेष स्पष्ट करता है।

# हे देव! सीमाग्यके लिये हमें बहाओं

[१६(१७)]

(ऋषः- मृगुः । देवता- सविता।)

बृहंस्पते सर्वितर्वर्धयेनं ज्योतयैनं महते सौर्मगाय । संशितं चित्संत्रं सं शिक्षाधि विश्वं एन्मर्तुं मदन्तु देवाः

11 9 11

अर्थ — हे (बृहस्पते साविताः ) ज्ञानपते, हे उत्पादक देव ! (एनं वर्धय ) इसको बढा, (एनं महत सौभ-गाय ज्योतय ) इसको महान् सौभाग्यके लिये प्रकाशित कर । (संशितं सं-तरं चित् संशिशाधि ) पिहलेसे ही तीक्ष्ण बुद्धिवालेको और अधिक उत्तम बनानेके लिये शिक्षासे युक्त कर । (विश्वे देवाः एनं अनु मदन्तु ) सब देवता इसका अनुमोदन करं॥ १॥

भावार्थ — हे ज्ञानी देव ! हम सब मनुष्योंको बढाओ, हमें महान् ऐश्वर्य प्राप्त करनेके लिये अपना प्रकाश आर्पित करो । हममें जो पहिलेसे तेजस्वी लोग हैं, उनको और अधिक तेजस्वी बनानेके लिये उत्तम शिक्षा प्राप्त होवे और देवी शक्तियोंकी सहायता सबको प्राप्त होवे ॥ १॥

पृथ्वी, आप, तेज, वायु, सूर्य वनस्पति आदि देवताओंकी सहायता हमें उत्तम प्रकार प्राप्त हो और उनकी शक्ति प्राप्त करके अपनी उन्नतिका साधन करें और ऐश्वयंके भागी हम बनें। ईश्वर ऐसी परिस्थितिमें हमें रखे कि, जहां हमें उन्नति करनेके कार्यमें किसीका विरोध न होवे और हम अखंड उन्नतिका साधन कर सकें।

-

# वन और सह्बृद्धिकी प्रार्थना

[(29)09]

(ऋषि:- भृगुः । देवता- धाता, सविता।)

धाता दंधातु नो र्यिमीशांनो जगंतस्पतिः । स नंः पूर्णेनं यच्छतु ॥ १॥
धाता दंधातु दाशुषे प्राची जीवातुमिक्षताम् ।
व्यं देवस्यं धीमिह सुमृति विश्वराधितः ॥ २॥
धाता विश्वा वायी दंधातु प्रजाकांमाय दाशुषे दुरोणे ।
तस्मै देवा अमृतुं सं व्यंयन्तु विश्वे देवा अदितिः सजोषाः ॥ ३॥
धाता रातिः संवितेदं जुषन्तां प्रजापतिर्निधिपतिनीं अग्निः ।
त्वष्टा विष्णुः प्रजयां संरराणो यर्जमानाय द्रविणं दंधातु ॥ ४॥

अर्थ— ( घाता जगतः पतिः ईशानः ) धारणकर्ता, जगत्का स्वामी, ईश्वर ( नः रियं दधातु ) हमें अन देवे। (सः नः पूर्णेन यच्छतु ) वह हमें पूर्ण रीतिसे देवे॥ १॥

(धाता दाशुषे) धारणकर्ता ईश्वर दाताके लिये (प्राचीं अश्वितां जीवातुं दधातु) प्राप्त करनेयोग्य अक्षय जीवनशक्ति देवे। (वयं विश्वराधसः देवस्य सुप्ततिं) हम संपूर्ण धनोंके स्वामी ईश्वरकी सुप्ततिका (धीमहि) ध्यान करते हैं॥ २॥

(धाता) धारक ईश्वर (प्रजाकामाय दाशुषे) प्रजाकी इच्छा करनेवाले दाताके लिये (दुरोणे विश्वा वार्या) उसके घरमें संपूर्ण वरणीय पदार्थोंको (दधातु) स्थापित करे। (विश्वे देवाः) सब देव, (सजोषाः अदितिः) प्रीति-युक्त अनंत दैवी शक्ति, तथा (देवाः) अन्य ज्ञानी (तस्मै अमृतं सं व्ययन्तु) उसके लिये अमृत प्रदान करें॥ ३॥

(धाता रातिः सविता) धारक, दाता, उत्पादक, (निधिपतिः प्रजापतिः आग्नः) निधिका पालक, प्रजारक्षक, प्रकाशरूप देव (नः इदं जुपन्तां) हमारी इस प्रार्थनाको सुने। तथा (प्रजया संरराणः त्वष्टा विष्णुः) प्रजारके साथ आनंदमें रहनेवाला सूक्ष्म पदार्थोंको बनानेवाला व्यापक देव (यजमानाय द्विणं द्धातु) यज्ञकर्ताको धन देवे॥ ४॥

भावार्थ— जगत्का धारण और पालन करनेवाला ईश्वर हमें पूर्ण रीतिसे विपुल धन देवे। वह हमें दीर्घ जीवनकी शक्ति देवे। हम उसकी सुमितका ध्यान करते हैं। संतानकी इच्छा करनेवाले दाताको उसके घरमें—गृहस्थके घरमें—रहने योग्य सब पदार्थ प्राप्त हों। सब देव दाताको अमरत्वकी प्राप्ति करावें। सब जगत्का धारक, धनदाता, संपूर्ण विश्वका उत्पादक, संसाररूपी खजानेका रक्षक, सबका पालक, एक प्रकाश स्वरूप देव है, वह हमें सब प्रकारका सुख देवे। सब सूक्ष्म सुक्ष्म पदार्थीका निर्माता, व्यापक देव उपासकको धनादि पदार्थ देवे॥ १-४॥

यह प्रार्थना सुबोध है अतः स्पष्टीकरण करनेकी आवश्यकता नहीं है।

स्क १९ (२०) ]

प्रजाकी पुष्टि

(33)

## स्तिसि अन

[ ? ८ ( १९ ) ]

(ऋषि:- अथर्वा । देवता- पृथिवी, पर्जन्यः । )

प्र नंभस्य पृथिवि भिन्द्धीईदं दिव्यं नमंः। उन्दो दिव्यस्यं नो घात्रीशांनो वि व्या दतिम्

11 9 11

न घंस्तंतापु न हिमो जंघानु प्र नंभतां पृथिवी जीरदांतुः । आपंथिदस्मै वृतमित्क्षंरन्ति यत्र सदुमित्तत्रं मुद्रम्

11 7 11

अर्थ — (पृथिवि) हे पृथिवि! त् इमारे शत्रुओंको (प्रनभस्व) उत्तम प्रकारसे नष्ट कर। हे (धातः) धारक देव! त् (ईशानः) इमारा ईश्वर हे इस लिये (इदं दिव्यं नभः भिन्धि) इस दिव्य मेवको लिक्सिन्न कर और (दिव्यस्य उन्दः दिति विष्य) दिव्य जलके भरे वर्तनको खोल दे॥ १॥

( ब्रन् न तताप ) उप्णवा करनेवाला सूर्य नहीं तपाता, (हिमः न ज्ञधान ) हिम भी पीडित नहीं करता। ( जीरदानुः पृथिवी प्र नभतां) अब देनेवाली पृथ्वी चूर्ण की जावे। (आपः चित् अस्में) जल इसके लिये (घृतं इत् अरिन्ति ) वी जैसा बहता है, (यत्र सोमः ) जहां सोमादि औषधियां उत्पन्न होती हैं, (तत्र सदं इत् अदं सदाही कल्याण होता है ॥ २ ॥

भूमि हरु आदि चलाकर अच्छी प्रकार तैयार की जावे। इसके बाद ईश्वरकी प्रार्थना की जावे कि, वह उत्तम प्रकार जल बरसाकर हमारी खेती उत्तम होनेमें सहायता देवे। बहुत गर्मी न पडे, न बहुत पाला पडे, भूमिकी उत्तम प्रकार तैयारी की जावे, खेतीको पानी बी जैसा दिया जावे, अर्थात् न अधिक और न बहुत कम। इस प्रकार खेती करनेसे बहुत उत्तम वनस्पतियां उत्पन्न होती हैं और सब प्राणियोंका कल्याण होता है।

# पजाकी पुष्टि

[ १९ (२0)]

(ऋषः- ब्रह्मा । देवता- प्रजापतिः ।)

श्रुजापंतिर्जनयति श्रुजा हुमा धाता दंघातु सुमन्स्यमानः । संजानानाः संमनसः सपीनयो मयि पृष्टं पृष्टपतिर्देधातु

11 8 11

अर्थ— (प्रजापितः इमाः प्रजाः जनयित ) प्रजापालक परमेश्वर इन सब प्रजाशोंको उत्पन्न करता है, और (सुमनस्यमानः धाता दधातु ) वही उत्तम मनवाला, धारक देव इनका धारक देव इनको धारण करता है। इससे प्रजाएं (संजानानाः ) ज्ञान प्राप्त करके एक मतसे कार्य करनेवाली, (संमनसः ) एक विचारवाली और (सयोनयः) एक कारणसे बंधी हो कर रहती हैं। इन प्रजाशोंमें रहनेवाले (मिय ) मुझे (पृष्टिपितिः पुष्टं दधातु ) पृष्टिको देनेवाला ईश्वर पृष्टि देवे॥ १॥

11 9 11

11 7 11

11 3 11

प्रजाकी पृष्टि अर्थात् प्रजाकी शक्तिके बढनेका उपाय इस स्क्तमें कहा है, इसके नियम निम्नलिखित हैं---

१ सब प्रजाजन एक ईश्वरको मानें और उसी एक देवको सबका उत्पादक समझें।

२ उसी ईश्वरकी शक्तिसे सबकी धारणा होती है ऐसा मानें और उसीको कर्ता धर्ता और इर्ता समझें।

३ (संजानानाः) सब प्रजाजन उत्तम ज्ञानसे युक्त हों और एकमतसे अपना कार्य करें।

४ (संमनसः ) उत्तम शुभसंस्कार युक्त मनवाले होकर एक विचारसे उन्नतिका कार्य करते जाये ।

५ (सयोनयः) एक कारणका ध्यान करके सबको एक कार्यमें संघटित करें। अपने संघ बनावें और संघके निय-मोंके बाहर कोई न जावे।

इस प्रकार संघटना करनेवाले लोगोंको प्रजापोषक ईश्वर सब प्रकारकी पुष्टि देता हैं।

# अनुमात

[20 (28)]

(ऋषः- अथर्वा। देवता- अनुमतिः।)

अन्वद्य नोऽनुमितिर्यज्ञं देवेषु मन्यताय । अग्निश्चं हच्यवाहंनो भवंतां दाशुषे मर्म अन्विदंमनुमते त्वं मंसंसे शं चं नस्कृधि। जुषस्वं हुव्यमाहुतं प्रजां देवि ररास्व नः अर्चु मन्यतामनुमन्यंमानः प्रजार्वन्तं र्यिमक्षीयमाणम् । तस्यं वयं हेर्डिस मापि भूम सुमृद्धिके अस्य सुमृतौ स्याम

अर्थ— ( अद्य नः अनुमतिः ) आज हमारी अनुमति ( देवेषु यज्ञं अनुमन्यतां ) देवता लोगोंके अन्दर सःकर्म करनेके छिये अनुकूछ होवे। (हव्यवाहनः आग्नेः) हवनीय पदार्थीको छे जानेवाला अग्नि (मम दाशुषे भवतां) इमारे दाताके लिये अनुकूल होवे ॥ १ ॥

हे (अनुमते ) अनुकूल बुद्धे ! (त्वं इदं अनुमंससे ) त् इस कार्यके लिये अनुमित देती है। (नः च शं कृषि ) इमारा कल्याण कर । (आहुतं हव्यं जुषस्व ) हवन किये हुए पदार्थको स्वीकार कर । हे देवि ! ( नः प्रजां

ररास्य ) इमें उत्तम संतान दे ॥ २ ॥

(अनुमन्यमानः ) अनुमोदन करनेवाला (अक्षीयमाणं प्रजावन्तं घनं अनुमन्यतां ) क्षीण न होनेवाले प्रजा-युक्त धन प्राप्त करने के लिये अनुमति देवे। (तस्य हेडिस वयं मा अपि भूम) उसके क्रोधमें इम क्षीण न हों। (अस्य सुमृडीके सुमतौ स्याम ) इसके सुख और सुमितिमें हम रहें ॥ ३॥

भावार्थ- आज ही हमारी बुद्धि सत्कर्म करनेके लिये अनुकूल होवे और अग्नि आदिकी अनुकूलता हमें प्राप्त होवे॥ १॥ अनुकूर मित होनेसे ही यह सब कार्य होता है, इसिलिये हमारी अनुमितिसे ऐसे कार्य होवें, कि जो हमारा कल्याण करनेवाले हों हम जो दान करते हैं वह सत्कर्ममें लगें और हमें उत्तम संतान प्राप्त होवे ॥ २ ॥

क्षीण न होनेवाला धन और उत्तम प्रजा प्राप्त होनेके लिये जैसा सत्कर्म करना चाहिये वैसा करनेमें हमारी मित अनु-कूछ होते । अर्थात् सम्रा उत्तम सुख देनेवाछी सुमित हमारे पास होते ! और हम कभी क्रोधमें आकर सुमितिके विरुद्ध कार्य न करें ॥ ३॥

| यत्ते नामं सुहवं सुप्रणीतेऽनुमते अनुमतं सुदानुं।                |         |
|-----------------------------------------------------------------|---------|
| तेनां नो युक्तं पिपृहि विश्ववारे रुपि नी घेहि सुभगे सुवीर्रम्   | 11811   |
| एमं युज्ञमनुंमतिज्ञाम सुक्षेत्रताय सुवीरताय सुजातम् ।           |         |
| अदा ह्य स्याः प्रमंतिर्वभूव सेमं यज्ञमंवत देवगौपा               | 11411   |
| अर्नुमतिः सर्विमिदं वंभृव यत्तिष्ठंति चरंति यदं च विश्वमेजंति । |         |
| तस्यांस्ते देवि सुमतौ स्यामानुमते अनु हि मंसंसे नः              | 11 € 11 |

अर्थ — हे ( सु-प्र-तिते अनुमते ) उत्तम प्रकारसे ले जानेवाली अनुमित ! हे ( विश्ववारे ) सबके द्वारा स्वीकार किए जाने योग्य ! ( यत् ते सुदानु सुहवं अनुमतं नाम ) जो तेरा उत्तम दानशील, उत्तम त्यागमय, अनुमतियुक्त यश है, (तेनः नः यज्ञं पिपृहि ) उससे हमारे सत्कर्मको पूर्ण कर । हे ( सुभगे ) सीभाग्यवाली ! ( न सुवीरं रार्घें धोहि ) उत्तम वीरोंसे युक्त धन हमें दे ॥ ४ ॥

(इमं सुजातं यज्ञं) इस प्रसिद्ध सन्कमंके प्रति (अनुमितः सुक्षेत्रताये सुवीरताये आजगाम) अनुमिति उत्तम स्थान बनानेके लिये और उत्तम वीरता उत्पन्न होनेके लिये आई है। (अस्याः प्रमितिः भद्रा वभूव) इसकी श्रेष्ठ बुद्धि कल्याण करनेवाली हो गई है। (सा देवगोपा इमं यज्ञं आअवतु) वह देवोंद्वारा रक्षित हुई सुमिति सब प्रकारसे इस सन्कर्मकी रक्षा करे॥ ५॥

(यत् तिष्ठति) जो स्थिर है, (यत् चरति) जो चलता है, (यत् च विश्वं एजति) जो सबको चला रहा है, (इदं सर्वं अनुमितः वभूव) वह यह सब अनुमित ही है। हे (देवि) देवि! (तस्याः ते सुमतौ स्याम) उस तेरी सुमितमें हम रहें। हे (अनुमते) अनुमित ! (नः हि अनुमंतसे) हमें तू अनुमित देती रह॥ ६॥

भावार्थ— उत्तम नीति और सुमितिका यश बढा है और उसमें दान, त्याग आदि श्रेष्ठ गुण हैं। इन गुणोंसे युक्त हमारे सर्कर्म हों और हमें वीरोंसे युक्त धन मिले ॥ ४ ॥

सुप्रसिद्ध सत्कर्मके लिये हमारी अनुकूलमित होवे, और उससे हमें उत्तम वीरत्व और उत्तम कार्यक्षेत्र प्राप्त हों। ऐसी जो सद्बुद्धि होती है वही कल्याण करती है। यह देवोंसे रक्षित होनेवाली बुद्धि हमारे द्वारा चलाये सत्कर्मकी रक्षा करे ॥५॥

जो स्थिर और चर पदार्थ हैं और जो उनकी चालक शक्ति है, यह सब अनुमितसे ही बने हैं। यह अनुमित हमारे अनुकूल रहे अर्थात् हमसे प्रतिकृल बर्ताव न करावे और हमें सदा सन्कर्म करनेकी ही प्रेरणा करती रहे॥ ६॥

## अनुमाते।

### अनुमितकी शक्ति

'अनुकूछ बुद्धि 'को ही 'अनुमित ' कहते हैं, जगत्में जो कुछ भी हो रहा है वह अनुकूछ मितिसे ही हो रहा है। चोर चोरी करता है वह अपनी अनुमितिसे करता है, योगी योगाभ्यास करता है वह अपनी अनुमितिसे ही करता है और देशभक्त स्वराज्ययुद्धमें सीमिलित होकर अपना सिर कटवाता है वह भी अपनी अनुमितिसे ही कटवाता है। तात्पर्य यह है कि, जो जो मनुष्य जो कुछ कार्य, बुरा या भला, हितकारी

11

σι

या अहितकारी, देशोद्धारक या देशवातक करता है वह सब अपनी अनुमतिसे ही निश्चित करके करता है। इसिखिये इस सुक्तमें कहा है—

यत् तिष्ठति, चरति, यत् उ च विश्वमेजित, इदं सर्वे अनुमतिः बभूव॥ (मं. ६)

' जो स्थिर है, जो चंचल है, और जो सबको चलाता है, वह सब अनुमितसे ही होता है। यह मंत्र छोटे कार्यसे बडे विश्वस्थापक कार्यतक स्थापनेवाले तस्त्रको बता रहा है। जो स्थिर जगत्की व्यवस्था है, जो चर जगत्का प्रबंध है भीर जो इस सब स्थिरचर जगत्को चलाता है वह सब विश्वका कार्य परमेश्वर अपनी अनुमितसे करता है। यह संपूर्ण जगत् जो चल रहा है वह परमेश्वरकी अनुमितसे ही चल रहा है में यहां तक अनुमितकी शक्ति है। इसी प्रकार मनुष्य भी जो अनुकूल या प्रतिकृल कार्य करते हैं वह सब अपनी अनुमितसे ही करते हैं। मनुष्य बचपनसे मरनेतक जो करता है वह सबका सब अपनी अनुमितिसे ही करता है, इतना अनुमितिका साम्राज्य सब जगतमें चल रहा है। इसी- लिये अपनी अनुमित अच्छे कार्यों के लिये ही होवे और बुरे कार्यों के लिये न होवे, ऐसी दक्षता धारण करना अत्यंत आवश्यक है। यह सूचना निम्नलिखित मंत्रभाग देते हैं—

देवेषु यज्ञं अनुमन्यताम्। (मं.१)
अनुमते ! त्वं अनुमंससे, नः द्रां कृधि। (मं.२)
वयं तस्य हेडसि मा अपि भूम। (मं.३)
सुमृडीके सुमतौ स्याम। (मं.३)
सुदानु सुहवं अनुमतं नाम। (मं.४)
सुवीरं रियं घेहि। (मं.४)
सुमतौ स्याम। (मं.६)

' देवोंमें चलनेवाले सत्कर्मके लिये अनुमति हो, अर्थात् राक्षसोंके चलाये घातक कार्यके लिये कदापि अनुमति न होवे। अनुमतिसे ही सब कार्य होते हैं, इसलिये ऐसे कार्योंके हिये अनुमति होवे कि, जिससे कल्याण हो। इम कभी क्रोधके लिये अपनी अनुमति न करें, किसीके क्रोधके लिये हम अनुकूछ न हों। सबके सुख बढानेके कार्योंमें और उत्तम बुद्धिके कार्योंमें इमारी अनुकूलमति हो, अर्थात् दुःख बढाने-वाले किसी कार्यके लिये इस अपनी अनुमति न दें। जिसमें दान होता है और त्याग होता है, परोपकार जिसमें है ऐसे कार्योंके छिये जो अनुमति होती है, वही यश बढानेवाली होती है। अर्थात् जिसमें परोपकार नहीं, किसीका भला नहीं, बराही बरा है वैसे कार्योंको अनुमति देनेसे अकीर्तिही होती है। सदा अनुमति ऐसे ही कार्योंके लिये रखनी चाहिये कि, जो कार्य वीरतायुक्त धन बढानेवाले हों। भीरुता और नीच-तासे, धन कमानेके कार्योंके लिये कभी कोई अपनी अनुमति न दें। सारांश यह है कि, सुमितिके लिये हमारी अनुमित होवे, और दुर्मतिके लिये कदापि अनुमति न होवे।"

इस स्क्रमें जो विशेष महत्त्वके उपदेश हैं वे ये हैं। अनु-मतिकी शक्ति बहुत बढी है, इसलिये उस अनुमतिको अच्छे

कार्यों में ही लगाना योग्य है, अन्यथा हानि होगी। इस विषय में सबसे पहिली भाज्ञा यह है—

नः अनुमातिः देवेषु यज्ञं अद्य अनुमन्यताम्। (मं. १) ' हमारी अनुमति देवोंमें चलाये जानेवाले सत्कर्मके लिये आजही अनुमोदन देवे। 'यहां कलका वायदा नहीं, श्रम-कर्म आजही करना चाहिये, कलके लिये नहीं रखना चाहिये। जो सःकर्म करना हो उसे आज ही शुरू करना चाहिये। सःकर्मका लक्षण यह है कि (देवेषु यज्ञं) देवोंमें जो यज्ञ जैसे होता है, वह वैसे ही करनेके लिये अपनी अनुमित हो। देव कीनसा यज्ञ कर रहे हैं यह दृष्टच्य है। जो दान देते हैं. प्रकाश देते हैं, परोपकार करते हैं वे देव हैं पृथिवी देवता है वह सबको आधार देती है, जल देवता है वह सबको शांति-सख देनेके लिये आत्मसमर्पण करता है, अग्नि देवता है वह शीतपीडितोंको गर्मी देकर सुख पहुंचाता है, सूर्य देवता सबको जीवन और प्रकाश देता है, वायु सबका प्राण बनकर सबको आयु प्रदान कर रहा है, चन्द्रमा स्वयं कष्ट भोग कर भी दूसरोंको शान्ति देनेमें तत्पर रहता है, इसी प्रकार अन्यान्य देवता अहर्निश परोपकारमें लगे हुए हैं। यही देवताओं में होनेवाला परोपकारमय यज्ञ है। ऐसे शुभ कर्मीके लिये हमारी मति अनुकूल होवे । इन देवामें-

दाशुवे हव्यवाहनः अग्निः भवताम् (मं. १)

" दानी पुरुषके लिये हच्यवाहक अग्नि आदर्श होवे।" अग्नि ही परोपकारका आदर्श है क्योंकि वह स्वयं जलता रहनेपर भी दूसरोंको सुख देनेके लिये प्रकाशित होता है, हिमपीडितोंको गर्मी देता है और अपनी अर्ध्वगति कायम रखता है। हरएक अवस्थामें अपनी उच्च गति रखनेके कार्यमें अग्निही एक श्रेष्ठ आदर्श है। (अग्नेः ऊर्ध्वज्वलनं ), ' उच दिशासे प्रकाशित होकर प्रगति करनेका आदर्श 'अग्निही सबको देता है। हरएक अपनी बुद्धिमें यह आदर्श सदा रखे। और कोई मनुष्य अपनी गति दीनदिशासे कदापि होने न दें। सूर्य भी अग्नि-रूप होनेके कारण सबसे उच स्थानपर रहता हुआ प्रकाशित होता रहता है । इसी प्रकार मनुष्य भी उच्चसे उच्च अवस्था प्राप्त करें और प्रकाशित हों। कभी नीच अवस्थामें पडकर दुः खी न दों, कभी अन्धकारके की चसमें न फंसें। किस कार्यके लिए अनुमति देनी उचित है ? इस विषयमें निम्नलिखित मन्त्रभाग देखिये-

अक्षीयमाणं प्रजावन्तं रिंयं अनुमन्यताम् । (मं. ३)
स्रवीरं रिंयं (अनुमन्यतां )। (मं. ४)

:

त्र

Ę

के

त

"क्षीण न होनेवाला, प्रजायुक्त और वीरोंसे युक्त धन बढानेवाले जो जो श्रेष्ठ कर्म हों " उन कर्मोंको करनेकी अनु-मित होनी चाहिये। अर्थात् कोई ऐसे दुष्ट व्यसन जिनमें धनका नाश हो वैसे काम करनेसें कदापि अनुमित नहीं होनी चाहिये। मनुष्यको क्या वरना चाहिये, इस विषयमें निम्न-लिखित मन्त्रभाग सनन करने योग्य हैं—

सुक्षेत्रतायै सुवीरतायै अनुमतिः । ( मं. ५ )

"अपना प्रदेश उत्तम बने और उसमें वीरभाव बहे, इन दो कार्योंके लिये अपनी अनुमति देनी चाहिये। हरएक प्रकारका क्षेत्र (सु-क्षेत्र) उत्तमसे उत्तम क्षेत्र बने, हरएक प्राम, नगर और प्रांत सुधरे, हरएक राष्ट्र सुधर कर सबसे श्रेष्ठ बने इस कार्यके लिये प्रयत्न होने चाहिये और जिनसे यह सुधार हो, ऐसे कार्य करनेके लिये अनुमति देनी चाहिये। जिससे स्थान हीन हो, जिससे देशका देश हीन हो, ऐसे किसी कार्यके लिए अनुमति नहीं देनी चाहिये। इसी प्रकार अपने देशमें, नगर और ग्राममें, घरघरमें और व्यक्ति व्यक्तिमें उत्तम वीरता उत्पन्न होने योग्य श्रेष्ठ कर्मों के लिये अपनी अनुमति देनी चाहिये। कभी ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिये कि, जिससे अपने देशके किसी मनुष्यमें थोडी भी मीहता उत्पन्न हो। 'अवीरताका ' का नाश करनेकी वेदमें आज्ञा स्पष्ट है।

सुमित हमेशा (देवगोषा) देवेंद्वारा रक्षित हुई मित होती है अर्थात् जो दुर्मेति होती है वह राक्षसोंद्वारा रक्षित होती है। इसिल्ये अपनी मित राक्षसोंके आधीन करना किसीको भी योग्य नहीं है। देवेंद्वारा सुरक्षित हुई जो प्रमित और विशेष श्रेष्ठ बुद्धि होती है, वही 'भद्रा' अर्थात् सचा कल्याण करनेवाली होती है।



## अस्मिकी उपासना

[२१(२२)]

(ऋषः- ब्रह्मा । देवता- आत्मा ।)

समेत् विश्वे वर्चसा पति दिव एको विभूरतिथिर्जनीनाम् । स पूर्व्यो न्तेनमाविवांसत्तं वर्तिनिरन् वादत् एकमित्पुरु

11 9 11

अर्थ— (विश्वे) तुम सब लोग (दिवः पतिं वचसा समेत ) प्रकाशलोक के स्वामी आत्माको स्तुतिक वच-नोंसे प्राप्त करो। वह (एकः जनानां विभूः अ-तिथिः) एक है, सब जनों अर्थात् प्राणियोंमें विभु है और उसकी आने-जानेकी तिथि निश्चित नहीं है। (सः पूर्व्यः) वह सबसे पूर्व ही विद्यमान है, वह (नूतनं आविवासत्) नृतन उत्पन्न शरीरोंमें भी बसता है। (तं एकं इत्) उस एक के प्रति (पुरु वर्तिनः) बहुत प्रकारके मार्ग (अनुवावृते) पहुंचते हैं॥ १॥

भावार्थ— सब लोग इकट्टे हो कर प्रकाशके स्वामी आत्माकी अपने शब्दोंसे स्तुति करें । वह आत्मा एक है, और सब जनों तथा प्राणियोंके अन्दर विद्यमान है और उसकी आनेजानेकी तिथि निश्चित नहीं है । यद्यपि सबसे पूर्व वह विद्यमान था तथापि नूतनसे नूतन पदार्थमें भी वह रहता है । वह एकही है तथा अनेक प्रकारके मांग उसके पास पहुंचते हैं ॥१॥

यह आतमा एक ही है अर्थात् संपूर्ण विश्वमें एक ही है। यही स्वर्ग किंवा प्रकाशलोकका स्वामी है। इरएक मनुष्य इसके गुणोंका गान करे। यह अनेक उत्पन्न हुए पदार्थोंमें स्वामी (विभूः) विद्यमान है और (अतिथिः) इसके आनेजानेकी तिथि किसीको पता नहीं लगती, अथवा (अतिथिः) यह सतत प्रेरणा करता है, सतत गति दे रहा है, विश्वको सतत युमा रहा है किंवा यह अतिथिवत् पूज्य है। यह सब जगत् (पूट्यः) पूर्व भी था, यह कभी नहीं था ऐसा नहीं, यह पुराण पुरुष होता हुआ भी नूतन शरीरोंमें, नूतनसे नृतन पदार्थोंमें रहता है। स्वत्र व्यास होनेके कारण यह किसी स्थान-पर नहीं ऐसी बात नहीं, इसलिये पुरातन और नूतन सभी पदार्थोंमें रहता है। वह आतमा यद्यपि एक है तथापि उसके पास

६ (अथर्व. सु. भा. कां. ७)

पहुंचनेके मार्ग अनेक हैं। मनुष्य किसी भी मार्गसे जाए अन्तमें उसी एककी प्राप्ति होती है। कोई मार्ग दूरका हो या कोई समीपका हो, परंतु प्रस्येक मार्ग वहांतक पहुंचता है इसमें संदेह नहीं है।

इस सूक्तका वर्णन परमात्माका और कुछ मर्यादासे जीवात्माका भी है। परमात्माका क्षेत्र बढा और जीवात्माका छोटा है और इस रीतिसे क्षेत्रोंकी न्यूनाधिक मर्यादासे यह एकही वर्णन दोनोंका हो सकता है। जीवात्मापरक 'अतिथि' शब्द 'अनिश्चित तिथिवाला ' इस अर्थमें होगा, और परमात्मापरक अर्थ होनेपर 'गतिमान् ' इस अर्थमें होगा।

### अस्मिका प्रकाश

[ २२ ( २३ ) ]

( ऋषिः - ब्रह्मा । देवता - मन्त्रोक्ता, ब्रध्नः ।)

अयं सहस्रमा नो ह्ये कंबीनां मृतिज्योंतिर्विधर्मणि । ब्रुष्टाः समीचीरुषसः समैरयन् । अरेपसः सचेतसः स्वसंरे मन्युमर्त्तमाश्चिते गोः

11 8 11

॥२॥

अर्थ— (अयं ) यह परमात्मा (वि-धर्मणि ) विरुद्ध अथवा विविध धर्मवाले पदार्थोंकी संकीर्णतामें (नः कवीनां सहस्रं दशे ) हमारे ज्ञानियोंके हजारों प्रकारके दर्शनके लिये (मितिः ज्योतिः आ ) उत्तम बुद्धि और ज्योति- रूप होता है ॥ १ ॥

वह (ब्रध्नः) बडा भारमारूपी सूर्य (समीचीः अरेपसः) उत्तम रीतिसे चलनेवाली, निर्दोष (सचेतसः मन्युमत्तमाः) ज्ञान देनेवाली, उत्साह बढानेवाली (उषसः) उषःकालकी किरणोंको (गोः स्वसरे चिते) इंद्रियोंके स्वसंचारके मार्गको बवलानेके कार्यमें (समैरयन्) प्रेरित करता है॥ २॥

भावार्थ — विरुद्ध गुण धर्मवाले पदार्थीमें व्यापनेवाला एक परमात्मा है। वह ज्ञानियोंको उत्तम मार्ग हजारों रीति-योंसे बताता है भीर उनको उत्तम बुद्धि तथा ज्योति देता है॥ १॥

यह परमात्मा एक बडा सूर्य ही है, उसकी ज्ञान देनेवाली किरणें अत्यंत निर्मल, उत्साह बढानेवाली, प्रकाश देने-बाली, हमारे इंद्रियोंको संचारका मार्ग बतानेवाली हैं, अर्थात् उनसे शक्ति प्राप्त करके हमारी इंद्रियां कार्य करती हैं ॥ २॥

इस सूक्तमें जगत्का भी वर्णन है और उसमें न्यापनेवाले परमात्माका भी वर्णन है और उसकी उपासना करनेवाले भक्तोंका भी वर्णन है।

जगत्का वर्णन करनेवाला शब्द यह है— (विधर्माण) विरुद्ध गुणधर्मवाला जगत् है, इसमें अग्नि उष्ण है और जल शीत है, पृथ्वी स्थिर है और वायु चंचल है, पृथ्वी आदि पदार्थ सावयव हैं तो आकाश निरवयव है। ऐसे विरुद्ध गुणधर्मवाले पदार्थों में एक रस ब्यापनेवाली यह आत्मा है। विरुद्ध गुणधर्मवाले पदार्थों की संगितिमें सदा रहनेपर भी इसके गुणधर्मों अदल बदल नहीं होता। इसी प्रकार विरुद्ध गुणधर्मवाले लोगोंको अपने पास रखकर स्वयं उनके दुर्गुणोंसे दूर रखकर अपने शुभगुणोंसे उनको प्रेरित करना चाहिये।

जिस प्रकार परमात्मा सबको (मितिः ज्योतिः) सद्बुद्धि और प्रकाश देता है, उसी प्रकार अपने पास जो ज्ञान हो वह अन्योंको देना और अपने पास जितना प्रकाश हो उतना अधिरेमें चळनेवाले दूसरे लोगोंको दिखलाना चाहिये।

वह परमात्मा बडा है, उसकी किरणें निर्दोष हैं, वह मलदीन है, वह उत्साह देनेवाला है; इसी प्रकार मनुष्योंकी उचित है कि, वे उच्च यनें, निर्दोष बनें, ग्रुद्ध और पवित्र बनें, उत्सादी बनें और दूसरोंकी उच्च, निर्दोष, ग्रुद्ध, पवित्र और उत्सादी बनावें। इस प्रकार आत्माके गुणोंका विचार करके वे गुण अपनेमें बढाने चाहिये।



## विपत्तिको हटाना

[ २३ ( २४ ) ]

(ऋषि:- यमः । देवता- दुःस्वप्ननाशनः ।)

दौष्वंष्ट्यं दौजीवित्यं रक्षो अभ्वमिराय्याः । दुर्णा<u>स्रो</u>ः सबी दुर्वाचक्ता अस्मन्नाशयामसि

11 9 11

अर्थ— (दौष्वप्नयं) दुष्ट स्वमोंका आना, (दौर्जीवित्यं) दुःखमय जीवन (रक्षः) दिसकोंका उपद्रव, (अ-भ्वं) अभृति, दरिद्रता, (अराज्यः) विपत्तिके कष्ट, (दुर्नाम्नीः) दुरे नामोंका उचार करना, (सर्वाः दुर्वाचः) सब प्रकारके दुष्ट भाषण (ताः अस्मत् नाद्यायामसि) उन सबको दम अपने स्थानसे नष्ट करते हैं ॥ १॥

भावार्थ— बुरे स्वप्न, कष्टका जीवन, हिंसकोंका उपद्रव, विपत्ति, दारिद्य, दुष्टभाषण, गालियाँ देना आदि जो जो बुराईयां हममें हैं, उनको हम दूर करते हैं ॥ १ ॥

विपत्तियां अनेक प्रकारकी हैं, उनमें कुछ विपत्तियों की गणना इस स्थानपर की है। बुरे स्वप्न आना आदि विपत्ति तथा दुःखपूर्ण जीवनका अनुभव होना, ये विपत्तियां आरोग्य न रहनेसे होती हैं। आरोग्य उत्तम रीतिसे रखनेके लिये व्यायाम, योगासनोंका अनुष्ठान, यमनियमपालन, प्राणायाम, योग्य आहारविहार आदि उपाय हैं। इनके योग्य रीतिसे करनेसे ये दो विपत्तियां दूर होती हैं। हिंसकोंका उपद्रव दूर करनेके लिये अपने अंदर श्रूरता उत्पन्न करके शत्रुनाशके उस कार्यमें उस शक्तिको लगाना चाहिये। इससे राक्षसोंके आक्रमणसे हम अपना बचाव कर सकते हैं। (अ—भ्यं) अभृति और (अ—राज्यः) निर्धनता ये दो आर्थिक आपत्तियां उद्योगगृद्धि करने और बेकारी दूर करनेसे दूर होती हैं। मनुष्य आलसी न रहे, कुछ न कुछ उत्पादक काम धंदा करे और अपनी धन संपत्ति सुयोग्य उपायसे बढावे। इस प्रकार उद्योगगृद्धि करनेसे ये आर्थिक आपत्तियां दूर हो जाती हैं। गाली देना, बुरा भाषण करना, बुरे शब्द उच्चारण करना आदि जो आपत्तियां हैं, उनको दूर करनेके लिये अपनी वाणीकी शुद्धि करनो चाहिये। अप शब्दोंका उच्चार न करनेसे कुछ दिनोंके पश्चात ये शब्द वाणीसे स्वयं दूर हो जाते हैं। इस प्रकार आत्मशृद्धि करनेका मार्ग इस स्कने बताया है।

### कलायास्य

[ २४ ( २५ ) ]

( ऋषि:- ब्रह्मा । देवता- सविता । )

यन इन्द्रो अर्खन्दद्विप्तिर्विश्वे देवा मुरुतो यत्स्वकाः । तदस्मभ्ये स्विता सत्यर्धमा प्रजापंतिरत्नं मिति येच्छात्

11 9 11

अर्थ— ( यत् ) जो (इन्द्रः, अग्निः, विश्वे देवाः ) इन्द्र, अग्नि, विश्वेदेव, (स्वर्काः मरुत् ) उत्तम तेजस्वी मरुत् इनमेंसे प्रत्येकने ( नः अख़नत् ) हमारे छिये खोदा है ( तत् ) उस पदार्थको ( सत्यधर्मा प्रजापितः अनुमितः सविता ) सत्य धर्मवाला प्रजापालक अनुमित रखनेवाला सविता ( नियच्छात् ) देवे ॥ १ ॥

हम सब प्राणिमात्रके लिये विद्युत्, अग्नि, पृथिवी आदि सब देव तथा विविध प्रकारके वायु जो लाभ देते हैं, वह लाभ हमें सूर्यसे प्राप्त होता है, परंतु उससे योग्य रीतिसे लाभ प्राप्त करना चाहिये। क्योंकि सचा प्रजापालक यही सूर्य है।

ाका

3 19

कोई

थि '

नः

तसः योंके

ीति-

देने-२॥ वाले

और

गुण-गुण वे दूर

न हो

योंको और

भार

अथर्ववेदका सुवोध भाष्य

## ह्यापक और श्रेष्ठ देव

[ २५ ( २६ ) ] ( ऋषः- मेधातिथिः । देवता- सविता । )

्ययोरोजंसा स्कमिता रजांसि यो वीर्ये विरतंमा शविष्ठा। यौ पत्यंते अप्रतीतो सहोभिविष्णुंमगन्वरुणं पूर्वहृतिः यस्येदं प्रदिशि यद्विरोचेते प्र चानंति वि च चष्टे शचींभिः। परा देवस्य धर्मणा सहोभिर्विष्णुंमग्नवरुंणं पूर्वहूंतिः

11 8 11

अर्थ- ( ययोः ओजसा ) जिन दोनोंके बलसे ( रजांसि स्कभिता ) लोक लोकान्तर स्थिर हुए हैं, ( यो वीर्यैः शिवष्टा वीरतमा ) जो दो अपने पराक्रमोंसे बलवान् और अस्यंत ग्रूर हैं, (यौ सहोभिः अप्रतीतौ प्रत्येते ) जो अपने बलोंसे पीछे न हटते हुए आगे बढते हैं। उन दोनों ( विष्णुं वरुणं ) विष्णु अर्थात् व्यापक देवके अति और वरुण अर्थात् श्रेष्ट देवके प्रति (पूर्वहृतिः अगन् ) सबसे प्रथम प्रार्थना करता हुआ प्राप्त होता हूं ॥ १ ॥

( यस्य प्रदिशि ) जिसकी दिशा उपदिशाओं में ( इदं यत् विरोचते ) यह जो प्रकाशित होता है (प्र अनित च ) और उत्तम रीतिसे प्राण धारण करता है, ( देवस्य धर्मणा सहोभिः ) इस देवके धर्म और बलोंसे ( शचीभिः विचप्टे च ) तथा शक्तियोंसे देखता है, उस (विष्णुं वरुणं च पूर्वहृतिः अगन् ) न्यापक और श्रेष्ठं देवको सबसे प्रथम प्रार्थना करनेवाला होकर प्राप्त करता हूं ॥ २ ॥

भावार्थ- जिसने अपने बलसे इस त्रिलोकीको अपने स्थानमें स्थिर किया है, जो अपनी विविध शक्तियोंसे अत्यंत बलवान् और पराक्रमी हुआ है, जो कभी पीछे नहीं हटता परंतु आगे बढता है, उस न्यापक और श्रेष्ठ देवकी में सबसे प्रथम प्रार्थना करता हूं, क्योंकि वह सबसे श्रेष्ठ देव है।। १ ॥

जिसकी शक्तिसे दिशा और उपदिशाओं में सर्वत्र प्रकाश फैल रहा है, जिसकी जीवनशक्तिसे सब प्राणीमात्र प्राण धारण करते हैं, जिस देवके निज धर्मसे और बलोंसे सब प्राणी देखते और अनुभव करते हैं उस व्यापक और श्रेष्ट देवकी मैं

सबसे प्रथम प्रार्थना करता हूं क्योंकि वह सबसे वरिष्ठ देव है ॥ २ ॥

यह सूक्त स्पष्ट है अतः इसकी व्याख्या करनेकी कोई आवश्यकता नहीं है। इस सुक्तमें प्रथम मंत्रमें दो देव भिन्न भिन्न हैं ऐसा मानकर वर्णन किया है, परंतु दूसरे ही मंत्रमें उन दोनोंको एक माना है और एकवचनी प्रयोग हुआ है। इससे ' विष्णु और वरुण ' इन दो शब्दोंसे एक अभिन्न देवताका ही वर्णन अभीष्ट है ऐसा दीखता है।

# सर्वेद्यापक ईश्वर

[ २६ ( २७ ) ] (ऋषः- मेधातिथिः । देवता- विष्णुः ।)

विष्णोर्नु कं प्रा वीचं वीर्याणि यः पार्थिवानि विमुमे रजांसि । यो अस्केमायदुत्तरं सधस्यं विचक्रमाणस्त्रेधोरुंगायः

11 8 11

अर्थ- (यः पार्थिवानि रजांसि विममे ) जो पृथ्वीपरके लोकोंको विशेष रीतिसे निर्माण करता है। (यः उरु-गायः ) जो बहुत प्रकार प्रशंसित होता हुआ (त्रेधा चिचक्रमाणः ) तीन प्रकारसे पराक्रम करता हुआ। (उत्तरं सधस्थं अस्क्रमायत् ) उचतर स्वर्गीय प्रकाशस्थानको स्थिर करता है ऐसे उस ( विष्णोः वीर्याणि ) सर्वेच्यापक ईश्वरके पराक्रमोंका (कं प्रावाचं नु ) सुख बढानेवाला वर्णन मैं करता हूं ॥ १ ॥

भावार्थ- सर्वव्यापक परमेश्वरके पराक्रम बहुत हैं। जो अपना सुख बढ़ाना चाहते हैं वे उनका वर्णन करें, उनका गायन करें। उसी परमेश्वरने सब पार्थिव पदार्थीका विशेष कुशलतासे निर्माण किया है। इसीलिये उसकी सर्वत्र बहुत प्रशंसा होती है। वह तीनों ्छोकोंमें तीन प्रकारका पराक्रम करता है और उसीने सबसे उपरका द्युछोक बिना किसी आधारके स्थिर किया हुआ है ॥ १ ॥

भः

यंत

रण

भन है।

3E-

त्तरं

रके

नका

हुत कसी

| प्र तद्विष्णुः स्तवते वीर्याणि मृगो न भीमः कंचरो गिरिष्ठाः       |         |
|------------------------------------------------------------------|---------|
| पुरावत आ जंगम्यात्परंस्याः                                       | 11311   |
| यस्योरुषु त्रिषु विक्रमणेष्वधिक्षियन्ति सुर्वनानि विश्वा ।       |         |
| उरु विंग्णों वि कंमस्वोरु क्षयांय नस्कृषि।                       |         |
| घृतं घृतयोने पिब प्रप्रं युज्ञपंति तिर                           | 11 3 71 |
| इदं विष्णुर्वि चंक्रमे त्रेघा नि दंघ पुदा । समूद्वमस्य पांसुरे   | 11811   |
| त्रीणि पदा वि चंक्रमे विष्णुंगींवा अदांम्यः । इतो धर्मीण धार्यन् | 11411   |
| विष्णोः कभीणि पश्यत् यतौ ब्रुतानि पस्पश्चे । इद्रंख युज्यः सर्खा | 11 4 11 |

अर्थ— (तत् वीर्याणि) उस पराक्रमके कारण (विष्णुः स्तवते)वदी व्यापक ईश्वर प्रशंसित होता है। वद (भीमः सृगः न) भयानक सिंहके समान (कु-चरः गिरि-ष्ठः) पृथ्वीपर सर्वत्र संचार करनेवाला और गिरि गुहाओंमें रहनेवाला है। वह (परस्याः परावतः) दूरसे दूरके प्रदेशसे (आजगम्यात्) समीप आता है॥ २॥

(यस्य उरुषु त्रिषु विक्रमणेषु) जिसके विशाल तीन विक्रमोंमें (विश्वा सुवनानि अधि श्रियन्ति) सब सुवन रहते हैं वह तु है (विष्णो, उरु विक्रमस्व) व्यापक देव! विशेष विक्रम कर। (नः श्र्याय उरु रुधि) हमारे निवासके लिये विस्तृत स्थान दे। हे (घृतयोने, घृतं पिव) रसको उत्पन्न करनेवाले! रसका पान कर और (यझ-पतिं प्र प्र तिर) यज्ञकर्ताको दुःखसे पार करा॥ ३॥

(विष्णुः इदं विचक्रमे ) व्यापक देव इस जगत्में विक्रम कर रहा है, उसने (पदा त्रेधा निद्धे) अपने पांवसे तीन प्रकारसे पद रखा है। (अस्य पांसुरे समूढं) इसका जो पांव वीचके लोकमें है वह गुप्त है॥ ४॥

(अदाभ्यः गोपा विष्णुः) न दबनेवाला, पालक और व्यापक देव (त्रीणि पदा विचक्रमे ) तीन पावोंको इस जगत्में रखता है और (इतः धर्माणि धारयन्) वहांसे सब धर्मोंका धारण करता है ॥ ५॥

( विष्णोः कर्माणि पद्यत ) व्यापक देवके ये कार्य देखो । (यतः व्रतानि पस्पदो ) जहांसे सब गुणधर्मोंको वह देखता है । (इन्द्रस्य युज्यः सखा ) वह जीवातमाका योग्य मित्र है ॥ ६ ॥

भावार्थ— इस परमेश्वरका गुणसंकीर्तन करनेसे उसके पराक्रमोंका ज्ञान प्राप्त होता है और उससे उसका महत्त्व अनुभव करना सुगम होता है। जैसे सिंह गिरिकंदराओं में संचार करता है, और भूमिपर घूमता है, उसी प्रकार यह भी हृदयगुफामें संचार करता है और इस लोकको ब्यास करता है। वह दूरसे दूर रहनेपर भी भक्ति करनेपर समीपसे समीप आ जाता है ॥२॥

पृथ्वी अन्तरिक्ष और बुलोक इन तीनों लोकोंमें इस ईश्वरके तीन पराक्रम दिखाई देते हैं। उन पराक्रमोंसे दी इन तीन लोकोंका अस्तित्व है। इसलिये उस प्रभुकी विशेष प्रार्थना करते हैं कि वह हमें उत्तम और विस्तृत स्थान कार्य करनेके लिये अपण करे। हे प्रभी ! यजमान जो सत्कर्म करता है उसका रस ग्रहण करके यजमानको इस दुःखसागरसे पार कर ॥ ३॥

ब्यापक देवका कार्य इस त्रिलोकीमें देख, उसने अपने तीन पांव लोकोंमें रखकर वहांका कार्य किया है। प्रथ्वीपर उसका कार्य दिखाई देता है, बुलोकमें भी वैसा ही अनुभवमें आता है। परंतु मध्यस्थानीय अन्तिरक्ष लोकमें उसका जो कार्य हो रहा है वह दिखाई नहीं देता॥ ४॥

यह व्यापक देव किसीसे भी न दबनेवाला और सबकी रक्षा करनेवाला है। इन तीनों लोकोंमें अपने तीन पांव रखता है और वहांका सब कार्य करता है। यहींसे उसके सब गुणधर्म प्रकट होते हैं॥ ५॥

हे लोगो ! इस सर्वव्यापक ईश्वरके ये चमत्कार देखो । जिसके प्रभावसे उसके सब वत यथायोग्य शितिसे चल रहे हैं। हरएक जीवका यह परमेश्वर एक उत्तम मित्र है ॥ ६ ॥ तिद्विणीः पर्मं पदं सदां पश्यन्ति सूरयः । दिवी व चक्षुरातंतम् ॥ ७॥ दिवी विष्ण उत्त वां पृथिव्या महो विष्ण उरोर्न्तिरक्षात् । इस्ती पृणस्य बहुभिर्वसव्यैराप्रयंच्छ दक्षिणादोत स्वव्यात् ॥ ८॥

अर्थ — मनुष्य (दिवि आततं चक्षः इव) जैसे बुलोकमें फैले हुए चक्षुरूपी सूर्यको प्रत्यक्ष देखते हैं, उसी प्रकार उस (विष्णोः तत् परमं पदं) ब्यापक देवके उस परम स्थानको (सूरयः सदा पश्यन्ति) ज्ञानी जन सदा देखते हैं॥ ७॥

हे (विष्णो) व्यापक देव ! (दिवः उत पृथिव्याः) द्युलोक और पृथिवीसे तथा (महः उरोः अन्तरिक्षात्) बहे विस्तृत अन्तरिक्षसे (बहुभिः वसव्येः हस्तौ पृणस्व) बहुत धनोंसे अपने दोनों हाथ भर ले और (दक्षिणात् उत सन्यात्) दांथें तथा बांयें हाथोंसे हमें (आ प्रयच्छ) प्रदान कर ॥ ८॥

भावार्थ — जिस प्रकार चुलोकमें सूर्यको सब लोग देखते हैं, उसी प्रकार ज्ञानी लोग सदा उसको देखते हैं। अर्थात् वह ईश्वर इस प्रकार उनको प्रत्यक्ष होता है॥ ७॥

हे सर्वन्यापक प्रभो ! पृथ्वी, अन्तरिक्ष और द्युलोकमेंसे बहुत धन त् अपने हाथमें लेकर अपने दोनों दाथोंसे उस धनको हमें प्रदान कर ॥ ८॥

इस सूक्तमें सर्वव्यापक ईश्वरका वर्णन है। तीनों लोकोंमें जो विलक्षण चमत्कार दिखाई देते हैं, वे सब उसीकी शक्तिसे हो रहे हैं। उसीने ये तीनों लोक रचे, उसीने इनको धारण किया और वही यहांका सब चमल्कार कर रहा है। यह सर्व-व्यापक होनेपर भी साधारण लोगोंको वह प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देता। परन्तु ज्ञानी लोगोंको वह वैसा ही प्रत्यक्ष दिखाई देता है। देता है कि जैसे दो पहरका सूर्य आकाशमें प्रत्यक्ष दिखाई देता है।

### मानुभाषा

[२७)२८)]

(ऋषः- मेधातिथिः । देवता- इडा (मंत्रोक्ता)।)

इडुवासाँ अनुं वस्तां ब्रुतेन यस्योः पुदे पुनते देवयन्तः । घृतपदी सर्करी सोमंपृष्ठोपं यज्ञमंस्थित वैश्वदेवी

11 9 11

अर्थ— (इडा एव व्रतेन अस्मान् अनुवस्तां ) मातृभाषा ही नियमसे हमारे पास अनुकूछतासे रहे, (यस्याः पदं देवयन्तः पुनते ) जिसके पदपदमें देवताके समान आचरण करनेवाले पवित्र होते हैं। (घृतपदी) स्नेह्युक्त पदवाली, (शामर्थवती, (सोमपृष्ठा) कलानिधि जिसके पीछे होता है, ऐसी (वैश्वदेवी) सब देवोंका वर्णन करनेवाली वाणी (यश्चं उप अस्थित) यज्ञके समीप स्थिर होवे ॥ १ ॥

मातृभाषासे हम कभी पराङ्मुख न हों, अनुकूछतासे मातृभाषाका उपयोग करनेकी अवस्थामें हम सदा रहें। देवता बननेकी इच्छा करनेवाले सज्जन इस मातृभाषाके पद्पदके उच्चारणके समय अपनी पित्रता होनेका अनुभव करते हैं। अर्थात् मातृभाषाको छोडकर किसी अन्यभाषाका उच्चारण करनेकी आवश्यकता हो और उतने प्रमाणसे मातृभाषाका प्रतिः बंध होने लगे, तो वे समझते हैं कि पदपरमें अपवित्रता हो रही है। क्योंकि मातृभाषाका हरएक पद उच्चारण करनेवालेके रक्तके साथ संबंध रखता है। मातृभाषाके शब्दोंमें (घृत-पदी) घी भरा रहता है अर्थात् एक प्रकारका तेजस्वी स्नेहरस रहता है, जिसके कारण मातृभाषाका शब्दोच्चार अन्तःकरणपर एक विलक्षण भाव उत्पन्न करता है। मातृभाषा (शक्री)

स्क २९ (३०)]

दो देवोंका सहवास

(80)

शक्तिमती भी होती है। परकीय भाषाका ब्याख्यान श्रवण करनेसे सब उपस्थित छीपुरुषोंपर वैसी शक्तिका प्रभाव नहीं जम सकता, जैसा मातृभाषाका व्याख्यान शक्ति प्रदान कर सकता है। मातृभाषाके पीछे (सोमकळानिधि) कछाओंकी निधि रहती है। सब हुनर इसके साथ रहते हैं इस कारण इसकी शक्ति बहुत ही बढ जाती है। यह (बैश्व+देवी= विश्वे देवाः) सब देवोंको स्थान देनेवाली होती है अर्थात् पृथ्वी, आप्, तेज, वायु, सूर्य, चन्द्र, विद्युत् आदि देवोंका गुण वर्णन-बैज्ञानिक पदार्थ विज्ञान-इस भाषामें रहनेसे मानों इसमें देवता रहती हैं। ऐसी देवी बलसे युक्त मातृभाषा इरएक सर्वकर्ममें प्रयुक्त होवे। कभी अन्य भाषाके शब्द मातृभाषा बोलनेके समय प्रयुक्त न किये जायें। इस प्रकार इस सक्तका एक एक शब्द मातृभाषाका गौरव वर्णन कर रहा है।

#### कल्याण

[ २८ ( २९ ) ]

(ऋषः- मेधातिथिः । देवता- वेदः ।)

वेदः स्वृह्तिद्वेषणः स्वृह्तिः पर्श्वेदिः पर्श्वेदः स्वृह्ति । हिन्दुक्तो यिज्ञया यज्ञकामास्ते देवासी यज्ञमिमं जीपन्ताम्

11 9 11

अर्थ— ( वेदः स्वस्ति ) ज्ञान कल्याण करनेवाला है। ( द्रुं-घणः स्वस्ति ) लकडी काटनेकी कुल्हाडी कल्याण करनेवाली है। (परद्युः) परश्च कल्याण करनेवाला है। (वेदिः) यज्ञकी वेदि कल्याण करती है। (नः परशुः स्वस्ति ) हमारा शस्त्र कल्याण करनेवाला (ह्विष्कृतः याञ्चियाः यञ्चकामाः) हिव बनानेवाले, पूजनीय और यज्ञ करनेकी इच्छा करनेवाले (ते देवासः) वे याजक (इमं यज्ञं जुषन्तां) इस यज्ञका प्रेमसे सेवन करें॥ १॥

ज्ञान, बढईके द्वियार, लकडी तोडनेके कुट्हाडे, घास काटनेका हंसिया, सिमधा तैय्यार करनेका फरसा, वेदी, द्वि, हिव तैय्यार करनेवाले लोग, यज्ञ करनेवाले, यज्ञकी इच्छा करनेवाले ये सब कल्याण करनेवाले हैं। इसलिये इनके विषयमें उचित श्रद्धा धारण करनी चाहिये।

### दो देवोंका सहवास

[ २९ (३० ) ]

( ऋषि:- मेधातिथिः । देवता- अग्नाविष्णू । )

अग्नोविष्णु महि तद्वां महित्वं पाथो घृतस्य गुर्ह्यस्य नामं । दमेदमे सप्त रत्ना दर्धानी प्रति वां जिह्वा घृतमा चेरण्यात्

11 8 11

अर्थ— हे (अग्नाविष्णू) अग्नि और विष्णु! (वां तत् महि महित्वं नाम) तुम दोनोंका वह बढा महस्वपूर्ण यश है, जो तुम दोनों (गुह्यस्य घृतस्य पाथः) गुद्ध घृतका पान करते हो। तथा (दमेदमे सप्त रत्ना दधानी) प्रत्येक घरमें सात रत्नोंको धारण करते हो और (वां जिह्ना घृतं प्रति आ चरण्यात्) तुम दोनोंकी जिह्ना प्रत्येक यज्ञमें उस रसको प्राप्त करती है॥ १॥

भावार्थ— अग्नि और विष्णु ये दो देव एक स्थानमें रहते हैं, उन दोनोंकी बढी भारी महिमा है। वे दोनों गुप्त रीतिसे गुहामें बैठकर घीका भक्षण करते हैं, प्रत्येक घरमें सात रहनोंको स्थापित करते हैं और अपनी जिह्नासे गुद्ध घीका स्वाद छेते हैं॥ १॥

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

ाः हो,

ता

ता हैं। ति-

डेके रस (१) अग्नांविष्णु मिह धार्म प्रियं वा विश्वो घृतस्य गुद्धां जुषाणी। दमेदमे सुष्टुत्या वांवृधानी प्रति वा जिह्वा घृतमुर्चरण्यात्

11 7 11

अर्थ, हे (अग्नाविष्णू) अप्न और विष्णु! (वां धाम महि प्रियं) आपका स्थान बडा प्रिय है। उसको ( घृतस्य गुद्धा जुषाणी विथिः) वीके गृह्म रसका सेवन करते हुए प्राप्त करते हो। (दमे दमे खुष्टुत्या वावृधानौ) प्रत्येक घरमें उत्तम स्तुतिसे वृद्धिको प्राप्त होते हुए (वां जिह्ना घृतं प्रांत उत् चरण्यात्) तुम दोनोंकी जिह्ना उस वृतको प्राप्त करती है॥ २॥

भावार्थ— इन दोनोंका एक ही बडा भारी प्रिय स्थान है। ये दोनों वीके गुद्ध रसका स्वाद छेते हैं। हरएक घरमें स्नुतिसे बढते हैं और गुद्ध वीके पास ही इनकी जिह्वा पहुंचती है॥ २॥

### दो देवोंका सहवास

इस सूक्तमें एक स्थानमें रहनेवाले दो देवोंका वर्णन है। एक अग्नि और दूसरा विष्णु है। 'विष्णु ' शब्द द्वारा सर्वेच्यापक परमेश्वरका वर्णन इसके पूर्वके २६ वें सूक्तमें हो चुका है। 'विष्णु' शब्दका दूसरा अर्थ 'सूर्य' है, सूर्य भी बहुत ही बडा है और इस ग्रहमालाका काधार तथा कर्ता-धर्ता है उसकी अपेक्षा अग्नि बहुतही अल्प और छोटी है। सूर्यके साथ हमारे अग्निकी तुलना की जाय, तो दावानलके साथ चिनगारीकी ही कल्पना हो सकती है। अग्नि उत्पन्न होती है, अर्थात इसका जन्म होता है यह बात हम देखते हैं, जन्मके बाद वह कुछ समय जलती रहती है और पश्चात् बुझ जाती है। ठीक यही बात जीवात्माके जन्म होने, उसकी भायसमाप्तितक जीवित रहने और पश्चात् मरनेके साथ तुरुना करके देखिये, तो पता लग जायगा। यदि यहां 'विष्णु ' शब्द द्वारा सर्वव्यापक परमात्माका ग्रहण किया जावे, तो ' अग्नि ' शब्दसे छोटे जीवात्माका ग्रहण किया जा सकता है। उत्पन्न होना, जीवित रहना और बुझ जाना ये तीनों बातें जैसी अग्निमें हैं वैसी ही जीवात्मामें हैं और उसके साथ सदा रहनेवाला विश्वव्यापक परमात्मा है। यही बात वेदमें अन्यत्र भी कही है-

द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिषस्वजाते ॥

'दो सुंदर पंखवाले पक्षी साथ साथ रहते हैं, परस्पर मित्र हैं, ये दोनों एक ही वृक्षपर रहते हैं।' ( ऋ० १।१६४।२० )

यह जो दो पक्षी कहे हैं, उनमेंसे एक जीवात्मा है और दूसरा परमात्मा है। इसी प्रकार साथ रहनेवाले दो देव, एक अग्नि और दूसरा सूर्य, अथवा एक जीवात्मा और दूसरा

परमात्मा है। यहां अग्निका जीवात्माके किन गुणोंके साथ साधर्म्य है वह ऊपर कहा है। देहके साथ वारंवार संबंधित होनेके कारण पूर्वोक्त तीनों धर्म जीवात्माके ऊपर आरोपित होते हैं, क्योंकि जीवात्मा तो न जन्मता है और न मरता है। शरीरके ये धर्म उसपर लगाये जाते हैं। ये दोनों—

दमे दमे सप्त रत्ना दधानी (मं०१)

'घर घरमें सात रत्नोंको धारण करते हैं। 'ये सात रत्न यहां प्रत्येक जीवात्माके प्रत्येक घरमें हैं। पांच ज्ञानेंद्रियाँ और मन तथा बुद्धि ये सात रत्न हैं, इसीसे साधारणतः सब प्राणी और विशेषतः मनुष्य सुशोभित होते हैं। इनमें रमणीयता है, ये मनुष्यके आभूषण हैं अतः ये रत्न ही हैं। जो जेवरोंमें पहने जाते हैं वे वस्तुतः रत्न नहीं हैं; आत्माके इन सात रत्नोंके ठीक रहने पर ही जेवर और भूषण शरीरको शोभा देते हैं, अन्यथा जेवरोंसे कोई शोभा नहीं होती। यजु-वेदमें कहा है—

सप्त ऋषयः प्रातिहिताः शरीरे, सप्त रक्षन्ति सदमप्रमादम्।

सप्तापः स्वपतो लोकमीयुः० (यजु॰ ३४।५५)

'प्रत्येक शरीरमें सात ऋषि हैं, ये सात इस समास्थानकी अर्थात् शरीरकी प्रमाद न करते हुए रक्षा करते हैं, ये सात निद्यां सोनेवाले इस जीवात्माके लोकमें जाती हैं ' इत्यादि वर्णन भी इन्हीं इंद्रियोंका ही वर्णन है, सात रतन, सात ऋषि, सात रक्षक, सात जलप्रवाह इत्यादि वर्णन इन्हीं जीवात्माकी सात शक्तियोंका है। जबतक यह जीवात्मारूपी अग्नि इस शरीररूपी इवन कुण्डमें जलता रहता है तबतक ये सात रतन भी रहते हैं, जब यह बुझ जाता है, तब ये रतन भी शोभा देना बंद कर देते हैं। ये दोनों अग्नियां—

गुद्यस्य घृतस्य पाथः।( मं १) घृतस्य गुद्या जुपाणौ वीथः।( मं २) वां जिह्ना घृतं प्रति आ ( उत् ) चरण्यात्। ( मं॰ १-२ )

'गुह्य घी पीते हैं। इनकी जिह्ना इस घीकी ओर जाती है। 'यह गुह्य घृत कौनसा है ? यह एक विचारणीय प्रश्न है । गुहामें जो होता है वह 'गुह्य 'कहलाता है। यहां 'गुहा ' शब्दले 'बुद्धि ' अथवा 'अन्तःकरण ' विवक्षित है। इसमें जो इंद्रियरूपी गौसे निचोडे हुए दूधका बनाया हुआ घी होता है, वह गुह्य किंवा गुप्त घी है। यह घी इस खुद्धिमें अथवा हृदयकंदरामें रखा हुआ होता है और इसका ये गुप्त रीतिसे सेवन करते हैं। यह बात अब पाठकोंको विदित होगई होगी, कि इस रूपकका क्या तारपर्य है।

वां माहि प्रियं धाम। (मं०२)
'इनका स्थान बडा है और प्रिय है। 'क्यों कि यहां

प्रेम भरा रहता है। सबको यह प्यारा है। सब इसकी ही
प्राप्तिके छिये यत्न करते हैं। ऐसा इनका स्थान है। तथा—
दमेदमे सुष्टुत्या वाजुधानौ। (मं०२)

' घर घरमें उत्तम स्तुतिसे वृद्धिको प्राप्त, होते हैं।' अर्थात् इरएक शरीरमें जहां जहां उत्तम ईश्वरकी स्तुति होती है, जहां उसके ग्रुभ गुणोंका गायन होता है, वहां एक तो परमेश्वर भावकी वृद्धि होती है, और उन गुणोंकी धारणासे जीवात्माकी शक्ति बढती है। यह जीवात्माकी वृद्धिका उपाय है।

यहां शरीरके लिए 'दम' शब्द प्रयुक्त हुआ है। जिस शरीरमें इंदियोंका शमन होता है और मनोवृत्तियोंका दमन होता है उसका नाम 'दम' है। दो प्रकारके शरीर हैं। एकमें भोगवृत्ति बढती है और दूसरेमें दमवृत्ति बढती है। जिसमें दमवृत्ति बढती है उसका नाम यहां 'दम' रखा है और इस दमसे 'सस रत्न' भी उत्तम तेज:पुंज स्थितिमें रहते हैं और वहीं आरमाकी शक्ति विकसित होती है।

#### अञ्जन

[ ३० (३१)]

(ऋषः- भृग्वंगिराः । देवता- द्यावापृथिवी, मित्रः, ब्रह्मणस्पतिः, सविता च।)

स्वाक्तं मे द्यावारिश्वित्री स्वाक्तं मित्रो अंकर्यम् । स्वाक्तं मे ब्रह्मणस्पतिः स्वाक्तं सविता करत

11 8 11

अर्थ- ( द्यावापृथिवी मे सु-आक्तं ) बुलोक और पृथ्वीलोक मेरी आंखोंको उत्तम अक्षनसे युक्त करें। (अयं मित्रः स्वाक्तं अकः) यह मित्र मुझे अक्षनसे युक्त करता है। (ब्रह्मणस्पतिः मे स्वाक्तं ) ज्ञानपति देवने मुझे उत्तम अक्षनसे युक्त किया है। (स्विता स्वाक्तं करत् ) सविताने भी मेरी आंखोंके छिये उत्तम अक्षन दिया है॥ १॥

आंखर्में अञ्जन डालकर आंखोंका आरोग्य बढानेकी स्चना इस मंत्र द्वारा मिलती है। गुलोकसे पृथ्वीतक जो जो सृष्टय-न्तर्गत स्यादि पदार्थ हैं, उनका जो तेजस्वी रूप है, उसी तरह मेरी आंखें तेजस्वी बनें। यह इच्छा इस स्वतमें स्पष्ट है। यह मंत्र ज्ञानाञ्जनका भी सूचक माना जा सकता है। जिससे दृष्टि गुद्ध होती है वह अञ्जन होता है, फिर वह साधारण अञ्जन हो, अथवा ज्ञानान्जन हो।

७ ( अथर्व. सु. भा. कां. ७ )

न

अथर्ववेदका सुबोध भाष्य

### अपनी रक्षा

#### [ ३१ ( ३२ ) ]

(ऋषि:- भृग्वंगिराः । देवता- इन्द्रः ।)

इन्द्रोतिभिर्बहुलाभिनी अद्य यांवब्लेष्ट्राभिर्मघवन्छ्र जिन्व। यो नो देष्ट्यर्थरः सम्पदीष्ट्र यमुं द्विष्मस्तम्नं प्राणो जहात

11 8 11

अर्थ—हे (इन्द्र) इन्द्र! (यावत् श्रेष्ठाभिः बहुलाभिः ऊतिभिः) अतिश्रेष्ठ विविध प्रकारकी रक्षाओं से (अद्यः न जिन्व) आज हमें जीवित रख। हे (मघवन् शूर्) धनवान् शूरवीर! (यः नः द्वेष्टि) जो हमसे द्वेष करता है (सः मघरः पदीष्ट) वह नीचे गिर जावे। (यं उ द्विष्मः) जिससे हम द्वेष करते हैं (तं उ प्राणः जहातु) उसको प्राण छोड देवे॥ १॥

भावार्थ— हे धनवान और ग्लूर प्रभो ! तुम्हार जो अनेक प्रकारके अतिश्रेष्ठ रक्षाके साधन हैं, वे सब हमें प्राप्त हों और उनसे हमारी रक्षा होवे और हमारा जीवन उनकी सहायतासे सुखकर होवे। जो दुष्ट हमारी विनाकारण निन्दा करता है, वह गिर जावे और जिस दुष्टसे हम सब द्वेष करते हैं उसका जीवन ही समाप्त हो जावे॥ १॥

हम परमेश्वरकी भिक्त करें और उसकी रक्षा प्राप्त करके सुरक्षित और स्वस्थ होकर आनन्दका उपभोग करें। परंतु जो दुष्ट मनुष्य हम सबसे द्वेष करता है और उस कारण जिस दुष्टसे हम सब द्वेष करते हैं, उसका नाश हो। दुष्टता और द्वेषका समूछ नाश हो।



# दीर्घायुकी प्रार्थना

[ ३२ ( ३३ ) ]

(ऋषिः- ब्रह्मा । देवता- आयुः । )

उपं प्रियं पनिमतुं युवानमाहुतीवृधंम् । अर्गनम् विश्रेतो नमी द्वीर्घमार्युः कृणोतु मे

11 9 11

अर्थ- (प्रियं पनिप्ततं ) प्रिय, स्तुतिके योग्य, (युवानं आहुतीवृधं ) तरुण और आहुतियोंसे बढनेवाडे अप्रिके समीप (नमः विश्वतः उप अगन्म ) अस धारण करते हुए इम प्राप्त होते हैं। वह (मे दीघं आयुः कृणोतु ) मेरी दीघं आयु करे॥ १॥

प्रतिदिन घर घरमें प्रज्वित अग्निमें इवन करनेसे और उसमें योग्य विद्वित हवनीय पदार्थीका हवन करनेसे घरवाडोंकी आयु कृदिंगत होती है। ंतु

ग्निके

मेरी

डोंकी

## पजा, वन और दीर्घ आयु

[33(38)]

(ऋषि:- ब्रह्मा । देवता- मन्त्रोक्ता । )

सं मां सिश्चन्तु मुरुतः सं पूषा सं बृह्स्पतिः । सं मायमुग्निः सिश्चतु प्रजयां च धर्नेन च द्रीर्घमार्युः कुणोतु मे

11 8 11

अर्थ — (मरुतः मा सं सिञ्चन्तु) मरुत् मेरे उपर प्रजा और धनका सिंचन करें। (पूपा बृहस्पितः सं सं )
पूषा और ब्रह्मणस्पित मेरे उपर उसीका उत्तम रीतिसे सिंचन करें (अयं अग्निः प्रजया च घनेन च मा सं सिञ्चतु)
यह ब्रिम मेरे उपर प्रजा और धनका उत्तम सिंचन करें। और (मे आयुः दीर्घ कृणोतु) मेरी ब्रायु दीर्घ करे।। १॥

देवताओं की सहायतासे मुझे उत्तम संतान विपुळ घन और दीर्घ भायु प्राप्त होवे । जिस प्रकार मेवसे पानी बरसता है उसी प्रकार मेरे उपर इनकी वृष्टि होवे । अर्थात् पर्याप्त प्रमाणमें ये मुझे प्राप्त हों । 'मरुत' वायु किंवा प्राण है । ग्रुद्ध वायुसे प्राण बळवान् होकर नीरोगता और दीर्घायु प्राप्त हो सकती है । 'ब्रह्मणस्पति 'की सहायतासे ज्ञान और 'पूषा ' की सहायतासे पृष्टि प्राप्त होगी । इसी प्रकार अग्नि ग्रुद्धता करता है इसिळिये इससे पिवत्रता प्राप्त होगी और इन सबसे, प्रजा, घन और दीर्घ भायुकी वृद्धि होगी।

# निष्पाप होनेकी प्रार्थना

[ ३४ (३५ ) ]

(ऋषः- अथर्वा । देवता- जातवेदाः । )

अमे जातान्त्र णुंदा मे सपत्नान्त्रत्यजांताञ्चातवेदो तुदस्व । अध्रस्पदं कृणुष्व ये पृत्नयवोऽनांगसुस्ते व्यमदितये स्याम

11 8 11

अर्थ — हे (अग्ने) अग्ने! (मे जातान् सपत्नान् प्रणुद्) मेरे उत्पन्न हुए शत्रुओं को दूर कर। हे (जातवेदः) ज्ञानके उत्पादक देव। (अजातान् प्रति नुदस्व) जपरसे शत्रु न होनेपर भी अंदर अंदरसे शत्रुता करनेवाले शत्रुओं को एकदम हटा। (ये पृतन्यवः अधस्पदं कृणुष्व) जो सेना लेकर हमपर चढाई करते हैं उनको नीचे गिरा दे। (वयं अनागसः) हम सब निष्पाप हों और (अदितये स्याम) अदीनता अर्थात् स्वतंत्रताके लिये योग्य हों॥ १॥

ज्ञानी, ज्ञानदाता प्रकाशमय देव हमारे सब शत्रुओंको हमसे दूर करे । शत्रु खुर्छा रीतिसे शत्रुता करनेवाछे हों अथवा गुप्त रीतिसे घात करनेवाछे हों, सबके सब वे शत्रु दूर हों । जो सैन्य छेकर हमारे ऊपर चढाई करते हैं, वे भी सब अपने स्थानसे गिर जावें । हम निष्पाप बनें और दीनता हमसे दूर हो जाये । अदीनता, भन्यता तथा स्वतंत्रता हमारे पास रहे ।



### क्वीचिष्कत्सा

[ ३५ ( ३६ ) ]

(ऋषः- अथर्वा । देवता- जातवेदाः ।)

प्रान्यान्त्स्परत्नान्त्सहंसा सहंस्व प्रत्यजांतान् जातवेदो तुदस्व ।

हुदं राष्ट्रं पिपृहि सौर्मगाय विश्वं एन्मनं मदन्तु देवाः ॥१॥

हुमा यास्ते शृतं हिराः सहस्रं धुमनीष्ठत ।

तासां ते सर्वीसामहमदमंना विल्रमप्यंघाम् ॥२॥

परं योनेरवंरं ते कुणोमि मा त्वां प्रजामि भूनमोत सूनुः ।

अस्वं र त्वाप्रंजसं कुणोम्यदमानं ते अपिधानं कुणोमि ॥३॥

अर्थ— (अन्यान् सपत्नान् सहसा प्रसहस्व) दूसरी सीतोंको बलसे दबा दे। हे (जातवेदः) ज्ञानप्रका-शक! (अजातान् प्रति नुद्स्व) अभी न बने हुए परन्तु आगे होनेवाली सीतोंको दूर कर। (इदं राष्ट्रं सीभगाय पिपृहि) इस राष्ट्रको उत्तम समृद्धिके लिये परिपूर्ण कर। (विश्वे देवाः एनं अनुमद्नतु) सब देव इसका अनुमोदन करें॥ १॥

(याः ते इमाः शतं हिराः ) जो ये सौ नाहियां हैं, (उत सहस्त्रं धमनीः ) और हजारों धमनियां हैं, (ते तासां सर्वासां विछं ) तेरी उन सब धमनियोंका छिद्र (अहं अञ्मना अपि अधां ) मैं पत्थरसे बन्द करता हूं ॥ २ ॥

(ते योने: परं) तेरे गर्भस्थानसे परे जो हैं उनको (अवरं कृणोमि) मैं समीप करता हूं। जिससे (प्रजा उत सूनुः) संतान अथवा पुत्र (त्वा मा अभिभूत्) तुझे तिरस्कृत न करे। (त्वा अस्वं प्रजसं कृणोमि) तुझे असु-वाला अर्थात् प्राणवाला संतान करता हूं। और (अइमानं ते अपिधानं कृणोमि) पत्थर तेरा आवरण करता हूं॥ ३॥

#### स्त्रीचिकित्सा

इस स्कामें खीचिकित्साका विषय कहा है। विशेषकर योनिचिकित्साका महत्त्वपूर्ण विषय है। स्क अस्पष्ट है और समझनेमें बहुत कठिन है। अतः इसका योग्य स्पष्टीकरण हम कर नहीं सकते। योनिस्थानकी सैंकडों नाडियोंका छिद्र बंद करनेका विधान द्वितीय मंत्रमें है। अर्थात् स्त्रियोंके रक्त-स्नावके अथवा प्रमेह आदिके रोगको दूर करनेका तात्पर्य यहां प्रतीत होता है। रक्तस्नावको दूर करनेका साधन (अश्मा) पत्थर कहा है, यह किस जातिका पत्थर है इसकी खोज वैद्योंको करनी चाहिये। यह कोई ऐसा पत्थर होगा कि जिस के घावपर छगानेसे, वहांसे होनेवाला रक्तप्रवाह बंद होता होगा और रोगीको आरोग्य प्राप्त होता होगा। तृतीयमंत्रमें भी इसी पत्थरका उल्लेख है। घावपर इस पत्थरको ढकन जैसा रखना है। यह विधान इसिक्टिय होगा कि यदि किसी घावका रक्तप्रवाह एकबार लगानेसे बंद न होता हो तो उस-पर वह भौषधिका पत्थर बहुत समय तक बांध देना उचित होगा।

फिटकडीका पत्थर छोटे घावपर लगानेसे वहांका रक्त-प्रवाद बंध होनेका अनुभव है। इसी प्रकारका यह कोई पत्थर होगा जो स्त्रियोंके योनिस्थानके रक्तप्रवाहको रोकने-वाला यहां कहा है।

तृतीय मंत्रमें सन्तान न होनेवाली स्त्रीके योनिस्थान और गर्भाशयकी नाडियों और धमनियोंका स्थान बदक देनेका उल्लेख है। इस प्रकार स्थान बदक देनेसे उस स्त्रीकी सन्तान होती हैं। स्त्री और पुरुष सन्तानें भी होती हैं। इस प्रकार

7

ार

धमनियोंका स्थान बदलने पर संतित उस माताका तिरस्कार नहीं करती (प्रजा मा अभि भूत्) प्रजा अथवा संतान हारा खीका तिरस्कार होनेका स्पष्ट अर्थ यह है कि उस खी की संतान न होना। जो जिसका तिरस्कार करता है, वह उसके पास नहीं जाता। यहां सन्तान खीका तिरस्कार करती है, ऐसा कहनेसे उस खीकी सन्तान नहीं होती यह बात सिद्ध है। ऐसी वंध्या खीको (अस्-वं प्रजसं छणोमि) प्राणवाली प्रजा करता हूं। पूर्वोक्त प्रकार खीकी धमनियोंका प्रवाह बदलनेसे वंध्या खीकी भी प्राणवाली प्रजा होती है। 'अस्व' शब्द 'अस्–वन, 'असु–वान,' प्राणवाला इस

अर्थेमें यहां है। यहां 'अर्थ 'ऐसा भी पाठ है। पाठ मान-नेपर 'बलवान् 'ऐसा अर्थ होगा।

वंध्या दो प्रकारकी होती है, एककी सन्तान नहीं होती कीर दूसरीकी सन्तान होती है परंतु मर जाती हैं। इन दोनों प्रकारकी वंध्याओंका योनिस्थानकी नाडियोंका रुख बदल देनेसे सन्तानोत्पत्ति करनेमें समर्थ होनेकी संभावना यहां कही है। शखवैद्य इसका विचार करें। यह शस्त्र प्रयोग करनेवाले कुशल डाक्टरोंका विषय है, इसिल्ये इस स्कपर विचार करना उनका कार्य है।

### पितपत्नीका परस्पर क्रेम

[ ३६ (३७ ) ]

(ऋषि:- अथर्वा। देवता- अक्षि।)

अक्ष्यो नौ मधुंसंकाशे अनीकं नौ समझंनम् । अन्तः क्रंणुष्य मां हृदि मन् इन्नी सहासंति

11 9 11

अर्थ— (नो अक्ष्यो मधुसंकारो) हम दोनोंकी बांखें मधुके समान मीठी हों। (नो अनीकं समञ्जनं) हम दोनोंकी बांखके अग्रभाग उत्तम अञ्जनसे युक्त हों। (हदि मां अन्तः कृणुष्व) अपने हृदयके अन्दर मुझे रख। (नो मनः इत् सह असित) हम दोनोंका मन सदा परस्पर साथ मिला रहे॥ १॥

पतिपत्नीकी आंखें परस्परका अवलोकन प्रेमकी मीठी दृष्टिसे करें । एकको देखनेसे दूसरेको आनन्दका अनुभव हो । कभी पतिपत्नीमें ऐसा भाव न हो कि जिसके कारण एकको देखनेसे दूसरेके मनमें क्रोध और द्वेषका भाव जाग उठे । दोनों-की आंखें, उत्तम अञ्जनसे ग्रुद्ध, पवित्र और निर्दोष हों । किसीकी भी दृष्टिमें अपवित्रता न हो । आंखकी पवित्रता साधारण अञ्जन करता है, उसी प्रकार ज्ञानसे भी दृष्टिकी पवित्रता होती है ।

पति अपने हृदयमें पत्नीको अच्छा स्थान दे, वहां धर्मपत्नीके सिवाय किसी दूसरी स्त्रीको स्थान न मिछे। इसी प्रकार पत्नी भी अपने हृदयमें पतिको स्थान दे और कभी धर्मपतिके बिना दूसरे किसी पुरुषको वहां स्थान प्राप्त न हो। (हृदि मां अन्तः कृणुष्व) पतिपत्नी एक दूसरेको ही अपने हृदयमें स्थान दें।

(मनः सह असाति) पतिपत्नीका मन एक दूसरेके साथ मिला हुआ हो, कभी विभक्त न हो। इनमेंसे कोई एक ज्यक्ति दूसरेके साथ न झगढे और अपना मन किसी दूसरे व्यक्तिके साथ न मिलावे।

इस प्रकार पतिपत्नी रहें भीर गृहाश्रमका व्यवहार करें। इस मंत्रमें पतिपत्नीके गृहस्थाश्रमका सर्वोत्तम आदर्श बताया है।

कांड ७

# पत्नी पतिके लिए क्या वनावे

[ ( ) ( ) ( ) [

(ऋषि:- अथर्वा । देवता- किंगोका।)

अभि त्वा मर्नुजातेन दर्धा<u>मि</u> मम् वासंसा। यथासो मम् केवेळो नान्यासौ कीर्तयांश्चन

11 8 11

अर्थ—(मम मनुजातेन वाससा) अपने विचारके साथ बनाये गए वस्त्रसे (त्वा आभी द्धामि) तुरे में बांध देती हूं।(यथा केवलः मम असः) जिससे तू एक मात्र केवल मेरा पित होकर रहे और (अन्यासां न चन कीर्तयाः) अन्य स्त्रियोंका नामतक लेनेवाला न हो ॥ १॥

स्ती अपने हाथसे स्त काते, चर्का चलावे, स्त निर्माण करे और अपनी कुशलतापूर्वक निर्माण किये हुए कपडेसे पितके पिहननेके वस्त्र निर्माण करे। पत्नीके द्वारा काते हुए स्तसे बने हुए वस्त्र पति पहने। स्त कातनेके समय पत्नी अपने आन्तरिक प्रेमके साथ सूत काते और पित भी ऐसा कपडा पहनना अपना वैभव माने। इस प्रकार परस्पर प्रेमका व्यवहार करनेसे धर्मपित भी दूसरी खीका नाम नहीं लेगा, और धर्मपत्नी भी दूसरे पुरुषका नाम नहीं लेगी। इस प्रकार दोनों गृहस्थाश्रमका आनन्द प्राप्त करते हुए सुखी हों।

यह सुक्त भी गृहस्थी छोगोंको ध्यानमें धारण करने योग्य उपदेश दे रहा है।

## पतिपत्नीका एकमत

[ ३८ ( ३९ ) ]

(ऋषि:- अथर्वा । देवता- वनस्पतिः ।)

इदं खंनामि मेषुजं मांपुरुयमंभिरोरुदम् । पुरायतो निवर्तनमायुतः प्रंतिनन्दंनम् येनां निचुक्त आंसुरीन्द्रं देवेभ्युस्परि । तेना नि कुर्वे त्वामुहं यथा तेऽसांनि सुप्रिया

11 8 11

11 7 11

अर्थ— में (इदं औषधं खनामि) इस औषधि वनस्पतिको खोदती हूं। यह औषधि (मां-पद्यं) मेरी और इष्टि भाकिषत करनेवाला और (अभिरोहदं) सब प्रकारसे दुर्वतनको रोकनेवाला, (परायतः निवर्तनं) कुमार्गमें दूर जानेवालेको भी वापस लानेवाला, और (आयतः प्रतिनन्दनं) संयममें रहनेवालेका आनन्द बढानेवाला है ॥ १ ॥

(आसुरी) श्रासुरी नामक श्रीषिते (यन देवेभ्यः परि इन्द्रं नि चक्रे) जिस गुणके कारण देवोंके उत्पर इन्द्रकी शिषक प्रभावशाळी बनाया, (तेन अहं त्वां निकुर्वे) उससे में तुझे प्रभावशाळी बनाती हूं, (यथा ते सुप्रिया असानि) जिससे तेरी प्रिय धर्मपत्नी में बनूं॥ २॥

भावार्थ — मैं इस औषधिको भूमिसे खोदकर छाती हूं, इससे मेरी ओर ही पतिकी आंखें छगी रहेंगी, अर्थात् किसी अन्य स्थानमें नहीं जायेंगी, इस प्रकार सब प्रकारके दुवैर्तनसे बचाव होगा, यदि दुर्मार्गमें उसका पांव पड भी जाए तो वह निश्चयसे वापस आ जाएगा और वह संयमसे रहकर अब आनंद प्राप्त कर सकेगा ॥ १॥

इसका नाम आसुरी वनस्पति है। इसके प्रभावसे इन्द्र सब देवोंमें विशेष प्रभावशाली होनेके कारण श्रेष्ठ बन गया। इस वनस्पतिसे मैं अपने पतिको प्रभावित करती हूं, जिससे मैं धर्मपत्नी अपने पतिकी प्रिय सखी बनकर रहूं ॥ २॥ स्क ३९ (४०)]

उत्तम बृष्टि

(44)

| प्रतीची सोममिस प्रतीच्युत स्यम् । प्रतीची विश्वान्द्रेवान्तां त्वाच्छावंदामिस | 11 3 11 |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------|
| अहं वदामि नेच्वं सुभायामह त्वं वदं । ममेदसुस्त्वं केवेलो नान्यासौ कीर्तयाश्चन | 11.811  |
| यदि वासि तिरोजनं यदि वा नद्य हित्रः । इयं ह मह्यं त्वामोषिर्वर्द्धेव नयानयत्  | 11411   |

अर्थ — द ( सोमं प्रतीची आसि ) चन्द्रके संमुख रहती है, ( उत सूर्य प्रतीची ) और सूर्यके संमुख रहती है, तथा ( विश्वान् देवान् प्रतीची ) सब देवोंके संमुख रहती है। ( तां त्वा अच्छा वदामासि ) ऐसे तेरा मैं उत्तम वर्णन करता हूं ॥ ३॥

(अहं वदामि) में बोलती हूं, (न इत् त्वं) त्न बोल। (त्वं सभायां अह वद्) त्सभामं निश्चयपूर्वक बोल। (त्वं केवलः मम इत् असः) त् केवल मेराही होकर रह, (अन्यासां न चन कीर्तयाः) अन्योंका नाम तक न ले॥ ४॥

(यदि वा तिरोजनं असि) यदि त् जनोंसे दूर जंगलमें रहेगा, (यदि वा नद्यः तिरः) यदि त् नदीके पार गया होगा, तो भी (इयं ओषाधिः) यह औषधि (त्वां वध्वा) तुझे बांधकर (महां नि आनयत् ह) मेरे पास के बांवेगी ॥ ५॥

भावार्थ— यह वनस्पति चन्द्रके अभिमुख होकर शान्तगुण प्राप्त करती है, तथा मूर्यके संमुख रहकर तेजस्विता प्राप्त करती है और अन्य देवोंसे अन्यान्य दिव्य गुण लेती है। इसीलिये इसकी प्रशंसा की जाती है॥ ३॥

है पति ! घरमें जब मैं बोल्ट्रं तब मेरे भाषणका अनुमोदन त् कर । त् सभामें ख़्व वक्तृत्व कर । परंतु घरमें आकर त् केवल मेरा प्रिय पति बनकर मेरे अनुकूल रह । ऐसा करनेसे तुझे किसी अन्य स्त्रीके नाम तक लेनेकी आवश्यकता नहीं रहेगी ॥ ४ ॥

यदि त् प्राममें हो या वनमें गया हो यदि नदीके पार गया हो अथवा नदीके इस ओर हो, यह औषि ऐसी है कि जिसके प्रभावसे त् मेरे साथ बंधकर मेरे पासही आवेगा और किसी दूसरे स्थानपर नहीं जा सकेगा ॥ ५ ॥

यह सूक्त स्पष्ट है इसिलिये अधिक विवरण करनेकी आवश्यकता नहीं है। पितके छिये एकही छी धर्मपतनी हो और पत्नीका एकही पुरुष धर्मपित हो, यह विवाहका उच्चतम आदर्श इस स्कने पाठकोंके सन्मुख रखा है। कोई पुरुष अपनी विवाहित धर्मपत्नीको छोडकर किसी दूसरी छीकी अपेक्षा न करे और कोई छी अपने विवाहित धर्मपतिको छोडकर किसी दूसरी एरुषकी कभी अपेक्षा न करे।

दोनों एक दूसरेके साथ प्रेमसे वश होकर अत्यन्त प्रेमपूर्वक व्यवहार करें और गृहस्थाश्रमका व्यवहार सुखपूर्वक करें। इस सूक्तमें ' आसुरी ' वनस्पतिका उपयोग कहा है। इसका सेवन करनेसे मनुष्य पराक्रमी और उत्साही होता है, मनु-ष्यकी प्रवृत्ति पापाचरणकी ओर नहीं होती। ऐसा इसका फल वर्णित है। यह औषधि कौनसी है इसका पता नहीं चलता।

# उत्तम कृष्टि

[ \$8 (80)]

( ऋषि:- प्रस्कण्वः । देवता- मन्त्रोक्ता । )

दिन्यं स्रेपुर्णं पंयसं बृहन्तेमुपां गर्भे वृष्यममोर्वधीनाम् । अभीपुतो वृष्ट्या तुर्वयन्तुमा नी गोष्ठे रियष्ठां स्थापयाति

11 8 11

अर्थ— (दिव्यं, पयसं सुपर्णं) आकाशमें रहनेवाले, जलको धारण करनेके कारण जलसे परिप्णं, (अपां बृहन्तं वृषमं) जलकी बडी वृष्टि करनेवाले, (ओषधीनां गर्भं) औषधिवनस्पतियोंका गर्भ बढानेवाले, (अभीपतः वृष्ट्या तर्पयन्तं) सब प्रकारसे वृष्टिद्वारा तृष्ति करनेवाले, (रिय-स्थां) शोभायुक्त स्थानमें रहनेवाले मेघको देव (नः गोष्टे आ स्थापयतु) हमारी गोशालाकी भूमिमें स्थापित करे अर्थात् हमारी भूमिमें उत्तम बृष्टि होवे ॥ १ ॥

मेघ आकाशमें संचार करता है, वह जलसे परिपूर्ण होता है, जलकी वृष्टि करता है, उसके जलसे सब औषधि वनस्पित्यां गर्भयुक्त होती हैं, यह अन्य रीतिसे अपनी वृष्टि द्वारा सबकी तृप्ति करता है, सबकी शोभा बढाता है, यह सबका हित करनेवाला मेघ हमारी भूमिमें, जहां हमारी गौएं रहती हैं, वहां उत्तम वृष्टि करावे और हम सबको तृप्त करे।

# असृतरसकाला देव

[80(86)]

(ऋषि:- प्रस्कण्वः । देवता- सरस्वान् ।)

यस्यं त्रुतं पुश्रवो यन्ति सर्वे यस्यं त्रुत उपितिष्ठेन्त आपंः । यस्यं त्रुते पुष्टपितिनिविष्टस्तं सर्रस्वन्तमवेसे हवामहे आ पुत्यश्चं दाशुषे दाश्चंसं सर्रस्वन्तं पुष्टपिते रिप्यष्ठाम् । रायस्योषं अवस्यं वसाना इह हुवेम सर्दनं रिप्याम्

11 8 11

11211

अर्थ— (सर्वे परावः यस्य व्रतं यन्ति) सब पशु जिसके नियमके अनुसार जाते हैं, (यस्य व्रते आपः उप-तिष्ठन्ति) जिसके कर्मके अनुसार जल उपस्थित होते हैं, (यस्य व्रते पुष्टपितः निविष्टः) जिसके व्रतमें पोषणकर्ता कार्य करता है, (तं सरस्वन्तं अवसे हवामहे) उस अमृतरसवाले देवकी अपनी रक्षाके लिये हम प्रार्थना करते हैं ॥१॥

(दाशुषे प्रत्यश्चं दाश्वंसं) दाताको प्रत्येक समय संमुख होकर दान देनेवाले, (पुष्टपति सरस्वन्तं) पृष्टि करनेवाले, अमृतरसवाले, (रिय-स्थां) ऐश्वर्यमें स्थिर रहनेवाले, (रायस्पोषं श्रवस्युं) धनकी पृष्टि करनेवाले और असवाले, (रयीणां सद्नं) धनोंके आश्रयस्थानरूप देवकी (इह वसानाः) यहां रहनेवाले हम सब (आ हुवेम) प्रार्थना करते हैं॥ २॥

भावार्थ— सब पशु पक्षी जिसके नियममें रहते हैं, जल जिसके नियमसे बहता है, जिसके नियमसे सबकी पुष्टि होती है, उस देवकी हम प्रार्थना करते हैं कि वह हमारी रक्षा करे ॥ १ ॥

हरएक दाताको जो धन देता है, सबका जो पोषण करता है, जिसके कारण सबकी शोभा होती है, जो सबके ऐश्वर्यको बढाता है, और जिसके पास अब भी विपुछ है, जिसके आश्रयसे सब धन रहते हैं, उस देवकी हम प्रार्थना करते हैं कि, उसकी कृपासे हम सब इस स्थानमें रहनेवाछे छोग सुरक्षित हों ॥ २ ॥

ईश्वरके पास संपूर्ण अमृतरस हैं। वह स्वयं सबका पोषण करता है अतः हम उसकी प्रार्थना करते हैं कि वह हमारी

रक्षा करे, हमें पुष्ट करे, हमें धनसंपन्न करे और अमृत रससे युक्त करे ।

# मनुष्योंका निरीक्षक देव

[88 (83)]

(ऋषः- प्रस्कण्वः । देवता- इयेनः )

अति धन्वान्यत्यपस्तैतर्द रयेनो नुचक्षां अवसानद्रश्नः । तर्न विश्वान्यवेरा रजांसीन्द्रण सख्यां शिव आ जंगम्यात

11 8 11

अर्थ— (अवसान-दर्शः, नृचक्षाः, रथेनः) अन्तिम अवस्थाको समझनेवाला, सब मनुष्योंको यथावत् जानने-वाला, स्थवत् प्रकाशमान ईश्वर, (धन्वानि अति अपः अति तर्तर्द) रेतीले देशोंके उत्तर भी जलकी अस्तंत वृष्टि करता है। तथा (विश्वानि अवरा रजांसि) सब निम्नभागके लोकोंके प्रति (इन्द्रेण सक्या शिवः) अपने मित्रके साथ क्रम्याण रूप होकर (तरन्) सबको पार करता हुआ (आ जगम्यात्) प्राप्त होता है॥ १॥ रुयेनो नृचक्षां दिव्यः सुंपूर्णः सहस्रंपाच्छतयोनिर्वयोधाः । स नो नि यंच्छाद्वसु यत्पराभृतमुस्मार्कष्रस्तु पितृषु स्वधार्वत्

11 7 11

अर्थ— (नृचक्षाः दिव्यः सुपर्णः) मनुष्योंका निरीक्षक, युलोकों रहनेवाला, उत्तम किरणोंवाला, (सहस्त्रपात् शतयोनिः) सहस्र पावोंसे सर्वत्र संचार करनेवाला, सैंकडों प्रकारकी उत्पादक शक्तियोंसे युक्त, (वयोध्याः इयेनः) अन्नको देनेवाला, सूर्यवत् प्रकाशमान (सः) वह देव (यत् पराभृतं वसु) जो अन्योंसे प्राप्त होनेवाला धन है, वह धन (नः नियच्छात्) हमें देवे। (अस्माकं पितृषु स्वधावत् अस्तु) हमारे पितरोंमें अन्नवाला भोग सदा रहे॥ २॥

सब मनुष्योंकी अन्तिम अवस्थाका यथार्थ ज्ञान रखनेवाला, सब मनुष्योंक कर्मीका योग्य निरीक्षण करनेवाला, गुलो-कर्म प्रकाशसे पूर्ण होनेवाला, जो हजारों प्रकारकी गतियोंसे सर्वत्र संचार करता है, और जो सेंकडों प्रकारकी उत्पादक शक्तियोंसे विविध पदार्थोंको उत्पन्न करता है, जो सबको अन्न देता है, ऐसा प्रकाशमय देव रेतीले प्रदेशोंपर भी बहुत वृष्टि करता है, अर्थात् अन्यत्र बृक्षवनस्पतियों पर तो करता ही है, पर रेतीले प्रदेशों पर भी भरपूर बरसात बरसाता है। यह देव धुलोकमें रहकर अन्यान्य लोक लोकान्तरोंको धारण करता है, उनका कल्याण करता है, सबको दुःखसे पार कराता है। इन्द्र अर्थात् जीवात्माका परम मित्र यह है और यह भूमिपर भी सर्वत्र उपस्थित होता है। यह देव अन्योंसे जो धन प्राप्त होता है वह सब तो उपासकोंको देता ही है, उसके अलावा अन्य भी बहुत कल्याणकारी धन देता है। वह देव हमारे पितरोंको तथा हम सबको अन्नादि पदार्थ देवे।

# पापसं सुक्तता

[ ४९ ( ४२ ) ] ( ऋषिः- प्रस्कण्वः । देवता- सोमारुद्रौ । )

सोमांरुद्वा वि वृहतं विष्चीममीता या नो गर्यमानिवेशं। वाषेथां दूरं निर्फातं पराचैः कृतं चिदेनः प्र मुमक्तमस्मत् सोमारुद्रा युवमेतान्यस्मदिश्वां तुन् षु भेष्जानि धत्तम्। अवं स्यतं मुखतं यक्षो असंत्तन् षु बद्धं कृतमेनी अस्मत्

11 8 11

11 2 11

अर्थ — हे (सोमारुद्रा) सोम और रुद्र! (या अमीवा) जो रोग (नः गयं आविवेदा) हमारे वरमें प्रविष्ट हो गया है, उस (विषूचीं विवृहतं) फैलनेवाले रोगको दूर करो। (निर्ऋतिं पराचैः दूर वाघेथां) हुर्गतिको विशेष रीतिसे दूर पर ही रोक दो। (कृतं चित् एनः) हमारा किया हुआ भी जो पाप हो, वह (अस्मत् प्रमुमुक्तं) हमसे छुडाओ॥ १॥

है (सोमारुद्रा) सोम और रुद्र ! (युवं अस्मत् तन्षु) तुम दोनों हमारे शरीरोंमें (एतानि विश्वा भेष-जानि धत्तं) इन सब औषधियोंको स्थापित करो। (यत् तन्षु बद्धं नः एनः असत्) जो शरीरोंके संबंधसे हुआ हमारा पाप है उससे (अवस्थतं) हमारा बचाव करो। (अस्मत् कृतं एनः मुमुक्तं) हमारे द्वारा किये हुए पापसे हमारी मुक्तता करो॥ २॥

' अमीव ' नाम उन रोगोंका है कि जो आम अर्थात् पचन न हुए अन्नसे होते हैं। पेटमें जो अन्न जाता है वह वहां हजम न हुआ तो उसका आम बनता है और उससे रोग उत्पन्न होते हैं। इन रोगोंको सोम और रुद्ध ये दो देव दूर करनेमें समर्थ हैं 'सोम ' शब्द वनस्पति और औषधियोंका वाचक है, अर्थात् योग्य औषधिके सेवनसे आमका दोष दूर हो सकता है। यह एक उपदेश यह मंत्र दे रहा है।

८ (अथर्व. सु. भा. कां. ७)

' रुद्र ' नाम प्राणका अथवा शरीरमें रहनेवाली जीवन शक्तिका है। यह रौद्री शक्ति मनुष्यका दोष दूर करनेमें समर्थ है। प्राणायामसे एक तो रक्तकी शुद्धि होती है और दूसरे आंनोंमें प्राणकी योग्य गति होनेसे शौचशुद्धि होनेके कारण आमका दोष दूर होता है।

ारीरकी सब दुर्गति आम विकारके कारण होती है अतः योग्य औषधिके सेवनसे तथा प्राणायामके अभ्याससे उक्त दोष शरीरसे दूर किए जा सकते हैं। यदि शरीरसे कुछ नियमविरोधी आचरण होनेके कारण कुछ पाप हो भी गया हो, तो उक्त देवताशोंकी सहायतासे वह पाप दूर हो सकता है और पापसे आनेवाली सब विपत्तियां भी दूर हो सकती हैं।

द्वितीय मंत्रमें कहा है कि (विश्वानि भेषजानि) संपूर्ण औषधियां सोम और रुद्रसे प्राप्त हो सकती हैं। सोम तो औषधियोंका राजा ही है, अतः उसके पास सब औषधियां रहती ही हैं। रुद्र भी जीवनशक्तिमय हैं, इसलिये जहां जीवनशक्ति होगी, वहां रोग कैसे आसकते हैं ? इस प्राणसे भी सब औषधियां मनुष्यको प्राप्त हो सकती हैं। इनसे पूर्ववत् शरीरके दोष और सब पाप दूर हो जाते हैं।

### काणी

[88 (88)]

(ऋषि:- प्रस्कण्वः । देवता- वाक् ।)

श्चिवास्त एका अधिवास्त एकाः सर्वी विभिष सुमन्स्यमानः । तिस्रो वाचो निहिता अन्तर्सिमन्तासामेका वि पंपातानु घोषम्

11 8 11

अर्थ— (ते एकः शिवाः) तेरे एक प्रकारके शब्द कल्याणकारक होते हैं, तथा (ते एकाः अशिवाः) तेरे दूसरे प्रकारके शब्द अशुभ भी होते हैं। (सुमनस्यमानः सर्वाः विभिर्षि) उत्तम मनवाला तू उन सबको धारण करता है। (तिस्नः वाचः अस्मिन् अन्तः निहिताः) तीन प्रकारकी वाणियां इस मनुष्यके अन्दर गुप्त रूपसे रहती हैं। (तासां एका घोषं अनु विपपात) उनमेंसे एक बडे स्वरमें विशेष रीतिसे वाहर व्यक्त होती है। १॥

परा, परयन्ती, मध्यमा और वैखरी ये वाणीके चार नाम हैं, परा नाभिस्थानमें, परयन्ती हृदयस्थानमें, मध्यमा छातीके उपरके भागमें और वैखरी मुखमें होती है। जो शब्द बोला जाता है वह इन चार स्थानोंसे गुजरता है। पहिली तीनों वाणियां गुप्त हैं और चौथी वाणी प्रकट है, जो सब बोलते हैं। यह चौथी वैखरी वाणी मनुष्य शुभ और अशुभ दोनों प्रकारसे बोलते हैं। अतः मनुष्यको चाहिए कि वह उत्तम शुभ संस्कार युक्त मनवाला होकर शुभ शब्दोंका ही प्रयोग करे। यही शुभ वाणी सबका कल्याण कर सकती है।



[88(84)]

(ऋषः- प्रस्कण्यः । देवता- इन्द्रः, विष्णुः ।)
उमा जिंग्यथुने परां जयेथे न परां जिग्ये कत्रश्चनैनेयोः ।
इन्द्रंश्च विष्णो यदपंस्पृष्ठेथां त्रेषा सहस्रं वि तदैरयेथाम्

11 9 11

अर्थ— (उमा) दोनों इन्द्र और विष्णु (जिग्यथुः) विजय करते हैं। वे कभी (न परा जयेथे) पराजित नहीं होते। (इन्द्रः विष्णो च) हे इन्द्र और हे विष्णु! (यस् अपस्पृधेथां) जब तुम दोनों मिछकर स्पर्धासे शत्रुसे युद्ध करते हो, (तस् सहस्रं त्रेधा वि पेरयेथां) तब हजारों शत्रुक्षोंको तीन प्रकारसे भगा देते हो॥ १॥

(49)

'विष्णु' नाम व्यापक परमात्माका है और 'इन्द्र' नाम शरीरस्थ इंद्रियोंको अपनी शक्तिको प्रदान करनेवाले जीवात्माका है। ये दोनों विजयी हैं। ये दी नर और नारायण हैं, ये शरीररूपी एक ही स्थपर रहते हैं और विजय प्राप्त करते हैं। ये दोनों ही विजयशाली हैं। ये अपने शत्रुको अनेक प्रकारसे भगा देते हैं। इनमें विजयी इन्द्र तो उन्हेंका जीवात्मा है और विष्णु उसका परम मित्र परमात्मा है। इन दोनों अर्थात् आत्मा परमात्माकी, विजयी शक्ति मनुष्यके अन्दर हैं, इसिल्ये यदि वे मनुष्य इस शक्तिका योग्य उपयोग करेंगे; तो निःसन्देह उनकी विजय होगी।

# ईप्यानिवारक औपच

[84(84,80)]

( ऋषिः - प्रस्कण्वः, ४७ अथर्वा । देवता - ईर्ष्यापनयनं भेषजम् ।)

जनि दिश्वज्ञनीनांत्सिन्धुतस्पर्याभृतम् । दूरान्त्रां मन्य उद्गृतमी व्याया नामं भेषजम् अग्नेरिवास्य दहेता दावस्य दहेतः पृथंक् । एतामेतस्येष्यीमुद्रामिषिव श्रमय

11 8 11

11 7 11

अर्थ— (विश्वजनित् जनात्) संपूर्ण जनोंके हितकारी जनपदसे तथा (सिन्धुतः परि आभृतं) समुद्रसे जो लाया गया है, वह (ईर्ष्यायाः नाम भेषजं) ईर्ष्याको दूर करनेवाळी श्रीषध है, हे श्रीषध ! (दूरात् त्वा उद्भृतं मन्ये) दूरसे तुझ श्रीषधको यहां लाया गया है, यह मैं जानता हूं ॥ १ ॥

हे भौषध ! तू (अस्य दहतः अग्नेः इच ) इस जलानेवाले अग्निके समान तथा (पृथक् दहतः दावस्य ) अलग जलानेवाले दावानलके समान भयंकर (एतस्य एतां ई व्यां ) इस मनुष्यकी इस ई व्यक्ति (उद्ना अग्नि इव रामय ) पानीसे अग्निको शान्त करनेके समान शान्त कर ॥ २ ॥

मनमें जो ईर्ब्या, स्पर्धा और द्वेषभाव होता है, वह इस औषध के प्रयोगसे दूर होता है। सुविद्य वैद्योंको उचित है कि वे इन मनके उत्पर प्रभाव करनेवाली औषधियोंकी खोज करें। इस समय वैद्य मानसिक रोगोंकी चिकित्सा करनेमें अस-मर्थ समझे जाते हैं। यदि ये औषधियां प्राप्त हो जाए तो मनके रोग भी दूर हो सकते हैं। इस सूक्तमें औषधिका नामतक नहीं है। यही इसकी खोजमें बढ़ी कठिनता है।

# सिद्धिकी प्रार्थना

[88 (88)]

(ऋषः- अथर्वा। देवता- मंत्रोक्ता।)

सिनींवालि पृथुंषुके या देवानामसि स्वसा । जुबस्वं हुव्यमाहुंनं प्रजां देवि दिदिक्टि नः

11 8 11

अर्थ— हे (सिनीवालि पृथु-ष्टुके) अन्नयुक्त और बहुतोंद्वारा प्रशंसित देवी! (या देवानां स्वसा असि) जो तू देवोंकी भगिनी है। हे (देवि) देवि! तू (आहुतं हव्यं जुषस्य) इवनकी गईं आहुतियोंको स्वीकार कर। और (नः प्रजां दिदिब्दि) हमें उत्तम सन्तान दे॥ १॥

\*

या सुंबाहु: स्वंङ्गिरि: सुषूमां बहुस्रवंरी ।
तस्य विश्वपत्न्ये हिव: सिनीवाल्ये जुंहोतन ॥ २ ॥
या विश्वपत्निद्रमसि प्रतीची सहस्रंस्तुकािभयन्ती देवी ।
विश्वा: पत्नि तुभ्यं राता हुवींषि पति देवि राधंसे चोदयस्व ॥ ३ ॥

अर्थ (या सुवाहुः स्वङ्गुिरः) जो उत्तम बाहुवाली और उत्तम अंगुलियोंवाली, (सुपूमा वहु सूवरी) उत्तम अंगवाली और उत्तम सन्तान उत्पन्न करनेमें समर्थ है, (तस्ये विश्पत्न्ये सिनीवाल्ये) उस प्रजापालक अन्नयुक्त देवताके लिये (हिवः जुहोतन) हिव प्रदान करो॥ २॥

(या विश्वपतनी इन्द्रं प्रतीची असि ) जो प्रजापालन करनेवाली तू प्रभुके सन्मुख रहती है। तथा (सहस्न-स्तुका देवी अभियन्ती) हजारों कवियों द्वारा प्रशंसित तू देवी आगे बढती है। हे (विष्णोः पितन ) विष्णुको पत्नी ! हे (देवि) देवि! (तुभ्यं हवींषि राता) तुम्हारे लिये मैं हिवयां अपण करता हूं। हमारी (राधसे पितं चोद्यस्व) सिद्धिकी प्राप्तिके लिये अपने पितको प्रेरित कर ॥ ३॥

इस सूक्तमें 'विष्णु ' अर्थात् व्यापक देवकी पत्नी अर्थात् उसकी शक्तिकी प्रार्थना है। यह व्यापक ईश्वरकी शक्ति संपूर्ण अन्य देवताओं में जाकर कार्य करती है, सब जगत्का पालन इसी शक्तिसे होता है। हजारों ज्ञानी जन शक्तिका अनुभव करते हैं, और वे इसकी विविध प्रकारसे स्तुति करते हैं। यह शक्ति अपने पति सर्वव्यापक ईश्वरको प्रेरित करे ताकि वह हमें सब प्रकारकी सिद्धि देवे।

# असृत-शांक

[80(86)]

(ऋषः- अथर्वा। देवता- मंत्रोक्ता।)

कुहूं देवी सुकतं विद्यानापंसमास्मन्यज्ञे सुहवां जोहवीमि । सा नी रृपि विश्ववारं नि येच्छाददांत बीरं श्वतदायमुक्थ्यम् कुहूर्देवानां मुम्तंस्य पत्नी हच्यां नो अस्य ह्विषी जुपेत । शृणोतं यज्ञ सुंश्वती नो अद्य रायस्पोषं चिकित्वी द्धात्

11 8 11

11 7 11

अर्थ— ( सुरुतं विद्यनापसं सुहवा ) उत्तम कर्म करनेवाली, ज्ञानपूर्वक कर्म करनेवाली, स्तुतिके योग्य, ( कुहूं देवीं ) पृथ्वीपर जिसके लिए हवन होता है ऐसी दिन्य शक्तिमयी देवीको मैं ( अस्मिन् यक्ने जोहवीिम ) इस यज्ञमें बुलाता हूं। (सा विश्ववारं रायें नः नियच्छात् ) वह सबके द्वारा स्वीकार करने योग्य धन हमें देवे। तथा ( उक्थ्यं शतदायं वीरं ददातु ) प्रशंसनीय और सैंकंडों दान करनेवाले वीरको प्रदान करे॥ १॥

(देवानां अमृतस्य पत्नी कु-हू) सब देवोंके बीचमें जो पूर्णतया अमर है, उस ईश्वरकी पत्नी यह कुहू, अर्थात् जिसके छिए सब इस पृथ्वीपर हवन करते हैं, वह (नः हव्या) हमारे द्वारा प्रशंसित होने योग्य है। वह (अस्य हिविषः जुषेत) इस हविका सेवन करे। (उराती यज्ञं श्रृणोतु) इच्छा करती हुई वह देवी यज्ञका वृत्तान्त सुने और (चिकितुषी रायस्पोषं अद्य नः द्धातु) ज्ञानवाछी वह देवी धनसमृद्धि आज हमें देवे॥ २॥

इस पृथ्वीपर जिसका सत्कार होता है उसको 'कु-हू ' कहते हैं। यह ( अमृतस्य पत्नी ) अमर ईश्वरकी आदि शक्ति है। और यह ईश्वर ( देवानां अमृतः ) संपूर्ण देवोंमें अमर है। इसकी अमर शक्तिसे ही सब अन्य देव अमर बते हैं। परमेश्वरी शक्तिकी इम उपासना करते हैं। वह देवी इमें धन और वीरता देवे।

स्क ४२ (५१)।

सुखकी प्रार्थना

( 88 )

# पुष्टिकी मार्थना

[86 (40)]

(ऋषि:- अथर्वा । देवता- मंत्रोक्ता ।)

राकामहं सुहवां सुष्टुती हुंवे श्रृणोतुं नः सुमगा वीर्वतु त्मना । सीव्यत्वर्षः सूच्याच्छिद्यमानया दुदांतु वीरं शतदायमुक्थ्य प् यास्ते राके सुमतयाः सुपेशंसो याभिर्ददांसि दाशुपे वस्नी । तामिनी अद्य सुमनां उपागिहि सहस्रायोषं संभगे रराणा

. . . .

11 7 11

अर्थ— (अहं सुहवा सुपुती राकां हुवे) में उत्तम बुलानेयोग्य और स्तुति करनेयोग्य पूर्ण चन्द्रमाके समान आव्हाददायिनी देवीको बुलाता हूं। (शुणोतु) वह मेरी प्रार्थना सुने और (सुभगा नः तमना वोधतु) वह उत्तम ऐश्वर्यवाली देवी हमें अपनी शक्तिसे जगावे। (अच्छिद्यमानया सूच्या अपः सीव्यतु) कभी न ट्रनेवाली सूईसे वह अपने कपडे सीवे और (उक्थ्यं शतदायं वीरं द्दातु) प्रशंसनीय सैंकडों दान देनेवाले वीर पुत्रको हमें प्रदान करे ॥१॥

है (राके) शोभा देनेवाली देवी! (याभिः दाशुषे वस्त्वि द्दासि) जिनसे त् दावाको धन देती है। (याः ते सुपेशसः सुमतयः) ऐसी जो तेरी उत्तम सुमितयां हैं, हे (सुभगे) उत्तम ऐश्वर्यसे युक्त देवी! (ताभिः रराणा सुमनाः) उन सुमितयोंसे शोभनेवाली उत्तम मनवाली देवी त् (अद्य नः सहस्त्रपोषं उपागिहि) आज हमें हजारों तरहके पुष्टियोंको लाकर दे॥२॥

पूर्णचन्द्रमायुक्त राका होती है। इससे जैसी प्रसन्नता प्राप्त होती है उसकी अपेक्षा कई गुनी अधिक प्रसन्नता ईश्वरकं तेजसे होती है। इस स्क्रमें पूर्ण चन्द्रप्रभाके वर्णन के मिषसे आध्यात्मिक परमात्माकी शक्तिका वर्णन किया है। यह परमात्मशक्ति हमें ज्ञान देवे, अज्ञानसे जगाकर प्रबुद्ध करे, और ज्ञान द्वारा हमारी उन्नति करे। इसी प्रकार हमें पुष्टि और उत्तम वीरसंतति देवे और हमारी सब प्रकारकी उन्नति करे।

# सुसकी मार्थना

[89(48)]

(ऋषि:- अथर्वा । देवता- देवपत्न्यौ ।)

देवानां पत्नीरुश्वतिर्वनतु नः प्रावनतु नस्तुजये वार्जसातये । याः पार्थिवासो या अपानपि वृते ता नी देवीः सुहवाः श्रमे यच्छन्तु ।। १ ॥

अर्थ— (उरातीः देवानां पत्नीः नः अवन्तु ) हमारी इच्छा करनेवाली देवोंकी पत्नियां हमारी रक्षा करें । वे (तुजये वाजसातये नः प्रावन्तु ) सन्तान और अञ्चली विपुलताके लिये हमारी रक्षा करें । (याः पार्थिवासः ) जो पृथ्वीपर स्थिर और (याः अपां व्रते अपि ) जो कार्योंकी नियमन्यवस्थामें स्थित हैं, (ताः सुहवाः देवीः ) वे उत्तम प्रशंसित देवियां (नः राम यच्छन्तु ) हमें सुख देवें ॥ १ ॥

जुत मा व्यन्तु देवपंत्नीरिन्द्राण्यं भुमाय्यश्चिनी राट्। आ रोदंसी वरुणानी श्रंणोतु व्यन्तुं देवीर्थ ऋतुर्जनीनाम्

11 7 11

अर्थ— ( उत देवपत्नीः साः व्यन्तु ) और देवोंकी पत्नियां ये देवियां हमारे हितकी इच्छा करें । (इन्द्राणी) इन्द्रकी पत्नी, (अग्नाय्यी) अग्निकी पत्नी, (अश्विनी राट्) अश्विनी देवोंकी पत्नी, (रोदसी) रुद्रकी पत्नी, (वरुणानी) जलदेव वरुणकी पत्नी (आशुणोतु) हमारी पुकार सुनें। (जनीनां यः ऋतुः) स्त्रियोंका जो ऋतुकाल है, उस समय (देवीः व्यन्तु ) ये देवियां हमारा हित करें ॥ २॥

देवताओंकी शक्तियां देवोंकी पत्नियां हैं। अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु, आदि अनेक देव हैं, उनकी शक्तियां भी विविध हैं। ये ही इनकी पितनयां हैं। पत्नी पालन करनेवाली होती है। अग्निशक्ति अग्निका पालन करती है, वायुशिकत वायुका पालन करती है, इसी प्रकार अन्यान्य देवोंकी शक्तियां अन्य देवोंको उनके स्वरूपमें रखती हैं, जितने देव हैं उतनी ही

उनकी पत्नियां हैं। ये सब देवशक्तियां इम सब मनुष्योंको सुख और शान्ति प्रदान करें।

# कर्म और विजय

[40 (42)]

(ऋषि:- अङ्गिराः । देवता- इन्द्रः ।)

यथा वृक्षम्श्रानि विश्वाहा हन्त्येपृति । एवाहम्य कित्वान् क्षेत्रे ध्यासमप्रति 11 8 11 तुराणामतुराणां विशामवं जुषीणाम् । समैतुं विश्वतो मगी अन्तर्हम्तं कृतं मम 11 7 11 ईडे अप्रिं स्वावंसुं नमों भिरिह प्रसक्तो वि चंयत्कृतं नेः। रथैरिव प्र भरे बाजयंद्भिः प्रदक्षिणं मरुतां स्तामंमृध्याम् 11 3 11

अर्थ—(यथा अशिनः) जिस प्रकार विद्युत् ( वृक्षं विश्वाहा अप्रति हन्ति ) वृक्षका सर्वदा नाश करती है, ( एव अहं अद्य अक्षेः कितवान् ) वैसी मैं बाज पाशों के साथ जुबारियोंको (अप्रति वध्यासं ) बहुत बुरी रीतिसे मारूं॥ १॥

(तुराणां अतुराणां) त्वरा करनेवाली अर्थात् उत्साहयुक्त तथा मन्द किंवा सुस्त और (अवर्जुषीणां विशां) बुराईका वर्णन न करनेवाली प्रजाओंका (भगः विश्वतः समैतु) ऐश्वर्य सब ओरसे इकट्ठा होवे और वह (मम अन्त-हिस्तं कृतं ) मेरे इस्तके अंदर आए हुएके समान हो ॥ २ ॥

(स्ववसुं अग्निं नमोभिः इंडे) अपने निज धनसे युक्त और प्रकाशक देवकी नमस्कारों द्वारा पुजा करता हूं। (इह प्रसक्तः नः कृतं विचयत्) यहां रहता हुआ यह देव हमारे किये कर्मको संप्रहित करे, जैसा (वाजयद्भिः रथैः इव प्रभरे ) बल्युक्त अन्नोंसे रथोंके समान सब स्थानको भर देता हूँ। पश्चात् में (मरुतां प्रदक्षिणं स्तोमं ऋध्यां) मरुतोंका श्रेष्ठ स्तोत्र सिद्ध करता हूँ ॥ ३ ॥

भावार्थ - जिस प्रकार बिजलीसे वृक्षोंका नाश होता है, उसी प्रकार मैं पाशोंके साथ जुझारियोंका नाश करता हुं॥ १॥

कुछ प्रजाजन किसी कार्यको त्वरासे समाप्त करनेवाले, कुछ सुस्तीसे समाप्त करनेवाले और बुराइयोंको दूर न करते. वाले होते हैं। उन सब प्रजाजनीका धन एक स्थानपर जमा होवे और वह मेरे हाथमें आए हुए धनके समान हो ॥ २ ॥

में ईश्वरकी मक्ति और उपासना करता हूं । यह देव हमारे कर्मीका निरीक्षण करे । और जिस प्रकार रथींसे धन इकट्टा करते हैं उसी प्रकार हमारे सब सत्कर्मीका फल इकट्टा होवे । उसका उपभोग करते हुए इस उत्तम स्तोन्नीका गायन करके भानन्त्रसे रहें ॥ ३ ॥

| व्यं जीयम् त्वयां युजा वर्तम्समाक्रमंश्रमुद्रीया भरेभरे ।                                                        |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| अस्मभ्यमिनद्र वरीयः सुगं कृष्टि प्र शत्रूंणां मधवन्त्रु ज्यां रुज                                                | 11.811  |
| अजैषं त्वा संलिखित्मजैषमुत संरुषंम् ।                                                                            | HINE.   |
| अविं वृको यथा मथंदेवा मधनामि ते कृतम्                                                                            | 11411   |
| उत प्रहामतिदीवा जयति कृतिमित्र श्रृष्ठी वि चिनोति काले।                                                          | 97-90   |
| यो देवकामो न धनं रुणाई समित्तं रायः सृंजति स्वधार्भः                                                             | 11 4 11 |
| गोमिष्टर्मामति दुरेवां यवेन वा क्षुषं पुरुहृत विश्वे।                                                            |         |
| व्यं राजंसु प्रथमा घनान्यरिष्टासो वृज्नीभिर्जयम                                                                  | 11 9 11 |
| यो दुवकामो न धनं रुणाद्धि समित्तं रायः सृंजिति स्वधार्मः<br>गोमिष्टर्मामति दुरेवां यवन वा क्षुधं पुरुहूत विश्वे। |         |

अर्थ— ( चयं त्वया युजा चृतं जयेम ) इम तेरी सहायतासे युक्त होकर चेरनेवाछे शत्रुको जीतें। (भरे भरे अस्माकं अंदां उद् अव) प्रत्येक युद्धमें इमारे कार्यभागकी उत्कृष्ट रक्षा कर । हे ( इन्द्र ) इन्द्र ! ( अस्मभ्यं वरीयः सुगं कृष्यि ) हमारे छिये वरिष्ट स्थानसे जाने योग्य कर । हे ( मघवन् ) धनवान् इन्द्र ! ( रात्रूणां चृष्ण्या प्र रुज ) शत्रुक्षोंकं बहोंको तोड ॥ ४ ॥

(सं लिखितं त्वा अजैषं ) इरएक रीतिसै कष्ट देनेवाले तुझ शत्रुको मैं जीत लेता हूं। (उत संरुद्धं अजैषं ) भीर रोकनेवाले तुझ जैसे शत्रुको भी मैं जीतता हूं। (यथा अविं तृकः मथत्) भेडिया जैसे भेडको मथता है (एवा ते कृतं मथनामि) ऐसे ही तेरे किये शत्रुभूत कर्मको मैं मथ डालता हूं॥ ५॥

(उत अतिदीवा प्रहां जयित ) और अलंत विजयेच्छु वीर प्रहार करनेवाछेको भी जीत छेता है। (श्विष्ट्री [स्व-ध्री ] काले छतं इव विचिनोति ) अपने धनका नाश करनेवाछा मृढ समयपर अपने किये हुए कर्मको ही विशेष रीतिसे प्राप्त करता है। (यः देवकामः धनं न रुणिद्धि ) जो देवकी तृप्तिकी इच्छा करनेवाछा धनको केवछ अपने छिये ही रोक रखता है, (तं इत् रायः स्वधाभिः संस्रुजित ) उसीके साथ सब धन अपनी धारक शक्तियोंसे उत्तम प्रकार संयुक्त होता है ॥ ६॥

( दुरेवां अमितं गोभिः तरेम) दुर्गितिरूप कुमितको गौओंसे पार करें। हे (पुरुद्वृत) बहुतों द्वारा प्रशंसित देव! (विश्वे यवेन वा क्षुघं) हम सब जीसे भूसको पार करें। (वयं राजसु प्रथमा अरिष्टासः) हम सब राजाओं में उत्कृष्ट होकर विनाशको न प्राप्त होते हुए (वृजनीभिः घनानि जयेम) अपनी शक्तियोंसे घनोंको जीतें॥ ७॥

भावार्थ— हम ईश्वरकी सहायतासे सब शत्रुको जीतें। ईश्वरकी कृपासे हर एक युद्धमें हमारे प्रयत्न सुरक्षित हों। हे देव ! हमारे शत्रुओंका बल कम करो, और हमें विरष्टस्थान सुखसे प्राप्त हो॥ ४॥

पीडा देनेवाले और प्रतिबन्ध करनेवाले शत्रुको मैं जीतता हूं। जिस प्रकार भेडिया भेडको पराजित करता है वैसे मैं शत्रुके किये उत्तमसे उत्तम प्रयत्नको ब्यर्थ करता हूं॥ ५॥

विजयेच्छु वीर घातक शत्रुको भी जीत छेता है। आत्मघात करनेवाला मूढ मनुष्य अपने कृत कर्मको ही भोगता है। जो मनुष्य देवकार्यके छिये अपना धन समर्पण करता है और ऐसे समयमें अपने पास इकट्टा करके नहीं रखता, उसीको विशेष धन प्राप्त होता है॥ ६॥

दुर्गति भीर कुमतिको गौओंकी रक्षा करके हटा दें। इसी प्रकार जौसे भूखको हटा दें। हम राजाओं उत्कृष्ट राजा वर्षे भीर निजराक्तियोंसे यथेष्ट धन कमायें॥ ७॥ कृतं मे दक्षिणे हस्ते ज्यो में सुच्य आहितः। गोजिद् भूयासमश्चिजिद्धेनंज्यो हिरण्यजित् अक्षाः फलेवतीं द्युवं दत्त गां श्वीरिणीं मिव। संमां कृतस्य धारया धनुः स्नानेव नहात

11011

11911

अर्थ— (कृतं मे दक्षिणे हस्ते ) पुरुषार्थ मेरे दायें हाथमें है और (मे सब्ये जयः आहितः) मेरे बायें हाथमें विजय है। अतः में (गोजित् अश्वजित्) गौओंका, घोडोंका (हिरण्यजित् धनंजयः भूयासं) सुवर्णका और धनका विजेता होऊं॥ ८॥

है (अक्षाः) ज्ञान विज्ञानो ! (क्षीरिणीं गां इव) दूधवाली गौके समान (फलवर्ती द्युवं दत्त) फलवाली विजिगीषा हमें दो। (स्नाव्ना धनुः इव) जैसे तांतसे धनुष्य संयुक्त होता है वैसे ही (मा कृतस्य धारया सं नहात) मुझको अपने किए हुए कर्मकी धारा प्रवाहसे युक्त कर ॥ ९॥

भावार्थ— मेरे दायें हाथमें पुरुषार्थ है और बायं हाथमें विजय है। इसिंखये इस गौवें, घोडे, सुवर्ण और अन्य धन प्राप्त करें ॥ ८॥

ज्ञानविज्ञान ये मेरी आंखें बनें और उनसे बहुत दूध देनेवाली गौके समान उत्तम फल देनेवाली विजयेच्<mark>छा हममें</mark> स्थिर रहे। जिस प्रकार तांतसे धनुष्यकी दोनों नोकें जुडी रहती हैं, उसी प्रकार मेरा पुरुषार्थ मुझे फलके साथ बांध देवे॥ ९॥

#### कर्म और विजय

#### पुरुषार्थं और विजय

इस सूक्तका सप्तम मंत्र दरएक मनुष्यके द्वारा सदा ध्यानमें धारण करने योग्य है, उसका पाठ ऐसा है—

कृतं मे दक्षिणे हस्ते जयो मे सब्य आहितः। गोजिद् भूयासमध्वजिद्धनंजयो हिरण्यजित् ॥

' पुरुषार्थ प्रयत्न मेरे दायें दाथमें है और विषय मेरे बायें हाथमें है। इससे मैं गौवें, घोडे, धन और सुवर्णको जीत कर प्राप्त करनेवाला दोऊं। '

मनुष्यको येही विचार मनमें धारण करने चाहिये और ऐसा प्रयस्न करना चाहिये कि उस प्रयस्नसे उसे चारों ओर विजय प्राप्त हो। मनुष्यकी विजय कहीं बाहरके प्रयस्नसे नहीं होती, वह अपने अंदरके बळसेही प्राप्त होगी। इसिलिये अपने अन्दर बळ बढे और अपनी विजय हो, इसके लिये प्रयस्न करना मनुष्यका प्रथम कर्तव्य है।

'कृत, त्रेता, द्वापर और किल ' ये चार प्रकारके मनुष्य-कर्म होते हैं, इनके छक्षण ये हैं— कालिः रायानो भवति संजिहानस्तु द्वापरः। उत्तिष्ठंस्रेता भवति कृतं संपद्यते चरन्॥ ( ऐ० व्रा० ७।१५)

'सो जाना किल है, निद्राका त्याग द्वापर है, उठकर तैयार होना त्रेता कहलाता है, कार्य करना कृत कहलाता है।' अर्थात् आलस्यसे कल्युग बनता है और पूर्ण पुरुषार्थसे कृत युग होता है, और बीचकी अवस्थाएं द्वापर और त्रेता युगको हैं। कृत, त्रेता, द्वापर और कल्ल ये चार नाम पुरुषार्थके चार वर्गोंके सूचक हैं। जो पुरुष प्रयत्न करके अपने हाथमें कृत नामक पुरुषार्थ लेता है, वह दूसरे हाथसे निश्चयपूर्वक विजय प्राप्त कर लेता है। 'कृत ' पुरुषार्थ मानो एक बढे जलप्रवाहकी प्रचंड धारा है, वह धारा निःसंदेह विजय प्राप्त करा देती है—

कृतस्य धारया मा सं नह्यत्। (मं०९)

'कृत नाम श्रेष्ठ पुरुषार्थकी प्रवाह धारासे संयुक्त होकर उदिष्ट स्थानको मैं पहुंच जाऊं।' कृतके साथ 'सत्य, अहिंसा, प्रबल पुरुषार्थ शक्ति, उद्यम, सरलता, धेर्य आदि सात्विक गुणोंका साहचर्य हमेशा रहता है। सत्ययुग कृतयुगको ही कहते हैं। सत्यथुगके मनुष्योंके जो गुण पुराणोंमें वर्णित हैं, वेही सात्विक ग्रुम गुण इस कृत नामक पुरुषार्थके साथ सदा रहते हैं,

'किल ' पुरुषार्थ युक्त नहीं है, यह शब्द पुरुषार्थहीनता का चोतक है। जहां विलकुल पुरुषार्थ नहीं है वहीं किल रहता है, आपसके झगड़े, अनाचार, अधर्म, अनीति अधः-पातका व्यवहार सब इसके साथ रहता है। इससे मनुष्यों-की अधोगति होती है। इसलिये इससे मनुष्योंको बचना आवश्यक है। बीचके दो पुरुषार्थ इन दो स्थितियोंके बीचमें हैं।

#### जुआरीको दूर करो।

अपने समाजमेंसे जुआरीको दूर करनेके विषयमें इस स्क-का मंत्र बडा बोधप्रद है, देखिय—

यथा वृक्षमशानिर्विश्वाहा हन्त्यप्रति । एवाहमद्य कितवानक्षेर्वध्यासमप्राति ॥ (मं० १)

'जैसे आकाशकी विद्युत् वृक्षका नाश करती है उसी प्रकार में अपने समाजसे पाशों के साथ जुआरियों को दूर करता हूं, अर्थात् समाजसे जुआरियों को दूर करता हूं, अर्थात् समाजमें एक भी जुआरीको नहीं रहने देना चाहिए। समाजसे जुआरियों को दूर करना ही समाजके जुआरियों का वध है। वध कोई शरीरके नाशसे ही होता है और अन्य रीतिसे नहीं होता, ऐसी बात नहीं है। समाजमें जब तक जुआरी रहेंगे, तबतक समाजमें पुरुषार्थका सामर्थ्य नहीं बढ सकता क्यों कि थोडे प्रयत्नसे ही धनी होनेका भाव जुएसे जनतामें बढता है। अतः समाजको पुरुषार्थी बनानेके लिये समाजमें से जुआ-रियों को नष्ट करना चाहिए।

#### तीन प्रकारके लोग

समाजमें तीन प्रकारके लोग होते हैं, 'तुर, अतुर और अवर्जुष ' अर्थात त्वरासे काम करनेवाले, प्रत्येक कार्यमें अत्यंत शीव्रता करनेवाले, जल्दी जल्दीसे कार्य करके कार्यको बिगाडनेवाले जो होते हैं वे भी पुरुषार्थके लिये योग्य नहीं होते, क्यों कि वे शीव्रता करके हाथमें लिये हुए कामको बिगाड देते हैं। दूसरे 'अतुर 'अर्थात् शिथल किंवा सुस्त, ये अपनी सुस्तीके कारण कार्यको बिगाडते हैं, अतः ये भी पुरुषार्थके लिये निकम्मे होते हैं। तीसरे 'अवर्जुष ' अर्थात वर्णन करनेयोग्य बातोंको भी दूर नहीं करते, बुराईको भी अपने पास रखते हैं। ये होग भी कभी पुरुषार्थ करके अपनी

उन्नति नहीं कर सकते । ये तीनों प्रकारके छोग सदा हीन अवस्थामें ही रहेंगे, इनकी उन्नतिकी कोई आशा नहीं है। इसिछिये मंत्रमें कहा है कि—

तुराणामतुराणां विशामवर्जुषीणाम् । समैतु विश्वतो भगो अन्तर्हस्तं ऋतं मम् ॥ ( मं॰ २

'शीव्रता करनेवाले, सुस्त तथा बुराइयोंको भी दूर न करनेवाले ये जो तीन प्रकारके लोग अपनी उन्नतिकी साधना नहीं करते, वे सदा दुर्भाग्यमें ही रहेंगे। अतः उनके पास जानेवाला धन मेरे हाथमें रहनेके समान हो क्योंकि में पुरुषार्थ करता हूं।' इसका आशय यह है, कि पूर्वोक्त तीन दोषोंवाले लोग ये सदा दुर्भाग्यमें ही रहेंगे और विश्वके धनका जो भाग उनको प्राप्त होना है, वह उनका भाग पुरु-षार्थी लोगोंके इस्तगत होगा। उस उक्त धन पांच ही पुरु-षार्थी लोगोंके इस्तगत होगा। उस उक्त धन पांच ही पुरु-षार्थी लोगोंमें बांटा जायगा और पांच लोग दुर्भाग्यमें ही सडते रहेंगे। यह मंत्र इस दृष्टिसे पाठकोंको विचार करने योग्य है। एक ही प्राममें कई लोग पुरुषार्थसे धन कमाते हैं और सुस्तीसे कई निर्धन अवस्थामें रहते हैं, इसका कारण इस मंत्रमें उक्तम रीतिसे कहा है।

तृतीय मंत्रमें कहा है कि प्रकाशक देवकी दे इस उपासना करते हैं और उससे पर्याप्त धन हमें मिल सकता है। चतुर्थ मन्त्रमें भी यही आशय स्पष्ट किया है—

वयं जयेम त्वया युजा। (मं. ४)

'हम तेरे (ईश्वरके) साथ रहनेपर विजय प्राप्त कर सकते हैं।' ईश्वरके साथ रहनेसे अर्थात् ईश्वरके भक्त होनेसे विजय प्राप्त होती है, यह विजय सच्ची विजय होती है। ईश्वरके सत्य भक्त होनेसे बढ़ी शक्ति प्राप्त होती है। इस विषयमें पञ्चम मंत्रका कथन यह है—

अजैषं त्वा संलिखितमजैषमुत संरुधम्। (मं. ५)

' खुरचनेवाले अर्थात् विविध प्रकारसे दुःख देनेवाले और प्रतिबंध करनेवाले तुझ जैसे शत्रुको में जीत लेता हूं।' अर्थात् में ईश्वरमक्त होनेके कारण अब मुझे सत्यमार्गसे आगे बढनेमें कोई डर नहीं है। मैं अपने पुरुषायसे अपनी उन्नित निःसन्देह सिद्ध करूंगा। पुरुषायके विषयमें एक नियम है, वह यह कि धार्मिक दृष्टिसे निर्दोष पुरुषार्थ प्रयत्न करनेवाला ही जीतता है, अन्तमें उसीकी विजय होती है। अधार्मिकको कुछ देर विजय प्राप्त हुई तो भी अन्तमें उसका नाश ही होता है, इस विषयमें षष्ठ मन्त्रकी घोषणा विचार करने योग्य है—

९ ( अथर्व. सु. भा. कां. ७ )

उत प्रहामतिदीवा जयति । कृतमिव श्वघ्नी विचिनोति काले ॥ ( मं. ६ )

'निःसन्देह यह बात है कि (अतिदीया) अत्यंत विजिगीषु पुरुषार्थी मनुष्य (प्रहां जयित ) प्रहार करने-वालेको जीतता है। और (श्व-ध्नी, स्वध्नी ) अपना आत्मघात करनेवाला मनुष्य (काले) समयमें अपने कृत-कर्मका फल प्राप्त करता है।

इस मंत्रमें दो शब्द विशेष महत्त्वके हैं। उनका विचार करना अत्यंत आवश्यक है।

१ श्र्व-ह्नी- [स्व-ह्नी]— आत्मद्यात करनेवाला मनुष्य। जो मनुष्य अपना नाश करनेवाले कुकर्मोंको करता रहता है। जिससे अपनी अधोगित होती है ऐसे कुकर्म जो करता है वह आत्मद्यातकी है। आत्मद्यातकी लोगोंकी अधो-गति होती है इस विषयका वर्णन ईशोपनिषद् (वा. यजु. ४०।३) में है, वहां पाठक वह वर्णन अवस्य देखें।

२ अतिदीवा— इस शब्दमें 'दिव् 'धातु 'विजिगीषा, व्यवहार, स्तुति, मोद, गित ' इत्यादि अर्थमें है, अतः 'दीवा' शब्दका अर्थ 'विजिगीषा अर्थात् जयकी इच्छा करनेवाला, व्यवहार उत्तम रीतिसे करनेवाला, स्तुति ईश-भिक्त करनेवाला, आनन्द बढानेवाले कार्य करनेवाला, प्रगति करनेवाला 'अतः 'अतिदीवा ' शब्दका अर्थ है 'अत्यंत विजयके लिए पुरुषार्थ करनेवाला 'यह विजय प्राप्त करनेवाला अपने शत्रुको अवश्य ही जीत लेता है।

#### देवकाम मनुष्य

कई मनुष्य देवकामी होते हैं और कई असुरकामी होते हैं। देवोंके समान जिनकी इच्छा होती है, वे देवकामी मनुष्य और राक्षसोंके समान जिनकी कामना होती है, वे असुरकामी मनुष्य होते हैं। ये क्या करते हैं इस विषयका वर्णन इसी मंत्रमें किया है, वह अब देखिये। इसी मंत्रके शब्द निम्न प्रकार रखनेसे दोनोंके लक्षण स्पष्ट हो जाते हैं—

देवकामः धनं न रुणद्धि । [ असुरकामः] धनं रुणद्धि । ( मं. ६ )

'देवकामनावाला मनुष्य अपने धनको अपने पास ही इकट्टा नहीं करता, परंतु आसुरी कामनावाला मनुष्य अपने पास धन इकट्टा करके रखता है।' यह मंत्रभाग इन दोनोंके व्यवहार खरूप अच्छी प्रकार बता रहा है। कंजूस लोग धन अपने पास संग्रह करते हैं, उसको बाहर व्यवहारमें जाने

नहीं देते, अथवा अपने स्वार्थी भोगोंके लिये रखते हैं, अतः ये राक्षसी कामनाएं हैं। परंतु जो मनुष्य देवी प्रवृत्तिके होते हैं, वे धन अपने पास कभी नहीं रोकते, अपितु अपने सर्वस्वको सब जनताकी भलाईके लिये समर्पित करते हैं, अपनी संपूर्ण शक्तियां उसी कार्यमें लगाते हैं, इसलिये ये लोग उन्नतिके भागी होते हैं। यही बात इसी मंत्रके अंतमें कही है—

तं रायः स्वधाभिः संसृजति। (मं. ६)

'उसीको सब प्रकार के धन अपनी सब धारक शक्तियोंके साथ प्राप्त होते हैं।' जो अपना धन देवकार्यमें लगाता है वही विशेष धन प्राप्त कर सकता है और वही बडी विजय प्राप्त कर सकता है।

यहां देवकार्य कीनसा है, इसका भी विचार करना चाहिये। 'साधुजनोंका परित्राण करना, दुष्कर्म करनेवालोंका नाश करना और धर्ममर्यादाकी स्थापना करना 'यह तिविध कार्य देवकार्य कहलाते हैं। अर्थात् इसके विरुद्ध जो कार्य हो उसे राक्षस या आसुर कार्य समझना चाहिए। यह देवकार्य जो करता है और इस देव कार्यमें अपनी शक्ति और धन जो लगाता है वह देवकाम मनुष्य है। इसके विरुद्ध कार्य करनेवाला मनुष्य आसुरी कामनावाला कहलाता है और वह अवनितको प्राप्त होता है।

#### गोरश्वा

सप्तम मंत्रमें गोरक्षाके महत्त्वका वर्णन किया है। यदि दुर्गतिसे बचनेका कोई सच्चा साधन है तो एक मात्र गोरक्षा ही है देखिये—

दुरेवां अमितं गोभिः तरेम। (मं. ७)

'दुरवस्थाकी जो बुद्धिहीन स्थिति है वह हम गौओंकी रक्षासे दूर करें।' अर्थात् गौओंकी सहायतासे हम अपनी दुरवस्था हटावें। देशमें उत्तम गोरक्षा हो और विपुल दूध हरएकको प्राप्त होने लगे तो देशकी दुरवस्था निःसन्देह दूर होगी। मनुष्यको सुधारनेका यही एकमात्र उपाय है। इसी प्रकार—

विश्वे यवेन क्षुधं [तरेम]। (मं. ७)

'हम सब जीसे भूखको तूर करें।' अर्थात् जी आदि धान्यका भक्षण करके ही हम अपनी भूखका शमन करें। यहां मांस आदि पदार्थोंका भूखकी निवृत्तिके छिये उछे इ नहीं है, यह बात विशेष ध्यानमें धारण करने योग्य है। गौका दूध पीना और जो गेहूं चावल आदि धान्यका सेवन करना, ये दो रीतियां हैं जिनसे मनुष्य उन्नत होता है और अत्यंत सुखी हो सकता है। अब अन्तिम मंत्रका उपदेश देखिये—

अक्षाः फलवतीं द्युवं दत्ता (मं. ९)

'हे ज्ञान विज्ञानो ! फलवाली विजय हमें दो।' यहां 'अक्ष' शब्द है, यह शब्द कोशोंमें निम्नलिखित अथोंमें आया है— 'गाडीका मध्य दण्ड, आधार स्तंभ, रथ, गाडी, चक्र, तुलाका दण्ड, तोलनेका वजन (कर्ष), ाबिभीतक (भिलावा), रुद्राक्षका वृक्ष, रुद्राक्ष, इन्द्राक्ष, सर्प, गरुड, आत्मा, ज्ञान, सत्यज्ञान, विज्ञान, तारक ज्ञान, ब्रह्मज्ञान, कानून (लॉ, law), कानूनी कार्यवाही, विधिनियम।' हमारे मतसे यहांका 'अक्ष ' शब्द अन्तिम आठ या नौ अर्थोंको यहां व्यक्त कर रहा है और इसीलिये हमने इसका अर्थ ज्ञान विज्ञान ऐसा किया है।

बु और दीवाकी उत्पत्ति एक ही दिव् धातुसे होनेके कारण 'अतिदीवा' शब्दके प्रसंगमें जो अर्थ बताया है वृही 'खुव' का यहां अर्थ है। 'विजिगीषा' यह इसका यहां अर्थ अभिप्रेत है। 'ज्ञान विज्ञानसे हमें फल युक्त विजय प्राप्त हो 'यह इस मंत्र भागका यहां आशय है। ज्ञान विज्ञानसे ही सुफल युक्त विजय प्राप्त हो सकती है।

विजय ऐसी हो कि जैसी (क्षीरिणीं गां इव) सदा दूध देनेवाली गौ होती है। विजय प्राप्त करनेके बाद उसका मधुर फल भविष्यमें मिलता रहे और पुनः हमारा अधः-पात कभी न होवे, यह आशय यहां है।

( कृतस्य धारयामा संनह्यत्। मं. ८) अपने किये हुए पुरुषार्थके धाराप्रवाहसे में उत्कर्षको सरस्त्रया प्राप्त होऊं। बीचमें किसी प्रकारकी स्कावट न हो। जो ज्ञान विज्ञानयुक्त होकर इस प्रकार परमपुरुषार्थ करेंगे, वे ही निःसन्देह यज्ञके भागी होंगे।

### रक्षाकी प्रार्थना

[48(43)]

(ऋषः- अङ्गराः । देवता- इन्द्राबृहस्पती । )

बृहस्पतिर्नः परि पातु पृश्चादुतोत्तरस्मादधरादघायोः । इन्द्रः पुरस्तांदुत् मध्यतो नः सखा सिवस्यो वरीयः कृणोतु

11 8 11

अर्थ— (बृहस्पितः नः पश्चात्, उत उत्तरस्मात्) ज्ञानका स्वामी हमें पीछेसे, उत्तर दिशासे (अधरात् अघायोः पातु) नीचेके भागसे पापी पुरुषोंसे बचावे। (सखा इन्द्रः) मित्र प्रमु (नः) हमें (पुरस्तात् उत मध्यतः) आगेसे और बीचमेंसे (सिखिभ्यः वरीयः कृणोतु) मित्रोंमें श्रेष्ठ बनावे॥१॥

भावार्थ — ज्ञान देनेवाला पीछेसे, ऊपरसे और नीचेसे अर्थात् बाहरसे हमारी रक्षा करे और मित्र हमारी रक्षा संमुखसे और बीचके स्थानसे करे॥ १॥

ज्ञान देनेवाला और सहायक मित्र ये दोनों रक्षा करते हैं, एक बाहरसे रक्षा करता है और एक अंदरसे रक्षा करता है। परमात्मा ज्ञान देकर बाहरसे और मित्र होकर अन्दरसे और सब ओरसे हमारी रक्षा करता है।

ख

कांड ७

#### उत्तम ज्ञान

[48 (48)]

( ऋषि:- अथर्वा । देवता- सामनस्यं, अश्विनी ।)

संज्ञानं नः स्वेभिः संज्ञानमरंणिभिः। संज्ञानंमिश्वना युविमहासमासु नि यंच्छतम्

11 9 11

सं जानामहै मनसा सं चिकित्वा मा युष्महि मनसा दैन्येन। मा घोषा उत्स्थुर्वहले विनिधिते मेषुः पप्तदिनद्वस्याहन्यागंते

11711

अर्थ— हे (अश्विनौ) अश्विदेवो ! (नः स्वेभिः संज्ञानं ) हमें स्वजनोंके साथ उत्तम ज्ञान प्राप्त हो। तथा (अर-णोभिः संज्ञानं ) निम्न श्रेणीके जो लोग हैं उनके साथ भी हमें उत्तम ज्ञान प्राप्त हो। (इह) इस संसारमें (युवं अस्मासु संज्ञानं नियच्छतं ) तुम दोनों हमें उत्तम ज्ञान प्रदान करो॥ १॥

(मनसा संजानामहै) इम मनसे उत्तम ज्ञान प्राप्त करें (चिकित्वा सं) ज्ञान प्राप्त करके एकमतसे रहें। (मा युष्मिहि) परस्पर विरोध न करें। (दैन्येन मनसा) दिन्य मनसे इम युक्त होवें। (बहुले विनिर्हते घोषा मा उत् स्थुः) बहुतोंका वध होनेके कारण दुःखके शब्द न उत्पन्न हों। (आगते अहिन ) भविष्य कालमें (इन्द्रस्य इषुः मा पप्तत्) इन्द्रका बाण हमपर न गिरे॥ २॥

# दीषांयु

[43 (44)]

(ऋषि:- ब्रह्मा । देवता- आयुः, बृहस्पतिः, अश्विनौ च ।)

अमुत्रभ्याद्धि यद्यमस्य वृह्दंस्पतेर्भिशंस्तेमुश्रः । प्रत्यौहतामुश्चिनां पृत्युमुसाद्देवानांमग्ने भिषजा श्रचींभिः

11 8 11

अर्थ— हे (वृहस्पते ) वृहस्पते ! हे (अग्ने ) अग्ने ! तू (यत् अमुत्र-भूयात् ) जो परलोकमें होनेवाले (यमस्य अभिश्रस्तेः अमुञ्चः ) यमकी यातनाओंसे मुक्त करता है। हे (देवानां भिषजी अश्विनौ ) देवोंके वैद्य अश्विनीदेवो ! (शर्चाभिः मृत्युं अस्मत् प्रति औहतां ) शक्तियोंसे मृत्युको हमसे दूर करो ॥ १ ॥

भावार्थ— परलोकमें देहपातके पश्चात् जो दुःख होते हैं उनसे मनुष्यका बचाव होवे, और मनुष्यकी शक्तियों<sup>की</sup> उन्नति होकर उसका मृत्युसे बचाव होवे ॥ १ ॥

| सं क्रांमतुं मा जहीतुं शरीरं प्राणापानी ते सयुजि विह स्ताम्। |         |
|--------------------------------------------------------------|---------|
| श्वतं जीव शरदो वर्षमानोऽप्रिष्टं गोपा अधिपा वसिष्ठः          | 11211   |
| आयुर्धेते अतिहितं पराचैरंपानः प्राणः पुनरा ताविताम् ।        |         |
| अग्निष्टदाहार्निक्रिते हुपक्था चदात्मानि पुनुरा वैश्वयामि ते | 11 3-11 |
| मेमं प्राणो हासीनमो अपानो विहाय परा गात्।                    |         |
| सप्तर्षिभ्यं एनं परिं ददामि त एनं स्वस्ति जरसे वहन्तु        | 11811   |
| प्र विंशतं प्राणापानावनुड्वाहांविव व्रजम् ।                  |         |
| अहं जीरिम्णः शेविधिररिष्ट इह विधेताम्                        | 11411   |

अर्थ — हे (प्राणापानों ) प्राण और अपानो ! (सं क्रामतां ) शरीरमें उत्तम प्रकार संचार करो (शरीरं मा जहीतं ) शरीरको मत छोडो । वे दोनों (इह ते सयुजौ स्ताम् ) यहां तेरे सहचारी होकर रहें । (वर्धमानः शरदः शतं जीव ) बढता हुआ त् सौ वर्ष जीवित रह । (ते अधिपाः विसष्टः गोपाः अग्निः ) तेरा अधिपति निवासक और रक्षक तेजस्वी देव है ॥ २ ॥

(ते यत् आयुः पराचैः अतिहितं) तेरी जो आयु विरुद्ध आचरण करनेके कारण वट गयी है, उस स्थानपर (तौ प्राणः अपानः पुनः आ इतां) वे प्राण और अपान पुनः आवें। (अग्निः निर्ऋतेः उपस्थात् तत् पुनः आहाः) वह तेजस्वी देव तुझे दुर्गतिके समीपसे पुनः छाता है, (ते आत्मानि तत् पुनः आवेदा यामि) तेरे अन्दर उसको पुनः स्थापन करता हूँ ॥ ३ ॥

अर्थ— (इमं प्राणः मा हासीत्) इसको प्राण न छोडे और (अपानः अवहाय परा मा गात् उ) अपान भी इसको छोड कर दूर न जावे। (सप्तर्षिभ्यः एनं परिददामि) सात ऋषियोंके समीप इसको देता हूं, (ते एनं जरसे स्वस्ति वहन्तु) वे इसको बृद्धावस्थातक सुखपूर्वक ले जावें॥ ४॥

हे (प्राणापानों) प्राण और अपान ! (व्रजं अनङ्वाहों इव प्रविशतं ) जैसे गोशालामें बंह धुसते हैं उसी प्रकार तुम दोनों प्रविष्ट होवो ! (अयं जिर्मणः शोवाधिः) यह वार्धक्यतककी पूर्ण आयुका खजाना है, यह (इह अरिष्टः वर्धतां ) यहां न घटता हुआ बढे ॥ ५॥

भावार्थ-- मनुष्यके शरीरमें प्राण और अपान ठीक प्रकार संचार करते रहें। वे शरीरको शीघ्र न छोडें। ये ही जीवके सहचारी दो मित्र हैं। मनुष्य बढता हुआ सी वर्षतक जीवित रहे, मनुष्यका रक्षक, पालक, संवर्धक और यहां का जीवन सुखमय करनेवाला एकमात्र परमेश्वर है॥ २॥

जो आयु विरुद्ध आचरणोंके कारण घट जाती है, उसको प्राण और अपान पुनः छे आवें और यहां स्थापित करें। वही तेजस्वी देव दुर्गतिसे आयुको वापस छे जावे और इसके अन्दर सुरक्षित रखे॥ ३॥

इस मनुष्यको प्राण और अपान न छोडें। सप्तर्षिसे बने जो सप्त ज्ञानेद्रियें हैं, उनके समीप इस जीवको छोड देते हैं। वे इसको सौ वर्षकी पूर्ण आयु प्रदान करें॥ ४॥

शरीरमें प्राण और अवान वेगसे संचार करें और इस शरीरमें रखा हुआ दीर्घायुका खजाना बढावें ॥ ५॥

आ ते प्राणं सेवामि परा यक्षमं सुवामि ते । आयेनी विश्वती दघद्यम्पिवेरेण्यः उद्ध्यं तमेस्परि रोहेन्तो नाकंग्रन्तमम् । देदं देवत्रा सर्थमगंनम ज्योतिरुत्तमम्

11 & 11

11011

अर्थ— (ते प्राणं आ सुवामिस ) तेरे प्राणको में प्रेरित करता हूं। (ते यक्ष्मं परा सुवामि) तेरे क्षयरोगको में दूर करता हूं। (अयं वरेण्यः अग्निः) यह श्रेष्ठ अग्नि (नः आयुः विश्वतः द्धत् ) हमारे अन्दर आयु सब प्रकारसे स्थापित करे॥ ६॥

(वयं तमसः परि उत् ) हम अन्धकारके अपर चढें, वहांसे ( उत्तरं नाकं रोहन्तः ) श्रेष्ट स्वर्गमें आरोहण करते हुए (देवत्रा उत्तमं ज्योतिः सूर्यं अगन्म ) सब देवोंके रक्षक उत्तम तेजस्वी सूर्य-सबके उत्पादक-देवको प्राप्त हों ॥७॥

भावार्थ— तेरे प्राणोंको प्रेरित करनेसे तेरे रोग दूर होंगे और तेरी भायु वृद्धिगत होगी ॥ ६ ॥ हम अन्धकारको छोडकर प्रकाशकी प्राप्तिके छिये उपर चढते हैं, उपर स्वर्गमें आरोहण करते हुए सबके रक्षक तेजस्वी देवताको प्राप्त करते हैं ॥ ७ ॥

### द्धांयु

#### दीर्घ आयु कैसे प्राप्त हो ?

इस स्क्रमें दीर्घ आयु प्राप्त करनेका उपाय बताया है। दीर्घ आयु करनेवाले दो देव हैं, वे अपनी शक्तियोंसे मनुष्यकी मृत्युसे रक्षा करते हैं, ये दो देव अश्विनी देव हैं। अश्विनी देव कौन हैं और कहां रहते हैं, इसका विचार करके निश्चय करना चाहिये।

#### देवोंके वैद्य।

अश्विनी कुमार ये देवोंके दो वैद्य हैं, इस मंत्रमें भी इनको-देवानां भिषजों (मं०१)

'देवोंके दो वैद्य ये हैं 'ऐसा कहा है। यहां देव कौनसे हैं और उनकी चिकित्सा करनेवाल ये वैद्य कौनसे हैं, यह एक विचारणीय प्रश्न है। इनके नामोंका मनन करनेसे एक नाम हमार सन्मुख विशेष प्रामुख्यसे आता है, जो 'नास-त्यौ 'है। (नास-त्यौ=नासा-स्थौ) नासिकाके स्थानपर रहनेवाले। प्राणका स्थान नासिका है। प्राणके स्थानपर रहने-वाले ये दो 'श्वास उच्छ्वास' अथवा 'प्राण अपान 'ही हैं। प्राण और अपान ये दो देव इस शरीरमें रहकर इस शरीरमें जो इंदियस्थानोंमें अनेक देवगण हैं उनकी चिकित्सा करते हैं। प्राणसे पुष्टि प्राप्त होती हैं और अपानसे दोष हर

होते हैं। इस प्रकार दोष दूर करके पुष्टिके द्वारा ये दो देव इन सब इंद्रियोंकी चिकित्सा करते हैं। यहां यह अर्थ देख-नेसे इनका 'नास-त्य 'नाम बिलकुल सार्थ प्रतीत होता है। प्राण और अपान अशक्त हो जाएं अथवा इनमेंसे कोई भी एक अपना कार्य करनेमें असमर्थ हो जाए, तो इंद्रियगण भी अपना अपना कार्य करनेमें असमर्थ हो जाते हैं। इतना इंद्रियोंके आरोग्यके साथ प्राणोंके स्वास्थ्यका संबंध है। अर्थात् वेदोंमें और पुराणोंमें 'देवोंके वैद्य अधिनी कुमार' के नामसे जो प्रसिद्ध वैद्य हैं, वे अध्यात्मपक्षमें अपने देहमें प्राण और अपान हैं, और येही इंद्रियरूपी देवोंकी चिकित्सा करते हुए इस मनुष्यको दीर्घायु देते हैं। यदि प्राणोंकी कृपा न हुई तो कोई दूसरा उपाय ही नहीं है कि जिससे मनुष्य दीर्घायु प्राप्त कर सके। यह विचार ध्यानमें रखकर यदि पाठक निम्नलिखित मंत्र देखेंगे तो उनको उसका ठीक अर्थ ध्यानमें आ सकता है, देखिये—

(हे) देवानां भिषजी अश्विनी ! शचीभिः मृत्युं अस्मत् प्रत्यौहताम् । (मं॰ १)

'दे देवोंके वैद्य प्राण और अपानो ! अपनी विविध शक्तिः योंसे मृत्युको हमसे दूर करो । ' अर्थात् प्राण और अपानही इस देहस्थानीय सब अवयवों और अंगोंकी चिकित्सा करते हैं श्रीर उनको पूर्ण निर्दोष करते हुए मनुष्यको मृत्युसे बचाते हैं। अतः मृत्यु दूर करनेके लिये उनकी प्रार्थना यहां की गई है। जो देव जिस वस्तुको देनेवाले हैं उनकी प्रार्थना उस वस्तुकी प्राप्तिके लिये करना योग्य ही है। इसी अर्थको मनमें धारण करके निम्नलिखित मंत्र देखिये—

#### (हे) प्राणापानी ! सं कामतं, शरीरं मा जहीतम्। (मं॰ २)

'हे प्राण और अपानो ! शरीरमें उत्तमरीतिसे संचार करो, और शरीरको मत छोडो ।' यहां अश्विनो देवताके बढ़ले 'प्राणापानो ' शब्द ही है, और यह बताता है कि हमने जो अश्विनोका अर्थ प्राण और अपान किया है वह ठीक ही है। ये प्राण और अपान शरीरमें उत्तम प्रकार संचार करें । शरीरको इनके उत्तम संचारके लिये योग्य बनाना नीरोग रहनेके लिये अत्यंत आवश्यक है। शरीरको प्राण-संचारके योग्य बनानेके लिये योगशास्त्रमें कहे घौती, बित्त, नेति आदि कियाएं हैं। इनसे शरीर छुद्ध होता है, दोषरिहत बनता है और प्राणसंचार द्वारा सर्वत्र अनारोग्य स्थिर होता है। शरीरमें प्राणापानोंका यह महत्त्व है। प्राणापानोंका बहुत महत्त्व है, इसीलिये कहा है कि—

#### इह प्राणापानौ ते सयुजौ स्याताम् । ( मं०२ )

' यहां प्राण और अपान ये दोनों तेरे सहचारी मित्र बन कर रहें। 'तेरे विरोध करनेवाले न बनें। सहचारी मित्र सदा साथ रहते हैं और सदा हित करनेवाले होते हैं इस प्रकार ये प्राणापान मनुष्यके सहचारी मित्र हैं। मनुष्य इनको ऐसा समझे और उनकी मित्रता न छोडें। ऐसा करनेसे क्या होगा सो इसी मंत्रमें लिखा है—

#### वर्धमानः रातं रारदः जीव। (मं०२)

' वृद्धि और पुष्टिको प्राप्त होता हुआ तू सौ वर्ष जीवित रहेगा ' अर्थात् प्राण और अपानको अपने अंदर उत्तम अवस्था-में रखेगा तो तू पुष्ट और बलिष्ठ होकर सौ वर्षकी दीर्घायु प्राप्त कर सकेगी। दीर्घायु प्राप्त करनेका यह उपाय है, मनुष्य योगशास्त्रमें कहे उपायोंका अवलंबन करके तथा प्राणा-यामका अभ्यास करके अपने शरीरमें प्राणापानोंको बलवान् करके कार्यक्षम बनावे, जिससे मनुष्य दीर्घायु बन सकता है। प्राण अपान ये ऐसे सहायक हैं कि वे दोषोंसे घटी हुई आयुको भी पुनः प्राप्त करा देते हैं, देखिये—

यत् ते आयुः पराचैः अतिहितं प्राणः अपानः तौ पुनः आ इताम् ॥ ( मं॰ ३ ) " जो तेरी आयु हीन दोषोंके कारण घट गई है, वे प्राण और अपान, पुनः उस स्थानपर आवें और वे उस आयुको वहां पुनः स्थापन करें। " यह है प्राणापानोंका अधिकार। कुमार अथवा तरुण अवस्थामें कुछ अनियमके कारण यदि कोई ऐसे कुन्यवहार हो गये और उस कारण यदि आयु क्षीण हो गई तो युक्तिसे प्राण और अपान उस दोपको हटा देते हैं और दीर्घ आयु प्राणोपासना करनेवाल मनुष्यको अप्ण करते हैं। इसलिए कहा है—

इमं प्राणः मा हासीत् , अपानः अवहाय मा परा गात् । ( मं० ४ )

'इसको प्राण न छोड देवे और अपान भी इसको छोडकर दूर न चला जावे।' क्योंकि प्राण और अपान इस मनुष्यके देहको छोडने लगे तो कोई दूसरी शक्ति मनुष्यको आयु देनेमें समर्थ नहीं हो सकती। इनके रहनेपरही अन्य शक्तियां सहायक होती हैं। अन्य शक्तियां इस मंत्रमें सप्तिष् नामसे कही हैं, जो इस देहमें रहकर मनुष्यकी सहायता करती हैं—

सप्तर्षिभ्य एनं परिददामि त एनं स्वस्ति जरसे वहन्तु । (मं. ४)

'में इस मनुष्यको सप्त ऋषियों के पास देता हूं, वे इसको बुढापेतक उत्तम कल्याणके मार्गसे छे चछें।' ये सप्त ऋषि सप्त ज्ञानेन्द्रियां जौर मन तथा बुद्धि हैं, इनके विषयमें पूर्व स्थलमें कई वार छिखा जा चुका है। जब प्राण और अपान उत्तम अवस्थामें रहते हैं तब ये सातों हंदियां उत्तम अवस्थामें रहती हैं और मनुष्य दीर्घ जीवन प्राप्त करता है। ये प्राणापान शरीरमें बलवान् रहने चाहिये। इनका बल कैसा होना चाहिये इस विषयमें निम्नमंत्र देखिये—

अनड्वाहौ यज्रं इव प्राणापानौ प्रविशतम् (मं. ५)

' जैसे बैल गोशालामें वेगसे प्रवेश करते हैं, वैसे प्राण प्राण और अपान वेगसे शरीरमें प्रवेश करें। प्राणका अन्दर प्रवेश बलसे होवे और अपानका बाहर निःसरण भी वेगके साथ हो। इनमें निर्वलता न रहे यही तात्पर्य यहां है। अवास्तविक वेग उत्पन्न हो यह इसका मतलब नहीं है। इस प्रकार मनका वेग योग्य प्रमाणमें रहे तो यह आयुका खजाना वार्धवयतक ठीक अवस्थामें रहेगा। इस विषयमें मंत्र देखिये—अयं जरिम्णः शोबाधिः इह अरिष्टः वर्धताम् (मं. ५)

'यह दीर्घ आयुका खजाना, न्यून न होता हुआ यहाँ बढे। अर्थात् पूर्वोक्त प्रकार प्राणापान अपना अपना कार्य करनेके लिये समर्थ हों तो दीर्घायुका खजाना बढता जाता है। दीर्घायु प्राप्त करनेका उपाय प्राणापानको बखवान् बनाना ही है। इसी विषयमें और देखिये—

ते प्राणं आसुवापि, ते यक्ष्मं परा सुवामि। (मं. ६)

"प्राणसे तेरा जीवन बढाता हूं, और अपानसे तेरा क्षय दूर करता हूं।" प्राण अपने साथ जीवनकी शक्ति लाता है तथा शरीर जीवनमय करता है और अपान अपने साथ शरीरके क्षयको बाहर नि हालता है, जिससे शरीर निदांध होता है इस प्रकार ये दोनों शरीरको जीवनपूर्ण और निदोंध बनाते हुए इसको दीर्घजीवन देते हैं। यही बात निम्नलिखित मंत्रभागमें कही है—

"प्राणसे उत्पन्न होनेवाला श्रेष्ठ अग्नि हमारी आयु सब प्रकारसे घारण करे " यहां प्राणके साथ रहनेवाला जीवनाग्नि अपेक्षित है। प्राणायाम करनेसे विशेष कर भस्ना करनेसे शरीरमें अग्नि बढनेका अनुभव तत्काल आता है। इस स्क्तमें कहा अग्नि यही शरीरस्थानकी उष्णता है। यहां बाह्य अग्नि अपेक्षित नहीं है—

अगळे सप्तम मन्त्रमें कहा है कि हम अंधकारसे दूर होकर उत्तम प्रकाशमें आवें और सूर्यकी ज्योतिको प्राप्त हों। इस

मन्त्रमें जो यह बात कही है, आयुष्य बढानेकी दृष्टीसे इसकी बडी आवश्यकता है। इससे निम्नलिखित बोध मिलता है-

१ वयं तमसः परि उत् रोहन्तः— हम अंधकारके जवर चढें। अर्थात् अंधकारके स्थानमें निवास करना आयुको घटानेवाला है, अतः हम अंधकारके स्थानको छोडते हैं और जवर चढते हैं और—

२ उत्तमं नाकं रोहन्तः — उत्तम सुखदायक प्रकाश-पूर्ण स्थानको प्राप्त करते हैं, क्योंकि प्रकाश ही जीवन देने-वाला और रोगादि दोषोंको दूर करनेवाला है, इसलिये —

३ देवत्रा देवं उत्तमं ज्योतिः सूर्यं अगन्म सब देवोंके रक्षक उत्तम तेजस्वी सूर्यदेवको प्राप्त करते हैं। सूर्य ही सब स्थावर जंगमके द्वारा प्राप्य है अतः प्राणरूपी सूर्य-को प्राप्त करनेके कारण हम अवइय दीर्वजीवी वनें।

दीर्घायु प्राप्त करनेकी इच्छा करनेवाले लोग सूर्य प्रकाश-वाले घरमें रहें और कभी अंधेरे कमरोंमें न रहें। इस प्रकार दीर्घायु बननेके दो उपाय इस सूक्तमें कहे हैं। एक प्राण और अपानको बलवान बनाना और सूर्य प्रकाशको प्राप्त करना और अंधेरे कमरोंमें न रहना।



### ज्ञान और कर्म

[48 (44, 40-8)]

(ऋषः- भृगुः । देवता- इन्द्रः ।)

ऋचं सामं यजामहे याभ्यां कमीणि कुर्वते । एते सदंसि राजतो युज्ञं देवेषु यच्छतः

11 3 11

अर्थ— (याभ्यां कर्माणि कुर्वते) जिनके द्वारा कर्म करते हैं उन (ऋचं साम यजामहे) ऋचाओं और सामोंसे इम संगतिकरण करते हैं। (एते सद्सि राजतः) ये दोनों इस यज्ञस्थलमें प्रकाशमान् होते हैं। और ये (देवेषु यश्वं यच्छतः) देवोंमें श्रेष्ठ कर्मका अर्पण करते हैं॥ १॥

भावार्थ — ऋचा और साम इन मन्त्रोंसे मानवी उन्नतिके सब कर्म होते हैं, इसिल्ये हम इन वेदोंका अध्ययन करते हैं। ये ही वेद इस जगत्की कर्म भूमिमें प्रकाश देनेवाले मार्गदर्शक हैं। क्योंकि ये ही देवोंमें सत्कर्मकी स्थापना करते हैं॥ १॥

ऋचं साम यदप्राक्षं ह्विरोजो यजुर्बर्रम् । एष मा तस्मान्मा हिंसीदेदंः पृष्टः श्रंचीपते

11 7 11

अर्थ— (यत् ऋचं साम, यजुः) जिन ऋचा, साम और यजु तथा (हाविः ओजः वळं अप्राक्षं) द्वन, ओज और बळके विषयमें मैंने पूछा, दे (राचीपते) बुद्धिमान्! (तस्मात् एपः पृष्टः वेदः) उस कारण यह पूछा हुआ वेद (मा मा हिंसीत्) मेरी हिंसा न करे॥ २॥

भावार्थ— में गुरुसे ऋचा, साम और यजुके विषयमें पूछता हूं, और हवनकी विधि, शारीरिक वल कमानेका उपाय और मानसिक बल प्राप्त करनेका उपाय भी पूछता हूं। यह सब प्राप्त किया हुआ ज्ञान मेरी उन्नतिका सहायक होवे और बाधक न बने ॥ २॥

इस सूक्तमें कहा है कि ऋचा, यज और साम ये ज्ञान देनेवाले मंत्र हैं और इनसे श्रेष्टतम कमें किया जाता है। इन कमोंको करके मनुष्य उन्नतिको प्राप्त करता है और ओज तथा बलको बढ़ाता है। उक्त मन्त्रोंसे मनुष्य ज्ञान प्राप्त करता है और उस ज्ञानसे कमें करके उन्नत होता है। परन्तु किसी किसी समय मनुष्य मोहवश होकर ज्ञानका दुरुपयोग भी करता है और अपना नाश कर लेता है। उदाहरणार्थ कोई मनुष्य बल प्राप्तिके उपायका ज्ञान प्राप्त करता है और उसका अनुष्ठान करके बहुत बल कमाता है। शरीरमें बल बढ़नेसे वह वमण्डी हो जाता है और वही मनुष्य निवंखोंको सताने लगाता है और गिरता है। अतः इस स्कृतमें अन्तिम मन्त्रमें प्रार्थना की है कि वह प्राप्त हुआ ज्ञान हमारा वात न करें। ज्ञान एक शक्ति है जो उपयोग कर्ताके भले बुरे प्रयोगके अनुसार भला बुरा परिणाम करनेवाली होती है। इसील्ये परमेश्वरसे प्रार्थना की जाती है कि वह इमारी सत्प्रवृत्ति रखे और हमें घातपातके मार्गमें जाने ही न दें।



### एकाशका मार्ग

[44(40-2)]

(ऋषः- भृगुः । देवता- इन्द्रः ।)

ये ते पन्थानोऽवं दिवो येभिविश्वमैर्रयः । तेभिः सुम्रया विहि नो वसो ॥ १॥

अर्थ — हे (वसो) सबके निवासक प्रभो! (ये ते दिवः पन्थानः) जो तेरे प्रकाशके मार्ग हैं, (येभिः विश्वं अव ऐरयः) जिनसे तू सब जगत्को चलाता है, (तेभिः नः सुम्नया धोहि) उनके साथ हम सबको सुखसे युक्त कर ॥१॥

भावार्थ— हे प्रभो ! जो तेरे प्रकाशके मार्ग हैं और जिनसे तू सब जगत्को चलाता है, उनसे हमें सुखके मार्गसे ले चल और हमें सुख दे ॥ १ ॥

मार्ग दो हैं। एक प्रकाशका और दूसरा अन्धेरेका। ईश्वर प्रकाशका मार्ग सबको बताता है और सबको सुखी करता है। परन्तु जो इस प्रभुको छोडकर अन्धेरेके मार्गसे जाते हैं वे दुःख भोगते हैं। इसीछिये इस प्रभुकी ही प्रार्थना करना चाहिये कि वह अपना प्रकाशका मार्ग हमें दर्शावे और हमें ठीक मार्गसे छे चछे।



१० (अथर्व. सु. भा. कां. ७)

#### अथर्ववेदका सुबोध भाष्य

## विषिचि कित्सा

[44 (46)]

(ऋषि:- अथर्वा । देवता- वृश्चिकादयः, २ वनस्पतिः, ४ ब्रह्मणस्पतिः ।)

तिरंशिराजेरसितात्पृद्धिकोः पि संभैतम् ।

तत्कृङ्कपर्वणो विष्मियं वीरुदंनीनश्चत्

इयं वीरुन्मधुंजाता मधुश्चन्मधुला मुध्ः ।

सा विद्वंतस्य मेष्ड्यथो मश्चक्रजम्मेनी

यतौ दृष्टं यतौ धीतं ततंस्ते निद्धियामसि ।

श्चमस्य तृप्रदंशिनौ मृश्चक्स्यार्सं विषम्

अयं यो वृक्षो विष्ठ्विश्चो मुश्चानि वृक्षा वृंजिना कृणोषि ।

तानि त्वं ब्रीक्षणस्पत दृषीकोमिव सं नैमः

॥ १ ॥

॥ १ ॥

॥ १ ॥

॥ १ ॥

॥ १ ॥

॥ १ ॥

॥ १ ॥

॥ १ ॥

॥ १ ॥

॥ १ ॥

॥ १ ॥

॥ १ ॥

॥ १ ॥

॥ १ ॥

॥ १ ॥

॥ १ ॥

॥ १ ॥

॥ १ ॥

॥ १ ॥

अर्थ— (तिरश्चि-राजेः असितात् ) तिरछी रेखावाले, काले (पृदाकोः कंकपर्वणः ) नाग और कीवे जैसे पर्व-वाले सांपसे (संभृतं तत् विषं ) इक्ट्ठे हुए उस विषको (इयं वीरुत् परि अनीनरात् ) यह वनस्पति नष्ट करती है ॥ १॥

(इयं वीरुत् मधु-जाता मधुला) यह वनस्पित मधुरताके साथ उत्पन्न हुई मधुरता देनेवाली (मधुर्चुत् मधूः) मधुरताको चुनानेवाली भौर स्वयं भी मधुर है। (सा विद्दुरुतस्य भेषजी) वह कुटिल सांपके विषकी भौषि है और वह (मशक-जम्भनी) मच्छरोंका नाश करनेवाली है॥ २॥

(यतः दृष्टं) जहां काटा गया है, (यतः धीतं) जहांसे खून पिया गया है, (ततः) वहांसे (तृप्रदंशिनः अर्भस्य मशकस्य) तीक्ष्णतासे काटनेवाळे छोटे मच्छरके (अरसं विषं निः ह्रयामिस ) रसहीन विषको हम हटा देते हैं॥ ३॥

हे (ब्रह्मणस्पते ) ज्ञानके स्वामिन् ! (यः अयं वक्षः वि-परुः ) जो यह टेढा और संधिपथानमें शिथिल और (व्यंगः ) कुरूप अंगवाला हो गया है और जो (मुखानि वक्षा वृजिना कृणोषि ) मुख टेढे मेढे और विरूप बनाता है, (तानि त्वं इषिकां इव सं नमः ) उनको त् मुक्षके समान सीधा कर ॥ ४॥

भावार्थ — जिसपर तिरछी छकीरें होती हैं और जिसके पर्व होते हैं ऐसे सांपके विषको मधु नामक वनस्पति दूर करती है ॥ १ ॥

यह वनस्पति मीठे रसवाली है, मिठासके छिये प्रसिद्ध है, इसका नाम मधु है। यह विषवाधासे टेढेमेढे हुए हुए अंगवाले रोगीके लिए उत्तम औषधी है। इससे मच्छर भी दूर होते हैं॥ २॥

जहां काटा है और जहांसे रक्तुंपीया है, वहांसे मच्छर आदिके विषको उक्त औषिधिके प्रयोगसे हटा देते हैं ॥ ३ ॥

विषवाधासे जो रोगी टेढा मेढा, विरूप अंगवाला, ढीले संधियों वाला हो गया है और जो अपने मुख टेढे मेढे करता है, उस रोगीको इस औषधीद्वारा ठीक किया जा सकता है ॥ ४ ॥

| अर्सस्यं शकोंटंस्य नीचीनंस्योपसर्वतः ।                          |         |
|-----------------------------------------------------------------|---------|
| विषं श्रं 2स्यादिष्यथी एनमजीजमम्                                | 11411   |
| न तें बाह्योर्बर्लमस्ति न शीर्षे नोत मध्यतः।                    |         |
| अथ कि पापयामुया पुच्छे विभव्धर्भकम्                             | 11 4 11 |
| अदन्ति त्वा <u>पि</u> पीलिं <u>का</u> वि वृंश्वन्ति मयुर्गेीः । |         |
| सर्वे मल ब्रवाश् शार्कीटम्र्सं विषम्                            | 11 9 11 |
| य उमाम्या प्रहरंसि पुच्छेन चास्ये न च।                          |         |
| आस्यें र् न तें विषं किम्रं ते पुच्छधार्वसत्                    | 11 211  |

अर्थ— ( अरसस्य नीचीनस्य उपसर्पतः ) नीरस और नीचेसे आनेवार्ड ( अस्य दार्कोटस्य विषं ) इस बिच्छू या सर्पंके विषको ( आ अदिषि ) नष्ट करता हूं, ( यथो एनं अजीजमं ) और इसको मार डालता हूं ॥ ५॥

हे बिच्छू! (ते बाह्नोः बलं न अस्ति ) तेरी बाहुओंमें बल नहीं है। (न शीर्षे उत न मध्यतः) न सिरमें और ना ही मध्य भागमें ही बल है। (अथ किं अमुया पापया ) फिर क्यों इस पापवृत्तिसे (पुच्छे अर्भकं बिमर्पि ) पुच्छमें थोडासा विष धारण करता है ? ॥ ६ ॥

(पिपीलिकाः त्वा अद्दित ) चींटियां तुझे खाती हैं, (मयूर्यः विवृश्चन्ति ) मोरनियां काट डालती हैं। (सर्वे भल ब्रवाथ ) सब भलीप्रकार कहते हैं कि ( शार्कोंटं विषं अरसं ) बिच्छुका विष खुष्की करनेवाला है ॥ ७ ॥

(यः पुच्छेन च आस्येन च उभाभ्यां ) जो तू पूंछ और मुख इन दोनोंसे (प्रहरिस ) प्रहार करता है, परंतु (ते आस्ये विषं न ) तेरे मुखमें विष नहीं है, (किं उ पुच्छघी असत् ) फिर पूंछमें ही क्यों है ?॥ ८॥

भावार्थ— नीचेसे आनेवाले, खुष्की पैदा करनेवाले सांपके या बिच्छूके विषको इम इससे दूर करते हैं और उनको इम मार भी देते हैं ॥ ५॥

बिच्छूका बल बाहुओं में, सिरमें अथवा मध्यभागमें नहीं है। केवल पूंछके अग्रमागमें उसका विष रहता है ॥ ६ ॥ चीटियां, मोरनियां या मुर्गियां उसको (बिच्छू और सांपको भी ) खा जाती हैं। इनका विष शुक्तता उत्पन्न करने-वाला है किंवा इस वनस्पतिसे यह निर्बल हो जाता है ॥ ७ ॥

बिच्छू पूंछसे प्रहार करता है, मुखसे भी थोढा बहुत काटता है। परन्तु इसके मुखमें विष नहीं है केवल पूंछमें है ॥८॥

इसमें सर्पविष अथवा बिच्छूका विष दूर करनेके छिये मधुनामक औषधिका उपयोग करनेको कहा है। यह शर्तिया भौषध है। परंतु यह कौनसी वनस्पति है इसका पता नहीं चलता। विषवाधासे शरीरपर जो परिणाम होता है, उसका वर्णन चतुर्थ मंत्रमें है। मयंकर सर्पविषसे मनुष्य ऐसा कुरूप और टेढामेढा हो जाता है। इस स्कमें कहा हुआ अन्य माग सुबोध है। इसलिये उस विषयमें अधिक छिखनेकी आवश्यकता नहीं है।



#### अथर्ववेदका सुबोध भाष्य

# मनुष्यकी शक्तियां

[40(49)]

(ऋषः- वामदेवः । देवता- सरस्वती ।)

यंद्राश्वसा वदंतो मे विज्ञक्षुमे यद्याचंमानस्य चरंतो जनाँ अर्जु । यंद्रात्मनि तन्वो∫ मे विरिष्टं सरंस्वती तदा प्रणद्घृतेनं सप्त क्षरिन्त श्विश्वं मुरुत्वंते पित्रे पुत्रासो अप्यंवीवृतकृतानि । जुमे इदंस्योमे अस्य राजत जुमे यंत्रेते जुमे अस्य पुष्यतः

11 8 11

11 7 11

अर्थ— (यत् आरासा वदतः ये विचुक्षुभे) जो हिंसासे बोलनेके कारण मेरा मन क्षोभित हो गया है, (यत् जनान् अनुचरतः याचमानस्य) जो लोगोंकी सेवा करते हुए याचना करनेवाली व्याकुलता है, (तत् आत्मिन मे तन्वः विरिष्टं) तथा अपनी आत्मामें और शरीरमें जो हीनता पैदा हो गई है, (तत् सरस्वती घृतेन आ पृणत्) उसको सरस्वती घृतसे भर देवे ॥ १॥

जिस प्रकार (पित्रे पुत्रासः ऋतानि अपि अवीवृतन्) पिताके लिये पुत्र सत्य कर्मोंको करते हैं। उसी प्रकार (मरुत्वते शिश्वे सप्त क्षरन्ति) प्राणवाले बालकके लिये सात प्राण अथवा सात इन्द्रियशक्तियां जीवनरस देती हैं। (अस्य उभे इत्) इसके पास दो शक्तियां हैं, (अस्य उभे राजतः) इसकी दोनों शक्तियां प्रकाशित होती हैं, (उभे यतेते) दोनों प्रयत्न करती हैं और (उभे अस्य पुष्यतः) दोनों इसका पोषण करती हैं ॥ २॥

भावार्थ- वक्तृत्व करनेके समय अथवा जेनसवा करनेके समय किंवा सेवार्के छिये प्रार्थना करनेके समय तथा कर-

नेके योग्य इलचलमें जो भी शरीरमें अथवा मनमें या आत्मामें दुःख हुआ हो वह सरस्वती दूर करे ॥ १॥

चैतन्यपूर्ण बालकमें सात दैवी शक्तियां कार्य करती हैं। ये शक्तियां उसके लिए ऐसे कार्य करती हैं कि जैसे बालक अपने पिताका कार्य करते हैं। उसके पास दो शक्तियां होती हैं जो तेज बढाती, कार्य कराती और पोषण करती हैं॥ २॥

#### जनमेवा।

जनसेवा करनेके समय जो कष्ट होते हैं (जनान् अनुचरतः यद् विचुक्षुमे । मं. १) जनताकी सेवा करनेके समय जो क्षोभ होता है, जो मानसिक केश होते हैं अथवा जो शारीरिक केश भोगने पडते हैं, वे सरस्वती अर्थात् विद्या देवीकी सहायतासे दूर हों । अर्थात् मनुष्यको जनताकी सेवा करनी चाहिये और उस पवित्र कार्यके करनेके समय जो कष्ट हों, उनको आनंदसे सहना चाहिये । विद्याके उत्तम प्रकार प्राप्त होनेके पश्चात् यह सहन शक्ति प्राप्त होती है । ज्ञानी मनुष्य ऐसे कष्टोंकी परवाह नहीं करता ।

मानवी बालकके तथा बढ़े मनुष्यके शरीरमें सात शक्तियां रहती हैं। बुद्धि, मन और पांच ज्ञानेंद्रियां, ये सात शक्तियां हैं, जो हरएक मानवी बालकमें जन्मसे रहती हैं। मानो ये सातों इसके पुत्र ही हैं। जिस प्रकार पुत्र अपने पिताके कार्य सदावनासे करते हैं और कोई कपट नहीं करते, उसी प्रकार ये शक्तियां इसके कार्य अपनी शक्तिके अनुसार निष्कपट मावसे करती हैं।

इसके पास प्राण और अपान ये दो और विशेष प्रकारके बल हैं, इन दोनों बलोंसे इसका तेज बढता है, इन दोनोंके कारण यह प्रयत्न कर सकता है और इन दोनोंकी सहायतासे इसकी पुष्टि होती है।

इन सब शक्तियोंसे मनुष्यकी उन्नति होती है। इनके साथ सरस्वती अर्थात् सारवाली विद्यादेवी है जो मनुष्यकी सहायक देवता है। मानवी उन्नति इनसे होती है यह जानकर मनुष्य इन शक्तियोंकी रक्षा और वृद्धि करे और अपनी उन्नति अपने प्रयत्नसे सिद्ध करे।

### बलदायी अन्न

[46 (40)]

( ऋषिः- कौरुपथिः । देवता- मन्त्रोक्ता इन्द्रावरुणौ । )

इन्द्रांवरुणा सुतपा<u>वि</u>मं सुतं सोमं पिवतं मद्यं घृतव्रतौ । युवो रथो अध्वरो देववीतये प्रति स्वसंरमुपं यात पीतये इन्द्रांवरुणा मधुंमत्तमस्य वृष्णः सोमंस्य वृष्णा वृषेथाम् । इदं वामन्धः परिषिक्तमासद्यास्मिन्वहिषि मादयेथाम्

11 8 11

11 7 11

अर्थ— हे ( सुतपौ धृतवृतौ इन्द्रावरुणा ) उत्तम तप करनेवाले, नियमके अनुसार चलनेवाले इन्द्र और वरुणो ! ( इमं सुतं मद्यं सोमं पिवतं ) इस निचोडे हुए आनंद बढानेवाले सोमरसका पान करो। ( युवोः अध्वरः रथः ) तुम दोनोंका अहिंसावाला रथ ( देववीतये, पीतये प्रतिस्वसरं उपयातु ) देवप्राप्ति और रक्षा करनेके लिये प्रतिध्वनि करता हुआ जावे ॥ १ ॥

हे ( वृषणा इन्द्रावरुणा ) बलवान् इन्द्र और वरुण ! ( मधुमत्तमस्य वृष्णः सोमस्य वृषेथां ) अत्यन्त मधुर बलकारी सोमरसकी वर्षा करो अथवा इससे बल प्राप्त करो । ( वां अन्धः परिषिक्तं इदं ) तुम दोनोंका यह अब पवित्र करके रखा हुआ है । ( अस्मिन् वर्हिषि आसद्य माद्येथां ) इस आसनपर बैठकर आनन्द करो ॥ २॥

#### वलदायी अन्न

इस सूक्तमें मनुष्य किस प्रकार रहें और क्या खाएं और किस प्रकार आनंद प्राप्त करें इस विषयमें लिखा है—

१ सुतपो = मनुष्य उत्तम तप करनेवाले हों, शीत उष्ण आदि द्वंद्वोंको सहन करनेकी शक्ति अपने अंदर बढावें।

२ धृतव्रतो= नियमेंका पालन करें। नियमके विरुद्ध भाचरण कदापि न करें। सब भगना आचरण उत्तम नियमा-नुकूळ रखें!

३ वृषणौ= मनुष्य बलवान् बनें, अशक्त न रहें।

४ इन्द्रावरुणो= मनुष्य इन्द्रके समान शूरवीर ऐश्वर्य-वान, धीर गंभीर, शत्रुओंको द्वाने और परास्त करनेवाला बने। वरुणके समान वरिष्ठ और श्रेष्ठ बने। जो जो इन्द्रके और वरुणके गुण वेदमें अन्यत्र वर्णन किये हैं, मनुष्य उन् गुणोंको अपने अंदर धारण करें और इन्द्रके समान तथा वरुणके समान बननेका यत्न करें।

५ अध्वरः रथः= हिंसा रहित, कुटिङतारहित रथ हो ।

अर्थात् जद्दां गमन करना दो वद्दां अर्दिसा और अकुटिलताका संदेश स्थापन करनेका यत्न किया जावे ।

६ देववीतये= देवत्वकी प्राप्तिके लिये प्रयत्न होता रहे। राश्रसत्वसे निवृत्ति होवे और दिब्य गुणींका धारण हो।

७ पीतये=रक्षा करनेका प्रयत्न हो । आत्मरक्षा, समाज-रक्षा, राष्ट्रस्था, जनरक्षाके लिए प्रयत्न होते ।

८ इदं वां अन्धः= यह तुम्हारा अस है। हे मनुष्यो !
यही अस तुम खाओ । यह अस कौनसा है ? यह अस है—
( मद्यं सुतं सोमं ) हर्ष उत्पन करनेवाला सोम आदि
औषि वनस्पतियोंसे संपादित रस आदि हे मनुष्यो ! इस
( वृष्णः मधुमत्तमस्य सोमस्य वृषेथां ) बलवर्धक
तथा मधुर सोमादि औषिधियोंके रससे तुम सब लोग बळवान्
बनो ।

इस प्रकार देवोंका वर्णन अपने जीवनमें ढालनेका प्रयत्न करनेसे वेदका ज्ञान जीवनमें उतरता है और श्रेष्ठ अवस्था मनुष्यको प्राप्त होती है।



अथवैवेदका सुबोध भाष्य

# शापका परिणाम

[49 ( 49 ) ]

( ऋषि:- बादरायणिः । देवता- अरिनाशनम् । )

योः नः शपादश्रंपतः श्रपंतो यश्रं नः शपात् । वृक्ष ईव विद्युतां हत आ मृलादनुं शुष्यतु

11 8 11

अर्थ— (यः अशपतः नः शपात् ) जो शाप न देने पर भी हमें शाप देवे और (यः च शपतः नः शपात् ) जो शाप न देने पर भी हमें शाप देवे वह (आ मूलात् अनु शुष्यतु ) जहसे उसी प्रकार सूख जावे, जैसे (विद्युता आहतः वृक्षः इव ) विज्ञितीसे बाहत हुका वृक्ष सूख जाता है ॥ १ ॥

किसीको शाप देना, गाली देना या बुराभला कहना या निन्दा करना बहुत ही बुरा है। उससे गाली देनेवालेका ही

नुकसान होता है।

### रमणीय घर

[६0(६२)]

( ऋषः- ब्रह्मा । देवता- गृहाः, वास्तोष्पितः । )

ऊर्जे बिश्रेद्रसुवनिः सुमेघा अघीरेण चक्षेषा मित्रियेण ।
गृहानैमि सुमना वन्देमानो रमेष्वं मा विभीत मत्
इमे गृहा मं<u>योस्व</u> ऊर्जेस्वन्तः पर्यस्वन्तः ।
पूर्णो वामेन तिष्ठंन्तुस्ते नी जानन्त्वायुतः

11 9 11

11211

अर्थ— (ऊर्ज विश्रत् वसुविनः) अन्नको धारण करनेवाला, धनका दान करनेवाला, (सुमेधाः) उत्तम बुद्धि-मान् (अघोरेण मित्रियेण चक्षुषा सुमनाः) शान्त और मित्रकी दृष्टि धारण करनेके कारण उत्तम मनवाला होकर तथा (वन्दमानः) सब श्रेष्ठ पुरुषोंको नमन करता हुआ, में (गृहान् एमि) अपने घरके पास जाता हूं। यहां तुम (रमध्यं) आनन्दसे रहो, (मत् मा विभीत) मुझसे मत दरो॥ १॥

(इमे गृहाः) ये हमारे वर (मयो-भुवः ऊर्जस्वन्तः पयस्वन्तः) सुखदायी, बलदायक धान्यसे युक्त, और दूधसे युक्त हैं। ये (वामेण पूर्णाः तिष्ठन्तः) सुखसे परिपूर्ण हैं, (ते नः आयतः जानन्तु) वे हम आनेवाले सबको जानें ॥ २ ॥

भाषार्थ— में स्वयं उत्तम अस, विपुळधन, श्रेष्ठबुद्धि, और मित्रकी दृष्टिको धारण करके उत्तम विचारेंकि साथ प्रजीयोंका सरकार करता हुआ घरमें प्रवेश करता हूं, सब छोग यहां आनन्दसे रहें और किसी प्रकार किसीको भी यहाँ मुझसे दर उत्पन्न न हो॥ १॥

इन घरोंसें हमें सुख मिक, बल प्राप्त हो, और सब आनन्दसे रहें ॥ २ ॥

| येषामुध्येति प्रवसन्येषुं सौमनुसो बुहुः ।                                                  |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| गृहातुर्व ह्वयामहे ते नी जानन्त्वायतः                                                      | 11 3 11 |
| उपंहृता भूरिधनाः सर्वायः स्वादुसंमुदः ।                                                    |         |
| अक्षुच्या अंतुच्या स्त् गृहा मास्मिद्धिभीतन                                                | 11.8.11 |
| उपहूता इह गाव उपहूता अजावर्यः।                                                             |         |
| अ <u>थो</u> अर्क्षस्य <u>की</u> लाल उपंहूतो गृहेर्षु नः                                    | 11411   |
| स्नृतावन्तः सुभगा इरावन्तो हसामुदाः ।                                                      |         |
| अतुष्या अंक्षुष्या स्त गृहा मास्मर्बिंदभीतन<br>इहैव स्त मार्च गात विश्वा ह्रियाणि पुष्यत । | 11 € 11 |
| पेट्यांमि मुद्रेणां सह भूयांसो भवता मर्या                                                  | 11 9 11 |
| र मारा करना तह सुनाता नवता नवा                                                             | 11 9 11 |

अर्थ— (प्रवसन् येषां अध्येति ) अन्दर रहता हुआ जिनके विषयमें जानता है, कि (येषु बहुः सौमनसः ) जिनमें बहुत सुख है, ऐसे (यहान् उपह्वयामहे ) घरोंके प्रति हम इष्ट मित्रोंको बुढाते हैं; (ते नः आयतः जानन्तु ) वे आनेवाले हम सबको जानें ॥ ३ ॥

( भूरिधनाः स्वादुसंमुदः सखायः उपहृताः ) बहुत धनवाले, मीठेपनसे आनिन्दत होनेवाले अनेक मित्र बुलाये हैं । हे ( गृहाः ) घरो ! तुम ( अक्षुध्याः अ-तृष्याः स्त ) क्षुधावाले और तृषावाले न होवो, तथा ( अस्मत् मा विभीतन ) हमसे मत हरो ॥ ४ ॥

(इह गावः उपद्वृताः ) यहां गौवें बुळाईं गईं तथा (अज-अवयः उपद्वृताः ) बकरियां श्रीर भेढें भी छाईं गईं। (अथो अन्नस्य कीलालः ) श्रीर शन्नका सत्वभाग भी (नः गृहेषु उपद्वृतः ) हमारे घरमें छाया गया है॥ ५॥

हे (गृहाः ) घरो ! तुम (स्नृता-वन्तः सुभगाः ) सत्ययुक्तः श्रीर उत्तम भाग्यवाले, (इरावन्तः इसा-मुदाः ) श्रन्नवान् और जहां हास्य विनोद चल रहे हैं ऐसे, (अतृष्याः अक्षुध्याः ) जहां क्षुधा श्रीर तृषाका भय नहीं ऐसे (स्त ) हो। (अस्पत् मा विभीतन ) हमसे मत हरो ॥ ६॥

(इह एव स्त ) यहीं रहो, (मा अनु गात ) हमसे दूर मत जाओ, (विश्वा रूपाणि पुष्यत ) विविधरूपवाले प्राणियोंको पुष्ट करो, (भद्रेण सह आ एष्यामि ) कल्याणके साथ मैं तुम्हें प्राप्त होता हूं। (मया भूयांसः भवत ) मेरे साथ बहुत हो जाओ ॥ ७॥

भावार्थ— इन घरोंमें रहकर हमें सुखका अनुभव हो, हम यहां इष्टमित्रोंको बुलावें और सब आनन्दसे रहें ॥ ३ ॥ बहुत धनी, आनन्दवृत्तिवाले बहुतिमित्र घरमें बुलाये गए हैं, उनको यहां जितना चाहे उतना सानपान प्राप्त हो, यहां सबकी विपुलता रहे और कोई भूखा प्यासा न रहे ॥ ४ ॥

इसारे घरमें गौवें, बकरियां और भेढें रहें, सब प्रकारका सत्ववाला अस रहे, किसी प्रकार न्यूनता न रहे ॥ ५ ॥ घर घरमें सत्य, भाग्य, अस, आनन्द, हास्य और खान और पानकी विपुलता रहे ॥ ६ ॥

घर सुद्दढ हों, अस्थिर न हों, घरमें सबका उत्तम पोषण होता रहे । कल्याण और सुख सबको प्राप्त हो और हमारी वृद्धि होती रहे ॥ ७ ॥

रमणीय घर कैसा होना चाहिये, यह विषय इस स्कर्में सुबोध रीतिसे कहा गया है। घरमें प्रेम रहे, द्रेष न रहे, सब होग भानन्दसे रहें, परस्पर भीति न हो, वहां धनधान्यकी सुख समृद्धि हो, गोरस विपुछ, हो किसी प्रकार सुखमोगकी न्यूनता न हो। इष्टमित्र आवें, आनन्द करें, कोई कभी मूखा न रहे, अञ्चपान सखवाछा हो, हरएक हृष्टपुष्ट हो, कोई किसी कारण पीडित न हो। इस प्रकारके घर होने चाहिये। यही गृहस्थाश्रम है।

अथवंवेदका सुबोध भाष्य

# तक्से मेघाकी प्राप्ति

[ ६१ (६३ ) ]

(ऋषः- अथर्वा । देवता- अग्नः।)

यद्ं में तपं मा तपं उपतृष्यामं हे तपंः।

श्रियाः श्रुतस्यं भूयास्मार्युष्मन्तः सुमेधसंः
अम्रे तपंस्तप्यामह उपं तप्यामहे तपंः।
श्रुतानि भृष्यन्ती व्यमार्युष्मन्तः सुमेधसंः

11 8 11

11 7 11

अर्थ— हे (अग्ने ) अग्ने ! (तपसा यत् तपः ) तपसे जो तप किया जाता है। उस (तपः उप तप्यामहे ) तपको हम करते हैं। उससे हम (श्रुतस्य प्रियाः ) ज्ञानके प्रिय (आयुष्मन्तः सुमेधसः भूयास्म ) दीर्घायुषी और उत्तम बुद्धिमान हों ॥ १॥

है (अग्ने) अग्ने! (तपः तप्यामहे ) हम तप करते हैं और (तपः उपतप्यामहे ) तप विशेष रीतिसे करते हैं। (वयं श्रुतानि श्रुण्वन्तः ) हम ज्ञानोपदेश श्रवण करते हुए (आयुष्मन्तः सुमेधसः ) दीर्घायुषी और उत्तम बुद्धि-मान् हों ॥ २ ॥

भावार्थ— हम तप करके ज्ञान प्राप्त करें और दीर्घायु, बुद्धिमान् और ज्ञानको चाहनेवाले बनें ॥ १-२ ॥ तप करनेसे यह सिद्धि प्राप्त होती है यह सूक्तका भाशय है, अतः जो दीर्घायु और बुद्धिमान् बनना चाहते हैं वे तप करें।



# शूरकीर

[ ६२ ( ६४ ) ]

(ऋषः- मरीचिः, काश्यपः । देवता- अग्निः ।)

अयम्प्रिः सत्पंतिर्वृद्धवृष्णो र्थीवं प्त्तीनंजनत्पुरोहितः । नामां पृथिव्यां निहितो दविद्युतद्यस्पृदं कृणुतां ये पृत्न्यवैः

11 8 11

अर्थ— (अयं अग्निः) यह अग्निके समान तेजस्वी पुरुष (सत्पितिः वृद्ध वृष्णः) सज्जनोंका पालक, महाबल-बान्, (पुरः-हितः) सबका अप्रणी (रथी इच पत्तीन् अजयत्) महारथी जिस प्रकार पैदल सैनिकोंको जीतता है, वैसे जीवता है। (पृथिव्यां नामा निहितः) भूमिपर केन्द्रमें रखा है, (द्विद्युतत्) वह प्रकाशता है, वह (ये पृतन्यवः अधस्पदं रुणुतां) जो सेना लेकर चढाई करते हैं उनको पांवके नीचे करे॥ १॥

भावार्थ— यह तेजस्वी पुरुष सज्जनोंका पालन करे, बलवान बने, जनोंका अग्रणी बने, रात्रुसेनाका पराभव करे, महारथी होवे, पृथ्वीके केन्द्र स्थानपर आरूढ होवे, तेजसे प्रकाशित होवे और सैन्य लेकर चढाई करनेवालोंको पाँवके तले वबा देवे ॥ १॥

मनुष्य इसप्रकार अपने गुण कमें प्रकाशित करे और अपने राष्ट्रके केन्द्रमें विराजमान रहे ।



(2?)

## बचानेवाला देव

[ ६३ ( ६५ ) ]

( ऋषः- मरीचिः, काश्यपः । देवता- जातवेदाः । )

पृतनाजितं सहमानम्मिमुक्थेहेवामहे पर्मात्स्थस्थात् । स नं: पर्मदिति दुर्गाणि विश्वा क्षामंद्देवोऽति दुरितान्यग्निः

11 2 11

अर्थ— ( पृतनाजितं सहमानं आग्नं ) शत्रुसेनाका पराजय करनेवाले सामध्यैवान् तेजस्वी देवको हम ( उक्थेः परमात् सधस्थात् हवामहे ) स्रोत्रोंसे उत्कृष्ट स्थानसे बुलाते हैं। ( सः नः विश्वा दुर्गाणि अति पर्यत् ) वह हमें सब दुःखोंसे पार ले जावे। और ( वह अग्निः देवः ) तेजस्वी देव ( दुरितानि अति श्लामत् ) दुरवस्थाओंका नाश करे॥ १॥

भावार्थ— रात्रुका पराभव करनेवाला और रात्रुके आक्रमणोंको सहनेवाला तेजस्वी प्रभु है, उसका हम गुणगान करते हैं और उसको अपने श्रेष्ठ स्थानसे यहां अपने पास बुलाते हैं। वह निःसन्देह हमें कष्टोंसे बचावेगा और कठिनताओंसे पार करेगा॥ १॥

इस प्रभुकी स्तुति, प्रार्थना, उपासना हरएक मनुष्य करे और उसके ये गुण अपनेमें बढावे। अर्थात् उपासक भी शत्रुसेनाका पराभव करे, ज्ञुके हमछेको सहे अर्थात पीछे न भागे, दूसरोंको कष्टोंसे बचावे और दूरवस्थामें उनका सहायक बने।

### पापसे बचाव

[ ६४ ( ६६ ) ]

(ऋषिः- यमः । देवता- मन्त्रोक्ता, निर्ऋतिः ।)

इदं यत्कृष्णः शकुनिरभिनिष्पतुत्रपीपतत् । आपो मा तस्मात्सवैस्माह्रितात्पान्त्वंहंसः

11 8 11

हुदं यत्कृष्णः शुक्रनिर्वामृक्षित्रिक्षेते ते मुखेन । अग्निमी तस्मादेनेसो गाहिपत्यः प्र मुंश्रत

11 7 11

अर्थ— ( इदं यः कृष्णः शकुनिः ) यह जो काला शकुनी पक्षी ( अभि निष्पतन् अपीपतत् ) झुकता हुआ गिरता है। ( तस्मात् सर्वस्मात् दुरितात् अंहसः ) उस सब गिरावटके पापसे ( आपः मा पान्तु ) जल मेरी रक्षा करें॥ १॥

हे (निर्ऋते) दुर्गति ! (इदं यः कृष्ण राकुनिः) यह जो काला शकुनी पक्षी (ते मुखेन अवामृक्षत्) तेरे मुखेक पास भाकर गिरता है (गाईपत्यः अग्नि) गाईपत्य अग्नि (तस्मात् एनसः) उस पापसे (मा प्रमुञ्जतु) मुझे खुडावे ॥ २ ॥

इन दोनों मन्त्रों के प्रथम चरण दुबींध हैं। दूसरे चरणों में बताया है कि जल और अग्नि दोषमुक्त करके पापसे बचाते हैं। पिहले चरणोंसे प्रतीत होता है कि शकुनिपक्षीका गिरना या उडना अग्रुभ या ग्रुभका सूचक है। परन्तु ये मन्त्र खोजके योग्य हैं।



११ (अथवै. सु. भा. कां. ७)

( (2)

#### अथवेवेदका सुबोध भाष्य

## अपामार्ग औषधी

[ ६५ (६७ ) ] (ऋषः- ग्रुकः । देवता- अपामार्गवीरुत् ।)

प्रतीचीनंफलो हि त्वमपामार्ग रुरोहिंथ। सर्वोन्भच्छपथाँ अधि वरीयो यावया इतः यहुं कृतं यच्छ मं छं यद्वां चे रिम पापयां । त्वया तिद्वश्वतोमुखापांमागीपं मृज्महे इयावदंता कुनुखिनां बण्डेन यत्सहासिम । अपामार्ग त्वया वयं सर्वे तद्यं मृज्महे

11 8 11

11 7 11

11 3 11

अर्थ— हे (अपामार्ग) अपामार्ग औषधी ! (त्वं प्रतीचीनफलः हि रुरोहिथ) तू उल्टे मोडे हुए फलवाली होकर उगती है। अतः ( मत् सर्वान् रापथान् ) मुझसे सब शापोंको ( इतः वरीयः अधियावय ) यहांसे दूर हटा दे ॥१॥ (यत् दुष्कृतं) जो पाप, (यत् शमलं) जो दोष या कलंक मैंने किया हो अथवा (यत् वा पापया चेरिम)

जो पापीके साथ ब्यवहार किया हो, हे ( विश्वता-मुख अपामार्ग ) सर्वतोमुख अपामार्ग ! (त्वया तत् अप मृज्महे )

तेरी सहायतासे उसको हम दूर करते हैं ॥ २॥

(यत् श्यावदता) काले दांतवाले (कुनाखिना) जो बुरे नाखूनोंवाले (वण्डेन सह आसिम) विरूपके साथ इम बैठते हैं, हे अपामार्ग ! ( तत् सर्वे वयं त्वया अपमृज्महे ) वह सब दोष हम तेरी सहायतासे हटा देते हैं ॥ ३ ॥

भावार्थ- अपामार्ग औषधिक फल उलटी दिशासे बढते हैं, इसलिये इस वनस्पतिसे उलटे आचरणके सब दोष हटाये जाते हैं। दुराचार, पाप, दोष, पापीका सहवास, दन्तदोष, बुरे नाखून तथा रक्तदोषीका सहवास, ये स्वयं आचरित

अथवा संगतसे आये दोष अपामार्गके प्रयोगसे दूर होते हैं ॥ १-३ ॥

वैद्योंको इस सुक्तका विशेष विचार करना चाहिये। दन्तदोष अपामार्गका दात्न करनेसे दूर होता है, यह अनुभव है। पाठक भी इसका अनुभव छें, अपामार्ग औषधी दोषनिवारक है तथापि इसका विविध रोगोंपर कैसा उपयोग करना चाहिये, यह विषय अन्वेष्टन्य है । महाराष्ट्रमें विशेषतः ऋषिपञ्चमीके पर्वमें अपामार्गके काष्टसे ही दन्तधावन करनेकी परिपाटी इस दिन तक चली आयी है। प्रायः इसका पालन इस समय ख्रियां ही करती हैं। तथापि इस मन्त्रमें दन्तरोगका दूर होना अपामार्ग प्रयोगसे कहा है और यहांकी परिपाटी भी वैसी ही है। अतः इसकी अधिक खोज करना योग्य है।

#### 可能

[ ६६ (६८ ) ] (ऋषः- ब्रह्मा । देवता- ब्रह्म । )

यद्यन्तरिक्षे यदि वात् आस यदि वृक्षेषु यदि वोलेपेषु । यदश्रवन्पुश्चर्य उद्यमानं तद्ब्राह्मणं पुनर्ममानुपैतं

अर्थ—(यदि अन्तरिक्षे यदि वाते) यदि अन्तरिक्षमें और यदि वायुमें (यदि वृक्षेषु यदि वा उलपेषु) यदि वृक्षोंमें अथवा यदि घासमें आप देखेंगे तो उसमें जो (आस) सदा रह रहा है, (यत् परावः अस्तवन् ) जो प्राणियोंमें चूता है, (तत् उद्यमानं ब्राह्मणं) वह प्रकट होनेवाला ब्रह्म (पुनः अस्मान् उपैति ) पुनः हमें प्राप्त होता है ॥ १ ॥

भावार्थ — जो बहा इस अवकाशमें, वायुमें, वृक्षोंमें, घासमें विराजता है, जो पशुलोंमें अर्थात् प्राणियोंमें प्रवाहित होता है अर्थात् जो स्थिर चरमें विद्यमान है, वह सर्वत्र प्रकाशित होनेवाळा ब्रह्म हमें प्राप्त होता है ॥ १ ॥

सरस्वती

(23)

बहा नाम महान् आत्मतत्त्व जो सर्वत्र स्थिर चरमें व्यापक है, वह सर्वत्र प्रकाशित होता है, जिसकी शक्तिसे संपूर्ण जगत्को यह सुंदर रूप मिला है, वह ब्रह्म हम सब मनुष्योंको प्राप्त हो सकता है। अतः उसकी प्राप्तिके लिये मनुष्य प्रयत्न करे।

#### अस्तिम

[ ६७ (६९)]

(ऋषि:- ब्रह्मा । देवता- आत्मा ।)

पुन्भैत्विन्द्रियं पुनरात्मा द्रविणं ब्राह्मणं च । पुनर्मस्यो विष्ण्यां यथास्थाम केल्पयन्तामिहैव

11 9 11

11 9 11

11 7 11

अर्थ— (मा इन्द्रियं पुनः एतु ) मुझे इन्द्रियशक्ति पुनः प्राप्त हो। (आतमा द्विणं ब्रह्मणं च पुनः ) मुझे आतमा चेतना और ब्रह्म पुनः प्राप्त हो। (धिष्णयाः अग्नयः यथा—स्थाम ) बुद्धि आदि स्थानकी अग्निया यथायोग्य स्थानमें (इह एव पुनः कल्पयन्तां ) यहीं ही समर्थ हों॥ १॥

भावार्थ— सब इन्द्रियकी शक्तियां, ज्ञान, चेतना, आत्मा, बुद्धि, मन आदिकी सब चेतन्यशक्तियां मुझे प्राप्त हों श्रीर यहां उन्नत हों ॥ १ ॥

इंद्रियां ज्ञानेन्द्रियां पांच और कर्मेन्द्रियां पांच मिलकर दस हैं, आत्मा नाम जीवका है, द्विणका अर्थ यहां मनका उत्साह अथवा चैतन्य है, ब्राह्मणका अर्थ ब्रह्म—आत्माकी ज्ञानशक्ति है। धिषणा—धिष्ण्याका अर्थ ब्रह्म अथवा अन्तःकरणकी शक्तियां हैं। ये अग्निस्वरूप चेतन हैं। ये सब आत्माकी शक्तियां यहां स्थिर रहें, उन्नत हों और प्रकाशरूप होकर मुझे सहायक हों।

### सरस्वती

[ ६८ ( ७०, ७१ ) ] (ऋषः- शन्तातिः । देवता- सरस्वती । )

सरंखित ब्रुतेषु ते दिन्येषु देवि धामसु । जुषस्वं हुन्यमाहुतं पृजां देवि ररास्व नः हुदं ते हुन्यं घृतवंत्सरस्वतीदं पितृणां हुविरास्यं? यत् । हुमानि त उदिता शंतमानि तेमिर्वयं मधुमन्तः स्याम

शिवा नुः शंतमा भव सुमृडीका संरम्बति । मा ते युयोम संदर्शः ॥ ३॥

अर्थ — हे (सरस्वति) सरस्वती देवि (ते दिव्येषु धामसु व्रतेषु) तेरे दिव्य धामों के व्रतोंमें (आहुतं हव्यं जुषस्व) हवन किया हुआ हवन सेवन कर और हे (देवि) देवि! (नः प्रजां ररास्व) हमें प्रजा दे॥ १॥

हे (सरस्वति ) सरस्वति ! (ते इदं घृतवत् हव्यं ) तेरा यह घीवाला हवन है। (इदं पितॄणां हविः यत् आस्यं = आइ्यं ) यह पितरोंका हिव है जो खाने योग्य है। (ते इमानि उदिता शंतमानि ) तेरे ये प्रकाशित कल्याण-कारी सामर्थ्य हैं, (तेभिः वयं मधुमन्तः स्याम ) उनसे हम मीठे बनें ॥ २॥

है (सरस्वात ) सरस्वती ! (नः सुमृडीका शिवा शंतमा भव ) हमारे छिये स्तुतिकरने योग्य, ग्रुम और सुखकारी हो, (ते संहशः मा युयोम ) तेरी दृष्टिसे हम कदापि वियुक्त न हों ॥ ३ ॥ [सरस्वतीके उपासकोंका सदा कल्याण होता है।]

\*

#### अथर्ववेदका सुबोध भाष्य

### पुरब

[ ६९ ( ७२ ) ]

(ऋषि:- शंतातिः। देवता- सुखम्।)

शं नो वातो वातु शं नंस्तपतु स्रयैः । अहानि शं भवन्तु नः शं रात्री प्रति धीयतां श्रभुषा नो व्यु∫च्छतु

11 8 11

अर्थ— (नः वातः रां वातु ) हमारे लिये वायु सुखकर रीतिसे बहे। (नः सूर्यः रां तपतु ) हमारे लिये सूर्यं सुखकारी होकर तपे। (नः अहानि रां भवन्तु ) हमारे दिन सुखदायक हों। (रात्री रां प्रतिधीयतां ) रात्री सुखकारी हो। (उपा नः रां व्युच्छतु ) उपःकाल हमें सुख देवे॥ १॥

वायु, सूर्य, दिन, रात और उषा ये तथा अन्य सब पदार्थ हमें सुखदायक हों। हमारी अन्तरिक्ष अवस्था ऐसी रहे कि

इमें बाह्य जगत् सदा सुखकारी होते और कभी दु:खदायी न हो।



#### शबुद्मन

[ ( \$0 ) 00 ]

( ऋषि:- अथर्वा । देवता- इयेनः, देवाः । )

यितं चासौ मनंसा यचं वाचा युक्कैर्जुहोति ह्विषा यर्जुषा ।
तनमृत्युना निक्रैतिः संविदाना पुरा सत्यादाहुंति हन्त्वस्य ॥ १॥
यातुषाना निक्रैतिरादु रक्षस्ते अस्य झन्त्वनृतेन सत्यम् ।
इन्द्रेषिता देवा आज्यंमस्य मध्नन्तु मा तत्सं पांदि यदसौ जुहोति ॥ २॥
अजिराधिराजौ दयेनौ संपातिनांविव ।
आज्यं पृतन्यतो हंतां यो नः कश्चांस्यघायति ॥ ३॥

अर्थ— (असौ यत् किं च मनसा ) यह शतु जो कुछ भी मनसे और (यत् च वाचा ) जो कुछ वाणीसे करता है तथा जो कुछ (यजुपा हविषा यज्ञैः जुहोति ) यज्ञ, हिन और यज्ञोंसे हवन करना है। (अस्य यत् संविद्याना निर्ऋतिः ) इसका वह उद्देश्य जाननेवाली संहारशक्ति (सत्यात् पुरा मृत्युना आहुर्ति हन्तु ) यज्ञकी पूर्णता होनेके पूर्वही मृत्युकी सहायतासे आहुति नष्ट करे॥ १॥

( थातुधानाः रक्षः निर्ऋतिः ) यातना देनेवाछे, राक्षस और विनाशशक्ति ये सब (आत् उ अस्य सत्यं अनुतेन झन्तु ) निश्चयपूर्वक इस दुष्टशत्रुके सत्यका भी अनृतसे घात करें। ( इन्द्र-इषिताः देवाः ) इन्द्र द्वारा प्रेरित देव (अस्य आज्यं मध्नन्तु ) इस दुष्ट शत्रुके एतको मथें। और ( यत् असौ जुहोति तत् मा संपादि ) जिस उद्देश्यसे यह इवन

करता है वह सिद्ध न हो॥ २॥

( अजिर अधिराजी संपातिना इयनी इव ) शीव्रगामी पक्षीराज बाज जैसे एक दूसरेपर आधात करते हैं, उस प्रकार ( यः कः च नः अभि अघायति ) जो कोई हमें पापसे कष्ट देता है उस ( पृतन्यतः आज्यं हतां ) सेनावाके शत्रुकी हिव नष्ट करें ॥ ३ ॥

अपांश्ची त उभी बाहू अपि नह्याम्यास्य म् । अप्तेष्ट्रेवस्यं मन्युना तेनं तेऽविषयं हुविः अपि नह्यामि ते बाहू अपि नह्याम्यास्य म् । अप्तेर्घोरस्यं मन्युना तेनं तेऽविषयं हुविः

11811

11411

अर्थ— (ते उभौ बाहू अपाञ्चौ) तुझ शत्रुके दोनों बाहू में पीछे मोडकर बांधता हूं तथा (आस्यं अपि नह्याभि) तेरा मुंदं भी में बांध देता हूं। (अग्नेः देवस्य तेन मन्युना) अग्निदेवके उस क्रोधसे (ते हविः अवधिषं) तेरी हविका में नाश करता हूं॥ ४॥

( ते वाहू अपि नह्यामि ) तुझ शत्रुके दोनों वाहुओंको बांधता हूं ( आस्यं अपि नह्यामि ) मुखको भी बांधता हूं। ( घोरस्य अग्नेः तेन मन्युना ) भयानक अग्निके उस क्रोधसे ( ते हविः अवधिषं )तेरी हविका में नाश करता हूं ॥५॥

जो शत्रु अपने ( पृतन्यतः ) सैन्यसे हमें सताता है, और ( नः अघायित ) हमें पापी युक्तियोंसे विविध कष्ट देता है, उस दुष्ट शत्रुके अन्य सब यज्ञादि प्रयत्न भी सफल न हों । ऐसे दुष्ट शत्रु जो भी सत्य कमें करते हैं उसका उद्देश्य इतना ही होता है कि उससे उनकी शिक्त बढ़े और उस शक्तिका उपयोग हमें द्वानेकी युक्तियोंमें वे करें । दुष्ट छोग जो कुछ सत्कमें करते हैं, वह सत्यके प्रेमसे नहीं करते, अपितु अपनी शक्ति बढ़ानेके लिये करते हैं और वे मनमें यही इच्छा धारण करते हैं कि, इस शक्तिसे हम निर्वलोंको लहें और अपने भोग बढ़ावें । अतः इस स्क्तें ऐसी प्रार्थना की है कि ऐसे दुष्टोंके सत्कर्म भी सफळ न हों और उनकी शक्ति न बढ़े; दुष्टोंकी शक्ति घटनेसे जगत्में शानित रह सकती हैं ।



#### क्सका ध्यान

[ (86) }6]

(ऋषि:- अथर्वा। देवता- अग्नि:।)

परिं त्वामे पुरं व्यं विषं सहस्य धीमहि । धृषद्वंणे द्विवेदिवे हन्तारं भङ्गुरावंतः

11 8 11

अर्थ— हे (सहस्य अग्ने) बलवान् तेजस्वी देव ! ( वयं पुरं विष्रं भ्रृषद्वर्णं ) हम सब परिपूर्णं, ज्ञानी, शत्रुका धर्षण करनेवाले ( भंगुरावतः हन्तारं ) विनाशकको मारनेवाले (त्वा दिवे दिवे परि धीमहि ) तुझ ईश्वरकी प्रतिदिन सब औरसे स्तुति गाते हैं ॥ १ ॥

भावार्थ— परमेश्वर बलवान्, अग्नि समान तेजस्वी, सर्वत्र परिपूर्ण, ज्ञानी, शत्रुका पराजय करनेवाला, घातपात करनेवालेका विनाश करनेवाला है, अतः उसकी सब प्रकारसे स्तुति करनी चाहिए ॥ १ ॥

यनुष्य ईश्वरके गुणगान गावे, उन गुणोंको अपने अंदर धारण करे और ईश्वरके गुणोंको अपनेमें बढावे । मनुष्य इन गुणोंको धारण करे यह बतानेके लिये ही ईश्वरके गुणोंका वर्णन स्थान स्थानपर किया जाता है। यहां अग्नि नामसे ईश्वरका वर्णन है। अग्नि भी उसी प्रभुकी आग्नेयशक्ति लेकर अग्नि गुणसे युक्त बना है। इसी प्रकार अन्यान्य नाम उसी एक प्रभुके लिये प्रयुक्त होते हैं।



अथर्ववेदका सुवोध भाष्य

#### सामपान

[ ७२ ( ७५, ७६ ) ] (ऋषः- अथर्वा । देवता- इन्द्रः । )

उत्तिष्ठतावं पश्यतेन्द्रंस्य भागमृत्वियंम् ।

यदि श्रातं जुहोतंन यद्यश्रातं मुमत्तंन ॥ १॥

श्रातं हिवरो बिन्द्र प्र याहि जगाम खरो अध्वनो वि मध्यंम् ।

पिरं त्वासते निधिभिः सर्खायः कुल्पा न ब्राजपतिं चरंन्तम् ॥ २॥

श्रातं मन्य ऊर्धनि श्रातम्प्रौ सुशृतं मन्ये तहतं नवीयः ।

माध्यन्दिनस्य सर्वनस्य द्रधः पिबेन्द्र विजनपुरुकुज्जंषाणः ॥ ३॥

अर्थ— (उत् तिष्ठत ) उठो और (इन्द्रस्य ऋत्वियं भागं अवपश्यत )प्रभुके ऋतुके अनुकूल भागको देखो। (यदि श्रातं ) यदि अच्छी तरह पका हुआ हो तो (जुहोतन ) स्वीकार करो और (यदि अश्रातं ममत्तन ) यदि अच्छी तरह न पका हो तो उसके परिपाक होनेतक आनन्द करो ॥ १॥

हे (इन्द्र) प्रभो ! (श्रातं हिवः ओ सुप्रयाहि) हिव सिद्ध हो गई है उसके प्रति तू उत्तम प्रकारसे जा, (सूरः अध्वनः मध्यं वि जगाम) सूर्यं अपने मार्गके मध्यमें गया है। (सखायः निधिभिः त्वा परि आसते) समान विचारवाले लोग अपने संप्रहोंके साथ तेरे चारों ओर उसी प्रकार बैठते हैं (कुलपाः व्राजपितं चरन्तं न) जैसे कुळ-

पाउक पुत्र संघपति पिताके विचरते हुए उसके पास आते हैं ॥ २ ॥

( ऊधानि श्रातं मन्ये ) गायके स्तनमें पका हुआ दूध है ऐसा मैं मानता हूं । तत्पश्चात् ( अग्नो श्रातं ) अग्निपर परिपक्त हुआ है अतः ( तत् ऋतं नवीयः सुश्रतं मन्ये ) वह सच्चा नवीन दुग्ध उत्तम प्रकारसे परिपक्त हुआ है ऐसा मैं मानता हूं । हे (पुरुकृत् विज्ञन् इन्द्र ) बहुत कर्म करनेवाले वज्रधारी प्रभो ! ( जुषाणः ) उसका सेवन करता हुआ ( माध्यंदिनस्य सवनस्य द्धाः पिव ) मध्यंदिन सवनके दहीका पान कर ॥ ३॥

भावार्थ- उठो और ईश्वरके द्वारा दिये हुए ऋतुके अनुकूल अन्न भागको देखो । जो परिपक्व हुआ हो उसको छो

भीर यदि कुछ अन्न भाग परिपक्व न हुआ हो, तो उसके परिपाक होने तक आनंदसे रहो ॥ १ ॥

हे प्रभो ! यह अन्नभाग परिपक्त हुआ है, यह सिद्ध है, यहां प्राप्त हो, सूर्य मध्यान्हमें आगया है। सब मित्र अपने अपने संग्रहोंको लिये हुए प्राप्त हुए हैं जैसे पुत्र पिताके पास इकट्टे होते हैं वैसे ही हम सब तेरे पास इकट्टे हुए हैं ॥ २ ॥ मैं मानता हूं कि एक तो गायके स्तनों में दूध परिपक्त होता है, पश्चात् अग्निपर परिपक्त होता है। नव अन्न इस

प्रकार सिद्ध होता है। हे प्रभो! मध्यदिनके समय इसका सेवन करो और दही पीओ ॥ ३ ॥

#### खानपान

#### मोजनका समय

सूर्यके मध्यान्हमें आनेपर भोजन करना चाहिये, यह बात इस सूक्तसे प्रतीत होती है, देखिये-

स्रः अध्वनः मध्यं विजगाम । श्रातं हविः सुप्रयाहि । ( मं॰ २ ) 'सूर्य मार्गके मध्यमें पहुंच चुका है अतः परिपक्व हुए अन्नके प्रति जा।' यह वाक्य भोजनका समय दोपहरके वारह बजेका या उसके किंचित पश्चात्का है, इस बातको स्पष्ट करता है। इवि नाम अन्नका है। यह अन्न परिपक हुआ हो। अन्न एक तो स्वयं (अधिन श्चातं) गायके स्तनोंमें परिपक्व होता है, जिसको हम दूध कहते हैं, यह दूध दुहे जानेके पश्चात् (असौ श्वातं ) अग्निपर पकाया जाता है।
एक स्वभावतः परिपक्षता होती है पश्चात् अग्निपर परिपक्रता
होती है, पश्चात् देवताओं को समर्पित करके भोजन करना
होता है। दूध पकनेके पश्चात् उसका दही बनाया जाता है।
यह दही (मध्यन्दिनस्य द्धाः पिच) मध्यान्दके भोजनके समय पीना योग्य है। रात्रीकं समय, या सबेरे दही
पीना उचित नहीं, क्यों कि दही शीतवीर्य होता है इस कारण
वह दोपहरके उष्ण समयमें ही पीना योग्य है।

जैसे गायके स्तनमें दूध परिपक्ष होता है, उसी प्रकार 'गो' नाम भूमिके अंदर धान्य आदिकी उत्पत्ति होती है। इसको भी परिपक्ष दशामें लेना चाहिये, पश्चात् अग्निपर पकाकर या भूनकर उसको सेवन करना चाहिये। यह अन्न दूध हो या अन्य धान्यादि हो, वह ( ऋतं नवीयः ) सचा नया लेना योग्य है। दूध भी ताजा लेना चाहिये और धान्य भी बहुत पुराना लेना योग्य नहीं। अन्न भी पकने पर ही लेना चाहिये अर्थात् दोचार दिनके बासे पदार्थ लेने योग्य नहीं है। भगवद्गीतामें कहा है कि—

यातयामं गतरसं पूतिपर्युषितं च यत् । उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियम् ॥ ( भ० गी० १७।१० ) " जिस अन्नको तैयार होकर तीन घण्ट व्यतीत हुए हैं, जो नीरस है, जो दुर्गवयुक्त है, जो उच्छिष्ट है और अपित्र है वह तामस लोगोंको प्रिय होता है।" अर्थात् अन्नको पकाकर तीन घंटोंके पश्चात् उसका सेवन करना योग्य नहीं पकनेके तीन घंटेतक उसको ( ऋतं नवीयः ) नया या ताजा कहते हैं, इसी अवस्थामें उसका सेवन करना चाहिए।

परमेश्वर (ऋत्वियं भागं) ऋतुके योग्य अस भागको देता है। जिस ऋतुमें जो सेवन करने योग्य होता है वह अस, फूल, फल, रस आदि देता है। उसको पक अवस्थाम प्राप्त करना चाहिये और पश्चात् उसका सेवन करना चाहिये। यदि कोई फल पका न हो तो उसकी प्रतीक्षा आनंदके साथ करनी चाहिये।

सव परिवारके तथा (सखाय:) इष्टमित्र अपनी अपनी थालीमें (निधिमि:) अपने अस संग्रहको लें और साथ साथ पंक्तिमें बैठें, सब अपने असभागसे कुछ भाग देवता-ओं के उद्देश्यसे समर्पित करें। सब इष्टमित्र ऐसा मानें की ईश्वर हम सबके बीचमें है अथवा हम उसके चारों ओर हैं और इस प्रकार जो अस भाग मिले उसका आनंदके साथ सेवन करें।



### माय और यज्ञ

[ ( 00 ) \$0 ]

(ऋषः- अथर्वा । देवता- घर्मः, अश्विनौ ।)

समिद्धो अग्निवृषणा रथी दिवस्त्रप्तो घुमी दृंद्यते वामिषे मधु । वयं हि वा पुरुद्मांसी अश्विना हवांमहे सधुमादेषु कारवः

11 8 11

अर्थ— हे (वृषणों अश्विनों ) दोनों बलवान् अधिदेवों ! (दिवः रथी अग्निः सामिद्धः) प्रकाशकं रथ जैसे अग्नि प्रदीस हुआ है । यह (धर्मः तप्तः ) तपी हुई गर्मीही है। यह (वां इषे मधु दुह्यते ) आप दोनोंके लिये मधुर रसका दोहन करता है। (वयं पुरु-दमासः कारवः सध-मादेषु वां हवामहे ) हम सब बहुत घरवाले और कार्य करनेवाले पुरुष साथ साथ मिलकर आनंद करनेके समय तुम दोनोंको बुलाते है ॥ १ ॥

भावार्थ— इवनकी आग्नि प्रदीस हो चुकी है, गौका दोहन किया जाता है और इम सब ऋत्विज देवताओं को बुळाते हैं ॥ १॥

#### अथवंवेदका सुबोध भाष्य

| व विद्या ( अपने क |
|-------------------|
| 11 2 11           |
| P COM PRI TO      |
| 11311             |
|                   |
| 11811             |
| THE PER PER !     |
| 11411             |
|                   |
| ॥६॥               |
|                   |

अर्थ— हे ( बृषणो अश्विनो ) बलवान् अधिदेवो ! ( अग्निः समिद्धः ) अग्नि प्रदीप्त हुआ है, ( वां घर्मः तप्तः ) आपके लिए हि यह दूध तप रहा है। इसलिए ( आगतं ) आओ। ( नूनं इह धेनवः दुह्यन्ते ) निश्चयसे यहां गीवें दुही जाति हैं। हे ( दस्त्री ) दर्शनीय देवो ! ( वेधसः मदन्ति ) ज्ञानी आनंद करते हैं ॥ २ ॥

(यः अश्विनोः देवपानः चमसः यज्ञः) जो अश्विदेवोंका देव जिससे रसपान करते हैं ऐसा चमसरूपी यज्ञ है वह (देवेषु स्वाहाकृतः शुचिः) देवोंके हिए स्वाहा किया हुआ होनेसे पवित्र है। (विश्वे अमृतासः तं उ जुषाणाः) सब देव उसीका सेवन हैं और (तं उ गन्धर्वस्य आस्ना प्रत्यारिहन्ति) उसीकी गंधर्वके मुखसे पूजा भी करते हैं ॥ ३ ॥

है (अश्विनों) अश्विदेवो ! (यत् उस्त्रियासु आहुतं घृतं पयः) जो गौओंमें रखा हुआ घृतमिश्रित दूध है, (अयं सः वां भागः) यह वह आपका भाग है, तुम दोनों (आगतं) आओ। हे (माध्वी) मधुरतायुक्त (विद्थस्य धर्तारों) यज्ञके धारक, (सत्पती) उत्तम पालको ! (दिवः रोजने तप्तं धर्म पिवतं) द्युलोकके प्रकाशमें तपा हुआ यह दूध रूपी तेज पीओ ॥ ४॥

हे (अश्विनों) अश्विदवो ! (तप्तः घर्मः वां नक्षतु) तपा हुआ तेजरूपी यह दूध तुम दोनोंको प्राप्त होवे। (पयस्वान स्वहोता अध्वर्युः वां प्रचरतु) दूध लिये हुए हवनकर्ता अध्वर्युः तुम दोनोंको सेवा करे। (तनायाः उस्त्रियायाः मधोः दुग्धस्य पयसः) हक्रपुष्ट गौके दुहे हुए मधुर दूधको (वीतं पातं) प्राप्त करो और पीओ॥ ५॥

हे (गे(धुक्) गायका दोहन करनेवाले ! (पयसा ओषं उपद्रव) दूधके साथ अतिशीघ्र यहां आ, (उस्त्रियायाः पयः घमें आसिञ्च) गौका दूध कढाईमें रख, और तणा। (वरेण्यः सविता नाकं वि अख्यत्) श्रेष्ठ सविता सुखपूर्णं स्वर्गधामको प्रकाशित करता है और वह (उषसः अनुप्रयाणं विराजित) उषःकालके गमनके पश्चात् विराजिता है ॥ ६॥

भावार्थ— हे देवो ! अग्नि प्रदीस हुई है, दूध तप रहा है, इसिलये यहां आओ, यह गौवें दुही जाती हैं जिससे ज्ञानी आनंदित होते हैं ॥ २॥

यह यज्ञ ऐसा है कि जिसमें देवतालोग रसपान करते हैं, और वे इस पवित्र यज्ञका सेवन करते हैं, और सत्कार करते हैं ॥ ३ ॥

गौके दूधमें देवोंका भाग है, इसिंछए इस यज्ञमें पधारो । और इस तपे हुए मधुर गोरसको पीक्षो ॥ ४ ॥ हे देवो ! यह तपा हुआ रस तुम्हें प्राप्त हो । गौके इस मधुर गोरसका पान करो ॥ ५ ॥

हे गौका दोइन करनेवाले ! दूध लेकर यज्ञमें आओ । गायका दूध तपाओ । इवन करो, श्रेष्ठ सविताने यह सुखमय स्वर्ग तुम्हारे लिये खुला किया है ॥ ६ ॥

| उप ह्वये सुद्धां धेनुमेतां सुहस्ती गोधुगृत दोहदेनाम्।              |                    |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|
| श्रेष्ठं सुवं संविता सांविषकोऽभी द्वि घर्मस्तदु पु प्र वीचत्       | 11911,             |
| हिङ्कृण्यती वंसुपत्नी वर्सनां वृत्सिम्चछन्ती मनंसा न्यागंन् ।      | ,                  |
| दुहामुश्चिम्यां पयो अध्येषं सा वर्धतां महते सौर्मगाय               | 11 6011            |
| जु <u>ष्टो</u> दम्ना अतिथिर्दुरोण इमं नौ युज्ञसुपं याहि विद्वान् । |                    |
| विश्वां अप्रे अभियुजों विहत्यं शत्रूयतामा भंरा मोर्जनानि           | 11911              |
| अग्रे अधे महते सौभेगाय तर्व द्युम्नान्यं त्तमानि सन्त ।            |                    |
| सं जीस्पत्यं सुषम्मा कृणुष्य शत्रूयतामामि तिष्ठा महासि             | 11 90 11           |
| सूयवसाद्भगवती हि भूया अर्घा वयं भगवन्तः स्याम ।                    | THE REAL PROPERTY. |
| अद्धि तृर्णमन्नये विश्वदा <u>नीं</u> पित्रं शुद्धमुंदकमाचरन्ती     | 11 88 11           |

अर्थ—(सुहस्तः एतां सुदुघां धेनुं उपह्मये) उत्तम हाथवाला में सुखसे दुहे जाने योग्य इस धेनुको बुलाता हूं। ( उत गोधुक् एनां दोहत् ) और गायका दोहन करनेवाला इसका दोहन करे। ( सविता श्रेष्ठं सवं नः साविपत् ) सविता यह श्रेष्ठ अन्न दमें देवे । (अभीद्धः घर्मः तत् उ सु प्रवोचत् ) प्रदीप्त तेजरूपी दूध यही बतावे ॥ ७ ॥

(हिंकुण्वती वसूनां वसुपत्नी ) रंभानेवाली, ऐश्वर्योंका पालन करनेवाली यह गाय (मनसा वत्सं इच्छन्ती नि आगन् ) मनसे बछडेकी कामना करती हुई समीप आई है। (इयं अध्न्या अश्विभ्यां पयः दुहां ) यह गौ दोनों

अश्विदेवोंके लिये दूध देवे । और ( सा महते सोभागाय वर्धतां ) वह वढे सौभाग्यके लिये वढे ॥ ८ ॥

(दमूना अतिथिः दुरोणे जुष्टः ) दमन किये हुए मनवाला अतिथि घरमें सेवित होकर यह (विद्वान् ) ज्ञानी (नः इमं यज्ञं उपयाहि ) हमारे इस यज्ञमें आवे । हे अग्ने ! (विश्वा अभियुजः विहत्य ) सब शत्रुओंका वध करके ( रात्र्यतां भोजनानि आभर ) शत्रुता करनेवालोंके अन्न हमारे पास ला ॥ ९ ॥

हे ( रार्ध अग्ने ) बल्वान् अग्ने । (तव उत्तमानि सुम्नानि महते सौभगाय सन्तु ) तेरे उत्तम तेत बढे सौभाग्य बढानेवाले हों। (जास्पत्यं सुयमं सं आकृणुष्व) स्त्रीपुरुष संबंध उत्तम संयमपूर्वक होवे। (रात्र्यतां

महांसि अभितिष्ठा ) शत्रुता करनेवालोंके बलोंका मुकाबला कर ॥ १०॥

हे (अघ्न्ये ) न मारने योग्य गौ ! त् (सु–यवस–अद् भगवती हि भृयाः ) उत्तम घास खानेवाळी भाग्यशालिनी हो ! (अधा वयं भगवन्तः स्याम ) और हम भी भाग्यवान् हों। (विश्वदानीं तृणं अद्धि ) सदा तृण मक्षक कर और ( आचरन्ती शुद्धं उदकं पिव ) श्रमण करती हुई शुद्ध जल पी॥ ११॥

भावार्थ— में दूध दोहनेमें कुशल हूं, और गायको दोहनेके लिये बुलाता हूं। दोहनेवाला इसका दोहन करे।

सविताने इस श्रेष्ठ रसको दिया है॥ ७॥ रंभाती हुई, मनसे बछडेकी इच्छा करनेवाली गौ यहां आई है। यह अहननीया गौ देवोंके लिये दूध देवे और बडे

सीभाग्यकी वृद्धि करे ॥ ८ ॥ यह इन्द्रियसंयमी अतिथि विद्वान् हमारे यज्ञमें आवे । हमारे सब शत्रुओंका नाश करके, शत्रुओंके भोग हमारे पास

छे भावे ॥ ९ ॥ हे देव ! जो तेरे उत्तम तेज हैं वह हमारा भाग्य बढावे । स्त्रीपुरुशके संबंधमें उत्तम नियम रहे, अनियमसे व्यवहार

न हो। शत्रुता करनेवालोंका पराभव करो ॥ १०॥

हे गौ ! तू उत्तम घास खा, और भाग्यवान् बन । तेरे कारण हम भी भाग्यशाली बनें । गाय घास खावे और इधर उधर अमण करती हुई ग्रुद्ध पानी पीवे ॥ ११ ॥

१२ (अथर्व, सु. भा. कां. ७)

#### गाय और यज्ञ

#### गोरक्षा

गौकी रक्षा कैसे की जावे इस विषयमें इस सूक्तके आदेश स्मरण रखने योग्य हैं। देखिये—

१ स्यवस-अद् = उत्तम घास खानेवाली, अर्थात् बुरा घास अथवा बुरे जी न खानेवाली गी हो। गायके दूधमें उसके द्वारा खाये हुए पदार्थका सत्त्व आता है, इसलिये यदि गाय उत्तम घास खावेगी तो दूध भी नौरोग और पृष्टिकारक होगा। इसलिये यह आदेश स्मरण रखने योग्य है। साधारण अनाडी लोग प्रातःकाल गायको अमणके लिये ले जाते हैं, और उस समय गौको मनुष्यकी शौच-विष्ठा-भी खिलाते हैं। पाठक ही विचार कर सकते हैं कि ऐसे पदार्थ खिलानेसे उत्पन्न हुआ दूध कैसा होगा। विष्ठामें जो बुरे पदार्थ होंगे, जो कृमि होंगे, उन सबका परिणाम उस दूधपर होगा, और वैसा दूध रोगकारक होगा। अतः यह वेदका संदेश गोपालन करनेवाले लोग अवदश्य ध्यानमें धारण करें। (मं० ११)

२ शुद्धं उदकं पिवन्ती = शुद्ध जल पीनेवाली गौ हो। अशुद्ध, मलिन, गंदा, दुर्गंधयुक्त जल गौ न पीवे। इसका कारण ऊपर दिया हुआ समझना योग्य है। (मं० ११)

३ आचरन्ती = अमण करनेवाली। गौ इधर उधर अच्छी प्रकार अमण करे। गौ केवल घरमें बंधी नहीं रहनी चाहिये। वह सूर्यप्रकाशमें अमण करनेवाली हो। सूर्यप्रकाश-में घूमनेवाली गौका दूध ही पीने योग्य होता है।

(मं० ११)

४ विश्वदानीं तृणं अद्धि = गौ सदा तृण-घास-ही खावे। दूसरे पदार्थ न खावे। जौके खतेंम अमण करे और जौ खावे। इस प्रकारकी गौका दूध उत्तम होता है। (मं० ११)

५ भगवतीः भूयाः = बलवती, प्रेममयी, शुभगुणयुक्त गौ हो। गायपर प्रेम करनेसे वह भी घरवालों पर प्रेम करती है। इस प्रकार प्रेम करनेवाली गौका दूध पीनेसे पीनेवालेका कल्याण होता है। (मं॰ ११)

ये शब्द गायका पालन कैसे करना चाहिये, इस बातकी सूचना देते हैं।

६ सुदुघा= जो विना भायास दुही जाती है। दोहन करनेके समय जो कष्ट नहीं देती। (मं० ७)

७ सुहस्तः गोधुक् एनां दोहत्= उत्तम हाथवाछा
मनुष्य ही गौका दोहृण करे । अर्थात् दोहन करनेवाछा
मनुष्य अपने हाथ पहिले स्वच्छ करे, निर्मल करे और गौको
दुहे । हाथ फोडे फुन्सीसे रहित हों, वैसे उत्तम हाथसे दोहन
करे । इस आदेशका अत्यन्त महत्व है । जो दोष गवालियोंके
हाथपर होगा, वह दोष दूधमें उतरेगा और वह सीधा पीनेवालोंके पेटमें जावेगा । अतः हाथ स्वच्छ रखकर गायका
दोहन करना चाहिये (मं० ७)

८ अघ्नया= गाय अवध्य है, अतः उसको मारना भी नहीं चाहिये। अपनी माताके समान प्रेमसे उसका पालन करना चाहिये ( मं० ८ )

९ सा महते सौभगाय वर्धतां= ऐसी पाछी हुई गौ बंड सौभाग्यके साथ बढे। इरएक घरमें ऐसी गोमाता रहे, हमारी भी यही इच्छा है। (मं. ८)

१० वत्सं इच्छन्ती = गौ बछडेवाली हो। मृतवत्सा न हो। मृतवत्सा गौका दूध पीनेसे पीनेवालोंके घरमें भी वही बात बन जायगी। क्योंकि यदि गौके दूधके दोषके कारण उसका बछडा मरा हो, तो वह दोष पीनेवालोंके वीर्यमें भी बढेगा। अतः बछडेवाली गाय हो और बछडेकी इच्छा करती हुई वह प्रेमसे घरमें आये। (मं. ८)

११ गोधुक् पयसा उपद्रव, उस्त्रियायाः पयः धर्मे सिंच = गायका दोहन करनेवाला मनुष्य दूध लेकर शीधनतासे आवे और वह गायका दूध अग्निपर रखे। इसका मतलब यह है कि बहुत देर तक दूध कचा न रखा जावे। चाहे मनुष्य धारोष्ण ही पीवे, निचोडते ही पीवे, परंतु रखना हो तो शीघ्र ही अग्निपर तपाकर रखे। क्योंकि दूधमें नाना प्रकारके किमी हवामेंसे जाकर जम जाते हैं और वहां वे बढते हैं। अतः कची अवस्थामें दूध बहुत देरतक रखना नहीं चाहिये। शीघ्र ही अग्निपर चढाना चाहिये। (मं. ६)

१२ मधु दुह्यते = गायका दोहन करके जो निचोडा जाता है वह मधु अर्थात् शहद ही है। क्योंकि वह बडा मीठा होता है। (मं. १)

१३ तप्तं पिवतं = तपा हुआ दूध पीओ। इसका कारण जपर दिया ही है (मं. ४)

देवोंके लिये इसी प्रकारके दूधका समर्पण करना चाहिये। विशेषतः अश्विनी देवोंका भाग गायका दूध और घी ही है, यह बात चतुर्थ मंत्रमें कही है। अधिनी देव स्वयं देवोंके वैद्य हैं अतः उनको माल्म है कि कीनसा दूध अच्छा है भीर कौनसा अच्छा नहीं है। अश्विनी देव दूसरा दूध पीते ही नहीं और दूसरा घी भी नहीं सेवन करते । यह बात हम सबको सारण रखनी चाहिए। अतः मनुष्यांको गायका ही करना चाहिये और हुतशेष भक्षण करना चाहिये।

दूध और घी पीना चाहिये, और भैंसका नहीं । इसी प्रकार बाजारका दूध भी नहीं छेना चाहिये, क्योंकि वह दूध इतनी ही स्वच्छतासे रखा हुआ होता है यह कहना कठिन है म्झतः घरघरमें गी पाछनी चाहिये और उसका दूध यज्ञमें समर्पित

### गण्डमाला-चिक्तिसा

[ ७४ ( ७८ ) ] ( ऋषः- अथर्वाङ्गिराः । देवता- मन्त्रोक्ताः, ४ जातवेदाः । )

अपिचतां लेहिनीनां कृष्णा मातेतिं शुश्रुम । मुनेदेवस्य मुलेन सर्वी विध्यामि ता अहम् 11 8 11 विष्यांम्यासां प्रथमां विष्यांम्युत मंध्यमाम् । इदं जंघन्यामासामा व्छिन्द्य स्तुकामिव 11711 त्वाष्ट्रेणाहं वर्चसा वि तं ईर्ष्यामंमीमदम् । अथो यो मन्युष्टें पते तमु ते शमयामसि 11 3 11 ब्रुतेन त्वं व्रंतपते समक्ती विश्वाही सुमना दीदिहीह । तं त्वां वयं जातवेदः समिद्धं प्रजावन्त उपं सदेम सर्वे 11811

अर्थ— (लोहिनीनां अपचितां) लाल गण्डमालाकी (कृष्णा माता इति शुश्रुम) कृष्णा उत्पादक है ऐसा सुना जाता है। (ताः सर्वाः) उस सब गण्डमालाओंको (देवस्य मुनेः मूलेन अहं विध्यामि) सुनि नामक दिन्य वनस्पतिके मूल-जड-से मैं नाश करता हूं ॥ १ ॥

(आसां प्रथमां विध्यामि) इनकी पहिछी गण्डमालाको मैं वेधता हूं, (उत मध्यमां विध्यामि) और मध्यमको वेधता हूं। (आसां जघन्यां इदं आ छिनिद्मि) इनकी अल्पन्त निकृष्टको भी मैं उसी प्रकार छेदता हूं (स्तुकां इव ) जिस प्रकार ग्रंथीको खोलते हैं॥ २॥

(त्वाष्ट्रेण वचसा) सूक्ष्मता उत्पन्न करनेवाछी वाणीसे (अहं ते ईष्याँ वि अमीमदम् ) में तेरी ईर्प्या दूर करता हूं। हें (पते ) पते ! (अथ यः ते मन्युः ) और जो तेरा क्रोध है, (ते तं रामयामिस ) तेरे उस क्रोधको इम शान्त करते हैं ॥ ३ ॥

हे ( व्रतपते ) वर्तपालन करनेवाले ! (त्वं व्रतेन समक्तः ) त् व्रतसे संयुक्त होकर (इह विश्वाहा सुमनाः दीदिहि ) यहां सर्वदा उत्तम मनवाला होकर प्रकाशित हो। हे ( जातवेदः ) अप्ने ! ( सर्वे वयं तं त्वा सिमिद्धं ) हम सब उस तुझ प्रदीस हुए को (प्रजावन्तः उपसेदिम) प्रजावाले होकर प्राप्त हों॥ ४॥

भावार्थ- लाल रंगवाली गण्डमालाका नाश करनेके लिये मुनि गामक औषधीकी जड बडी उपयोगी होती है ॥ १ ॥ इससे पहिली बीचकी और अन्तकी गण्डमाला दूर होती है॥ २॥

कोध और ईंप्या सुक्ष्मविचारके द्वारा दूर किये जांयें ॥ ३ ॥

नियमपालनसे सदा उत्तम मन रहता है और मनुष्य प्रकाशमान हो सकता है। इस प्रकार इम सब तेजस्वी होकर, बालबचोंको साथ लेते हुए तेजस्वी ईश्वरकी उपासना करें ॥ ४ ॥

#### अथर्ववेदका सुवोध भाष्य

मुनि नाम " दमनक, बक, पलाश, प्रियाल, मदन ' इत्यादि अनेक औषधियोंका है, उनमेंसे कीनसी औषधि गण्ड-माला दूर करनेवाली है इसका निश्चय वैद्योंको करना चाहिये। क्रोधको मनसे हटाना, पथ्यके नियमोंका पालन करना इत्यादि बातें क्षारोग्य देनेवाली हैं इसमें संदेह नहीं है।

### मायकी पालना

[ 64 ( 66 ) ]

( ऋषि:- उपरिबभ्रवः । देवता- अष्ट्याः ।)

प्रजावितीः सूयविसे क्ञन्तीः शुद्धा अपः स्रिप्राणे पिबंन्तीः । मा व स्तेन ईशत माघश्रंसः परि वो क्द्रस्य हेतिवृणक्क पद्जा स्थ रमत्यः संहिता विश्वनांस्रीः । उप मा देवीदेवे भिरेतं ॥ इमं गोष्ठभिदं सदी घृतेनास्मान्त्समुक्षत

11 8 11

11 7 11

अर्थ—(प्रजावतीः) उत्तम बछडोंबाली (सूयवसे चरन्तीः) उत्तम वासके लिये विचरती हुई (सु-प्र-पाने अर्थ—(प्रजावतीः) उत्तम बळडोंबाली (सूयवसे चरन्तीः) उत्तम वासके लिये विचरती हुई (सु-प्र-पाने शुद्धाः अपः पिबन्तीः) उत्तम जलस्थानपर शुद्ध जल पान करनेवाली गीवें हों। हे गौवो!(स्तेनः वः मा ईशत) चोर शुद्धाः अपः पिबन्तीः) उत्तम जलस्थानपर शुद्धानपर शासन न करे। (मा अधशंसः) पापी भी तुमपर हुकूमतः न करे। (सद्गस्य हेतिः वः परि वृणक्तु) स्वका

शस्त्र तुम्हारी रक्षा करे ॥ १ ॥

हे (रमतयः ) क्षानन्द देनेवाली गौवो ! तुम (पद्ञाः स्थ ) अपने निवास-स्थानको जाननेवाली हो । तुम
(संहिताः विश्वनाम्नीः देवीः ) इकट्टी हुई बहुत नामवाली दिन्य गौवो (देविभिः मा उप एत ) दिन्य बछडोंके साथ
मेरे पास आओ । (इमं गो-स्थं, इदं सदं ) इस गोशालाको और इस घरको तथा (अस्मान् ) इम सबको ( घृतेन
सं उक्षत ) घीसे युक्त करो ॥ २ ॥

भावार्थ — गौवें उत्तम वास खानेवाली और ग्रुद्धजल पीनेवाली हों। उनके बहुत बळहे हों। कोई चोर और कोई पापी उनको अपने आभीन न करे। महावीरके शस्त्र उनकी रक्षा करें॥ १॥

गौवें हमें आनंद दें। वे अपने निवासस्थानको पहचानें, मिलकर रहें, अनेक नामवाली दिन्य गौवें अपने बछडोंके साथ हमारे पास आवें। और हमें भरपूर वी देवें ॥ २ ॥

इसमें भी गोपालनके आदेश दिये गए हैं वे स्मरण रखने योग्य हैं।

## गण्डमालाकी चिकित्सा

[ ७६ (८०, ८१ ) ]

(ऋषिः- अथर्वा । देवता- १, २ अपिचेद्रैषज्यं, ३-६ जायान्यः, इन्द्रः।)

आ सुस्रसं: सुस्र<u>सो</u> असंतीम्यो असंत्रराः । सेहोररसर्तरा लवणादिक्लेंदीयसीः

11 9 11

अर्थ— ( सुस्रसः सुस्रसः आ ) बहनेवाछीसे भी अधिक बहनेवाछी, ( असतीभ्यः असत्तराः ) ब्रुरीसे भी ब्रुरी, ( सेहोः अरसतराः ) गुष्कसे भी अधिक गुष्क और ( लणवात् विक्केदीयसीः ) नमकसे भी अधिक पानी निकालनेवाली गण्डमाला है ॥ १ ॥

भावार्थ- सब गण्डमालामें बहनेवाली, बुरी, खुष्की उत्पन्न करनेवाली और द्वव उत्पन्न करनेवाली होती हैं ॥ १॥

| या ग्रैंच्यां अपुचितोऽथो या उंपपुक्षािः।                  |              |
|-----------------------------------------------------------|--------------|
| विजाम्नि या अंपुचित्राः स्वयंस्रसः                        | 11211        |
| यः कीकंसाः पशृणातिं त <u>ली</u> द्यमि <u>व</u> तिष्ठंति । | A SHAME TAIN |
| निहीस्तं सर्वे जायान्यं यः कश्चं कुकुदिं श्चितः           | 11 3 11      |
| पुक्षी जायान्यंः पतिति स आ विश्वति पूर्रंपम् ।            |              |
| तदक्षितस्य भेषुजमुभयोः सुश्लंतस्य च                       | 11811        |
| विद्य वै ते जायान्यं जानं यती जायान्य जायसे ।             |              |
| कथं ह तत्र त्वं हेनो यस्य कृण्मो हिविर्गृहे               | 11411        |
| धृषत्पिव कुलशे सोमीमन्द्र वृत्रहा श्रंर समरे वर्धनाम्।    |              |
| माध्यंन्दिने सर्वन आ वृषस्य रियष्ठानी रियम्स्मास् वेहि    | 11 & 11      |

अर्थ— (याः अपाचितः ग्रेट्याः ) जो गण्डमाला गलेमें होती है, (अथो या उपपक्ष्याः ) और जो कन्धों या वगलोंमें होती है तथा (याः अपाचितः विजािस्त ) जो गंडमाला गुप्तस्थानपर होती है, ये सब (स्वयं स्त्रसः ) स्वयं बहनेवाली हैं ॥ २ ॥

(यः कीकसाः प्रश्रुणाति) जो पसिलयोंको तोडता है, जो (तलीयं अवितष्टिति) तलवेमें बैठता है, (यः कः च ककुदि श्रितः) जो रोग पीठमें जम गया होता है, (तं सर्वे जायान्यं) उस सब स्नीद्वारा आनेवाले रोगको (निः हाः) निकाल दो ॥ ३॥

( पक्षी जायान्यः पतित ) पक्षीके समान यह रोग स्त्रीसे उत्पन्न होकर उडता है और (सः पुरुषं आविशति ) वह मनुष्यके पास पहुंचता है। (तत् आक्षितस्य सुक्षतस्य उभयोः च ) वह चिरकाढसे रोगप्रस्त न हुए अथवा उत्तम क्षत किंवा व्रणयुक्त बने दोनोंका (भेषजं ) औषध है॥ ४॥

हे (जायान्य) खीसे उत्पन्न होनेवाले क्षयरोग ! (यतः जायसे ) जहांसे त् उत्पन्न होता है, (ते जानं विद्या वै) तेरा जन्म हम जानते हैं। (यस्य गृहे हिव कृण्मः) जिसके घरमें हम हवन करते हैं (त्वं तत्र कथं हनः) त् वहां कैसे मारा जाता है यह भी हम जानते हैं ॥ ५॥

हे (शूर धृषत् इन्द्र) ग्लूर, शत्रुको दबानेवाले इन्द्र! (कलशे सोमं पिव) पात्रमें रखा हुआ सोमरस पी। त् (वस्तां समरे वृत्रहा) धनोंके युद्धमें शत्रुका पराजय करनेवाला है (माध्यन्दिने सवने आवृषस्व) मध्यदिनके सवनके समय त् बलवान् हो (रिय-स्थानः अस्मासु रियं घोहि) त् धनके स्थानमें रहकर हमें धन दे॥ ६॥

भावार्थ— कई गण्डमाला गलेमें, कन्धेमें, कई गुण्तस्थानपर होती हैं और ये सब स्नाव करनेवाली होती हैं ॥ २ ॥ हड्डीमें, तलवेमें, पीठमें एक रोग होता है वह स्त्रीसंबंधसे रोग होता है ॥ ३ ॥

इसके बीज पक्षीके समान हवामें उडते हैं, ये मनुष्यमें जाते हैं और रोग उत्पन्न करते हैं । जो लोग ऐसे रोगसे चिर-कालसे प्रस्त होते हैं, अथवा जिनमें वण होते हैं, ऐसे रोगका भी औषधसे उपचार करना चाहिये ॥ ४ ॥

स्त्रीसे उत्पन्न होनेवाला क्षयरोग कैसे उत्पन्न होता है यह जानना चाहिये। जिसके घरमें हवन होता है वहां के रोगबीज हवनसे जल जाते हैं ॥ ५ ॥

हे शूर प्रभो ! इस सोमरसका सेवन करो । तुम शत्रुओंका नाश करनेवाले और बलवान् हो । हमें धन दो ॥ ६ ॥

#### गण्डमाला

इस एक सूक्तमें वस्तुत: भिन्न भिन्न दो स्कृत हैं। और एकका दूसरे के साथ कोई संबंध नहीं। परंतु यदि इन दो स्कृतोंका संबंध देखना हो, तो एक ही विचारसे देखा जा सकता है। पिहले दो मंत्रोंमें जिस गण्डमालाका उल्लेख है, वह गण्डमाला क्षयरोगसे उत्पन्न होती है जो क्षयरोग स्त्रीके विषयातिरेकसे उत्पन्न होता है। इस प्रकार संबंध देखनेसे ये दो स्कृत विभिन्न होते हुए भी एक स्थानपर क्यों रखे हैं, इसका ज्ञान हो सकता है।

यह गण्डमाला बहनेवाली, खुष्की बढानेवाली, नमक जैसी गीली रहनेवाली, बुरा परिणाम करनेवाली, गढेमें उत्पन्न

होनेवाढी, पसुिखयोंमें उत्पन्न होनेवाळी, जिसकी उत्पत्ति गुप्त स्थानके विषयातिरेकसे होती है।

इसके रोगबीज पसिलयों और हिड्डियोंको कमजोर करते हैं, हाथ पांवके तलवोंमें बैठकर गर्मी पैदा करते हैं, पीठ की रीडमें रहते हैं। इन स्थानोंसे इनको हटाना चाहिये।

इस क्षयके रोगबीज पक्षी जैसे हवामें उड़ते हैं और वे-

पक्षी जायान्यः पतित। स पूरुष आविशति। ( मं० ४ )

" पक्षी जैसे क्षयरोगके बीज उडते हैं, और वे मनुष्यमें प्रवेश करते हैं " तथा ये ( जायान्यः ) स्त्रीसंबंधसे उत्पन होते हैं अर्थात् स्त्रीसे अति संबंध करनेसे शरीर वीर्यद्दीन होता है और इनको बढनेका अवसर मिलता है।

#### इवनसे नीरोगता

यस्य गृहे हविः ग्रुण्मः तत्र हनः। (मं॰ ५)

" जिसके घरमें हवन करते हैं वहां इनका नाश होता है " ये क्षयरोगके बीज हवामें उडकर आते हैं और हवन होते ही इनका नाश होता है। यह हवनका महत्त्व है। पाठक इसका अवस्य स्मरण रखें। हवन आरोग्य देनेवाला है। इस प्रकार नीरोग बने मनुष्य शूर होते हैं, वे सोमरस पान करें, और अपने शत्रुओंका दमन करने द्वारा अपने छिये यश और धन संपादन करें।

# बन्धनसं मुनित

[(52)00]

(ऋषः- अङ्गराः । देवता- मरुतः ।)

सांतेपना इदं हिनिर्मरुंत्रस्त जुंजुष्टन । असाकोती रिश्वादसः यो नो मर्ती मरुतो दुईणायुस्तिरश्चित्तानि वसवो जिघांसति । 11 8 11

द्रहः पाशान्त्रति मुश्रातां सस्तपिष्ठेन तपंसा हन्तना तम्

11 7 11

अर्थ— हे (सां-तपनाः मरुतः=मर्-उतः) अच्छी प्रकार शत्रुको तपानेवाछे मरनेके छिये तैयार वीरो ! (इदं तत् हविः जुजुएन) इस हवि-अन्नका सेवन करो। हे (रिश-अद्सः) शत्रुओंका नाश करनेवाछो ! (अस्माक ऊर्ता) इमारी रक्षा करो ॥ । ॥

हे (वसवः मरुतः ) निवासक मरुतो ! (यः नः मर्तः दुईणायुः ) हममेंसे जो मनुष्य दुष्टभावसे युक्त होकर (चित्तानि तिरः जिघांसति ) हमारे चितोंको छिपकर नाश करना चाहता है। (सः द्रुहः पाशान् प्रतिमुञ्चतां ) उसपर दोहीके पाश छोडो और (तं तिपष्ठेन तपसा हन्तन ) उसको तापदायक तपनसे मार डालो ॥ २ ॥

भावार्थ- शत्रुको ताप देनेवाले वीर इमारे द्वारा दिये गए अन्नभागको स्वीकार करके, शत्रुओंका नाश कर, हमारी रक्षा कर ॥ १ ॥

इममें से कोई दुष्ट मनुष्य यदि छिपकर हमारे मनोंका नाश करना चाहे, उसको पाशोंसे बांधकर मार ढाली ॥ २ ॥

संवत्सरीणां मरुतः स्वका उरुक्षंयाः सर्गणा मानुवासः । ते असत्पाशान्त्र मुश्चन्त्वेनंसः सांतपना मत्स्रा माद्यिष्णवंः

11 3 11

अर्थ- (संवत्सरीणाः सु-अर्काः) वर्षभरतक प्रकाशनेवाहे (सगणाः उरुक्षयाः) सेनासमूहके साथ बढे वरोंमें रहनेवाले, ( मानुषासः ) मानवी वीर ( सांतपनाः माद्यिष्णवः मत्सराः ) शत्रुको संनाप देनेवाले हर्षं बढाने-वाछे प्रसन्न (ते मर्-उतः ) वे मरनेतक छडनेवाछे वीर (एनसः पाशान् अस्मत् प्रमुश्चन्तु ) पापके पानोंको हमसे छुडावें ॥ ३ ॥

भावार्थ— सालभर रहनेवाले, तेजस्वी, अनुयायियोंके साथ बडे घरोंमें रहनेवाले, शत्रुको ताप देनेवाले मानवी वीर पापसे हमें बचावें ॥ ३॥

इसमें क्षत्रियधर्म बताया है। क्षत्रिय शत्रुको ताप देनेबाला श्रुवीर हो, स्वजनोंकी रक्षा करे, अपनेमें यदि कोई दुष्ट मनुष्य निकल आवे, तो उसको भी दण्ड देवे, सबको निर्भय बनावे और पापसे जनोंको दूर रखे।



## बन्धमुक्तता [७८ (८३)]

(ऋषः- अथर्वा । देवता- अग्नः ।)

वि ते मुञ्चामि रशनां वि योक्त्रं वि नियोर्जनम् । इहैव त्वमर्जस्र एध्यप्रे ॥ १ ॥ असमै श्वत्राणि धारयन्तमग्ने युनर्जिम त्वा ब्रह्मणा दैव्येन । दीदिइं १ समभ्यं द्रविणेह भद्रं प्रेमं वीची हविदाँ देवतासु 11 8 11

अर्थ है (अप्ने) अप्ने! (ते रशनां विमुञ्जामि) तेरी रस्सीको मैं खोलता हूं। तेरे (योक्त्रं वि) बंधन-को भी मैं छोडता हूं। ( नियोजनं वि ) तेरे खींचकर बांधनेवाळे बंधको भी मैं छोडता हूं। ( इह एव त्वं अजस्त्रः एधि ) यहीं तू अहिंसित होकर रह ॥ १ ॥

हे (अप्ने) अप्ने! (अस्मे क्षत्राणि घारयन्तं त्वा) इसके छिये यहां क्षत्रधर्मके धारण करनेवाले तुझको (दैव्येन ब्रह्मणा ) दिन्यज्ञानके साथ ( युनजिम ) युक्त बनाता हूं । ( अस्मभ्यं इह द्विणा दीदिहि ) हमारे लिये यहां धन दे। ( इमं देवतासु हविदाँ प्रवोचः ) इसके विषयमें देवताओं में इविसमर्पण करनेवाला करके वर्णन किया जाता है ॥२॥

भावार्थ- पहिला, बीचका और निचला इस प्रकार तीनों बंधनोंको में खोलकर तुझे मुक्त करता हूं, इस प्रकार तू मुक्त होकर यहां भा ॥ १ ॥

वीरता धारण कर, दिन्यज्ञानसे युक्त हो, धन समर्पण कर, देवताओं में हिव अर्पण कर, इसीसे तेर। यश बंढेगा ॥ २ ॥

#### तीन बंधन

बंधन तीन प्रकारके रहते हैं, एक मनका बंधन, दूसरा बीचका अथवा वाणीका और तीसरा निचली देहका। इन तीन बंधनोंसे मनुष्य बंधा हुआ है अर्थात् बद्ध हुआ है। इससे उसको मुक्त होना है। ये बंधन जब स्रोछे जाते हैं तब बह मुक्त होता है, तबतक उसकी बद्ध स्थिति है ऐसा कहते हैं।

वंधनसे छूटनेके लिये क्षत्र अर्थात् पुरुषार्थ करनेका सामर्थ्य अवस्य होना चाहिये। इसके विना कोई मनुष्य बंधन-मुक्त होनेका यत्न भी नहीं कर सकता। इसके पश्चात् उसको ज्ञान चाहिये। ज्ञानके विना बंधनसे मुक्ति प्राप्त नहीं हो ( 98)

सकती । ज्ञानका अर्थ (मोक्षे धीर्जानं ) बंधमुक्त होनेका उपाय जानना है । पुरुवार्थ द्वारा धन आदि प्राप्त करना और उस प्राप्त धनका ईश्वरार्पण बुद्धिसे समर्पण करना, ये दो कार्य करना मनुष्यको योग्य है। इसीसे मनुष्यके बंधन दूर होते हैं। विशेष कर अपने धनका समर्पण अर्थात् त्याग, (देवतासु हविदाँ) देवताओं को समर्पण करनेसे मनुष्य बंधनसे मुक्तःहोता है।

यह स्क थोडासा अस्पष्ट है, तथापि उक्त प्रकार इसका विचार करनेसे इसका भाव समझमें आ सकता है।



#### अमानस्या

[08(68)]

(ऋषि:- अथर्वा । देवता- अमावास्या । )

यत्ते देवा अकृण्वन्भागधेयममावास्ये संवसंन्तो महित्वा । तेनां नो युत्रं पिष्टहि विश्ववारे रुपिं नों धेहि सुभगे सुवीरंम् 11 8 11 अहमेवास्म्यमावास्यार् मामा वंसन्ति सुकृतो मयीमे । मिं देवा उभय साध्याश्चनद्रं ज्येष्ठाः समगच्छन्त सर्वे 11211 आगुत्रात्री संगर्मनी वर्षनामूजी पृष्टं वस्त्रविशयंन्ती । अमावास्यापि हविषां विधेमोर्ज दुहाना पर्यसा न आगंन् 11311 अमोवाश्ये न त्वदेतान्यन्यो विश्वां रूपाणि परिभुजीजान । यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नी अस्तु वृयं स्याम् पत्रयो रयीणाम् 11811

अर्थ— हे ( अमावास्ये ) अमावास्ये ! (ते महित्वा ) तेरे महत्त्वसे (संव सन्तः देवाः ) एकत्र निवास करने वाछे देव (यत् भाग्येयं अकृण्यन् ) जो भाग्य बनाते हैं, (तन नः यज्ञं पिपृहि ) उससे हमारे यज्ञकी पूर्णता कर है (विश्ववारे सुभगे) सबको वरनेयोग्य उत्तम भाग्यवती देवी! (सुवीरं रायें नः धाहि) उत्तम वीरवाला धन हमें दे ॥ १॥

(अहं एव अमावास्या अस्मि ) में ही भमावास्या हूं। (मां इमे सुकृतः माये आवसन्ति ) मेरी इच्छा करते हुए ये पुण्य करनेवाले लोग मेरे आश्रयसे रहते हैं। (साध्याः इन्द्रज्येष्ठाः सर्वे उभये देवाः) साध्य और

इन्द्र भादि सब दोनों प्रकारके देव ( माय समग्च्छन्त ) मुझमें भाकर मिलते हैं ॥ २ ॥

(वसूनां संगमनी) सब असुओंको मिलानेवाली, (पुष्टं ऊर्जं वसु आवेशयन्ती) पुष्टिकारक और बलवर्धक धन देनेवाली (रात्री आगन्) रात्री आगई है। (अमावास्या वै हविषा विधेम) अमावास्याके लिये हम इवनसे यजन करते हैं। क्योंकि वह (ऊर्ज दुहाना पयसा नः आगन् ) अन्न देनेवाली दूधके साथ आई है ॥ ३॥

हे ( अमावास्ये ) अमावास्ये ! ( त्वत् अन्यः एतानि विश्वा रूपाणि ) तरेसे भिन्न इन सब रूपोंको (परिभूः न जजान ) घेरकर कोई नहीं बना सकता। ( यत् कामाः ते जुहुमः ) जिसकी इच्छा करते हुए हम तेरा यजन करते हैं, (तत् नः अस्तु ) वह हमें प्राप्त होवे। (वयं रयीणां पतयः स्यामं) हम धनोंके स्वामी बनें॥ ४॥

भावार्थ- सब देव जो भाग्य देते हैं वह हमें प्राप्त होवे और उससे हमारा यज्ञ पूर्ण होवे तथा हमें ऐसा धन प्राप्त होवे कि जिसके साथ वीर हों ॥ १ ॥

में अमावास्या हूं, अतः साध्य आदि सब देव तथा पुण्यकर्म करनेवाले मनुष्य मेरे आश्रयसे रहते हैं॥ २॥ अमावास्या सब धन देती है, पृष्टि बल और धन भी देती है, अतः इसके लिये इवन किया जावे ॥ ३ ॥

हे अमावास्ये ! तेरेसे भिन्न दूसरा कोई भी नहीं है कि जो इस जगत्को घेरकर बना सकता है । जिस कामनासे हम तेरा यजन करते हैं वह कामना हमारी पूर्ण होवे और हम धनके खामी बनें ॥ ४ ॥

#### अमावास्या

"अमावास्या "का अर्थ है ' एकत्र वास करानेवाली '। सूर्य और चन्द्र एक स्थानपर रहते हैं अतः इस तिशिको अमावास्या कहते हैं। सूर्य उप्रस्वरूप है और चन्द्र शान्त स्वरूप है। उप्र और शान्तको एक घरमें रखनेवाली यह गमा-वास्या है। इसी प्रकार सब देवोंको एकत्र निवास करानेवाली भी यही है। यह गुण मनुष्योंको अपने अंदर धप्रण कराना चाहिये। परस्पर विरोधी स्वभाववाले जितने अधिक मनुष्योंको धारण करनेका सामर्थ्य मनुष्यमें हो उतनी उसकी योग्यता होगी। "अमावास्या" से यह बोध मनुष्योंको प्राप्त हो सकता है।

अमावास्या पर यह सूक्त एक सुंदर काव्य है। यह काव्यरस देता हुआ मनुष्यको उत्तम बोध देता है। विभिन्न प्रकृतिवाले मनुष्योंको एक घरमें, एक जातिमें, एक धर्ममें, एक राष्ट्रमें, एक कार्यमें रखकर, उन सबसे एक ही कार्य कराना और उन सबकी उन्नति सिद्ध करना, यह इस सुक्तका उपदेशविषय है। जो हरएक व्यवहारमें निःसन्देह बोधप्रद होगा।

## कृशिमा

[60(64)]

( ऋषिः - अथर्वा । देवता - पौर्णमासी, प्रजापतिः । )

पूर्णा पुश्चादुत पूर्णा पुरस्तादुनमंध्यतः पौर्णमासी जिंगाय ।
तस्या देवैः संवर्षनतो महित्वा नार्कस्य पृष्ठे सिम्पा मंदेम ॥ १॥
वृष्मं वाजिनं व्यं पौर्णमासं यंजामहे ।
स नी ददात्वक्षितां रियमन्तुंपदस्वतीम् ॥ २॥
प्रजापते न त्वदेतान्यन्यो विश्वां रूपाणि परिभ्जीजान ।
यत्कांमास्ते जुहुमस्तन्नी अस्तु व्यं स्यांम पर्तयो र<u>यी</u>णाम् ॥ ३॥

अर्थ— (पश्चात् पूर्णा) पीछेसे परिप्र्ण, (उत पुरस्तात् पूर्णा) और आगेसे भी पूर्ण तथा (मध्यतः) वीच-मेंसे भी परिप्र्ण (पीर्णमासी उत् जिगाय) पूर्णिमा है। (तस्यां देवैंः संवसन्तः) उसमें देवेंकि साथ रहते हुए हम सब (महित्वा नाकस्य पृष्टे इषा संमदेम) महिमासे स्वर्गके पृष्ठपर इच्छाके अनुसार आनन्दका उपभोग करें॥१॥ (वृषभं वाजिनं पौर्णमासं) बलवान् अन्नवान् पौर्णमासका (वयं यजामहे) हम यजन करते हैं। (सः नः)

वह हम सबको (अक्षितां अन्-उपदस्वतीं रियं द्दातु) अक्षय और अविनाशी धन देवे ॥ २ ॥

है (प्रजापते) प्रजापते ! (त्वत् अन्यः) तेरेसे भिन्न (एतानि विश्वा रूपाणि) इन संपूर्ण रूपोंको (परिभूः न जजान) सर्वत्र व्यापकर कोई नहीं उत्पन्न कर सकता। (यत्-कामाः ते जुहुमः) इसकी कामना करते हुए इम तेरा यजन करते हैं, (तत् नः अस्तु) वह हमें प्राप्त हो। (वयं रयीणां पतयः स्याम) हम सब धनोंके स्वामी बनें ॥ ३॥

भावार्थ— सब प्रकारसे परिपूर्ण होनेसे पौर्णमासीको पूर्णिमा कहते हैं। इस समय जो लोग देवोंकी सभामें-यज्ञमें-लगे होते हैं, वे अपनी महिमासे स्वर्गधाम प्राप्त करते हैं॥ १॥

पूर्णमास बल और अन्नसे युक्त होता है, इसीलिये हम सब उसका यजन करते हैं। इससे हम अक्षय घन प्राप्त करेंगे॥२॥

इस जगत्के अनन्त रूपोंको उत्पन्न करनेवाला प्रजापितसे भिन्न कोई नहीं है। जिस कामनासे हम यज्ञ करते हैं वह पूर्ण हो और हम धन संपन्न बनें ॥ ३॥

१३ ( अथर्व. सु. भा. का. ७ )

हम

ने

₹ 1

धन

च्छा शैर

र्घक

नसे

मू: हैं,

प्राप्त

(96)

णौर्णमासी प्रथमा युज्ञियासीदह्वां रात्रीणामितशर्वरेषुं । ये त्वां युज्ञैयेज्ञिये अर्घयन्त्यमी ते नाके सुकृतः प्रविष्टाः

11811

अर्थ,— (पौर्णमासी) पूर्णिमा (अहां रात्रीणां अतिशर्वरेषु) दिनोंमें तथा रात्रियोंके अंधेरोंमें (प्रथमा यिक्षया आसीत्) प्रथम पूजनीय है। दे (यिक्षये) पूजनीय! (ये त्वां यक्षैः अर्घयन्ति) जो तुम्हें यज्ञके द्वारा पूजते यिक्षया आसीत्) प्रथम पूजनीय है। दे (यिक्षये) पूजनीय! (ये त्वां यक्षैः अर्घयन्ति) जो तुम्हें यज्ञके द्वारा पूजते हैं, (ते अमी सुकृतः नाके प्रविष्टाः) वे ये सत्कर्म करनेवाले स्वर्गमें प्रविष्ट होते हैं॥ ४॥

भावार्थ — पूर्णिमा दिनमें और रात्रीमें पूजनेयोग्य है। दे पूर्णिमा! तेरा यजन हम करते हैं, हमें स्वर्गधाममें प्रवेश प्राप्त होवे॥ ४॥

ये दोनों सूक्त अमावास्या और पौणमासीके 'दर्श और पूर्णमास 'यज्ञोंके सूचक हैं। अमावास्याके समय जैसा यजन

करना चाहिये, उसी प्रकार पूर्णिमाके समय भी करना चाहिये । इससे इह-पर लोक में लाभ होता है ।

करना चाहिय, उता त्रकार पूरानात तात करते हैं। दर्शपूर्णमास यज्ञको आवश्यकता इन दो सूक्तोंमें स्पष्ट शब्दोंमें इसीका वर्णन इन सूक्तोंमें पाठक देख सकते हैं। दर्शपूर्णमास यज्ञको आवश्यकता इन दो सूक्तोंमें स्पष्ट शब्दोंमें कही है।

### परके दो बालक

[ ८१ (८६ ) ]

(ऋषि:- अथर्वा । देवता- सावित्री, सूर्यः, चन्दः ।)

पूर्वापरं चरतो माययैतौ शिशू क्रीडंन्तौ परि यातोऽण्वम् । विश्वान्यो भ्रवना विचष्टं ऋतुँ रुन्यो विदधं आयसे नवंः नवंनवो भवसि जायंमानोऽह्वां केतुरुषसामेष्ट्यप्रम् । भागं देवेम्यो वि दंधास्यायनप्र चेन्द्रमस्तिरसे दीर्घमायः

11 8 11

11211

अर्थ— ( एतौ शिशू क्रीडन्तौ) ये दोनों बालक अर्थात् सूर्य और चन्द्र, खेलते हुए ( मायया पूर्वापरं चरतः ) शक्तिसे आगे पीछे चलते हैं। और ( अर्णवं परि यातः ) समुद्रतक अमण करते हुए पहुंचते हैं। ( अन्यः विश्वा मुवना विचष्टे ) उनमेंसे एक सब भुवनोंको प्रकाशित करता है। और ( अन्य, ऋतून् विद्धत् नवः जायसे ) दूसरा ऋतुओंको बनाता हुआ नया नया बनता है ॥ १ ॥

(जायमानः नवः नवः भवसि) प्रकट होता हुआ नया नया होता है। एक (अन्हां केतुः) दिनोंको बतानेवाल है वह (उपसां अग्रं एषि) उषःकालोंके अग्रभागमें होता है। (आयन् देवेभ्यः भागं विद्धासि) वह आता हुआ देवोंके लिये विभाग समर्पण करता है। तथा (चन्द्रमः! दीर्घ आयुः प्र तिरसे) हे चन्द्रमा! तू दीर्घ आयु अर्पण करता है॥ २॥

भावार्थ — इस घरमें दो बालक हैं, वे एकके पीछे दूसरे अपनी शिक्त ही खेलते हैं। खेलते हुए समुद्रतक पहुंचते हैं, उनमेंसे एक सब जगत्को प्रकाशित करता है और दूसरा ऋतुओंको बनाता हुआ वारंवार नवीन नवीन बनता है ॥ १ ॥ इनमेंसे एक दिनके समयका चिन्द है जो उप:कालके अन्तिम समयमें प्रगट होता है और सब देवोंको योग्य विभाग समर्पित करता है। जो दूसरा बालक है वह स्वयं वारंवार नवीन नवीन बनता है और सबको दीर्घ आयु देता है ॥ २ ॥

| सोमस्यांशो युषां पुतेऽन्तो नाम वा असि ।                                                           |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| अर्नुनं दर्श मा कृषि प्रजयां च धर्नेन च                                                           | 11 3 11 |
| दुर्शो∫ऽसि दर्श्वतो∫ऽसि समंत्रोऽसि समन्तः।                                                        | PORTER  |
| सम्याः समन्तो भ्यासं गोिम्रश्रीः प्रजयां पुश्चिमिर्गृहैर्धनेन                                     | 118,11  |
| <u>योर्ड</u> स्मान्द्रे <u>ष्टि</u> यं <u>व</u> यं द्विष्मस्तस्य त्वं <u>प्रा</u> णेना प्यायस्य । | *6      |
| आ व्यं प्यांशिषीमिह गोमिरश्वै। प्रजयां पुशुभिर्गृहैर्धनेन                                         | 11411   |
| यं देवा अंग्रुमाप्याययनित यमस्तित्मस्तिता मुक्षयीन्ति ।                                           |         |
| तेनासानिनद्रो वर्रुणो बृहस्पतिरा प्याययन्तु स्वनस्य गोपाः                                         | 11 4 11 |

अर्थ— हे ( युधां पते, सोमस्य अंशः ) युद्धोंके स्वामी! हे सोमके अंश! ( अनूनः नाम वे असि ) त् अन्यून यशवाला है । हे ( दर्श ) दर्शनीय! ( मा प्रजया धनेन च अनूनं कृधि ) मुझे प्रजा और धनसे परिपूर्ण कर ॥ ३॥

(दर्शः असि) त् दर्शनीय है, त् (दर्शतः असि) दर्शनके लिये योग्य हो। तु (सं अन्तः समग्रः असि) सब अन्तोंसे समग्र हो। (गोभिः अश्वेः प्रजया पशुभिः गृहैः धनेन )गौवें, बोढे, संतान, पशु, घर और धनसे मैं (समन्तः समग्रः भूयासं) अन्ततक परिपूर्ण होऊं॥ ४॥

(यः अस्मान् द्वेष्टि) जो इम सबसे द्वेष करता है, (यं वयं द्विष्मः) जिससे हम सब द्वेष करते हैं, (तस्य प्राणेन आप्यायस्व) उसके प्राणसे त् बढ जा, (गोभिः अश्वेः प्रजया, पशुभिः, गृहैः, धनेन वयं, आप्याशिषी-महि ) गौवें, बोडे, संतति, पशु, घर और धनसे हम बढें ॥ ५॥

(यं अंशुं देवाः आप्याययन्ति) जिस सोमको देव बढाते हैं, (यं अक्षितं अक्षिताः भक्षयन्ति) जिस भवि-नाशीको खाते हैं, (तेन) उस सोमसे (अस्मान्) हम सबको (भूवनस्य गोषाः इन्द्रः वरुणः बृहस्पातिः) भुवनके रक्षक इन्द्र वरुण बृहस्पति ये देव (आप्याययन्तु) बढातें ॥ ६ ॥

भावार्थ— हे युद्धोंके स्वामी! सोमके अंश! तू पूर्ण और दर्शनीय हो, अतः मुझे संतान और धनसे परिपूर्ण बना॥३॥ तू दर्शनीय और अत्यन्त परिपूर्ण है, मैं भी गाय, घोडे आदि पशु, संतति, घर, धन आदिसे पूर्ण बन्ं ॥ ४॥ जो दुष्ट हमसे द्वेष करता है और जिससे हम द्वेष करते हैं उसके प्राणका तू हरण कर और हम धनादिसे परिपूर्ण बनें ॥ ५॥

जिस सोमको देव बढाते और भक्षण करते हैं उससे हम पुष्ट हों, त्रिभुवनके रक्षक देव हमारी उन्नति करें ॥ ६ ॥

#### घरके दो बालक

#### जगत्रवी घर

यह संपूर्ण जगत् एक बडाभारी घर है, इस घरमें इम सब रहते हैं। इस घरमें दो आदर्श बालक हैं, इन बालकोंका नाम ' सूर्य और चन्द्र ' है। इमारे घरमें बालक कैसे हों, और माता पिताको प्रयत्न करके अपने घरके बालकोंको किस प्रकारकी शिक्षा देनी चाहिये और बालक कैसे बनने चाहिये, इस विषयका उपदेश इस सूक्तमें दिया है। हरएक घरके मातापिता इस दृष्टिसे इस सूक्तका विचार करें।

#### खेलनेवाले बालक

घरमें बालक (क्रीडन्तों शिश्रू) खेलनेवाले होने चाहिये, रोनेवाले नहीं। बालक कमजोर, बीमार और दोषी होनेपर ही रोते हैं। यदि वे बलवान्, नीरोग और किसी शारीरिक दोषसे दूषित न हों, तो प्रायः रोते नहीं। मातापिताओं को उचित है कि वे गृहस्थाश्रममें ऐसा योग्य और नियमानुकृल व्यवहार करें कि, जिससे सुदृढ, हृष्टपुष्ट, नीरोग और आनंदी बालक उत्पन्न हों।

#### अपनी शक्तिसे चलना

बालकों में दूसरा गुण यह चाहिये कि वे (मायया पूर्वा-परं न्नरन्तः ) अपनी आंतरिक शक्ति ही आगे पीछे चलते रहें । दूसरे के द्वारा उठानेपर उठें, दूसरे के द्वारा चलाये तो चलें ऐसे परावलंबी बालक न हों । मातापिता बलवान हों और वे नियमानुकूल चलनेवाले रहें, तो उनको ऐसे अपनी शक्ति अमण करनेवाले बालक होंगे । जो मातापिता दुर्व्य-सनी नहीं हैं, सदाचारी हैं और ऋतुगामी होकर गृहस्था-श्रमका व्यवहार ऐसा करते हैं कि जिसे धार्मिक व्यवहार कहा जाये तो उनके सुयोग्य बालक ही होते हैं । जो नीरोग और सुदृढ बालक होते हैं वे कितना भी कष्ट हो तो भी अपने प्रयत्नसे आगे बढनेका मत्न करते ही रहते हैं ।

#### दिग्विजय

ये आगे बढकर विद्वान् और पुरुवार्थी होकर (अर्णवं परियातः) समुद्दके चारों ओरके देशदेशान्तरमें अमण करते हैं, दिग्वजय करते हैं। अपने ही प्राममें कृपमण्डूकके समान बैठ नहीं रहने, समुद्दके ऊपरसे अथवा अन्तरिक्षमेंसे संचार करते हैं, और देशदेशान्तरमें परिश्रमण करते हैं और धर्म, सदाचार तथा सुशीलता आहिका उपदेश करते हैं और सब जनताको योग्य आदर्श बताते हैं।

#### जगतको प्रकाश देना

इस प्रकार परमपुरुषार्थसे ज्यवहार, करते हुए उनमेंसे एक (अन्यः चिश्वानि भुवनानि चिच्चष्टे) सब जगत्को प्रकाश देता है, अन्धकारमें डूबी हुई जनताको प्रकाशमें लाता है। सब देशदेशान्तरमें यह अमण करता हुआ जन-ताको अन्धेरेसे छुडवाकर प्रकाशमें लानेका यत्न करता है।

दूसरा गृहस्थाश्रमी (ऋतून् विधद्त्) ऋतुगामी होकर, ऋतुओं के अनुकूल रहकर (नवः जायते) नवीन जैसा होता है। कितनी भी बडी आयु हो तो भी पुनः नवीन तरुण जैसा होता है। ऋतुगामी होना, ऋतुके अनुकूल रहनासहना रखना, सोमादि औषिधयोंका उपयोग करने आदिसे बृद्ध भी तरुणके समान नवीन हो सकता है।

स्यं और चन्द्रपर यह रूपक प्रथम मंत्रमें है। पाठक इसका उचित विचार करें और अपने बालकोंकी शिक्षा आदिके विषयमें योग्य उपदेश प्राप्त करें। एक स्यं जैसा पुत्र होवे जो जगत्को प्रकाश देवे, अथवा एक चन्द्र जैसा पुत्र होवे कि जो (नवः नवः भवति) नवजीवन प्राप्त

करनेकी विद्या संपादन करके नवीन जैसा होवे और (दीर्घ आयुः प्रतिरते ) दीर्घायु प्राप्त करे और लोगोंको भी दीर्घायु बनावे ।

#### कर्तव्यका भाग

जो जगत्को प्रकाश देता है वह (देवेभ्यः भागं विद-धाति ) देवोंके लिये भाग्य देता है, अथवा देवोंके लिये कर्तव्यका भाग देता है, अर्थात् यह इस कार्यको करे वह उस कार्यको संभाले, इस प्रकार कार्यविभागके विषयमें आज्ञाएं देता है और विभिन्न कार्यकर्ताओं से विभिन्न कार्य कराकर एक महान् कार्य परिपूर्ण करा देता है। मनुष्योंको भी यह आदर्श सामने रखना चाहिये। इस सृष्टिमें जल शान्ति देनेका कार्य करता है, अग्नि तपानेके कार्यमें तत्पर है, वायु सुखाता है, भूमि आधार देती है, इत्यादि देव विभिन्न कार्योंके भाग सिरपर लेकर अपने अपने कार्यमें तत्पर रहकर सब जगत्का महान् कार्य निभा रहे हैं । मानो यह मुख्य देव परमात्मा इन गौण देवोंको करनेके लिये कार्य भाग देता है। इसी प्रकार राष्ट्रमें मुख्य नेता अन्य गीण नेताओंको कर्तव्यका भाग बांट देवे और वे उसको योग्य रीतिसे करें, तो सबके अपने अपने कार्यका भाग कर-नेसे महान् कार्यकी सिद्धि हो सकती है।

#### पूर्ण हो

एक 'पूर्ण सोम ' होता है जो पूर्णिमाके दिन प्रकाशता है। दूसरा सोमका अंश होता है। अंश भी हुआ तो भी वह पूर्ण बननेकी शक्ति रखता है, इस कारण वह न्यून नहीं है। इसीलिये उसको (अनून: अस्ति) अन्यून-परि-पूर्ण कहा है। यह सोम अंशरूप हो या पूर्ण हो वह अन्यून ही है, क्योंकि यदि वह आज अंशमय हुआ तो कुछ दिनोंके बाद वह पूर्ण होगा ही अतः वह न्यून रहनेवाला नहीं है। न्यून होनेपर भी वह प्रयत्नपूर्वक पूर्ण बनता है, यह पूर्ण बननेका उसका पुरुषार्थ हरएक मनुष्यके लिये अनुकरणीय है। इसलिये उसकी प्रार्थना तृतीय मंत्रमें की गई है कि (अनूनं मा काधि) 'अन्यून-परिपूर्ण-मुझे कर; क्योंकि तू परिपूर्ण करनेवाला है, में पूर्ण बनना चाहता हूं। धन, आरोग्य, प्रजा, गौएं, घोडे आदिमें भी परिपूर्ण में होऊं यह अभिप्राय यहां है।

यही भाव चतुर्थ मंत्रमें कहा है। (समन्तः समग्रः असि) त सब प्रकारसे समग्र अर्थात् पूर्ण है, मैं भी तेरी उपासनासे (समग्रः समन्तः) पूर्ण और समग्र होऊं।

#### दुष्का नाञ्च

जो दुष्ट हम सबसे द्वेप करता है और जिस अकेले दुष्टसे द्वेष हम सब करते हैं, उसके दोपी होनेमें कोई संदेह ही नहीं है। यदि ऐसा कोई मनुष्य सब संघका घात करे तो उसका नियमन करना आवश्यक होता है। यह द्वेप करनेवाला यहां अल्प संख्यावाला कहा है। 'जिस अकेलेसे हम सब द्वेप करते हैं और जो अकेला हम सबसे द्वेष करता है।' इसमें बहु संख्यांक सज्जन और अल्पसंख्यांक दुर्जन होनेका उल्लेख है। ऐसे दुष्टोंको दवाना और सज्जनोंकी उन्नतिका मार्ग खुला करना, यही, धार्मिक मनुष्यका कर्तव्य है।

#### दिव्यम्।जन

जो देवोंका भोजन होता है उसको देवभोजन अथवा दिव्य-

भोजन कहते हैं। यह देवोंका भोजन क्या है इस विषयमें इस सुक्तके पष्ट मंत्रमें कहा है।—

> देवाः अंशुं आप्याययन्ति । अक्षिताः अक्षितं भक्षयन्ति ॥ ( मं॰ ३६ )

" देव लोग सोमको बढाते हैं और ये असर देव इस अक्षय सोमका भक्षण करते हैं।" सोम एक वनस्पति है। देव इसको बढाते और उसका भक्षण करते हैं क्योंकि यह देवोंका अन्न है। अर्थात् देव शाकाहारी थे। जो लोग देवोंके लिये मांसका प्रयोग करते हैं, उनको वेदके ऐसे मन्त्रों पर विशेष विचार करना चाहिये। सोम देवोंका अन्न है, इस विषयमें अनेक वेदमन्त्र हैं। और सबका तात्पर्य यही है कि जो उपर कहा है।



THE

[ < ? ( < 0 ) ]

(ऋषः- शौनकः (संपत्कामः )। देवता- अग्निः।)

अभ्य चित सुष्टुति गव्यं माजिम्समासं भद्रा द्रविणानि घत्त । इमं युज्ञं नेयत देवतां नो घृतस्य धारा मधुं पत्पवन्ताम् मय्ये अप्ति एं ज्ञामि सुद्द क्षत्रेण वर्षेसा बलेन । मयि प्रजां मय्यायुर्देधामि स्वाहा मय्यग्निम्

11 9 11

11211

अर्थ— (सु-स्तुर्ति गर्व्यं आर्जि अभ्यर्चत) उत्तम स्तुति करने योग्य गौ संबंधी प्रगतिकी सीमाका आदर करो। (अस्मासु भद्रा द्रविणानि धत्त) हमारे मध्यमें कल्याणकारी धन धारण करो। (नः इमं यक्षं देवता नयत) हमारे इस यज्ञको देवताओंतक पहुंचाओ। ( घृतस्य धाराः मधुमत् पवन्तां ) घीकी धाराएं मधुरताके साथ बहें॥ १॥

(अग्रे मिय क्षत्रेण वर्चसा वलेन सह अग्निं गृह्णामि) पहिले में अपने अन्दर क्षात्रशौर्य, ज्ञानका तेज और अलके साथ रहनेवाले अग्निका ग्रहण करता हूं। (मिय प्रजां) अपने अन्दर प्रजाको, (मिय आयुः) अपने अन्दर आयुको, (मिय आग्निं) अपने अन्दर अग्निको (द्धामि) धारण करता हूं, (स्वाहा) यह ठीक ही कहा है॥ २॥

भावार्थ— गौओंकी उन्नतिका विचार करो, क्योंकि यही उत्तम प्रशंसाके योग्य कार्य है। घीकी मीठी धाराएं विपुक हों अर्थात् घरमें घी विपुल हो, कल्याण करनेवाला विपुल धन प्राप्त करे और इन सबका विनियोग प्रभुकी संतुष्टताके यश्चमें किया जावे ॥ १ ॥

मेरे अन्दर शौर्य, ज्ञान, बल, संतति, आयु आदि स्थिर रहें ॥ २ ॥

#### अथर्ववेदका सुबोध भाष्य

| इहैवाग्रे अधि धारया रुथि मा त्वा नि क्र-पूर्विचित्ता निकारिणीः ।   |       |
|--------------------------------------------------------------------|-------|
| अनेलांचे संयम्मस्त तभ्यं प्रपस्ता वधेता त आनष्ट्रतः                | 11311 |
| अन्विग्रिरुषसामग्रेमरूयद्व्वहानि प्रथमा जातवदाः ।                  |       |
| अनु सूर्य उपसो अर्च रुक्मीननु द्यावापृथिवी आ विवेश                 | 11811 |
| प्रत्यग्रिरुषसामग्रमरुयुत्प्रत्यहानि प्रथमो जातवेदाः ।             |       |
| प्रति स्पेस्य पुरुषा चं र्वमीनप्रति द्यावापृथिवी आ ततान            | ॥५॥   |
| घृतं ते अमे दिन्ये स्थर्थे घृतेन त्वां मर्नुखा समिन्धे ।           |       |
| घृतं ते देवीर्नप्त्ये १ अ। वंहन्तु घृतं तुम्यं दुह्तां गावीं अग्ने | 11811 |
| 9 9 7 7 7 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10                   | 2 22  |

अर्थ— हे (अग्ने) अग्ने ! (इह एव रायें आधिधारय) यहीं धनका धारण कर । (पूर्वाचित्ताः निकारिणः त्वा मा निकन्) पूर्वकालसे मन लगानेवाले अपकारी लोग तेरे सम्बन्धमें अपकार न करें । हे (अग्ने) अग्ने ! (अन्नेण तुभ्यं सुयमं अस्तु) क्षत्रबलसे तेरा उत्तम नियमन होवे । (उपसत्ता अनिष्टृतः वर्धतां) तेरा सेवक अहिंसित होता हुमा बढे ॥ ३ ॥

(अग्निः उपसां अग्नं अनु अख्यत्) भग्नि-सूर्य-उपःकालोंके भग्नभागमें प्रकाश करता है। (प्रथमः जातवेदाः अहानि अनु अख्यत्) पहिला जातवेद-सूर्य-दिनोंको प्रकाशित करता है। वही (सूर्यः अनु) सूर्य भनुक्लाके साथ (उपसः अनु) उपःकालोंके भनुकूल, (रदमीन अनु) किरणोंके अनुकूल, (द्यावापृथिवी अनु आ

विवेश ) बुलोक और पृथ्वीलोकके बीचमें अनुकूलताके साथ व्यापता है ॥ ४ ॥

(अग्निः उषसां अग्नं प्रति अख्यत्) अग्नि-सूर्य-उषाओं अग्रभागमें प्रकाशता है। (प्रथमः जातवेदाः अहानि प्रति अख्यत्) पिहेला जातवेद-सूर्य-दिनोंको प्रकाशित करता है। (सूर्यस्य रदमीन् पुरुधा प्रति) सूर्यकी किरणोंको विशेष प्रकार प्रकाशित करता है। तथा (द्यावापृथिवी प्रति आ ततान) द्यावापृथिवीको उसीने फैलाया है॥५॥

हे (अग्ने) अग्ने! (ते घृतं दिव्ये सधस्थे) तेरा घृत दिव्य स्थानमें है। (मनुः त्वां घृते अद्य सं इन्धे) मनुष्य तुझे धीसे आज प्रज्वित करता है। (नप्त्यः देवीः ते घृतं आवहन्तु) न गिरानेवाली दिव्य शक्तियां तेरे घृतको के आवे। हे (अग्ने) अग्ने! (गावः तुभ्यं घृतं दुहतां) गौवें तरे लिये घीको देवें॥ ६॥

भावार्थ- मुझे धन प्राप्त हो। अपकारी लोग अपकार न कर सकें। क्षात्र तेजसे सर्वत्र नियमन्यवस्था उत्तम रहे। प्रभुका भक्त-सेवक-वृद्धिको प्राप्त होवे ॥ ३ ॥

सूर्यं उषाके पश्चात् प्रकट होता है और दिनमें प्रकाश करता है। वह प्रकाशसे शुक्लोक और पृथ्वीके बीचमें ज्यापता है॥ ४-५॥

मनुष्य त्रीसे अग्निमें यजन करे, क्योंकि धीही उत्तम दिव्य स्थानमें रहनेवाला है। गौवें हवनके लिये उत्तम बी तैयार करें = देवें ॥ ६ ॥

इस स्कर्में गोरक्षाकी महिमाका वर्णन है। तथा गौके घृतके हवनका भी माहात्म्य वर्णित है। घृतके हवनसे रोगोंके दूर होनेकी बात इससे पूर्व (अथवै कां॰ ७६।५) कही है। अतः रोग दूर होनेके बाद दीर्घ आयु, बल, तेजस्विता, ज्ञान, अन आदिका प्राप्त होना संभव है। इस प्रकार स्क्रकी संगति देखनी चाहिए।

### मुक्ति

#### [(3) [5]

( ऋषि:- शुनःशेषः । देवता- वरुणः । )

| अप्सु ते राजन्वरुण गृहो हिंरुण्ययो मिथः।                                 | · ·     |
|--------------------------------------------------------------------------|---------|
| ततो धृतत्रंतो राजा सर्वा धार्मानि मुञ्चतु                                | 11 8 11 |
| धाम्रोषाम्रो राजिश्वतो वंरुण मुञ्च नः।                                   |         |
| यदापों अप्टया इति वरुणेति यद्चिम ततो वरुण मुञ्च नः                       | ॥२॥     |
| उर्दुत्तमं वरुण पार्श्वमसदवाधमं वि मध्यमं श्रंथाय ।                      |         |
| अर्घा वयमंदित्य ब्रुते तवानांगसो अदितये स्याम                            | 11 3 11 |
| प्रास्मत्पाश्चांन्वरुण मुञ् <u>च सर्वा</u> न्य उंत्तमा अधुमा बौरुणा ये । |         |
| दुष्वष्नयं दुरितं नि ष्वास्मदर्थं भच्छेम सुकृतस्यं लोकम्                 | 11811   |

अर्थ— हे (वरुण राजन्) वरुण राजन्! (ते गृहः अप्सु) तेरा घर जलोंमें है और वह (मिथः हिरण्ययः) साथ साथ सुवर्णमय भी है। (ततः धृतव्रतः राजा) वहांसे व्रतपालक वह राजा (सर्वा धामानि मुञ्चतु) सब स्थान मुक्त-बंधन-रहित-करे॥ १॥

हे (वरुण राजन्) वरुण राजन्! (इतः धाम्नः धाम्नः नः मुञ्ज) इस प्रत्येक वंधनस्थानसे हमारी मुक्तता कर। (यत् ऊचिम) जो हम कहते हैं कि (आपः अध्न्याः इति) जल अवध्य गौके समान प्राप्तव्य है और (वरुण इति) हे वरुण! त् ही श्रेष्ठ है, हे वरुण! (ततः नः मुञ्ज) इस कारणसे हमें मुक्त कर॥ २॥

हे (वरुण) वरुण! (उत्तमं पाशं अस्मत् उत् श्रथाय) उत्तम पाशको हमसे जरा ढीछा कर, (अधमं पाशं अवश्रथाय) अधम पाशको भी दूर कर, तथा (मध्यमं पाशं विश्रथाय) मध्यम पाशको हटा दे। हे आदित्य! (अधा वयं तव व्रते) अब हम तेरे नियममें रहकर (अनागसः अ-दितये स्याम) निष्पाप वनकर बंधनरिहत- मुक्ति-अवस्थाके छिये योग्य हों॥ ३॥

हे (वरुण) वरुण! (ये उत्तमाः ये अधमाः वारुणाः पाशाः) जो उत्तम मध्यम और किनष्ठ वारुण पाश हैं उन (सर्वान् पाशान् अस्मत् प्रमुख्च) सब पाशोंको हमसे दूर कर। (दुःस्वप्न्यं दुरितं अस्मत् निःस्व) दुष्ट स्वप्न और पापका आचरण हमसे दूर कर। (अथ गच्छेम सुकृतस्य लोकं) अब पुण्य लोकको हम प्राप्त हों॥ ४॥

भावार्थ— हे सबके राजाधिराज प्रभो ! तेरा धाम सुवर्ण जैसा चमकनेवाला आकाशमें है। वह त् इस जगत्का सत्यनियमोंका पालन करनेवाला एकमात्र राजा है। वह त् हमें सब बन्धनोंसे छुढा ॥ १ ॥

इम सबको हरएक बन्धनसे मुक्त कर । मुक्तिकी इच्छासे हम आपके गुणगान करते हैं ॥ २ ॥

हे श्रेष्ठ देव ! हमारे उत्तम, मध्यम और अधम पाश खोळ दो । तेरे व्रतमें रहते हुए हम सब निष्पाप होकर बन्धनसे मुक्त होनेके छिये योग्य हों ॥ ३ ॥

इमारे सब पाश मुक्त कर, इमसे पाप दूर कर, जिससे इम पुण्यछोकको प्राप्त हों ॥ ४ ॥

### मुक्ति

#### तीन पाशोंसे मुक्ति

मनुष्यको मुक्ति चाहिये। परंतु वह मुक्ति बंधनकी निवृत्ति होनेके विना नहीं हो सकती। उत्तम, मध्यम और अधम वृत्तिके तीन बंधन मनुष्यको बंधनमें डालते हैं। सात्विक, राजस और तामस वृत्तिके यं बंधन हैं जो मनुष्यको पराधिन कर रहे हैं। तमोवृत्तिके बंधनकी अपेक्षा सात्त्विक बंधन बहुत अच्छा है इसमें संदेह नहीं, परंतु वह बंधन ही है। लोहेके शृंखलाका बंधन जैसा बंधन है उसी प्रकार सोनेकी शृंखला भी तो बंधन ही हैं। इसी प्रकार हीन मनोवृत्तियोंके बंधनकी अपेक्षा श्रेष्ठ मनोवृत्तियोंका बंधन बंशक अच्छा है, परंतु चित्तवृत्तियोंका निरोध करनेकी अपेक्षासे वह भी बंधन ही है। इसलिये इस सूक्तमें कहा है कि उत्तम, मध्यम औ अधम अर्थात् सब वृत्तियोंके पाश हमसे दूर कर।

#### पापसे बचो

बंधन दूर होनेके लिये मनुष्यको (अन्-आगस्)
निष्पाप होना चाहिये। पाप वृत्तिके दूर होनेके विना बंधनका
क्षय होना संभव नहीं है। (दुरितं) जो पाप अन्तःकरणमें
हो वह दूर होना चाहिये परमेश्वर भी तभी द्या करके
बंधनसे मुक्त कर सकता है। अतः मुक्ति चाहनेवाले मनुष्यको
चाहिये कि वह पापसे बचनेका यस्न करे।

इसके लिये ईश्वरकी भक्ति यह एकमात्र मुक्तिका श्रेष्ठ साधन है। "दिति " नाम बंधनका है, उससे मुक्त होनेका नाम ' अ-दितिकी प्राप्ति ' होना है। मुक्तिकी प्राप्ति ही यह है।

परमेश्वर (धृत-ञ्ञतः) हमारे व्रतोंका निरीक्षक है। वह अपने नियमानुकूछ रहता है और जो उसके नियमोंके अनुकूछ चछता है, उसीपर वह दया करता है और सीधे मार्गपर चछता है। जिससे निर्विष्न रीतिसे मनुष्य मुक्तिको प्राप्त होता है।

#### वत धारण

वत धारण करनेके विना मुक्ति नहीं हो सकती, यह एक उपदेश इस सूक्तसे मिलता है, क्यों कि (धृतव्रत) वत धारण करनेवाला ही यहां वंधनमुक्त करनेका अधिकारी हैं ऐसा कहा है। व्रतधारण और व्रतपालनसे मनोबल और आत्मिक बल बढता है। जो लोग व्रत पालनेमें शिथिल रहते हैं वे उन्नतिको कदापि प्राप्त नहीं कर सकते। सत्य बोलना, सत्यक अनुसार आचरण करना, व्रह्मचर्य पालन करना, पविन्त्रता धारण करना, इत्यादि अनेक व्रत हैं। इन सबकी यहाँ गिनती नहीं की जासकती। एकबार स्वीकार किए गए व्रतके पालनमें शिथिल न हों। इस प्रकार व्रतका पालन करता हुआ मनुष्य कमशः उन्नत हो सकता है।

### राजाका कर्तस्य

[ (8) (8)]

(ऋषः- भृगुः । देवता- जातवेदाः अग्निः, २-३ इन्द्रः ।)

<u>अनाधृष्यो जातवेंदा अमत्यों विराडंग्रे क्षत्रभृदीदिहीह ।</u>

विश्वा अमीवाः प्रमुञ्चन्मानुंषीभिः शिवाभिर्द्य परिं पाहि नो गर्यम् ॥ १।

अर्थ— हे (अप्ने) बप्ने ! त् (जात-वेदाः अनाधृष्यः) ज्ञानसे परिपूर्ण और अर्जिक्य (अमर्त्यः विराह) अमर, विशेष प्रकारका सम्राट् (क्षत्र-भृत् इह दीदिहि) क्षत्रियोंका भरण पोषण करनेवाला होकर यहां प्रकाशित हो। और (विश्वाः अमीवाः प्रमुश्चन्) सब रोगोंको दूर करता हुआ (मानुषीभिः शिवाभिः) मनुष्यसंबंधी कल्याणोंके साथ (अद्य नः गयं परि पाहि) आज हमारे घरकी रक्षा कर ॥ १॥

भावार्थ— त् ज्ञानी, अजेय, दीर्घायु, क्षात्रबळका पोषणकर्ता, विशेष श्रेष्ठ राजा होकर यहां प्रकाशित हो । अपने राज्यके सब रोग दूर कर और मनुष्योंके कल्याण करनेवाली बातें करके हमारे घरोंकी उत्तम रक्षा कर ॥ १ ॥ इन्द्रं सुत्रमाभि वाममोजोऽजायथा तृषभ चर्षणीनाम् । अपानुदो जनमभित्रायन्तं पुरुं देवेभ्यो अक्रणोरु लोकम् मृगो न भीमः कुंचरो गिरिष्ठाः परावत् आ जंगम्यात्परंस्याः । सृकं संशायं पविभिन्द्र तिग्मं वि सत्र्त्रंनताद्धि वि मृथो नुदस्व ॥ ३ ॥

अर्थ— हे (इन्द्र ) इन्द्र ! (चर्षणीनां वृषभ) मनुष्योंमें श्रेष्ठ ! त् (वामं क्षत्रं ओजः अभि जायथाः) उत्तम क्षात्रबलके लिये प्रसिद्ध हुआ है। त् (अमित्रायन्तं जनं अप नुद्र) शत्रुता करनेवाले मनुष्यको दूर कर। और (देवेभ्यः उरुं लोकं उ अकृणोः) दिव्य जनोंके लिये विस्तृत स्थान कर॥ २॥

(गिरिस्थाः भीमः मृगः न) पर्वतपर रहनेवाले भयंकर सिंह, ब्याब्र आदि पश्चिक समान त् शत्रुके उपर (परस्याः परावतः आ जगम्यात्) दूरसे दूरके स्थानसे भी हमला करता है। हे (इन्द्र) इन्द्र ! त् अपने (सृकं पविं संशाय) बाण और वज्रको तीक्ष्ण करके (शत्रून् विताढि) शत्रुकोंको मार और (मृधः वि नुदस्व) हिंसक लोगोंको दूर कर ॥३॥

भावार्थ— मनुष्योंमें श्रेष्ठ बन, उत्तम क्षात्रबलकी वृद्धि कर। शत्रुता करनेवालोंको दूर कर, और जो श्रेष्ठ लोग हों उनके लिये विस्तृत कार्यक्षेत्र बना॥२॥

जिस प्रकार पहाडोंपर रहनेवाला न्याघ्र अपने शत्रुपर हमला करता है, उस प्रकार तू अपने दूरके शत्रुपर भी चढाई कर । अपने शस्त्र तीक्ष्ण कर, शत्रुको मार दे और हिंसकोंको दूर भगा दे ॥ ३ ॥

### राजाका कर्तव्य

#### राजा क्या कार्य करे ?

इस सूक्तमें अग्नि और इन्द्रके मिषसे राजाका कार्य बताया है। राजा अपने राष्ट्रमें क्या कार्य करे, सो देखिये—

१ जातवेदाः — ज्ञान प्राप्त करे और अपने राष्ट्रमें ज्ञानका प्रसार करे।

२ अनाधृष्यः — राजा ऐसा सामर्थ्यवान् बने कि वह शत्रुका कैसा भी हमला हो पराजित न होवे।

रे वि-राट्- विशेष प्रकारका श्रेष्ठ राजा बने।

४ क्षत्रभृत्— क्षत्रियोंका और क्षात्रगुणोंका भरणपोषण और संवर्धन करे।

५ अमर्त्यः अग्निः इह दीदिहि— श्रमर श्रमिके समान इस राष्ट्रमें प्रकाशित होता रहे।

६ विश्वाः अमीवाः प्रमुञ्जन्— अपने राष्ट्रसे सब रोग दूर करे, राष्ट्रके सब लोग नीरोग हों, ऐसा प्रबंध करे।

 ण मानुषीिभः शिवाभिः— उत्तमं कल्याणपूर्णं मनु-ष्योंसे यक्त होवे।

८ गयं परिपाहि - राष्ट्रके हरएक घरकी रक्षा करे ।

९ चर्षणीनां वृषभः - राजा मनुष्योंमें श्रेष्ठ बने।

१० वामं क्षत्रं ओजः — उत्तम क्षात्रबल्से युक्त राजा होते।

११ अमित्रायन्तं जनं अपनुद् - शत्रुता करनेवाले मनुष्यको अपने देशसे दूर करे।

१२ देवेभ्य उरुं लोकं अरुणोः— सन्जनोंके लिये विस्तृत स्थान बनावे।

१३ परस्याः परावतः आजगम्यात्— दूर दूरसे भी शत्रुके ऊपर प्रचण्ड इमला करे।

१४ सुकं पिवं संशाय — अपने शस्त्रास्त्र उत्तम प्रकार तीक्ष्ण करके तैयार रखे।

१५ रात्रुन् विताढि - शत्रुओंको विशेष ताडन करे।

१६ मृधः चिनुदस्य— हिंसक जनोंको अपने राष्ट्रसे दूर करे। राष्ट्रसे बाहर निकाल देवे।

इस प्रकार इस स्क्तसे बोध प्राप्त होता है। इस स्क्तसे जैसे राजाके कर्तव्य कहे हैं, उसी प्रकार दरएक मनुष्यको भी आत्मरक्षाका उपदेश इसी स्क्तसे मिल सकता है।

१५ ( अथर्व, सु. भा. कां. ७ )

(808)

### राजाका कर्तव्य

[64(90)]

(ऋषि:- अथर्वा (स्वस्त्ययनकामः)। देवता- ताक्ष्यैः।)

त्यम् षु वाजिनं देवज्तं सहीवानं तरुतारं रथानाम् । अरिष्टनेमि एतनाजिमाशुं स्वस्तये ताक्षीमहा हुवेम

11. 8 11

अर्थ— (त्यं वाजिनं ) उस बलवान् , (देवजूतं सहोवानं ) दिन्य पुरुषों द्वारा सेवित शक्तिमान् (रथानां तरुतारं ) रथोंको शीव्रगतिसे चलानेवाले, (अरिष्ट-नेमि ) सुदृढ हथियारवाले (पृतना-जिं ) शत्रुसेनाका पराजय करनेवाले, (आशुं तार्क्ष्ये ) शीव्रकारी महारथीको (स्वस्तये आहुवेम ) कल्याणके लिये यहां हम बुलाते हैं ॥ १ ॥

इस सुक्तमें भी तार्झ्य अर्थात् गरुडके मिषसे राजाके कर्तव्य बताये हैं-

१ वाजिनं -- राजा बलवान्, अन्नवाला, धनधान्यका संग्रह करनेवाला हो।

२ देवजूतं — देवों अर्थात् दिन्यजनोंके द्वारा सेवित अर्थात् जिसके पास, जिसके ओहदेदार, ज्ञानी और सूज्ञ दिन्य छोग होते हैं।

३ सहोवानं — राजा बलवान् हो।

अ रथानां तरुतारं — रथोंको शीव्रगतिसे चलानेवाला राजा हो । अर्थात् राजाके पास शीव्रगामी रथ हों ।

५ अ-रिष्ट-नेमिः - जिसके दिधयार टूटे हुए न हों। अटूट शस्त्रास्त्रोंवाला राजा हो। अथवा (अरिष्ट-नेमि) अरिष्ट अर्थात् संकटोंको दवानेवाला राजा हो।

६ पृतनाजिः - शत्रुसेनाको जीतनेवाला राजा हो।

७ आशुं — शीव्रकारी राजा हो, हाथमें लिया हुआ कार्य शीव्रतासे करनेवाला राजा हो।

८ तार्ह्यः— 'तार्ह्य' का अर्थ 'रथ 'है। रथ जिसके पास होते हैं उसका यह नाम है। राजा उत्तम रथी हो।

९ स्वस्तये -- प्रजाजनोंका कल्याण करनेके लिये राजा प्रयत्न करे ।

ये शब्द भी हरएक मनुष्यको साधारण आत्मरक्षाका उपदेश दे रहे हैं, उसको प्रहण करके मनुष्य उन्नत हों।



### राजाका कर्तस्य

[ ८६ ( ९१ ) ]

(ऋषः- अथर्वा (स्वस्त्ययनकामः )। देवता- इन्द्रः ।)

त्रातार्मिन्द्रं मिनद्रं हर्वेहवे सुहवं शूर्मिन्द्रंम् । हुवे तु शुक्रं पुंरुहृतमिन्द्रं स्वुस्ति न इन्द्रों मुघवांक्कुणोतु

11 8 11

अर्थ— मैं (त्रातारं इन्द्रं) रक्षक प्रमुको (अवितारं इन्द्रं) संरक्षक इन्द्रको, (ह्वेह्वे सुह्वं शूरं इन्द्रं) प्रत्येक कार्यमें, बुढाने योग्य उत्तम प्रकार बुढाने योग्य, शूर प्रमुको और (पुरुह्तं शक्तं इन्द्रं हुवे) बहुतों द्वारा प्रार्थित शिक्तमान् प्रमुको बुढाता हूं। वह (मघवान् इन्द्रः न स्वस्ति कृणोतु) ऐश्वर्यवान् प्रमु हमारा कृष्याण करे ॥ १ ॥

यह मंत्र परमेश्वरका वर्णन करता हुआ भी राजाके कर्तस्योंका उपदेश करता है— १ त्राता, अविता— राजा प्रजाकी उत्तम रक्षा करे। २ शूरः— राजा शूर हो, उरनेवाला न होवे। ३ शक्तः— राजा शक्तिमान् हो, अशक्त न हो। ४ मध्वान्— राजा अपने पास धनसंग्रह करे, राजा कभी धनहीन न बने। ५ स्वस्ति कृणोतु— राजा प्रजाका कल्याण करे। इस प्रकार राजप्रकरणमें इस मंत्रसे बोध प्राप्त होता है।



### ह्यापक देव

[ ८७ ( ९२ ) ]

(ऋषि:- अथर्वा । देवता- रुद्रः । )

यो अग्नौ रुद्रो यो अप्स्वं १ न्तर्य ओषंधीर्वीरुधं आविवेशं। य इमा विश्वा अर्वनानि चाक्छ्ये तस्मै रुद्राय नमी अस्त्वप्रये

11 8 11

अर्थ— (यः रुद्रः अग्नौ) जो वाणीका प्रवर्तक देव अग्निमें (यः अप्सु अन्तः) जो जलेंके अन्दर (यः अष्यिः वीरुधः आविवेश) जो औषधी और वनस्पतियों में प्रविष्ट हुआ है, (यः इमा विश्वा भुवनानि चाक्लेष) जो इन सब भुवनोंको सामर्थ्ययुक्त बनाता है, (तस्मै अग्नये रुद्राय नमः अस्तु) उस अग्निसमान तेजस्वी, वाणीके प्रवर्तक देवको नमस्कार है ॥ १ ॥

(रुद्ध = रुत् + र) रुत् अर्थात् वाणी किंवा शब्द इसका जो प्रवर्तक आत्मा है, वह सब स्थिर चर पदार्थींमें व्यास है, वह जल, अग्नि, औषधि, वनस्पति, सब भुवन आदिमें है, वही सबका रचयिता है। उस तेजस्वी आत्मदेवको मेरा नमस्कार है।

### सर्विक

[66 (93)]

(ऋषः - गरुतमान् । देवता - तक्षकः ।)

अवेद्यरिंग्स्यिति असि । विषे विषमंपृक्या विषमिदा अपृक्याः ।

अहिमेवाभ्यपेहि तं जहि

11 9 11

अर्थ— तू (अरिः वै असि ) निश्चयसे शतु है। (अरिः असि ) शतु ही है (अतः अप इहि ) यहांसे दूर चढा जा। (विषे विषं अपृक्थाः) विषमें विष मिळा दिया है। (विषं इत् वै अपृक्थाः) निःसंदेह विष मिळा दिया है। बतः (अहिं एव अभि अप इहि ) सांपके पास ही जा और (तं जिहि ) उसको मार ॥ १॥

सर्पविष मनुष्यादि प्राणियोंका शत्रु है, अतः उसको मनुष्योंसे दूर रखना चाहिये। विषका उपचार विषसे ही होता है। सांप यदि काट ले तो यदि वह मनुष्य भी उसी सांपको काट ले, तो वह मनुष्य बच जाता है, परंतु मनुष्यमें इतना भैये चाहिये। इससे विषके साथ विष मिल जाता है अर्थात् सांपके विषके साथ मनुष्यके शरीरमें आया विष मिल जाता है भीर वह मनुष्य बच जाता है। इस विषयमें अधिक खोज करना चाहिये और निश्चय करना चाहिये, यह बात कहांतक सत्य है।

### कृष्टि जस

[ 68 ( 68 ) ]

(ऋषिः- सिन्धुद्वीपः । देवता- अग्निः ।)

अयो दिन्या अंचायिषं रसेन समपृक्ष्मिह ।

पर्यम्बानम् आगंमं तं मा सं संज वर्जसा

सं मांमे वर्चसा सज सं प्रजया समायंषा ।

विद्युमें अस्य देवा इन्द्रों विद्यात्सह ऋषिभिः

इदमापः प्र वहतावृद्यं च मलं च यत् ।

पर्चो प्रद्रोहानृतं यर्च शेषे अभीरुणम्

एधो प्रस्पे धिषीय स्ति समें धिषीय । तेजों प्रसि तेजो मिये घेहि ॥ ४॥

अर्थ — (दिव्याः आपः सं अचायिषं ) दिव्य जलका मैं संचय करता हूं और (रसेन सं अपृक्ष्मिहि ) रसके साथ मिलाता हूं । हे (अप्ने ) अप्ने ! (पयस्वान् आगमं ) मैं दूध लेकर तेरे पास आया हूं । (तं मा वर्चसा सं सृज ) उस मुझको तेजके साथ युक्त कर ॥ १ ॥

है (अग्ने) अग्ने! (मा वर्चसा प्रजया आयुषा सं सृज) मुझे तेज, आयु और संतितसे युक्त कर। (देवाः अस्य मे विद्युः) देव यह मेरा हेतु जाने। तथा (ऋषिभिः सह इन्द्रः विद्यात्) ऋषियों के साथ इन्द्र मुझे जाने॥२॥

हे (आपः) जलो ! (इदं अवद्यं मलं च यत्) यह जो कुछ मुझमें पाप और मल है (प्रवहत) बहा डालो। (यत् च आभेदुद्रोह) जो कुछ मैंने द्रोह किया था, (यत् च अनृतं) जो असत्य कहा हो, (यत् च अभी रुणं रोपे) और जो न डरते हुए शाप दिया हो, उसका सब दोष दूर करो॥ ३॥

( एधः असि एधिषीय ) तू बडा है, मैं भी बडा होऊं। ( समित् आसि समेधिषीय ) तू प्रकाशमान है मैं

भी प्रकाशित होऊं। (तेजः असि, तेजः मयि घेहि) तू तेजस्वी है मुझमें भी तेज स्थापित कर ॥ ४॥

भावार्थ- आकाशसे आनेवाला वृष्टिजल में संप्रदित करता हूं, उसमें औषघिरस मिलाता हूं। इसके प्रयोगसे में तेजस्वी बनुंगा। इस प्रयोगमें में तपा हुआ दूध पीता हूं॥ १॥

इससे मुझे तेजस्विता, दीर्घ आयु और उत्तम संतान होगी। यह देवों और ऋषियोंका बताया मार्ग है ॥ २ ॥ उक्त प्रयोगसे शरीरके मल दूर होंगे और मनकी पापवासना भी दूर होगी। शाप देना आदि भाव भी हटेंगे और मनुष्य निर्दोष और शुद्ध बनेगा॥ ३॥

जो लोग वढे हैं, जो तेजस्वी हैं और जो वीर हैं उनको देखकर इतर लोग भी बढे तेजस्वी और ग्रूर बनें ॥ ४ ॥

#### वृष्टि जल

दीर्घाय बननेका उपाय

इस स्क्रमें दीर्घायु, तेजस्वी और सुप्रजावान् होनेका उपाय बताया है। उक्त लाभ प्राप्त करनेके लिये निर्दोष बनना चाहिये। मनुष्यमें शरीरके कुछ दोष होते हैं और मन बुद्धिके भी कुछ दोष होते हैं। ये दोष इस प्रकार इस स्क्रमें वर्णन किये हैं— [१] अभिदुद्रोह, [२] अनृतं,

[३] अभीरुणं शेषे।

[8] अवद्यं मलं प्रवहत। (मं॰ ३)

"[१] दूसरेका घात करना, कपट प्रयोग करना, [२] असत्य भाषण करना, [३] निडरतासे गालियां देना, [४] इत्यादि जो मनके दीन भाव हैं और जो शारीरिक दोष हैं।"

इनको दूर करना चाहिय। इनमें कुछ दोष मनके हैं, कुछ वाणीके हैं, कुछ शरीरके हैं और कुछ अन्य प्रकारके हैं। ये सब दूर होने चाहिये तब मनुष्यको दीर्घ आयु, तेजस्विता धीर उत्तम संतति पाप्त होगी।

दूसरेसे द्रोह करना और गालियां देना आदि जो क्रोधके दोष हैं वे बहुत खराब हैं, क्रोधके कारण मनुष्यके ख्नसे जीवनसत्त्वका नाश होता है, और जीवनसत्त्वके नष्ट होनेसे मनुष्यकी भायु घटती है, वीर्य दूषित होनेसे संतति कमजोर होती है और अनेक प्रकारकी हानि होती है। अतः ये दोष दूर होने चाहिय।

मनुष्यका यकृत बिगडनेसे मनुष्य क्रोधी, द्रोही, अविचारी, असत्यभाषणी आदि होता है, इसी कारण अन्य दोष भी होते हैं। शरीरमें नसनाडीमें मलसंचय बढनेसे शारीरिक रोग होते हैं, भीर इस प्रकार मन्ष्यके दुःख बढते जाते हैं। शरीर भीर मन निर्दोष होनेसे ही इसकी निवृत्ति हो सकती है। इसके लिये दिन्यजलका सेवन करना एक महत्त्वपूर्ण उपाय है।

#### दिव्यज्ञल सेवन

दिन्य जल वह है कि जो मेवोंसे वृष्टिसे प्राप्त होता है; यहां शुंडा यंत्रद्वारा भाषका बना जल भी वैसा ही काम दे सकता है। वृष्टिका जल घरमें शुद्ध पात्रोंमें संप्रदीत करना चाहिये । इस प्रकार संग्रह किया हुआ और बंद पात्रमें रखा हुआ जल एक वर्षतक उत्तम प्रकार रहता है और बिगडता नहीं । यही जल पीनेसे शरीर शुद्ध होता है । उपवास करके / और शुद्ध होता है और तेजस्वी, वर्चस्वी, ब्रोजस्वी और यदि यह ही विपुरु प्रमाणमें पिया जाये, तथा बस्ति आदिके "सुपुत्रवाला होता है।

छिये यही वर्ता जाये तो शरीरकी आन्तरिक शुद्धता उत्तम रीतिसे होती है। यकत् भी शुद्ध होता है, आताँके दोष दूर होते हैं और अन्यान्य मळ इट जाते हैं। प्राय; इस प्रयोगसे सब रोग दूर हो जाते हैं और मनुष्य तेजस्वी, सुदृढ और वीर्यवान् हो जाता है।

यहां पाटक 'दिव्य जल ' से उत्तम जल इतना ही भाव न छें। युरुोकसे आया हुआ जरु ऐसा अर्थ समझें, उत्तरसे युरोककी ओरसे आया जल वृष्टिजल दी दोता है और वही यहां अपेक्षित है। इस जलमें और (रसेन अपृणक्षि) विविध भौषधियोंके रस मिलाये जायेंगे तो छाभ विशेष होगा, इसमें कोई संदेइ नहीं है। जो दोषांको धोती हैं उनको दी ओषधी कहते हैं, अतः औषधियोंके रस योग्य प्रमाणमें इसमें मिछानेसे बहुत छाभ होना संभव है। कीनसे भौषिघयोंके रस मिलाने हैं, यह विचार दोषों और रोगोंके अनुसंधानसे निश्चय करना चाहिए। रोगी मनुष्य जिस जिस दोषसे पीडित दोगा, उसके निवारणके क्रिये उपयोगी औषधियोंके रस उस जलमें मिलाने होंगे। वह विचार साधारण मनुष्य नहीं कर सकता है। उत्तम वैद्य ही इस विषयका विचार करके निश्चय कर सकता है। अतः इस विवरणके संबंधमें इतना कथन पर्याप्त है।

यह वृष्टिजल शरीरका मल दूर करता है, मनके भाव शरीरशुद्धिसे ही पवित्र होते हैं, इस प्रकार वह मनुष्य पवित्र

### दुष्टका निकारण

[90 (94)]

( ऋषिः- अद्गिराः । देवता- मन्त्रोक्ताः ।

अपि वृश्व पुराण्वद्वतंरिव गुष्टितम् । ओजो दास्यस्यं दम्भय

11 8 11

अर्थ- ( व्रततेः पुराणवत् गुष्पितं इव ) हताओंकी पुरानी सूखी हकडियोंके समान ( दासस्य ओजः अपिवृश्च दम्भय ) हिंसकके बढ़को काटो और दबाओ ॥ १ ॥

भावार्थ- हे ईश्वर ! दुष्ट और उपद्रव देनेवाले मनुष्यका बल घटा दो ॥ १ ॥

व्यं तदंस्य संभृतं वस्विन्द्रेण वि भंजामहै। ् म्<u>ला</u>पर्यामि भ्रजः <u>शि</u>भ्रं वर्रणस्य <u>व</u>तेने ते यथा शेषों अपायांते खीषु चासदनावयाः । अवस्थस्यं क्रदीवंतः शाङ्कुरस्यं नितोदिनंः यदातंतमव तत्तंनु यदुत्तंतं नि तत्तंनु

11 7 11

11 3 11

अर्थ— (वयं अस्य तत् संभृतं वसु ) इम इसके उस एकत्रित धनको (इन्द्रेण विभजामहै ) प्रभुके साथ बांट देते हैं। तथा (वरुणस्य व्रतेन) वरुण देवके व्रतके साथ (ते भ्रजः शिभ्रं म्लापयामि ) तेरे तेजके घमंडको मिटा देते हैं ॥ २ ॥

(अवस्थस्य क्रदीवतः ) नीच, गाली देनेवाले, ( शांकुरस्य नितादिनः ) कंटक जैसे व्यवहार करनेवाले और पीडा देनेवाले दुष्ट मनुष्यका ( यत् आततं ) जो फैला हुआ दुष्कृत्य है, ( तत् अव तनु ) वह मिट जावे, ( यत् उत्ततं तत् नितनु ) जो ऊपर उठा हुआ हो वह नीचा हो जावे । ( यथा होपः स्त्रीषु अपायाते ) जिस रीतिसे इनका दुष्कर्म क्वियोंके विषयमें न होवे उस प्रकार उनतक ये दुष्ट (अनावयाः असत् ) न पहुँचनेवाले हों ॥ ३॥

भावार्थ- दुष्ट मनुष्यका धन लेकर ईश्वरके शुभ कर्ममें लगा दो ॥ २ ॥ पीडा देनेवाले दुष्ट मनुष्य स्त्रियोंको कभी कष्ट न दें ऐसा प्रबंध करो ॥ ३ ॥

यह सूक्त स्पष्ट है अतः इसका विशेष विवरण करनेकी आवश्यकता नहीं । दुष्टोंके आक्रमणसे ख्रियोंका बचाव करना बाहिये। स्त्रियोंके पास भी कोई दुष्ट मनुष्य न पहुंच सके।

### राजाका कर्तस्य

[ ९१ (९६ ) ] (ऋषः- अथर्वा । देवता- चन्द्रमाः (इन्द्रः ?)।)

इन्द्रे: सुत्रामा स्ववा अवाभिः सुमृडीको भवत विश्ववदाः । बार्षतां द्वेषो अभयं नः कृणोतु सुवीयस्य पतंपः स्याम

11 3 11

अर्थ- ( सुत्रामा स्ववान् ) उत्तम रक्षक आत्मविश्वाससे युक्तं ( विश्ववेदाः इन्द्रः अवोभिः सुमृडीकः भवतु ) सब धनोंसे युक्त प्रभु अपनी रक्षाओंसे उत्तम सुखकारी होवे। (द्वेषः बाधतां ) शत्रुओंका प्रतिबंध करें (तः अभयं रुणोतु ) हमारे लिये निर्भयता करे । ( सुवीर्यस्य पतयः स्याम ) इम उत्तम धनके स्वामी बनें ॥ १॥

भावार्थ- राजा उत्तम रक्षक, अपने सामर्थ्य पर विश्वास रखनेवाला, धनवान् , प्रजाकी रक्षा करके उनको सुख देने वाला होवे। शत्रुओंको दूर करे और उनको रोक रखे। प्रजाको अभय देवे और प्रजाको धनसंपन्न करे ॥ १ ॥

यहां इन्द्रके वर्णनके मिषसे राजाके गुण वर्णन किये हैं। इसी प्रकार आगेका सुक्त भी इसी विषयका है—

### राजाका कर्तहथ

[99(90)]

(ऋषः- अथर्वा। देवता- चन्द्रमाः (इन्द्रः ?)।)

स सुत्रामा स्व<u>वाँ</u> इन्द्रों अस्मदाराच्चिद् देवेः सनुतर्धेयोतु । तस्य व्यं सुमतौ यज्ञियसापि भद्रे सौमनसे स्याम

11 8 11

अर्थ — (सः सु-त्रामा स्ववान् इन्द्रः) वह उत्तम रक्षक कात्मशक्तिका विश्वासी प्रभु (द्वेषः) शत्रुत्रोंको (अस्मत् आरात् चित् सनुतः युयोत) हमारे पाससे निश्चयपूर्वक दूर करे। (वयं तस्य यिव्वयस्य सुमतौ स्याम) हम उस पूजनीयकी सुमितमें रहें। (अपि सौमनसे स्याम) और उसके उत्तम मनोभावमें रहें। १॥

भावार्थ— वह उत्तम रक्षक आत्मबलसे युक्त राजा शत्रुओंको प्रजाजनोंसे दूर करे। प्रजा भी उस पूजनीय राजाके विषयमें उत्तम बुद्धि धारण करे और वह भी उनके विषयमें ग्रुभमित धारण करें n १॥

राजा प्रजाकी रक्षा करे, प्रजा भी राजनिष्ट रहे और दोनों एक दूसरेके विषयसे सुबुद्धि धारण करें। यह सूक्त भी प्रभुका वर्णन करते हुए राजाके गुण बता रहा है।

### राजाका कर्तहय

[93(96)]

( ऋषि:- भृग्विङ्गराः । देवता- इन्दः । )

इन्द्रेण मन्युनां व्यम्भि प्नाम पृतन्यतः । ज्ञन्तौ वृत्राण्यंप्रति

11 8 11

अर्थ— (मन्युना इन्द्रेण वयं ) उत्साहयुक्त इन्द्रके साथ रहकर इम सब ( वृत्राणि अप्रति धनन्तः ) शत्रुकों को उत्तम रीतिसे मारते हुए ( पृतन्यतः अभि-स्याम ) सेना छेकर चढाई करनेवाछोंको जीतें ॥ १ ॥

इस स्क्रमें इन्द्रके वर्णनके मिषसे राजाका वर्णन पूर्ववत् ही है। उत्साही वीर राजाके आधिपत्यमें रहनेवाछे प्रजाजन (वृष्प ) आवरक शत्रुका नाश करनेमें समर्थ होते हैं और सैन्यके साथ चढाई करनेवाछे वैरीका भी पराजय करनेमें समर्थ होते हैं।

### स्वावलम्बी प्रजा

[९४ (९९)] (ऋषः- अथर्वा। देवता- सोमः।)

धुवं धुवेण ह्विषाव सोमं नयामसि । यथा न इन्द्रः केवेलीविंगः संमनसस्करंत

11 8 11

अर्थ— (ध्रुवेण हिवषा) स्थिर हिवसे (ध्रुवं सोमं अव नायमसि) स्थिर सोमको प्राप्त करते हैं। (यथा इन्द्रः) जिससे इन्द्र (नः विदाः केवलीः संमनसः करत्) हमारी प्रजाओंको दूसरेके उपर अवलंबन न करनेवाली और उत्तम मनवाली करे॥ १॥

स्थिर कर प्रदान करनेसे राजा स्थिर रहता है और वह अपनी प्रजाको (केवली:) स्वतंत्र, स्वावलंबनी अर्थात् दूसरे पर अवलंबन करनेवाली और (सं-मनसः) उत्तम मनवाली करता है। केवल अपनी ही शक्तिसे रहनेवाली, दूसरेकी पर अवलंबन न करनेवाली और (सं-मनसः) उत्तम मनवाली करता है। वह शब्द प्रजाकी श्रेष्टतम उन्नतिका सूचक शक्ति सहायता न लेनेवाली जो प्रजा होती है उसका वेदमें 'केवली प्रजा 'है। यह शब्द प्रजाकी श्रेष्टतम उन्नतिका सूचक शक्ति प्रजा केवल अपनी शक्तिसे ही रहती है और किसी प्रकार दूसरेपर निर्भर नहीं होती उस राष्ट्रको पूर्ण मानना है। जिस राष्ट्रकी प्रजा केवल अपनी शक्तिसे ही रहती है और किसी प्रकार दूसरेपर निर्भर नहीं होती उस राष्ट्रको पूर्ण मानना है।

## हृदयके दो गीध

[ 94 ( 900 ) ]

(ऋषि:- कपिञ्जलः । देवता- गृधौ ।)

उदंश्य द्यावो विथुरौ गृष्टी द्यामिव पेततुः ।

उच्छोचनप्रशोचनावृह्योच्छोचेनौ हृदः ॥ १॥

अहमेनावुदंतिष्ठिष् गावौ श्रान्तुसदाविव ।

कुर्कुराविव क्जंन्तावुदवेन्ती वृकाविव ॥ २॥

आतोदिनौ नितोदिनावथो संतोदिनावुत ।

अपि नह्याम्यस्य मेट्रं य ह्तः स्त्री पुमां क्यामारं ॥ ३॥

अर्थ— ( अस्य विथुरी गृधी ) इसकी व्यथा बढानेवाले दो गीध ( इयावी गृधी इव ) स्यामरंगवाले गीधोंके समान (द्यां उत् पेततुः ) क्षाकाशमें उडते हैं। ये ( उच्छोचनप्रशोचनी ) शोक बढानेवाले और मुखानेवाले हैं। ये (अस्य हदः उच्छोचनी ) इसके हदयको मुखानेवाले हैं॥ १॥

(श्रान्तसदौ गावौ इव) थके हुए गौं या बैठोंके समान (कूजन्ती कुर्कुरी इव) चिल्लानेवाले कुर्त्तोंके समान, (उत्-अवन्ती वृक्ती इव) इमला करनेवाले भेडियोंके समान (अहं एनी उत् अति ष्ठिएं) में इन दोनोंको लांचता हूं ॥ २॥

(आतोदिनौ नितोदिनौ) पीडा देनेवाले और व्यथा करनेवाले (अथो उत संतोदिनौ) और दुःख देनेवाले उन दोनोंको (अपि मह्यामि) में बांध देता हूं। (यः पुमान्) जो पुरुष या (स्त्री) खी (इतः मेढूं जभार) यहां से प्रजननसामध्ये धारण करते हैं, उनका भी संयमन करता हूं॥ ३॥

भावार्थ — काम और लोभ ये दो गीधके समान दो भाव मनुष्यमें रहते हैं। ये पीडा बढानेवाले हैं। ये दोनों शोक बढानेवाले और मुखानेवाले हैं। ये हृदयको भी सखाते हैं॥ १॥

बैडों, कुत्तों या भेडियोंके समान मैं इन दोनों भावोंको छांघकर परे जाता हूं अर्थात् इनको काबूमें रखता हूं ॥ २॥ खी या पुरुष इनके इंदियोंका इसमें संबंध है अतः इन पीडा देनेवाले दोनों भावोंको मैं बंधनमें रखता हूं ॥ ३॥

स्तीपुरुषविषयक काम और लोभ ये मनुष्यके अन्तःकरणको सुखानेवाले, पीडा और कष्ट देनेवाले हैं। ये गीधके समान मनुष्यके अन्तःकरणपर इमला करते हैं। अतः इनको बंधनमें-प्रतिबंधमें-रखना चाहिये। अर्थात् इन वृत्तियोंका संयम करना चाहिये। संयम करनेसे ही मनुष्य सुखी होता है।



## दोनों मूबाशय

[ 98 ( 909)]

(ऋषः- कविञ्जलः । देवता- वयः ।)

असंदुन्गावः सदुनेऽपंप्तदस्ति वर्यः । आस्थाने पर्वता अस्थुः स्थासि वृक्कावितिष्ठिपम्

11 8 11

अर्थ— (गावः सदने असदन्) गौवें गोशालामें बैटती हैं, (वयः वसति अपतत्) पक्षी बोंसलेमें आते हैं, (पर्वताः आस्थाने अस्थुः) पर्वत अपने स्थानमें स्थिर हैं, उसी प्रकार (स्थाम्नि वृद्धौ अतिष्ठिपं) सुदढ स्थानपर दोनों मूत्राशयोंको स्थिर करता हूं ॥ १ ॥

शरीरमें दोनों श्रोर दो मूत्राशय हैं, वे सुदृढ स्थानपर हैं। उनको उत्तम अवस्थामें रखनेसे शरीरका स्वास्थ्य ठीक रहता है। ये ही दो अवयव शरीरका विष दूर करते हैं अतः इनको ठीक अवस्थामें रखना दरएक मनुष्यका कार्य है। इंद्रिय-संयमसे ही ये दोनों ठीक अवस्थामें रहते हैं और अपना कार्य करनेमें समर्थ होते हैं।



#### यहा

[90(१0२)]

(ऋषि:- अथर्वा | देवता- इन्द्राप्ती ।)

यद्द्य त्वां प्रयति युद्धे अिस्मिन्होतिश्चिकित्वन्नवृंणीम<u>ही</u>ह । अवनेयो ध्रुत्रमुता शंविष्ठ प्रविद्वान्यज्ञग्रुपं या<u>हि</u> सोर्मम् समिन्द्र नो मनेसा नेषु गोभिः सं सुरिभिईरिवन्त्सं स्वस्त्या । सं ब्रह्मणा देवहितं यदस्ति सं देवानी सुमृती युद्धियानाम्

11 8 11

11 7 11

अर्थ— हे (चिकित्वान् होतः) ज्ञानी हवनकर्ता ! (यत् अद्य इह) जो बाज यहां (अस्मिन् प्रयति यह्ने ) इस प्रयत्नपूर्वक करने योग्य यज्ञमें हम (त्वा अत्रृणीमहि ) तुझे स्वीकार करते हैं। हे (श्विष्ठ ) बिल्छ ! तू (भ्ववं अयः) स्थिरतासे बा (उत भ्ववं यहां प्राविद्वान्) बीर स्थिरयज्ञको जाननेवाळा तू (सोमं उप याहि ) सोमके पास जा ॥ १ ॥

है (हरिवन् इन्द्र) किरणयुक्त तेजस्वी प्रभो ! (नः मनसा गोभिः सं) हमें मनसे गौओंसे युक्त कर, (स्रिभिः सं) विद्वानोंसे युक्त कर, (स्वस्त्या सं) कल्याणसे युक्त कर और (नेप) हे चल। (यत् देवहित अस्ति) जो देवोंका हितकारी है उस (ब्रह्मणा सं) ज्ञानसे युक्त कर तथा (यिक्षयानां देवानां सुमतो सं) पूजनीय देवोंकी उत्तम मितिमें हमें हे चल ॥२॥

भावार्थ— हे ज्ञानी होता गण ! तुम्हारा वरण मैंने इस यज्ञमें किया है, यह यज्ञ उत्तम विधिपूर्वंक करो । स्थिर-चित्तसे रहो और शान्तिसे यज्ञ समाप्त करो ॥ १॥

कि हिंदेव हिसे गौवें दो, ज्ञानियोंकी संगति दो, हमारा सब प्रकार दित करो, जो दितकारी ज्ञान है वह मुझे दो, सब सजनोंका मन मेरे विषयमें उत्तम होवे ॥ २ ॥

१५ ( अथर्व. सु. भा. कां. ७ )

| यानार्वह उश्वतो देव देवांस्तान्प्रेरंय स्वे अग्ने समस्ये । जिश्ववांसीः पृष्वांसो मधून्यसमें धंत्त वसनो वस्नि सुगा वो देवाः सदेना अकर्म य अजिग्म सर्वने भा जुषाणाः । | ા ર ા |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| वहंमाना भरमाणाः स्वा वसंनि वसं घुम दिव्मा रोहतानं                                                                                                                   | 11811 |
| यज्ञं युज्ञं गंच्छ युज्ञपंतिं गच्छ । स्वां योनिं गच्छ स्वाहां                                                                                                       | 11411 |
| एष ते युज्ञो यज्ञपते सहस्रक्षक्तवाकः । सुवीर्यः स्वाहां                                                                                                             | ॥६॥   |
| वषंड्ढुते भ्यो वष्ड हुंते भ्यः । देवां गातु विदो गातुं विनवा गातु मित                                                                                               | 11011 |

अर्थ — हे (देव अग्ने) देव अग्ने! (यान् उरातः देवान्) जिन अभिलाषा करनेवाले देवोंको (आ अवहः) यहां ले आया था (तान् स्वे सधस्थे प्रेरय) उनको अपने संव स्थानमें प्रेरित कर। हे (वसवः) वसुदेतो! (जिल्लाक्षवांसः) अन्न खाते हुए और (मधूनि पिवांसः) मधुर रस पीते हुए हमारे लिये (वसूनि धत्त) धनोंको प्रदान करो॥ ३॥

हे (देवाः) देवो ! हम (वः सु-गा सदना अकर्म) तुम्हारे लिये उत्तम जाने योग्य घर बनाते हैं। (सवने मा जुषाणाः आजग्म) यज्ञमें मेरे दानको स्वीकार करते हुए भाप भाये, अब (स्वा वस्त्रनि वहमानाः वसुं भरमाणाः) भपने धनोंको धारण करते हुए भीर हमारे लिये धनका धारण करनेवाले तुम सब (धर्म दिवं अनु आरोहत) प्रकाशमान चुलोकके उत्तर चढो ॥ ४॥

हे (यज्ञ) यज्ञ ! तू (यज्ञं गच्छ) यज्ञस्थानके प्रति जा, (यज्ञपतिं गच्छ) यजमानको प्राप्त हो । (स्वां योर्नि गच्छ) अपने आश्रयस्थानको प्राप्त हो । (स्वा-हा) स्वकीय वस्तुका त्याग ही यज्ञ है ॥ ५॥

हे (यज्ञपते) यज्ञकर्ता यजमान ! (एषः ते यज्ञः) यह तेरा यज्ञ (सह-सूक्त-वाकः) उत्तम सूक्त वचनोंसे युक्त है । अतः (सुवीर्यः) यह वीर्यवान् है। (स्वा-हा) स्वकीय अर्थका त्याग ही यज्ञ है ॥ ६॥

( हुतेभ्यः वषर् ) इवन करनेवालोंके लिए अपित है और (अहुतेभ्यः वषर् ) इवन न करनेवालोंके लिये भी अपित है। हे (देवाः ) देवो ! आप लोग (गातुविदः ) मार्गोंको जाननेवाले हैं, (गातुं वित्त्वा गातुं इत् ) मार्गको जानकर मार्गसे ही जाओ ॥ ७ ॥

भावार्थ- अग्नि इस यज्ञमें सब देवोंको लाता और वापस पहुंचाता है। सब देव यदां आवें, अन्न खावें, सोमरस पीवें और हमें धन देवें ॥ ३ ॥

हे देवो ! यह यज्ञ मानो तुम्हारा घर ही है । इस सोमाभिषवमें आओ, साथ धन लेते आओ, वह धन हमें अर्पण करो और यज्ञसमाप्तिके बाद स्वर्गमें अपने स्थानमें जाओ ॥ ४ ॥

यज्ञ यज्ञस्थानमें और यजमानके पास ही होता है। स्वार्थका त्याग करना ही यज्ञ है॥ ५॥ सुक्त और मंत्रकथनपूर्वक जो यज्ञ होता है वही वीर्यवान् होता है। स्वार्थत्याग ही यज्ञ है॥ ६॥

समर्पण तो सबके छिये करना चाहिये। चाहे वे यज्ञ करनेवाले हों या न हों। मार्ग जाननेके पश्चात् उसी मार्गसे जाना उत्तम है ॥ ७ ॥

(११4)

मनंसस्पत इमं नों दिवि देवेषुं युज्ञम् । स्वाहां द्विवि स्वाहां पृथिव्यां स्वाहान्तरिक्षे स्वाहा वार्ते धां स्वाहां

अर्थ — हे (मनसः -पते) मनके स्वामी! (नः इमं यहां दिवि देवेषु) हमारे इस यज्ञको गुलोकमें देवेंकि मध्यमें ( धां ) धारण करत हैं। ( दिवि स्वा-हा ) बुडोकमें दमारा समर्पण, ( पृथिट्यां स्वाहा ) पृथिवीमें हमारा यह समर्पण पहुंचे, और ( अन्तरिक्षे स्वाहा ) अन्तरिक्षमें तथा ( वाते स्वाहा ) वायुमें अथवा प्राणमें हमारा समर्पण पहुंचे ॥ ८ ॥

भावार्थ— हे मनपर अधिकार रखनेवाले यजमान ! जो यज्ञ तुम करो उसे देवोंके लिये समर्पित करो, उसका समर्पण पृथ्वी, अन्तरिक्ष और चुळोकमें स्थित सबके लिये होवे ॥ ८॥

यद सूक्त यज्ञका महत्त्व वर्णन करता है।



[९८ (१०३)] (ऋषिः- अथर्वा। देवता- इन्द्रः, विश्वे देवाः।)

सं बहिर्क्तं हविषां घृतेन सिमन्द्रेण वसुना सं मुरुद्धिः।

सं देवैर्विश्वदेवेभिरक्तमिन्द्रं गच्छतु हविः स्वाहां

11 8 11

अर्थ- ( घृतेन हविषा वर्हिः सं अक्तं ) घी और हवन सामग्रीसे बाहुति भरपूर हो, ( इन्द्रेण, वसुना, मरुद्धिः सं अक्तं ) इन्द्र, वसु, मरुत् इन देवोंके साथ (विश्वदेवेभिः देवैः सं ) सब अन्य देवोंके साथ भरपूर हो। (हविः इन्द्रं गच्छत् ) यह हवन सब देवोंके मुख्य प्रभुको पहुंचे। (स्वा-हा ) यह आत्मसमर्पण ही है ॥ ३ ॥

इस सुक्तका संबंध पूर्वसूक्तके साथ है। हवनसामग्री, वी आदि पदार्थ पूर्ण रीतिसे यथाविधि यज्ञमें समर्पित किये जावें । यह सब यज्ञ परमेश्वरको समर्पित हो ऐसी बुद्धिसे अर्थात् ईश्वरार्पणबुद्धिसे किया जावे । स्वार्थत्याग-अपनी वस्तुका समर्पण-करनेसे ही यज्ञ सिद्ध होता है।

#### यङ्ग

[99 (808)]

(ऋषि:- अथर्वा । देवता- वेदो ।)

परिं स्तृणीहि परिं धेहि वेदिं मा जामि मौषीरमुया ग्रयांनाम् । होतृषदंनं हरितं हिर्ण्ययं निष्का एते यर्जमानस्य छोकं

11 8 11

अर्थ- ( वेर्दि परिस्तृणीहि ) वेदिके चारों ओर अच्छी प्रकार आच्छादित कर और ( परि घेहि ) उनको धारण कर । ( असुया शयानां जार्मि मा मोषीः ) इस यज्ञ भूमिमें सोनेवाली इस हमारी बहिन अर्थात् यजमानकी धर्मपत्नीके साथ कपट मत कर । (होत-सदनं हरितं हिरण्मयं) यह हवनकर्ताका घर हरियावलसे युक्त और उत्तमवर्ण युक्त है। (यजमानस्य लोके एते निष्काः ) यजमानके स्थानपर ये सिक्के, सुनहरी मोहरें, या आभूषण हैं॥ १॥

वेदिके चारों और अत्यंत स्वच्छता रखनी चाहिये और सदा वह स्थिर रखनी चाहिये। किसी स्त्रीके साथ कपट या बुरा वर्ताव नहीं करना चाहिये । घरके साथ हरियावल युक्त उद्यान बना कर उसको उत्तम अवस्थामें रखना चाहिये। घरको उत्तम स्वच्छ अवस्थामें रखना चाहिये। येही गृहस्थीके भूषण हैं।

कांड ७

# दुष्ट स्वम न आनेके लिये उपाय

[१०० (१०५)]

(ऋषः- यमः। देवता- दुःस्वप्तनाशनम्।)

प्यीवंति दुष्वपन्यांन्यापातस्वपन्यादभूत्याः । ब्रह्माहमन्तरं कुण्वे परा स्वप्नं मुखाः शुचं:

11 8 11

अर्थ- में (पापात् दुष्वप्नयात् पर्यावर्ते ) पापसे दुष्ट स्वप्तसे पीछे हटता हूं। ( अभूत्याः स्वप्न्यात् ) अव-नितकारक स्वमसे पीछे रहता हूं। ( अहं अन्तरं ब्रह्म कृण्वे ) मैं बीचमें ज्ञानको रखता हूं ( स्वप्नमुखाः शुचः परा ) मैं दुःस्वप्त आदि शोकजनक बातोंको दूर करता हूं ॥ १ ॥

पापसे दुष्ट स्वम, शारीरिक अवनति, तथा शोकमय स्वभाव बनता है। पाप शारीरिक, इंद्रियविषयक, मानसिक, वाचिक और बाँदिक मठोंसे होता है अथवा पापसे इनमें मठसंचय होता है। अतः पूर्वोक्त प्रकार इन स्थानोंके मठ दूर करने चाहिये, जिससे पाप कम होतेसे दुष्ट स्वप्नोंका आना दूर होगा । शरीरादिकी शुद्धि करनेके उपाय इससे पूर्व कहे गये हैं। अपने और पापके बीचमें (ब्रह्म) अर्थात् ज्ञान किंवा परमेश्वरका भजन रखना चाहिये। इससे निःसंदेह पाप तूर होगा । मनकी शान्ति प्राप्त होकर बुरे स्वप्न कदापि नहीं आवेंगे।



## दुष्ट स्वम न आनेके लिये उपाय

[ १०१ (१०६ )]

(ऋषः- यमः । देवता - स्वप्ननाशनम् ।)

यत्स्वमे अन्नमश्चामि न प्रातरंधिगम्यते । सर्व तदंस्तु मे शिवं नहि तहृश्यते दिवां

11 8 11

अर्थ — (यत् स्वप्ने अन्नं अन्नामि ) जो स्वप्नमें मैं अन्न खाता हूं वह (प्रातः न अधिगम्यते ) सर्वेरे नहीं प्राप्त होता है। (तत् सर्व मे शिवं अस्तु ) वह सब मेरे लिये शुभ होवे। (तत् दिवा नहि दश्यते ) वह दिनके समय नहीं दीखता॥ १॥

स्वप्तमें भोजनादि भोग भोगनेका जो दृश्य दीखता है, वह सबेरे उठनेपर या दिनमें नहीं दिखाई देता। अतः वह असत्य है। वह केवल मनको विकृतिके कारण दीखता है। अतः एसे स्वम न आयें इसलिये उत्तम ज्ञानपूर्वक यत्न करना चाहिये। जिसका वर्णन इससे पूर्व किया है।

### उझ बनकर रहना

[१०२ (१०७)]

(ऋषः- प्रजापतिः । देवता- मंत्रोक्ता नानादेवताः ।)

न्मस्कत्य द्यात्रीष्ट्रश्चित्रीभ्यांमन्तरिक्षाय मृत्यत्रे । मेक्षाम्यूर्ध्वस्तिष्ठनमा मो हिंसिषुरीश्चराः

11 8 11

अर्थ— ( द्यावापृथिवीभ्यां ) बुलोक और पृथ्वीलोकको तथा ( अन्तारिक्षाय मृत्यवे नमस्कृत्य ) अन्तिरिक्ष और मृत्युको नमस्कार करके ( ऊर्ध्वः तिष्ठन् मेक्षामि=मेषामि=मिषामि ) उंचा खडा होकर निरीक्षण करता हूं। अतः ( ईश्वराः मा मा हिंसिषुः ) स्वामी – अधिकारी – मेरा नाक न करें ॥ १ ॥

युलोक, अन्तरिक्षलोक और भूलोक इनमें रहनेवाले आप्त पुरुषोंको और मृत्युको नमस्कार करके अपनी धर्ममर्यादाके अनुसार में रहता हूं। उच बनकर, उच्च स्थानमें रहता हुआ, उच्च विचार करता हुआ, उच्च लोगोंके साथ संबंध जोडता हुआ, आंखें खोल कर जगत्का निरीक्षण करता हूं। और योग्य आचरण करता हूं। अतः इस विश्वके अधिकारी मेरी हिंसा न करें, मेरा घात न करें।

# उद्वारक क्षत्रिय

[ (30) 509]

(ऋषि:- ब्रह्मा । देवता- आतमा ।)

को अस्या नी दुहोऽब्द्यवंत्या उन्नेष्यति श्वित्रयो वस्य इच्छन् । को यज्ञकांमः क उ पूर्तिकामः को देवेषु वनुते दीर्घमायुः

11 8 11

अर्थ— (कः= प्रजापितः क्षित्रियः वस्य इच्छन् ) प्रजापालक क्षित्रय प्रजाका धन बढानेकी इच्छा करता हुआ (अस्याः अवद्यवत्याः दुहः नः उन्नेष्यिति ) परस्परके द्रोहरूप इस निंदनीय दुर्गतिसे हमें उपर उठावे (कः=प्रजपितः यज्ञकामः ) प्रजापालनरूप यज्ञकर्ता (उ कः पूर्तिकामः ) और वही प्रजापालक हमारी पूर्णता करनेवाला है। (देवेषु कः दीर्घ आयुः वनुते ) देवों के अंदर प्रजापालक ही दीर्घ आयु देता है॥ १॥

इस सूक्तमें उद्धार करनेवाले क्षत्रियके गुणोंका वर्णन किया है, अतः इसका विशेष विचार करना योग्य है-

१ कः श्रियः=( कः=प्रजापितः=प्रजापालकः।श्रित्रयः श्रतात् त्रायते ) दुःखोंसे जो प्रजाननेका संरक्षण करता है उसको प्रजापालक श्रित्रय कहते हैं। प्रजारक्षण क्षत्रियका एक मुख्य गुण है। ' कः ' शब्दका अर्थ प्रजापालक है, यही राजा है।

२ वस्य इच्छन्= (वसु इच्छन् )धनकी इच्छा करनेवाला प्रजाजनोंके ऐश्वर्य बढानेकी इच्छा करनेवाला क्षत्रिय हो।
२ वस्य इच्छन्= (वसु इच्छन् )धनकी इच्छा करनेवाला प्रजाजनोंके ऐश्वर्य बढानेकी इच्छा करनेवाला क्षत्रिय हो।
३ अस्याः अवद्यवत्याः दुहः नः उन्नेष्यति — इस निंदनीय आपसी कलह और पारस्परिक द्रोह करनेकी अवस्थासे
इस मजाजनोंका उद्धार करनेवाला क्षत्रिय हो, क्षत्रियका यही कर्तव्य है कि, वह प्रजाजनोंको ऐसी शिक्षा देवे कि, वे आपस
से कलह करना छोड देवें, पारस्परिक द्रोह करना छोड देवें।

४ यज्ञकामः क्षत्रियः= सत्कार-संगति-दानात्मक कर्मका नाम यज्ञ है। संगतिकरण रूप यज्ञ करनेवाला अर्थात् प्रजाजनोंका संगठन करनेवाला क्षत्रिय हो। क्षत्रिय कभी प्रजामें फूट न करे और कभी आपसके द्रोहके भावको न बढावे। (282)

५ पूर्तिकामः क्षत्रियः — प्रजाजनोंकी सब प्रकार पूर्णता करनेवाला राजा हो। प्रजाजनोंमें जो जो न्यूनता हो उसको

पूर्ण करे, और अपनी प्रजामें कभी अपूर्णता न रहने दे ।

६ दीर्घ आयुः वनुते= प्रजाजनोंको दीर्घ आयु प्राप्त हो, ऐसा प्रबंध करनेवाला राजा हो। राजा राज्यशासनका ऐसा प्रबंध करे कि, जिससे प्रजाकी आयु बढे और कभी न घटे।

# मीको समर्थ बनाना

[308(808)]

(ऋषिः- ब्रह्मा । देवता- आत्मा ।)

कः पृश्ति धेतुं वर्रुणेन दत्तामर्थर्वणे सुदुर्धा नित्यंवत्साम् । बृह्स्पतिना स्रक्यं जिष्णाणो यथावृशं तन्वीः कल्पयाति

11 8 11

अर्थ- ( वरुणेन अथर्वणे दत्तां ) वरुणके द्वारा अथर्वा अर्थात् निश्चल योगीको दी हुई ( सुदुघां नित्यवत्सां पृश्नि घेतुं ) सुस्रसे दुइनेयोग्य वत्सके साथ रहनेवाली विविध रंगवाली गौको, (वृहस्पातिना सख्यं जुषाणः ) ज्ञानीके साथ मित्रता करता हुआ ( यथावशं तन्वः कः=प्रजापातिः कल्पयाति ) इच्छाके अनुसार शरीरके विषयमें प्रजाका पाइन करनेवाड़ा ही समर्थ करता है ॥ १ ॥

यह सूक्त अभीतक स्पष्ट नहीं हुआ। पर गौका सामध्ये बढानेका विषय इसमें है। गायकी दूध देनेकी शक्ति तथा अन्य शक्ति बढानेका उपदेश इसमें है। प्रजाका पालक ज्ञानीके साथ मंत्रणा करता हुआ गायको समर्थ करता है। यह आशय बहां दीखता है। परंतु सब मंत्र ठीक प्रकार समझमें नहीं काता है।



# रिहेच्य बचन

[ १०५ (११० )]

(ऋषि:- अथर्वा । देवता- मन्त्रोक्ता ।)

अपुक्रामुन्पौरुषेयाद्रुणानो दैव्यं वर्चः । प्रणीतीर्म्यावेतस्व विश्वेभिः सर्विभिः सह

अर्थ ( पौरुषेयात् अपन्नामन् ) सामान्य मनुष्योंके करनेयोग्य कर्मोंसे इट कर ( दैव्यं वचः वृणानः ) दिग्य वचनोंको स्वीकार कर, (विश्वेभिः सखिभिः सह) अपने सब मित्रोंके साथ (प्र-नीतीः अभ्यावर्तस्व) उत्कृष्ट नीतिनियमोंके भनुकुल भाचरण कर ॥ १ ॥

सामान्य हीन अशिक्षित असभ्य मनुष्य जैसा हीन व्यवहार करते हैं, उसको छोडना चाहिये। दिव्य उपदेशवचनींकी-वेदवचनोंको-स्वीकार करना चाहिये । और अपने सब इष्टमित्रोंके साथ उस उपदेशके श्रेष्ठ आदेशोंके अनुसार अपना आचरण करना चाहिये। उन्नतिका यही मार्ग है।

# असृतस्वकी माप्ति

[१०६ (१११)]

(ऋषि:- अथर्वा। देवता- जातवेदा वरुणश्च।)

यदस्मृति चकुम किं चिंदग्न उपारिम चरंणे जातवेदः। ततः पाहि त्वं नः प्रचेतः शुभे सिख्यो अमृत्त्वमंस्तु नः

11 8 11

अर्थ — हे (जातवेदः अग्ने) ज्ञातवेद प्रकाश देव ! (यत् चरणे किंचित् अस्मृति चक्रम) जो जाचारमें किंचित् विना स्मरणके हम करें और उसमें (उपारिम) कुछ अंग्रुद्धि करें। हे (प्रचेतः) उत्कृष्ट चित्तवाले देव ! (त्वं नः ततः पाहि) त् हमें उससे बचा और (नः सिख्यः) हमारे मित्रोंको (ग्रुभे अमृतत्वं अस्तु) शुभ मार्गमें जमरपन प्राप्त हो ॥ १ ॥

यह उत्तम प्रार्थना है। 'हे प्रभो ! हम जो आचरण करते हैं, उसमें यदि कुछ हमारे नासमझीके कारण कुछ अञ्चिद् हो जावे, तो उस अपराधकी क्षमा हो और हमें ग्रुभ मार्गसे अमृतत्त्वकी प्राप्ति हो। 'यह उत्तम प्रार्थना है और हरएक मनुष्यको प्रतिदिन करनी चाहिए।

# असृतस्वकी प्राप्ति

[१०७(११२)]

(ऋषः - भृगुः । देवता - सूर्यः आपः च।)

अवं दिवस्तारयन्ति सप्त स्येस्य रुक्मयः । आपंः समुद्रिया धारास्तास्ते शल्यमंसिस्नसन्

11 9 11

अर्थ— (सूर्यस्य सप्त रइमयः) सूर्यकी सात किरणें (समुद्रियाः आपः धाराः) समुद्रकी जलधाराषोंको (दिवः अव तारयन्ति) दुलोकसे नीचे लाती हैं। (ताः ते शब्यं असिस्त्रसन्) वे जलधाराएं तेरे शब्यको हटा देती हैं॥ १॥

सूर्य अपनी किरणोंसे पृथ्वीके ऊपरके जलकी बाष्प बनाकर ऊपर ले जाता है और उसके मेघ बनाता है। पश्चात् उसीकी किरणोंसे उन मेघोंसे बृष्टि दोती है और भूमिपर जलप्रवाह बहने लगते हैं। यह जलचक इस प्रकार चलता रहता है।

# दुष्टोंका संहार

[१०८(११३)]

(ऋषि:- भृगुः । देवता- अग्निः ।)

यो नेस्तायदिप्तिति यो ने आविः स्वो विद्वानरेणो वा नो अमे । प्रतीच्येत्वरेणी दुत्वती तान्मैषांमम्ने वास्तुं मून्मो अपत्यम्

11 8 11

अर्थ— हे अग्ने! (यः नः तायत् दिप्सिति) जो हमें छिपकर सताता है तथा (यः नः आविः) जो हमें प्रकट रूपसे दुःख देता है। वह चाहें (नः स्वः विद्वान् अरणः) हमारा अपना संबंधी विद्वान् किंवा परकीय भी क्यों न हो (तान् दत्वती अरणी प्रतीची एतु) उनपर दांतवाठी सोटी उठटी चळे। हे (अग्ने) अग्ने! (एषां वास्तु मा भूत्) हनका कोई घर न हो और (मा अपत्यं उ) न इनकी कोई सन्तान हो॥ १॥

यो नं मुप्ताञ्जाप्रंतो वामिदासात्तिष्ठंतो वा चरंतो जातवेदः। वैश्वानरेण स्युजा सजोषास्तान्त्रतीचो निद्देह जातवेदः

11 7 11

अर्थ- हे (जातवेदः) जातवेदः अग्ने! (यः नः सुप्तान् जाम्रतः वा अभिदासात्) जो हमें सोते हुए या जागते हुए नष्ट करे, (यः तिष्ठतः वा चरतः) जो ठहरे हुए या चलते हुएका नाश करे। हे (जातवेदः) अग्ने ! (विश्वानरेण सयुजा सजीषाः) विश्वके नेताके साथ मिलकर (तान् प्रतीचः निः दह) उन प्रतिकूल चलनेवालोंको भरम कर ॥ २॥

जो छिपकर हमारा नाश करे, या प्रकट रूपसे हमें सतावे। वह हमारा संबंधी हो, मित्र हो, स्वकीय हो या परकीय

हो, उस सतानेवालेका नाश किया जावे ।

सोते, जागते, खडे हुए या चलते हुए किसी अवस्थामें इम हों, जो हमारा घात करता है, उसका भी नाश किया जावे।

अपने सतानेवाले शत्रुकी उपेक्षा न की जावे, यह इस सूक्तका तात्पर्य है।

# राष्ट्रका पोषण करनेवाले

[ १०९ (११४)]

( ऋषि:- बाद्रायणि । देवता- अग्नि ।)

इदमुग्रायं बुभवे नमो यो अक्षेषुं तन्वशी। घृतेन कार्ल शिक्षामि स नो मृडाती हरी घृतमंष्स्राभ्यों वह त्वमंग्रे पांस्नुक्षेभ्यः सिकंता अपश्चं । यथाभागं हव्यद्वितं जुषाणा मदंन्ति देवा उभयानि हव्या

अर्थ- (बभ्रवे उग्राय इदं नमः ) भरणपोषण करनेवाले उग्र वीरके लिये यह नमस्कार है। (यः अक्षेषु तन्वशी ) जो इंदियों के विषयमें अपने शरीरको वशमें रखनेवाला है, (सः नः ईटशे मुझाति ) वह हमें ऐसी अवस्थामें भी सुख देता है। अतः मैं ( घृतेन कार्लि शिक्षामि ) स्नेहसे कलहको-कलह करनेवालोंको-शिक्षित करता हूं ॥ १ ॥

हे (अग्ने) अग्ने! (त्वं अप्-सराभ्यः घृतं वह) त् जलमें संचार करनेवालोंके लिये घी ले जा। (अक्षेभ्यः पांस्न सिकताः अपः च ) शांखोंके लिये घूली, बाल्से छाना जल प्राप्त कर । ( यथा भागं हव्यदाति जुषाणाः देवाः ) वथायोग्य प्रमाणसे हब्यभागका सेवन करनेवाले देव ( उभयानि हव्या मद्नित ) दोनों प्रकारके हव्य पदार्थ प्राप्त करके आनंदित होते हैं ॥ २॥

भावार्थ- जो राष्ट्रका भरण और पोषण करनेवाले हैं उनको मैं प्रणाम करता हूं। वे इंद्रियों और शरीरको अपने स्वाधीन करनेवाळे हैं। वे ही सब प्रजाओंको सदा सुख देते हैं। इमारे अंदर जो आपसमें कलह हो उसको मैं स्तेहसे शान्त करता हं ॥ १ ॥

जलमें संचार करनेवालोंको घी दो । आंखोंके लिये रेतसे छाना जल लो । देवताओंको यथायोग्य हवन समर्पण कर। जिससे सब आनंदित हों ॥ २॥

| अप्सरसंः सधुमादं मदन्ति हिवधानं मन्त्रा स्वी च ।            |                                        |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| ता में हस्ती सं सुंजनतु घृतेने सपत्ने मे कित्वं रंन्ययनतु   | 11311                                  |
| आदिन्वं प्रतिद्विने घृतेनास्मा अभि क्षर ।                   |                                        |
| वृक्षमिवाश्चन्यां जिहि यो अस्मान्त्रं तिदीव्यंति            | 11811                                  |
| यो नौ द्युवे धर्निमिदं चकार यो अक्षाणां ग्लहेनं क्षेषेणं च। | F- F F F F F F F F F F F F F F F F F F |
| स नो देवो हिविरिदं जुंषाणी गंन्ध्वीभें सधमादं मदेम          | ॥५॥                                    |
| संवसव इति वो नामध्येषमुग्रंपुरुषा राष्ट्रभुतो हां १ क्षाः । |                                        |
| तेम्यो व इन्देवो हिविषां विधेम व्यं स्याम पत्रंयो रयीणाम्   | 11 & 11                                |
| देवान्यन्नां शितो हुवे त्रह्मचर्यं यद्ं पिम ।               |                                        |
| अक्षान्यद्ब्भ्रूनालमे ते नी मृडन्त्बी हशी                   | 11011                                  |

अर्थ- ( सूर्यं च हाविधानं अन्तरा ) सूर्य और हविष्पात्रके मध्य स्थानमें जो ( सध-मादं ) एक साथ रइनेका स्थान है उसमें (अप्सरसः मदन्ति ) अप्सराएं आनंदित होती हैं। (ताः मे हस्तौ ) वे मेरे हाथोंको ( घृतने संसृजन्तु ) घीसे युक्त करें । और ( मे कितवं सपत्नं रन्धयन्तु ) मेरे जुआरी शत्रुका नाश करें ॥ ३ ॥

(प्रतिदीते आ-दिनवं) प्रतिपक्षीके साथ मैं विजयेच्छासे छडता हूं। ( घृतेन अस्मान् अभिक्षर ) घीसे हमें युक्त कर । ( यः अस्मान् प्रतिदीव्यति ) जो हमारे साथ प्रतिपक्षी होकर व्यवहार करता है, उसको ( अशन्या चृक्षं

इव जाहि ) बिजलीसे वृक्ष नाश होता है, वैसे नष्ट कर ॥ ४ ॥

(यः नः द्युवे इदं धनं चकार ) जो हमें क्रीडादि व्यवहारके लिये यह धन देता है, (यः अक्षाणां प्रहणं रोषणं च ) जो अक्षोंका प्रहण तथा विशेषीकरण करता है ( सः देवः इदं नः हिवः जुपाणः ) वह देव इस हमारे हिवका

सेवन करे और इम ( गन्धर्वेभिः सघमादं मदेम ) गन्धर्विक साथ एक स्थानमें आनंद करें ॥ ५ ॥ (सं-वसवः इति वः नामधेयं) 'सम्यक् रीतिसे वसानेवाले ' इस अर्थमें आपका नाम है। आप (उग्रं-

पर्याः ) उत्र दृष्टिवाले ( राष्ट्र-भृतः ) राष्ट्रका भरण पोषण करनेवाले और ( अश्लाः ) राष्ट्रके मानो आंख दी हैं। है (इन्दवः ) ऐश्वर्यवानो ! (तेभ्यः वः हविषा विधेम ) उन तुमको हम हवि समर्पण करते हैं। (वयं रयीणां

पतयः स्याम ) इम धनके स्वामी बनें ॥ ६॥

( यत् नाथितः देवान् हुवे ) जो आशीर्वाद प्राप्त करनेवाला में देवों हे लिये हवन करता हूं तथा ( यत् ब्रह्मचर्य ऊषिम ) जो इमने ब्रह्मचर्यवतका पालन किया है। (यत् व धुन् अक्षान् आलमे ) जो भरण करनेवाछे अक्षोंको स्वीकार करता हूं, (ते नः ईटरो मृडन्तु ) वे हमें ऐसी अवस्थामें सुखी करें ॥ ७ ॥

भावार्थ- सूर्य और हविष्य पात्रके मध्यमें जो स्थान है, उसमें सबका रहनेका स्थान है। इस स्थानमें मुझे वी प्राप्त हो और जुआरीका नाश हो ॥ ३ ॥

प्रतिपक्षीपर मुझे विजय प्राप्त हो । हमें घी बहुत प्राप्त हो । जो हमारा प्रतिपक्षी हो उसका नाश हो ॥ ४ ॥

जो हमें व्यवहार करनेके लिये धन देते हैं, उनके साथ हम भानंद र्वक रहें ॥ ५ ॥

राष्ट्रका भरण पोषण करनेवाले वीर बढे उम्र स्वरूपके होते हैं। उनके कारण सब राष्ट्रके लोग अपने राष्ट्रमें सुखसे वसते हैं। उनको इम प्रजाजन करभार देते हैं और उनके प्रबंधसे इम धनके स्वामी बनें ॥ ६ ॥

में हवन करके देवोंका आशीर्वाद प्राप्त करता हूं । उसी कारण ब्रह्मचर्यव्रतका में पालन करता हूं । जो राष्ट्रका भरण पोषण करनेवाले हैं उनके प्रयत्नसे हम सबको सुख प्राप्त होता है ॥ ७ ॥

१६ ( अथवै. सु. भा. कां. ७ )

# राष्ट्रका पोषण करनेवाले

यह सूक्त वडा दुर्बोध है और कई मंत्रभागोंका भाव कुछ भी ध्यानमें नहीं भाता है। भतः इसकी अधिक खोज होना अत्यंत भावश्यक है। बडा प्रयत्न करनेपर भी इस समय इसकी संगति नहीं छग सकी। तथापि इस सूक्तपर जो विचार सूझे हैं, वे नीचे दिये हैं; जो खोज करनेवालोंके कुछ सहायक बनेंगे—

#### राष्ट्रभृत

इसमें 'राष्ट्र-भृत् ' किंवा राष्ट्रीय म्वयंसेवक, राष्ट्र-भृत्य, राष्ट्रका भरण पोषण करनेवालोंका वर्णन है। राष्ट्रका (भृत् ) भरण पोषण करनेवाले 'राष्ट्रभृत् ' कहलाते हैं। इनका नाम 'संवसवः' (सं-वसु) है। उत्तम रीतिसे दूसरोंका निवास होनेके लिये जो प्रयत्न करते हैं उनका यह नाम है। य (उग्रं-पद्याः) उग्र रूपवाले होते हैं, जिनका स्वरूप उग्र अर्थात् वीरतायुक्त होता है। इनको (अक्षाः) अक्ष भी कहते हैं अर्थात् ये राष्ट्रके आंख होते हैं। इनके आंखसे मानो राष्ट्र देखता है। 'अक्ष्त' का दूसरा अर्थ गाड़िके दोनों चक्रोंके मध्यमें रहनेवाली डंडी भी होता है। मानो ये राष्ट्रभृत्य राष्ट्र चक्रका मध्यदण्ड ही है, इन्हींके उपर राष्ट्रका चक्र घूमता है। 'अक्ष्त' शब्दके अन्य अर्थ 'आत्मा, ज्ञान, नियम, आधारसूत्र 'हैं। पाठक विचार करेंगे तो उनको निश्चय होगा, कि ये अर्थ भी इनके विषयमें सार्थ हो सकते हैं। (मं० ६)

इनको लोग (तेभ्यः हिवाषा विधेम) अन्नादि दें, उनको राज्यव्यवस्थाके लिये करभार दें और उनके इंतजाममें रहकर (रयीणां पत्यः स्याम) हम सब प्रजाजन धन-धान्यके स्वामी होंगे। प्रजा राजप्रबंधके लिये कर देवे और राष्ट्रसेवक राष्ट्रका ऐसा उत्तम इंतजाम करें कि जिस प्रबंधमें रहकर राष्ट्रके लोग धनधान्यसंपन्न हों। (गं० ६)

ये (उन्नाय) उन्न वीर राष्ट्रका (बस्नु) भरण-पोषण करनेवाले हैं किंवा ये भूरे रंगवाले या गन्नमी रंगवाले हैं। इनको (इदं नमः) यह नमस्कार हम करते हैं क्योंकि हनके कारण हमें (सः नः इंटरो मृडाति) ऐसी बिकट अवस्थामें भी सुख होता है। (यः अक्षेषु तनूवशी) जो इन राष्ट्रके आधारभूत वीरोंमें अपने शरीरको स्वाधीन करनेवाला है वही विशेष प्रभावशाली है और वही सबसे अधिक योग्य है। (मं०१)

#### आपसी झगडे दूर करनेका उपाय

आपसके झगडोंका नाम 'किल 'है। यह किल सर्वथा नाश करनेवाला है। आपसके कल्होंसे एकका दूसरेके साथ

संघर्षण होता है, इस घर्षणसे जो अग्नि उत्पन्न होती है वह दोनोंको जलाती है। इन दोनोंके मध्यमें कुछ तेल या घी डाल-नेसे संघर्षण कम होता है। यंत्रमें दो चक्रोंका जहां संघर्षण होता है वहां वे दोनों तपते हैं, वहां तेल छोडते हैं तो उनका संघर्षण कम होता है और वे तपते नहीं। कलिको दूर कर-नेका भी यही उपाप है। ( घृतेन कार्लें शिश्लामि ) घीसे आपसी कलह दूर करनेकी शिक्षा मिलती है। यंत्रचक्रोंका संघर्षण जैसा बीसे कम होता है, उसी प्रकार दो मनुष्यों या दो समाजोंका झगडा भी पारस्परिक स्नेहके वर्तावसे कम हो सकता है। अतः स्नेह (तेल या घी) संघर्षण कम करने-वाला है। यह स्नेह बढानेसे आपसका झगडा दूर होता है।

आपसका झगडा दूर करनेका यह श्राद्वितीय उपाय है। इससे जैसा वैयक्तिक लाभ हो सकता है, उसी प्रकार सामा-जिक और राष्ट्रीय शान्तिका भी लाभ हो सकता है।

द्वितीय मंत्र समझमें आना कठीण है (मं०२)। 'अप्स-रस् ' शब्दका एक अर्थ प्रसिद्ध है। उससे भिन्न दूसरा अर्थ (अप्-सरः) जलमें संचार करनेवाले, किंवा 'अपस्' नाम 'कर्म 'का है। कर्मके साथ जो संचार करते हैं वे 'अप्स-रस् ' कहे जांयो। ये कर्मचारी (सध-मादं मदन्ति) एक स्थानपर रहना पसंद करते हैं। कर्मचारियोंके लिये एक सुयोग्य स्थान हो। ऐसा स्थान होनेसे उनको आनंद हो सकता है। इन सबको घी विपुल मिलना चाहिये और उसी प्रमाणसे अन्य खानपानके पदार्थ भी मिलने चाहिये। अर्थात् कर्मचारियोंकी अवस्था उत्तम रहनी चाहिये। सबको कार्य प्राप्त हो और सबको खानपान भी विपुल मिले।

(मे सपत्नं कितवं रन्धयन्तु) मेरा प्रतिपक्षी जुनारी नाशको प्राप्त हो। मेरा शत्रु भी नाशको प्राप्त हो नौर जुनारी भी न रहे। भापसकी शत्रुता जैसी बुरी है इसी प्रकार जुना खेळना भी बहुत बुरा है। (मं॰ ३)

(प्रतिदीवने आदिनवं) प्रतिपक्षी होकर युद्ध करनेकी कोई खडा हो, तो उसके साथ युद्ध करनेकी तैयारी में रखता हूं; ऐसा हरएक मनुष्य कहे। ऐसी तैयारी हरएक मनुष्य बळवान बने जिससे उनको शत्रुसे डरनेका कोई कारण न रहे। (यः प्रतिदीव्यति जिहा ) जो विरुद्ध पक्षी होकर युद्ध करनेको आवे उसका नाश कर। यह सर्वसामान्य आज्ञा है। शत्रुको दूर करनेकी तैयारी हरएकको करना ही चाहिये। (मं. ४)

(यः नः द्युवे धनं चकार) जो हमें क्रीडादिःयव-हारके लिये धन देता है उसको हम भी कुछ प्रत्युपकारके रूपमें दे दें। इस मंत्रभागमें जो ' द्युवे, दीवने 'आदि शब्द हैं, उनमें 'दिव्' धातु है इस धातुके अर्थ 'क्रीडा, विजि-गीषा, व्यवहार, खुति, स्तुति, मोद, मद, स्वप्न, कान्ति, गति, प्रकाश, दान 'इत्यादि हैं। प्रायः लोग पहिला 'क्रीडा ' अर्थ होते हैं और ऐसे शब्दोंका अर्थ 'जुआ 'करते हैं। ये होग 'विजिगीपा व्यवहार ' आदि अर्थ देखते नहीं। यदि इन अर्थीका इस मंत्रमें स्वीकार किया जाय, तो संगति लगनेमें बडी सहायता होगी। इसमें जैसा कीडा अर्थ है उसी प्रकार अन्य विजयेच्छा व्यवहार आदि भी अर्थ हैं। ये अर्थ

लेनेसे 'यः नः द्युवे घनं चकार 'इस मंत्रभागका अर्थ ' जो इमारे विजयह कार्यहे लिये हमें धन देता है, जो इमारे विविध व्यवहार करते है लिये धन देता है ' इत्यादि अर्थ हो सकते हैं और ये अर्थ बहुत बोधप्रद हैं। जो व्यवहारके लिये हमें धन दे उसको प्रत्युपकारके लिये हम भी लाभका कुछ भाग दें। (मं. ५)

हम (ब्रह्मचर्ये ऊपिम) ब्रह्मचर्यका पालन करें, वीर्यका नाश न करें और बड़े छोगोंसे (नाधितः) आशीर्वाद प्राप्त करें जिससे इमारा कल्याण होगा। ( मं. ६ )

यह सूक्त बडा कठिन है, तथापि ये कुछ सूचक विचार है कि जिससे इस सुक्तकी खोज हो सकेगी।

#### शबका नाश

[११० (११५)] (ऋषः- भृगुः । देवता- इन्द्राग्नी ।)

अय इन्द्रंश्च दाञ्चवे हतो वृत्राण्यंप्रति । उभा हि वृंत्रहन्तंमा याभ्यामजंयन्तस्वं १ रप्रं एव यावांतस्थतु र्भवंनानि विश्वां। प्रचेषेणी वृषेणा वर्जवाह् अग्निमिन्द्रं वृत्रहणां हुवेऽहम् उप त्वा देवो अंग्रभीचमसेन बृहस्पतिः । इन्द्रं गीभिन आ विंश यर्जमानाय सुन्वते

11 3 11

11 8 11

अर्थ— हे अग्ने ! तू और (इन्द्रः च) इन्द्र मिलकर (दाशुषे) दान देनेवालेके लिये ( मुत्राणि अप्राति हतः ) शत्रुभोंको विना भूले मारो । क्योंकि (उभा ) तुम दोनों (हि बुत्रहन्तमा ) शत्रुका नाश करनेवाले हैं ॥ १॥

( याभ्यां अग्रे एव स्वः अजयन् ) जिन दोनोंकी सहायतासे पिहले ही स्वर्गलोकको जीत लियाथा। (यो विश्वा भुवनानि आतस्थतः) जो जो दोनों संपूर्ण भुवनोंमें व्यापते हैं। (प्र-चर्षणा) मनुष्य श्रेष्ट, (त्रृपणा) बळवान्, (वृत्र-हणी वज्रवाहू) शत्रुका वध करनेवाले शखधारी (अग्नि इन्द्रं अहं हुवे) अग्नि और इन्द्रको में बुठाता हूं ॥ २॥

हे इन्द्र ! ( बृहस्पतिः देवः त्वा चमसेन उप अग्रभीत् ) ज्ञानपति देव तुझे चमससे प्रदान करता है। ( सुन्वते थजमानाय ) सोमयाजी यजमानके कारण (नः गीर्भिः आविशे ) हमारे किये हुए स्तुतिके साथ यहाँ प्रवेश कर ॥ ३॥

सन्तानका सुख

[१११ (११६)] (ऋषः- ब्रह्मा। देवता- वृषभः।)

इन्द्रंस्य कुक्षिरंसि सोमुधार्न आत्मा देवानांमुत मानुंषाणाम् । इह प्रजा जनय यास्तं आसु या अन्यत्रेह तास्ते रमन्ताम्

11 8 11

अर्थ — तू (इन्द्रस्य कुक्षिः असि) इन्द्रका पेट है, तू (सोम-धानः) सोमका धारक है । तू (देवानां मानु-पाणां आत्मा ) देवों और मनुष्योंका आत्मा है। (इह प्रजाः जन्य) यहां संतान उत्पन्न कर। (याः ते आसु) जो तेरी प्रजाएं इन भूमियों में निवास करती हैं, (याः अन्यत्र) और जो दूसरे स्थानमें निवास करती हैं। (ते ताः रमन्तां) वे तेरी प्रजाएं सुखसे रहें ॥ १ ॥

वी

में

ŢΨ ासे

ावे

त्र

### अथर्ववेदका सुबोध भाष्य

मनुष्य इन्द्र अर्थात् इंदियोंको शक्ति देनेवाले आत्माका भोग-संग्रह करनेका मानो पेट ही है, इस पेटमें सोमादि वनस्पतिका संग्रह किया जावे, अर्थात् शाकाहार किया जावे । मांसाहार सर्वथा निषिद्ध है । ऐसा परिशुद्ध मनुष्य इस संसारमें उत्तम संतान उत्पन्न करे, प्रजा अपने देशमें रहे या परदेशमें रहे, वह कहां भी रहे। जहां रहे वहां आनंदसे रहे। सुख और ऐश्वर्य भोगे। सुखपूर्वक रहे।

# पापसे हुरकारा

[११२ (११७)]

(ऋषि:- वरुणः । देवता- आपः, वरुणश्च ।)

शुम्भंनी द्यावापृथिवी अन्तिसुम्ने महिवते । आपं: सप्त सुंसुबुर्देवीस्ता नी मुख्रन्त्वंहंसः मुञ्चन्तुं मा शप्रधार्द्रयो वरुण्याद्वत । अथों यमस्य पद्गीशादिश्वंस्मादेविकल्बिपात

11 8 11

11 7 11

अर्थ— (द्याया-पृथिवी शुम्भनी) युलोक और पृथ्वीलोक ये (महिव्यते अन्ति-सुम्ने) बडा कार्य करनेवाले, भीर समीपसे सुख देनेवाले हैं। (सप्त देवीः आपः) सात दिव्य नदियां यहां (सुस्नुवुः) बहती हैं। (ताः नः अंहसः मुञ्चन्त ) वह हमें पापसे बचावें ॥ १ ॥

(मा शपथ्यात्) मुझे शापसे (अथो उत वरुण्यात्) और वरुण देवके क्रोधसे ( मुञ्चन्तु ) बचावें। (अथो यमस्य पड्वीशात् ) भीर यमके बंधन तथा (विश्वसमात् देव-किल्विषात्) सब देवोंके प्रति किये दोषसे

मुक्त करें ॥ २॥

ये युलोक और पृथ्वीलोक बडे सुखदायक हैं। यहां बहनेवालीं सात निदयां हमें पापसे और सब प्रकारके वाचिक, शारीरिक दोषोंसे बचावें । आध्यात्मिक पक्षमें सात प्रवाह, पंच ज्ञानेन्दियां और मन बुद्धि ये हैं । आत्मासे ये सात निद्यां इस प्रकार बहती हैं-

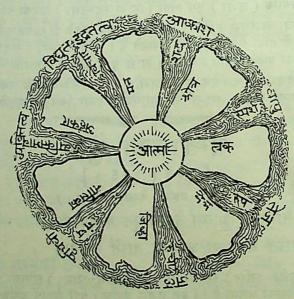

ये सात प्रवाह हमें सव पापोंसे बचावें और पापमुक्त करें । निःसन्देह ये निदयां पापसे बचानेवालीं हैं ।

# तृष्णाका विष

[११३ (११८)]

( ऋषिः - भार्गवः । देवता - तृष्टिका । )

तृष्टिके तृष्टेवन्दन उद्रम्ं छिन्धि तृष्टिके । यथां कृतिहिष्टासोऽमुष्मै श्रेष्यावंते ॥ १ ॥ तृष्टासि तृष्टिका विषा विषात्वयासि । परिवृक्ता यथासंस्यृष्मस्यं वृक्षेत्रं ॥ २ ॥

अर्थ—हे (तृष्टिके तृष्टिके) हीन तृष्णा ! हे (तृष्ट्यन्द्ने) लोभमयी ! (अमूं उत् छिन्धि) इसको काटो। (यथा अमुष्में रोप्यावते) जिससे इस बलशाली पुरुषका (कृत-द्विष्टा असः) द्वेष करनेवाली त् होती है।। १॥ (तृष्टा तृष्टिका असि) त् तृष्णा, लोभमयी है। (विषा विषातकी असि) त् विषेली और विषमयी हो। (यथा परिवृक्ता असि) जिससे त् धरने योग्य है (इव ऋषभस्य वशा) बैलके लिये जैसी गाय होती है॥ २॥

तृष्णा लोभवृत्ति वडी विषमयी मनोवृत्ति है। वह सबको काटती है। यह सब बळवानोंका द्वेष करती है। यह एक प्रकारकी विषमयी मनोवृत्ति है, अतः इसको घेरकर दबावमें रखना योग्य है। यह वृत्ति कभी मनुष्य पर सवार न हो, परंतु मनुष्यके आधीनमें रहे।



# दुष्टोंका नाश

[ ११४ ( ११९ ) ]

(ऋषि:- भागवः। देवता- अप्तीषोमौ ।)

आ ते ददे वक्षणांम्य आ तेऽहं हृदंयाहदे । आ ते मुखंस्य संकाशात्सवी ते वर्च आ दंदे प्रेतो येन्तु व्याध्यिः प्रानुध्याः प्रो अर्घतस्यः । अप्री रंश्वस्विनीर्हन्तु सोमी हन्तु दुरस्यतीः

11 8 11

11 2 11

अर्थ— (ते वक्षणाभ्यः वर्च आददे) तेरी छातीसे में बल प्राप्त करता हूं। (अहं हृद्यात् आददे) में तेरे हृद्यसे बल लेता हूं। (ते मुखस्य सङ्काशात्) तेरे मुखके पाससे (ते सर्व वर्चः आददे) तेरा सब तेज में प्राप्त करता हूं॥ १॥

(इतः व्याध्यः प्रयन्तु) यहांसे व्याधियां दूर हो जायँ। (अनुध्याः प्र) दुःख दूर हों, (अशस्तयः प्र उ) अकीतियाँ भी दूर हों। (अग्निः रक्षस्विनीः हन्तु) अग्नि राक्षसिनीयोंका वध करे। (सोमः दुरस्यतीः हन्तु) और सोम दुराचारिणीयोंका नाश करे॥ २॥

अपने छाती, हृद्य, मुख आदि सब अवयवोंका बल बढाना चाहिये। और व्याधियां, आपत्तियां, पीढाएं और अकी-तियां दूर करना चाहिये, तथा दुराचारिणी स्त्रियोंको भी दूर करना चाहिये।



िकांड ७

# पापी सक्षणोंको दूर करना

[ ११५ ( १२० ) ]

(ऋषः- अथर्वाङ्गिराः । देवता- सविता, जातवेदाः ।)

प्र पतेतः प्रापि लिक्ष्म नश्येतः प्रामुतः पत ।

अय्समयेनाङ्केनं द्विष्ते त्वा संजामसि

या मां लक्ष्मीः पत्याल्ररजेष्टाभिन्धस्कन्द वन्दंनेव वृक्षम् ।

अन्यत्रास्मत्संवित्समामितो धा दिरंण्यहस्तो वसं नो रराणः ॥ २॥

एकंश्वतं लक्ष्मयोद्वे मत्यस्य साकं तन्वा जनुषोऽधि जाताः ।

तासां पापिष्ठा निरितः प्र हिण्मः शिवा असभ्यं जातवेदो नि यंच्छ ॥ ३॥

एता एना व्याकंरं खिले गा विष्ठिता इव ।

रमेन्तां पुण्यां लक्ष्मीर्याः पापीस्ता अनीनशम् ॥ ४॥

अर्थ — हे (पापि लिक्ष्म) पापमय लक्ष्मी ! (इतः प्र पत) यहांसे दूर जा। (इतः नश्य) यहांसे चली जा (अमुतः प्रपत) वहांसे भी हट जा। (अयस्मयेन अंकेन) लोहेके कीलसे (त्वा द्विपते आ सजामिस) तुझे द्वेषीके किये रखते हैं ॥ १॥

(या पतयालुः अजुष्टा लक्ष्मीः) जो गिरानेवाली सेवन करने अयोग्य लक्ष्मी (मा अभिचस्कन्द) मेरे उपर आगई है, (वन्दना वृक्षं इव) जैसी वेल वृक्षपर चढती है। हे (सवितः) सविता देव! (तां इतः अन्य- त्र अस्मत् धाः) उसको यहांसे हमसे दूसरे स्थानपर रख। (हिरण्यहस्तः नः वसु रराणः) सुवर्णके आभूषण धारण करनेवांला तृ हमें धन दे॥ २॥

(मर्त्यस्य तन्वा सार्क) मनुष्यके शरीरके साथ (जनुषः अधि) जन्मते ही (एकशतं लक्ष्म्यः जाताः)
एकसौ एक लक्ष्मयां उत्पन्न हो गईं हैं। तासां पापिष्ठाः इतः निः प्रहिण्मः) उनमें पापी लक्ष्मीको यहांसे हम दूर करते
हैं। हे (जातवेदः) ज्ञानी देव ! (शिवाः अस्मभ्यं नि यच्छ) और जो कल्याणमय लक्ष्मी हैं वे हमें प्रदान कर॥ ३॥

(खिले विष्ठिताः गाः इव ) चराऊ भूमिपर बैठी गौवोंके समान (एताः एनाः वि-आकरं ) इन इन वृत्तियोंको में भलग अछग करता हूं। (याः पुण्याः लक्ष्मीः रमन्तां ) जो पुण्यकारक लिक्ष्मयां हैं, वे यहां आनन्दसे रहें। (याः पाणीः ताः अनीनशं ) और जो पाणी वृत्तियां हैं उनका नाश करता हूं॥ ४॥

भावार्थ — जिस प्रकारके ऐश्वर्यसे पाप होता है, उस प्रकारका ऐश्वर्य मेरे पास न रहे। वह तो बहुत बुरा है, अतः वह हमारे शत्रुके पास जाकर स्थिर होवे ॥ १ ॥

जो गिरानेवाला ऐश्वर्य मेरे पास आगया है वर मुझसे दूर होवे और हमें ग्रुभ ऐश्वर्य प्राप्त होवे ॥ २ ॥

मनुष्यको जन्मके साथ एकसौ एक शक्तियां प्राप्त होती हैं, उनमें कई पापमय हैं और कई पुण्ययुक्त हैं। पापी हमसे दूर हों और ग्रुभ हमारे पास भाजायं ॥ ३॥

में इनको प्रथक् करता हूं। जो पुण्यकारक हैं वे मेरे पास रहें और जो पापी हों वह मुझसे दूर हो जांय ॥ ४ ॥

मनुष्य उत्पन्न दोते दी उसके शरीरमें संकडों शक्तियां स्वभावतः रहती हैं। उनमें कुछ बुरी हैं और कुछ अच्छी होती हैं। अच्छी शक्तियां अथवा वृत्तियां जो दों उनको अपने अन्दर रखना और वढाना चाहिये, तथा जो बुरी वृत्तियां हों उनको दूर करना चाहिये। ( मं. ३ )

चराज भूमीमें अनेक गीवें बैठती हैं, उनमें कई श्वेत रंगकी हैं और कई काले रंगकी हैं, यह जैसा पदचाना जाता है, उसी प्रकार अपनी शक्तियां और वृत्तियां पदचानना चाहिये। और ग्रुभवृत्तियोंकी वृद्धि और अग्रुभ दीन दानिकारक वृत्ति-योंका नाश करना चाहिये। (मं. ४)

' लक्ष्मी ' का अर्थ है 'चिन्दु'। अपने अन्दर कीनसे चिन्द बुरे हैं और कीनसे अच्छे हैं, इसकी परीक्षा करना प्रत्येक मनुष्यका आवश्यक कर्तव्य है। मनुष्यके वर्तावमें ये चिन्द दिखाई देते हैं। ये देखकर ऐसा व्यवहार करना चाहिये कि जिससे उसमें शुभलक्षणोंकी वृद्धि हो और अग्रुभ लक्षण घट जांये। इस प्रकार करनेसे मनुष्यकी उन्नति होती है।

#### TET

#### [ ११६ ( १२१ ) ]

(ऋषः- अथर्वाङ्गिराः । देवता- चन्द्रमाः ।)

नमीं रहराय च्यर्वनाय नोदंनाय घृष्णत्रे । नमः श्वीतायं पूर्वकामकत्वेने ॥ १ ॥ यो अन्येद्युरुमयुद्युर्भ्येतीमं मुण्ड्रकंमुभ्येत्वव्रतः ॥ १ ॥

अर्थ— (रूराय) दाइ करनेवाले, (च्यवनाय) हिलानेवाले, (नोदनाय) भडकानेवाले, (भृष्णवे) डरानेवाले भयानक, (शीताय) शीत लग कर आनेवाले और (पूर्वकृत्वने) पूर्वकी अवस्थाको काटनेवाले ज्वरके लिये (नमः नमः) नमस्कार है ॥ १ ॥

(यः अन्ये-द्यः) जो एक दिन छोडकर भानेवाला है, (उभय-द्युः) दो दिन छोडकर (अभ्येति) भाता है भथवा जो (अव्रतः) नियम छोडकर भाता है वह (इमं मण्डूकं अभ्येतु) इस मेंडक हे पास जावे ॥ २ ॥

इस सूक्तमें नौ प्रकारके ज्वरोंका वर्णन है इनके लक्षण देखिये-

- १ रूर:- जिस ज्वरमें शरीरका दाइ होता है। यह संभवतः पित्तज्वर है।
- २ च्यवनः यह ज्वर आनेपर शरीर कांपने लगता है। यह ज्वर अतिशीत लगकर आता है।
- ३ नोदनः यह ज्वर क्षानेपर मनुष्य पागलसा बनता है। मस्तिष्कपर इसका भयानक परिणाम होता है।
- ४ भृष्णुः इससे मनुष्य भयभीत होते हैं, रोगी बडा बेचैनसा होता है।
- ५ शीतः सदींसे भानेवाला यह ज्वर है।
- ६ पूर्वकृत्वन् शरीरकी ज्वरपूर्व अवस्थाको काट देनेवाला यह ज्वर है, अर्थात् इसके आनेसे शरीरके सब अवयव बिगड जाते हैं।
- ७ अन्येद्यः एकदिन छोडकर भानेवाला ज्वर ।
- ८ उभयद्यः दो दिन छोडकर भानेवाला ज्वर।
- ९ अवतः जिसके भानेका कोई नियम नहीं है।

ये नी प्रकारके ज्वर हैं। इनके शमनके उपाय इससे पूर्व बताये हैं। वेदमें वृत्रके वर्णनसे ज्वर चिकित्सा (वेदे वृत्र-मिषेण ज्वरचिकित्सा) होती है। अर्थात् जैसा वृष्टि होकर वृत्र नाश होता है, उसी प्रकार पसीना आनेसे इस ज्वरका नाश होता है। अतः पसीना छाना इस ज्वरनिवारणका उपाय है।



(१२८)

अथर्ववेदका सुबोध भाष्य

# शजुका निकारण

[ ११७ ( १२२ ) ]

( ऋषि:- अथर्वाङ्गिराः । देवता- इन्द्रः । )

आ मुन्द्रैरिन्द्र हरिभिर्याहि मुयूररोमिभः । मा त्वा के चिद्धि यंमुन्वि न पाशिनोऽति धन्वेव ताँ ईहि

11 9 11

अर्थ— हे इन्द्र! (मन्द्रैः मयूररोमभिः हरिभिः आयाहि) सुन्दर मोरके पंखोंके समान सुंदर पुच्छवाछे घोडोंके साथ यहां भा। (पाशिनः विं न) जैसे पक्षिको जालमें पकडते हैं उस प्रकार (त्वा के चित् मा वि यमन्) तुझे कोई माथ यहां भा। (पाशिनः विं न) जैसे पक्षिको जालमें पकडते हैं उस प्रकार (त्वा के चित् मा वि यमन्) तुझे कोई माथ यहां भा। (पाशिनः विं न) रेतीले स्थानपरसे जैसे गुजरते हैं वैसे उनका अतिक्रमण कर ॥ १॥

इन्द्र (इन्+द्र) शत्रुका विदारण करनेवाले वीरका यह नाम है। ऐसे वीर सुंदर घोडोंपर अथवा ऐसे घोडोंवाले रथपर सवार होकर स्थान स्थानमें जांय। उनको प्रतिबंध करनेवाला कोई न हो। येही दुष्टोंको रोके और उनको दबाकर प्रतिबंधमें रखें।

# विजयकी प्रार्थना

[ ११८ ( १२३ ) ]

(ऋषः- अथर्वाङ्गिराः । देवता- चन्द्रमाः, वरुणः, देवः ।)

मभीणि ते वर्भणा छादया<u>मि</u> सोर्मश्त्<u>वा</u> राजामृतेनानुं वस्ताम् । उरोर्वरीयो वर्रुणस्ते कृणोतु जर्यन्तुं त्वानुं देवा मंदन्तु

11 8 11

अर्थ— (ते मर्माणि वर्मणा छादयामि ) तेरे मर्मस्थानोंको कवचसे में ढकता हूं। (सोमः राजा त्वा असृ-तेन अनुवस्तां) सोम राजा तुझे अमृतसे आच्छादित करे। (वरुणः ते उरोः वरीयः कृणे।तु) वरुण तेरे लिये बढेसे वडा स्थान देवे। (जयन्तं त्वा देवाः अनुमदन्तु) विजय पानेवाले तुझे देखकर सब देव आनन्द करें॥ १॥

युद्ध के लिये बाहर जानेके समय वीर लोग अपने शरीर पर कवच धारण करें। इस प्रकार तैयार होकर तीर आनन्दसे शामुपर इसला करनेके लिये चलें और विजय प्राप्त करें। मनमें निश्चय रखें कि, सत्पक्षमें रहकर लडनेवाले वीरको सब देव सहाय्य करते हैं और उसके विजयसे आनंदित भी होते हैं। जिनसे विजयके कारण देवोंको आनन्द होगा, ऐसे ही वीर अपनेमें बढाने चाहिये।

॥ सप्तमं काण्डं समाप्तम् ॥



# अथर्ववेदका स्वाध्याय सप्तम काण्डकी विषयसूची



| -    | एक सौ एक शक्तियां                  | २   | १० (११) सरस्वती २८                  |   |
|------|------------------------------------|-----|-------------------------------------|---|
|      | सप्तम काण्ड                        | ३   | ११ (१२) मेघोंमें सरस्वती २८         |   |
|      | स्कोंके ऋषि-देवता-छन्द             | 8   | १२ (१३) राष्ट्र सभाकी अनुमति २९     |   |
|      | ऋषिक्रमानुसार सूक्तविभाग           | 6   | राज्यशासनमें लोकसंमति—              |   |
|      | देवताक्रमानुसार सुक्तविभाग         | 9   | श्रामसभा ३०                         |   |
|      | सूक्तोंके गण                       | १०  | राष्ट्रसभा ३०                       |   |
| 2    | आत्मोन्नतिका साधन                  | ११  | जनसभाका अधिकार ३०                   |   |
| ,    | साधनमार्ग                          | १२  | राजाके पितर ३१                      |   |
| 7    | जीवात्माका वर्णन                   | १४  | राजाके शिक्षक ३१                    |   |
| 2    | जीवात्माके गुण                     | १५  | सभासद सत्यवादी हों ३१               |   |
| -    | TOTAL STREET FAIR                  |     | तेजप्रदाता और विज्ञानदाता ३१        |   |
| ३    | आत्माका परमात्मामें प्रवेश         | १६  | राजाका भाग्य ३२                     |   |
|      | जीवकी शिवमें गति                   | १६  | दत्तचित्त सभासद् ३२                 |   |
| ४    | प्राणका साधन                       | १७  | नरिष्टा सभा                         |   |
|      | प्राणसाधनसे मुक्ति                 | १७  | १३ (१४) राजुके तेजका नारा           |   |
|      | प्राणकी योजना                      | १८  | शत्रुका तेज घटाना ३३                |   |
| .4   | आत्मयञ्च                           | 24  | १४ (१५), १५ (१६) उपासना ३३, ३५      |   |
|      | मानस और आत्मिक यज्ञ                | १२  |                                     |   |
|      | पुरुष मेघ                          | २२  | १६ (१७) हे देव! सौभाग्यके छिये हमें | 3 |
| .8 ( | ७) मातृभूमिका यश                   | २२  | बढाओ ३५                             |   |
| ,,   | मातृभूमिका यश                      | २३  | १७ (१८) धन और सद्बुद्धिकी प्रार्थना | - |
| 93   | श्रदिति शब्द                       | २४  | १८ (१९) खेतीसे अन्न                 | 1 |
| 19 ( | ८) मातृभामिके भक्तोंका सहायक ईश्वर | २५  | १९ (२०) प्रजाकी पुष्टि              | ) |
| 130  | दिति और भदिति                      | 24  | २० (२१) अनुमति ३८                   |   |
| 50   | THE PERSON NAMED IN STREET         | २६  | अनुमतिकी प्राप्ति ३९                |   |
|      | ९) कल्याण प्राप्त कर               | 201 |                                     |   |
| 3 (  | १०) ईश्वरकी भक्ति                  | २६  | An State around                     |   |
| 4,0  | भक्तका विश्वास                     | २७  | २२ (२३) आत्माका प्रकाश              | 5 |
|      | १.७ (अयर्थ स भा को ७)              |     |                                     |   |

### अथर्ववेदका सुबोध भाष्य

(१३०)

|                                        | - 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 - 2 - 2 - 2                                     | C.0        |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|
| २३ (२४) विपत्तिको हटाना                | A STATE OF THE PARTY OF THE PAR | ५१ (५३) रक्षाकी प्रार्थना                         | EG         |
| २४ (२५) प्रजापालक                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ५२ (५४) उत्तम ज्ञान                               | ६८         |
| २५ (२६) व्यापक और श्रेष्ठ देव          | 88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ५३ (५५ ) दीर्घायु<br>दीर्घ बायु कैसे प्राप्त हो ? | ६८         |
| २६ (२७) सर्वव्यापक ईश्वर               | 88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | दाध आयु कल श्रात हा :                             | <b>Go.</b> |
| २७ (२८) मातृभाषा                       | ४६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ५४ (५६; ५७-१) ज्ञान और कर्म                       | ७२         |
| २८ (२९) कल्याण                         | ८७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                   | ७३         |
| २९ (३०) दो देवोंका सहवास               | યહ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ५५ (५७-२) प्रकाशका मार्ग                          | ७४         |
| ३० (३१) अञ्जन                          | ४९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ५६ (५८) विषचिकित्सा                               | ७६         |
| ३१ (३२) अपनी रक्षा                     | 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ५७ (५९) मनुष्यकी शक्तियां<br>जनसेवा               | ७६         |
| ३२ (३३) दीर्घायुकी प्रार्थना           | 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                   | .00        |
| ३३ (३४) प्रजा, घन और दीर्घ आयु         | 48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ५८ (६०) बलदायी अन्न                               | 96         |
| ३४ (३५) निष्पाप होनेकी प्रार्थना       | 48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ५९ (६१) शापका परिणाम                              | SC.        |
| ३५ (३६) स्त्रीचिकित्सा                 | ५२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ६० (६२) रमणीय घर                                  | 60         |
| ३६ (३७) पतिपत्नीका परस्पर प्रेम        | ५३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ६१ (६३) तपसे मेधाकी प्राप्ति                      | 60         |
| ३७ (३८) पत्नी पतिके लिये वस्त्र बनावे  | 48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ६२ (६४) शूर वीर                                   | ८१         |
| ३८ (३९) पतिपत्नीका एकमत                | 48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ६३ (६५) बचानेवाला देव                             | <u>دو</u>  |
|                                        | 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ६४ (६६) पापसे बचाव                                |            |
| ३९ (४०) उत्तम वृष्टि                   | ५६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ६५ (६७) अपामार्ग औषधी                             | ८२         |
| ४० (४१) अमृतरसवाला देव                 | ५६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ६६ (६८) ब्रह्म                                    | ८२         |
| ४१ (४२) मनुष्योंका निरीक्षक देव        | ५७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ६७ (६९) आत्मा                                     | ८३         |
| ४२ (४३) पापसे मुक्तता                  | 96                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ६८ (७०, ७१) सरस्वती                               | ८३         |
| ४३ (४४) वाणी                           | 46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ६९ (७२) सुख                                       | 58         |
| ४४ (४५) विजयी देव                      | 48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ७० (७३) शञ्जदमन                                   | <b>C8</b>  |
| ४५ (४६, ४७) ईर्ब्यानिवारक औषघ          | 48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ७१ (७४) प्रभुका ध्यान                             | ८५         |
| ४६ (४८) सिद्धिकी प्रार्थना             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ७२ (७५, ७६) खानपान                                | ८६         |
| ४७ (४९) अमृत-राक्ति                    | <b>ξ</b> 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | भोजनका समय                                        | ८६         |
| ४९ (५०) पुष्टिकी प्रार्थना             | ६१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ७३ (७७) गाय और यज्ञ                               | 20         |
| ४९ (५१) सुखकी प्रार्थना                | <b>£</b> 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | गोरक्षा                                           | 90         |
| ५० (५२) कर्म और विजय                   | ६२<br>६४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ७४ ( ७८ ) मण्डमाला-चिकित्सा                       | ९१         |
| पुरुषार्थ भीर विजय<br>जुनारीको दूर करो | द<br>६५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ७५ (७९) गायकी पालना                               | ९२         |
| तीन प्रकारके छोग                       | ६५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ७६ (८०, ८१) गण्डमालाकी चिकित्सा                   | ९२         |
| देवकाम मनुष्य                          | ६६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | गण्डमाळा                                          | <b>९४</b>  |
| गोरक्षा                                | ६६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | इवनसे नीरोगता                                     |            |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                   |            |

### विषयस्ची

(१३१)

| ७७ (८२) वन्धनसे मुक्ति               | 68     | ९० (९५) दुष्टका निवारण                 | 806 |
|--------------------------------------|--------|----------------------------------------|-----|
| ७८ (८३) बन्धमुक्तता                  | ९५     | ९१-९३ (९६-९८) राजाका कर्तव्य           | ११० |
| तीन बंधन                             | ९५     | ९४ (९९) स्वावलम्बी प्रजा               |     |
| ७९ (८४) अमावास्या                    | ९६     | 00 (800) <del>300</del>                | १११ |
| ८० (८५) पूर्णिमा                     | ९७     | ९५ (१००) हृद्यके दो गीघ                | ११२ |
| ८१ (८६) घरके दो वालक                 | ९८     | ९६ (१०१) दोनों मूत्राशय                | ११३ |
| जगत् रूपी घर                         | 99     | ९७-९९ (१०२-१०४) यञ्च                   | ११३ |
| खेलनेवाले बालक                       | 99     | १००-१०१ (१०५-१०६) दुष्ट स्वप्न         |     |
| अपनी शक्तिसे चलना                    | 200    | न आनेके लिये उपाय                      | ११६ |
| दिग्विजय                             | १००    | १०२ (१०७) उच्च वनकर रहना               | ११७ |
| जगत्को प्रकाश देना                   | 800    | १०३ (१०८) उद्धारक क्षत्रिय             | ११७ |
| कर्तच्यका भाग                        | 200    | १०४ (१०९) गौको समर्थ वनाना             | ११८ |
| पूर्ण हो                             | १००    | १०५ (१६०) दिव्य जीवन                   | ११८ |
| दुष्टका नाश                          | १०१    |                                        |     |
| दिव्य भोजन                           | १०१    | १०६-१०७ (१११-११२) असृतत्त्वकी प्राप्ति | ११९ |
| ८२ (८७) गौ                           | १०१    | १०८ (११३) दुष्टोंका संहार              | ११९ |
| ८३ (८८) मुक्ति                       | १०३    | १०९ (११४) राष्ट्रका पोषण करनेवाळे      | १२० |
| तीन पाशोंसे मुक्ति                   | OF LES | राष्ट्रमृत                             | १२२ |
| पापसे बचो                            | १०४    | आपसी झगडे दूर करनेका उपाय              | १२२ |
|                                      | ६०४    | ११० (११५) रात्रुका नारा                | १२३ |
| व्रत धारण                            | १०४    | १११ (११६) संतानका सुख                  | १२३ |
| ८४-८६ (८९-९१) राजाका कर्तव्य         | १०४    | ११२ (११७) पापसे छुटकारा                | १२४ |
| राजा क्या कार्य करे ?                | १०५    | ११३ (११८) तृष्णाका विष                 | १२५ |
| ८७ (९२) व्यापक देव                   | १०७    | ११४ (११९) दुष्टोंका नादा               | १२५ |
| ८८ (९३) सर्पविष                      | १०७    | १२५ (१२०) पापी लक्षणोंको दूर करना      | १२६ |
| ८९ (९४) वृष्टिजल                     | 205    | ११६ (१२१) ज्वर                         | १२७ |
|                                      | १०८    | ११७ (१२२) रात्रुका निवारण              | १२८ |
| दीर्घायु बननेका उपाय<br>विभ्यजल सेवन | १०९    | ११८ (१२३) विजयकी प्रार्थना             | १२८ |
| विन्त्राक स्त्र                      | 101    | ११७ । ११२ ) विश्वविधा नाववा            | 17. |



मुद्रक और प्रकाशक—



# अ थ वं वे द

का सुबोध भाष्य

# अष्टमं काण्डम्।

लेखक

हॉ. पं. श्रीपाद दामोदर सातवलेकर बाहित्य-वाचस्पति, गीतालंकार



संवत् २०२८, शक १८९४, सन् १९७२

तृतीय भावृत्ति

मृत्रक कौर प्रकाशक :
वसन्त श्रीपाद सातवलेकर,
भारत-मृद्रणालय, स्वाध्याय मण्डल,
पोस्ट- 'स्वाध्याय मण्डल (पारडी)'
पारडी [ जि. बलसाड ]



# अथर्ववेदका स्वाध्याय।

( अथर्ववेदका सुबोध भाष्य )

#### अष्टम काण्ड।

#### सक्तविवरण

इस जप्टम काण्डका प्रारंभ 'दीर्घ जायु 'देवताके स्कॉसे हुजा है। संपूर्ण प्राणिमात्रोंके स्थि जल्पायु कष्टदायक जौर दीर्घायु सुखदायक है। अतः यह देवता 'मंगल 'है। अल्पायुताका निवारण करना जौर दीर्घायु प्राप्त करना मनुष्यके लिये सुख्यतः अभीष्ट है। यही प्रारंभके दो स्कॉका विषय है।

काण्ड ८ से काण्ड ११ के अन्ततक के चारों काण्डोंकी प्रकृति बीससे अधिक मंत्रवाके स्कोंकी है। प्रायः अनेक स्कोंमें असि पचीसतक मंत्र हैं। कुछ थोड़े स्कोंमें धोड़ेसे अधिक भी मंत्र हैं। इन स्कोंको 'अर्थ-स्क 'कहते हैं। इन काण्डोंमें तथा आगेभी जो पर्याय स्क हैं, उनमें मंत्रोंकी संख्या कम है। परंतु सब पर्याय मिडकर जब एकही स्क है ऐसा माना जाता है, तब स्ककी मंत्रसंख्या यह जाती है। इस अष्टम काण्डमें अन्तिम स्क इस प्रकारका पर्याय स्क है और इस एक स्कमें छः पर्याय है, अर्थात् यह छोटे छः स्कोंका बड़ा स्क हुना है। आगेके काण्डोमें इस प्रकार पर्याय स्क है—

| <b>जाठवें</b> ब | <b>ज्ञाण्ड</b> सें | १० वें    | <b>मृक्तमें</b> | ६  | गर्याय | स्क हैं | ı |
|-----------------|--------------------|-----------|-----------------|----|--------|---------|---|
| नववें           | ,, 2, 1,22         | 1         | 11              | Ę  | "      | "       |   |
| नववें           | 7,                 | 9         | 1,              | 1  | ,,     | 31      |   |
| ग्यारहर्वे      | " TEXA             | ३ रे      | 11              | 3  | "      | "       |   |
| बारहवें         | ,, in a cost of    | ५ वें     | 7,              | •  | "      | "       |   |
| तेरहवें         | 10,0 00 00 tol     | 8 थे      | 11              | Ę  | "      | "       |   |
| पंदरहवें        | n ;, re min        | PROPERTY. |                 | 16 | "      | "       |   |
| सोडहर्वे        | ,, 100 2 30 10     | 1 0m -    |                 | 9  | "      | 1,      |   |
|                 |                    |           |                 |    |        |         |   |

जागेके काण्डोंमें ये पर्याय पाठक देखेंगे जीर शेष अर्थस्क भी पाठक देखेंगे। इनका नाम अर्थस्क क्यों हुना है इसका वर्णन जागे योग्य स्थानपर करेंगे। यहां इस स्थानपर इस काण्डके अनुवाकोंमें स्कसंख्या और मंत्रसंख्या कैसी है, यह देखिये—

#### अथवंवेदका स्वाध्याम ।

| अनुवाक | सूक | दशित विभाग पर्य | विसंख्या | मंत्र <b>संस्या</b> |
|--------|-----|-----------------|----------|---------------------|
| ,      |     | 10+11           |          | 21                  |
|        | 2   | 10+10+6         |          | 36                  |
| 7.     |     | 10+10+8         |          | 3 8                 |
|        | 8   | 10+10+4         |          | २५                  |
| 1      | ч   | 10+18           |          | <b>२</b> २          |
|        |     | 10+10+4         |          | \$ 6                |
| 8      | U   | 90+90+6         |          | २८                  |
|        | 6   | 10+18           |          | २४                  |
| 4      | 9   | 10+10+4         |          | 3.8                 |
|        | 10  |                 | Ę        | ३३                  |
|        |     |                 |          | २५९                 |

मंत्रसंख्याकी दृष्टीसे यह काण्ड तृतीय स्थानमें जा सकता है। (१) द्वितीय काण्डकी २०७, (२) तृतीयकी २३०, (३) जहमकी २५९ (४) सप्तम काण्डकी २८६, (५) चतुर्थकी ६२४, (६) पद्धमकी ६७६ जीर (७) पहकी ४५४ मंत्रसंख्या है। सप्तम काण्डके जन्ततक कुछ मंत्रसंख्या २१०७ हो चुकी है, इसमें अष्टम काण्डकी २५९ मिकानेसे जप्तम काण्डके जन्ततक कुछ मंत्रसंख्या २६६६ होगी।

अब इस काण्डके ऋषि-देवता-डन्द देखिये---

### स्क्रोंके ऋषि-देवता-छन्द ।

| स्क   | <b>मंत्रसंख्या</b> | 来旬       | देवता     | 3*E                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------|--------------------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| प्रथम | ऽनुवाकः।           | अष्टादशः | प्रपाठकः। |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ,     | 21                 | ब्रह्मा  | भायु      | त्रिष्टुप्। १ पुरोबृ॰ त्रिष्टुप्। २, ६, १७-२१ अनुष्टुमः। ४, ९,<br>१५, १६ प्रास्तारपंक्तयः। ७, त्रिपाद्विराड् गायत्री। ८ विराट्<br>पथ्याबृह्ती। १२ व्यव० पञ्चपदा जगती। १३ त्रिपा० भूरिक्<br>महाबृह्ती। १४ एकाव० द्विपदा साम्नी भु॰ बृह्ती।                                                            |
|       | 26                 | इह्या    | आयुः      | त्रिष्टुप्। १, २, ७ सुरिजः । ६, २६ आस्तारपंकिः । ४ प्रस्तार-<br>पंकिः । ६-१५ पथ्यापंकिः । ८ पुरः ज्योतिष्मती जगती ।<br>९ पञ्चपदा जगती । ११ विष्टारपंकिः । १२, २२, २८ पुरः<br>वृह्स्यः । १४ त्र्यवः षटप् जगती । १९ उपः वृह्ती । २१<br>सतः पंकिः। ५,१०,१६-१८, २०, २६-२५,२७ अनुष्टुमः।<br>१७ त्रिपाद् । |

### स्काके ऋषि-देवता-छन्द ।

द्वितीयोऽनुवाकः।

३ २६ चातनः अग्निः त्रिष्टुप्। ७, १२, १४, १५, १७, २१ अस्तिः। २५ पञ्चपद् बृहतीगर्भा जगती। २२, २६ अनुष्टुमौ। २६ गायत्री

ह २५ चातनः मंत्रोक्तदेवताः जगती। ८—१४, १६, १७, १९, २२, २४ त्रिष्टुभेः। २०, २६ अस्ति। २५ बनुष्टुप्।

तृतीयोऽनुवाकः।

प २२ शुक्तः इत्यादूवणं, अनुष्टुस्। १,६ डपरि० वृहती। २ त्रि० वि० गायत्री।

मंत्रोक्ताः १ चतु० सु॰ जगती। ५ संस्तारपंक्तिर्भुरिग्। १ ष्ठपरि० बृहती।
७, ८ ककुम्मत्यौ । ९ चतु॰ पुरस्कृतिर्जगती। १० त्रिष्टुप्।
११ पथ्यापंक्तिः। १४ व्यव॰ षट्प॰ जगती। १५ पुरस्ताद्बृहती।
१९ जगतीगर्भा त्रिष्टुप्। २० विराड्गर्भा बास्तारपंक्तिः। २१

पराविराट् त्रिष्टुप् । २२ व्यव ससप् विराद्गर्मा सुरिक् ।

[ एकोनविंदाः प्रपाठकः ]

२६ मात्तनामा मंत्रोक्ताः अनुष्टुम्। २ पुर० वृक्षती। १० व्यवसा० पट्पदा जनती ।

११, १२, १४, १६ पध्यापंकिः ४, १५ व्यव० ससप० शकरी।

१७ व्य० सप्तप० जगती।

चतुर्थोऽनुवाकः।

७ २८ अथवी ओषधयः अनुष्दुभ्। २ डप० मुस्ग्बृद्धी। ३ पुरडण्णिक्। ४ पञ्चपदापरा

अनु० सतिज्ञगती। ५, ६, १०, २५ पथ्यापंक्तयः। १२ पञ्चप० विराहतिशकरी। १४ उप० निचृ० बृहती। २६ निचृत्। २८

भुरिक्।

द २४ श्वरवंशिराः वनस्पतिः अनुष्टुप्। र डपरि० वृहती। १ विराड् वृहती। १ वृ० पुर०

इन्द्रः, प्र॰ पंक्तिः। ६ मास्तारपंक्तिः। ७ विप॰ पादबक्ष्मा चतुः

परसेनाहननम् अतिजगती। ८-१० डपरि० वृहती। ११ पथ्यावृहती। १२ भुरिक्। १९ वि० पुर० वृहती। २० नि० पु० वृहती। २१

त्रिष्ट्प् । २२ चतुष्पदा शकरी । २३ उप० बृहती । २४ व्यव०

डिप्पारमर्भा शक्वरी पञ्चपदाजगती ।

पश्रमोऽनुवाकः।

े २६ अथवी, कइयपः, विराद् त्रिष्टुम्। २ पंकिः। ३ बास्तारपंकिः। ४, ५, २३, २५ २६ सर्वे वा ऋषयः। अनुदुमः। ८, ११, १२, २२ जगत्यः। ९ सुरिक्। १४ चतु०

जगती।

े॰ (१) १६ अथर्वाचार्यः विराट्। १ त्रिपदाची पंक्तिः। (प्र०) २-७ याजुष्यः जगत्यः। जगत्यः। (द्वि.) २,५ साम्न्यनुष्टुमौ। (द्वि.) ६ काची अनुष्टुप्। (द्वि.) ४,७ विराद् गायम्यौ। (द्वि.) ६ साम्री बृहती।

#### अथवंदका स्वाध्याय।

| ŧ |       |    |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---|-------|----|----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | ( २ ) | 10 | 17 | 39 | १, त्रियदा साम्नी अनुष्टुप्। र उष्णिगमर्भा चतु० उप० विराड्बृहती।<br>३ एकप० यजुषो गायत्री। ४ एकप० साम्नो पंक्तिः। ५ विराड्<br>गायत्री। ६ आर्ची अनुष्टुप्। ७ साम्नो पंक्तिः। ८ आसुरी गायत्री।                                                                         |
|   | (*)   | c  | 15 | "  | ९ साम्नी अनुष्टुप् । १० साम्नां बृहती । १<br>(१) चतुष्पदा नि० अनुष्टुप् । २ (२) आर्ची त्रिष्टुप्।<br>३, ५, ७ (१) चतुष्पदः प्राजापत्याः पंक्तयः । ४, ६, ८                                                                                                            |
|   | (8)   | 98 | "  | ,1 | (२) आच्यों बृहत्यः ।<br>१, ५ साम्नां जगत्यो । २, ६, १० साम्नां बृहत्यः । ६,४,८<br>आच्यंनुष्टुभः । ९,१३ चतुष्पादुष्णिही । ७ आसुरी गायत्री ।<br>११ प्राजापत्यानुष्टुप् । १२,१६ लाच्यों त्रिष्टुभी । १४,१५                                                             |
|   | (4)   | 18 | 19 |    | विराड् गायम्यौ ।  १, १६ चतुष्वादे साम्नां जगस्यौ । १०, १४ साम्नां वृहत्यौ ।  १ साम्नी उष्णिम् । ४, १६ आर्म्यनुष्टु भौ । ९ उष्णिक् । ८  कार्ची त्रिष्टुप् । २ साम्नी उष्णिक् । ७, ११ विराड् गायम्यौ ।  ५ चतुष्वदा प्राजापत्या जगती । ९ साम्नां वृहती त्रिष्टुप् । १५ |
|   | ( )   | 8  | 4  | ,, | साम्नी अनुष्टुप्।  १ द्विपदा विराड्गायत्री। २ द्विपदा साम्नी त्रिष्टुप्। ३ द्वि॰  प्राजापत्या अनुष्टुप्। ४ द्वि॰ आर्ची छिष्णिग्।                                                                                                                                    |

इस प्रकार इस सप्तम काण्डके ऋषि-देवता-छन्द हैं। जब इनका ऋषिक्रमानुसार सूक्तविश्राग देखिये-

### ऋषिक्रमानुसार सक्तविभाग।

| 9 | ब्रह्मा     | ऋषिके |    | 9,8 | वं दो | सुक्त हैं। |  |
|---|-------------|-------|----|-----|-------|------------|--|
| ? | चातन        | ,,    |    | 3,8 | 19    | "          |  |
| 2 | अथर्वा      | "     |    | 0,9 | "     | "          |  |
| 8 | बथर्वाचार्य | ऋषिका | 90 | at  | पुक   | सुक्त है।  |  |
| 4 | गुक         | 1)    | 4  |     | 17    | 5,         |  |
| Ę | मातृनामा    | 17    | Ą  |     | "     | 17         |  |
| 9 | भृग्वंगिरा: | "     | 6  |     | "     | "          |  |
|   | कर्यप       | ",    | 9  |     | 19    | 37         |  |
| 9 | सर्वे ऋषय   | :     | 9  |     |       | -          |  |

इस प्रकार नी ऋषियों के देखे मंत्र इस अष्टम काण्डमें हैं। तथापि इनमें अथर्वाचाय नामक एक अकग ऋषि सर्वानुक्रमणीकारने माना है। वस्तुतः देखा जाय तो 'आचार्य ' शब्द कभी ऋषिके साथ नहीं आता। अतः यह अथर्वा ऋषि ही होगा। यदि इसे अथर्वा ही माना जाय तो एक ऋषि कम हुआ और आठही शेष रहे। 'सर्वे ऋषयः ' यह एक स्कूका ऋषि माना है। परंतु यह अङग ऋषि नहीं है। क्यों कि इस काण्डके ' ब्रह्मा, चातन, अथर्वा, श्रुक्त, मातृनामा, भृग्वंगिरा और कश्यप ' ये सस ऋषिही 'सर्वे ऋषयः ' का यहां इस काण्डमें तात्पर्य है, अतः यह एक नाम कम करना युक्त है। अर्थात् शेष सात ऋषि रहे, जिनके देखे हुए मंत्र इस काण्डमें हैं। 'अथर्वा ' और 'अथर्वाचार्य 'को यदि एकही माना जाय, तो इस काण्डमें अथर्वा ऋषिके स्कूही अधिक हैं। इस विषयमें सप्तम काण्डकी भूमिकामें किखा है ख पाठक अवस्य देखें।

#### अब देवताकमानुसार स्कविमाग देखिये—

### देवताक्रमानुसार स्क्तविभाग।

| 9 | संत्रोक्ता देवताके | 8—4  | ये    | 3           | वुक   | 意し |
|---|--------------------|------|-------|-------------|-------|----|
| 3 | बायु ,,            | 1, 2 | ,,    | 2           | ,,    |    |
| 2 | विराट् देवताके     | 9,10 | ये    | २ दो        | मुक्त | 意  |
| 8 | शिप्त देवताका      | 2    | यह एक | R. C. Marie |       |    |
| ч | कृत्यादूषण ,,      | ч    | ,,    | ,,          |       |    |
| Ę | कोवधयः ,,          | o    | "     | ,,          |       |    |
|   | वनस्पति ,          |      |       | "           |       |    |
| 6 | इन्द्र ,,          | 6    | "     |             |       |    |
|   | परसेनाहनन,,        | 6    |       | 17          |       |    |
| * |                    |      | "     | 7,          |       |    |

इस प्रकार नी देवताके सुक्त इस काण्डमें हैं, तथापि 'मंत्रोक्तदेवता 'यह अनेक देवताओंका सामान्य नाम है। इस लिये इन्द्राहि जो अनेक देवताएं इसमें आगर्यों हैं, उन सबको मिलानेसे कई देवताओंका वर्णन इस काण्डमें हैं, यह बात सिद्ध हो जायगी। इसी प्रकार 'ओपिंध और वनस्पति 'ये दोनों संभवत: एकही देवता हैं। देवताओंकी संख्या निश्चित करनेमें इन बातोंका विचार करना आवश्यक है। इस काण्डमें निम्नाह्मिखत गणोंके मन्त्र हैं—

- १ बायुष्यगणके १, २ ये दो स्कत हैं।
- २ स्टब्स्ययनगण का ५ वां स्वत है।
- ३ पृष्टिक संत्र ५ वें स्कतमें हैं।
- ४ महाशान्ति और रौद्री शान्तिके मंत्र ५ वें सुक्तमें हैं।

इस प्रकार इन गणोंके संत्र इस काण्डमें हैं। इन गणोंके अनुसंधानसे पाठक इन सब मंत्रोंका विचार करें।



38

# उन्नतिका सीधा मार्ग

उद्यानं ते पुरुष नाव्यानं जीवातुं ते दक्षताति कृणोमि । आहि रोहेमम्मतं सुखं रथमय जिनिविद्यमा वंदासि ।। ६ ।। अथर्व०८। १। ६

"हे मनुष्य ! तेरी उन्नतिके पथमें गित होवे, अवनतिके पथमें न होवे। इसी कार्यके लिये तुझे आयुष्य और वल में देता हूं। इस सुखदायी असृतसे परिपूर्ण (शरीरक्षी) रथपर चढ। यहां जब तू वृद्ध होगा तब तू विद्यानका उपदेश करेगा।"





# अथववदका सुबोध—भाष्य।

#### अष्टम काण्ड।

# दीर्घायु प्राप्त करनेका उपाय।

[ ? ]

( ऋषिः - ब्रह्मा । देवता - आयुः )

अन्तंकाय मृत्यवे नर्मः प्राणा अंपाना इह ते रमन्ताम् । इहायमेस्तु पुर्वषः सहासुना सूर्यस्य मागे अमृतंस्य लोके उदेनं भगो अग्रभीदुदेनं सोमो अंग्रुमान् । उदेनं मुरुतो देवा उदिन्दाग्री स्वस्तये

11 3 11

11 7 11

अर्थ — ( मृत्यवे अन्तकाय नमः ) मृत्युके रूपमें सबका अन्त करनवाले परमेश्वरको नमस्कार है। हे सनुष्य ! ( ते प्राणाः अपानाः इह रमन्ताम् ) तेरे प्राण और अपान यहां शरीरमें आनन्दसे रहें। (अयं पुरुषः असुना सह )यह मनुष्य प्राणके साथ ( इह अमृतस्य लोके सूर्यस्य भागे अस्तु ) इस अमृतके स्थानरूपी सूर्यके प्रकाशके भागमें रहे॥ १॥

अर्थ — ( भगः एनं उत् अग्रभीत् ) मग देवने इस मनुष्यको उच्च स्थान पर स्थापित किया है, (अंग्रुमान् सोमः एनं उत् ) तेजस्वी सोमने इसको अंचा उठाया है, ( मरुतः देवाः एनं उत् ) मरुतदेवोंने इसको उच्च बनाया है, ( इन्द्र-अग्नी स्वस्तये उत् ) इन्द्र और अग्निने इसके कल्याणके लिये इसको उच्च बनाया है।। २।।

भावार्थ — संपूर्ण जगत्का नाश करनेवाले एक ईश्वरको हम प्रणाम करते हैं। मनुष्यके प्राण इस शरीरमें बीर्घकाल तक रहें। मनुष्य दीर्घजीवनके साथ अमृतमय सूर्यप्रकाशमें यथेच्छ विचरता रहे।। १।।

भग आवि सब देव इसकी उन्नति करनेमें इसकी सहायता करें॥ २॥

२ ( अथवं. सु. भाष्य )

| इह तेसुंरिह प्राण इहायुंरिह ते मर्नः ।<br>उत् त्वा निर्श्वत्याः पाशेश्यो देव्यां वाचा भरामसि<br>उत् कामातः पुरुषः मार्व पत्था मृत्योः पड्वीशमवमुश्चमानः । | 11 3 11 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| मा चिछत्था अस्माल्लोकाद्याः सूर्यस्य संदर्भः                                                                                                              | 11811   |
| तुभ्यं वार्तः पवतां मात्रिश्वा तुभ्यं वर्षन्त्वमृतान्यापः ।<br>सूर्यस्ते तुन्वेरे शं तपाति त्वां मृत्युद्दैयतां मा प्र मेष्ठाः                            | 11 4 11 |
| ड्यानं ते पुरुष नाव्यानं जीवातुं ते दक्षताति कृणोमि ।<br>आ हि रोहेमम्मृतं सुखं रथमथ जिविधिदथमा वदासि                                                      | 11 4 11 |

अर्थ— ( इह ते असुः ) यहां इस शरीरमें तेरा जीवन, ( इह प्राणाः, इह आयुः ) यहां प्राण, यहां आयु और ( इह ते मनः ) यहां तेरा मन स्थिर रहे। ( दैव्या वाचा ) दिव्य वाणीके द्वारा ( निर्फित्याः पादोस्यः ) अधोगितिके पाशोंसे ( त्वा उत् भरामिस ) तुझे ऊपर उठाकर मुक्त करते हैं।। ३॥

हे (पुरुष ) मनुष्य ! (अतः उत् क्राम ) यहांसे क्रपर चढ, (मा अवपत्थाः ) नीचे मत गिर । (मृत्योः पड्वीशं अवमुश्चमानः ) मृत्युकी वेडीसे अपने आपको छुडाता हुआ (अस्मात् लोकात् ) इस लोकसे तथा (अग्नेः सूर्यस्य संदशः ) अग्नि और सूर्यके दर्शनसे अपने आपको (मा छित्थाः ) दूर मत रख ।। ४ ।।

( मातिश्वा वातः तुभ्यं पवतां ) अन्तरिक्षमं रहनेवाली वायु तेरे लिये पवित्र होकर बहती रहे। (आपः तुभ्यं अमृतानि वर्षन्तां ) जल तेरे लिये अमृतकी वृष्टि करें। (सूर्यः ते तन्वे द्यां तपाति ) सूर्यं तेरे शरीरके लिये सुखदायक होकर तपता रहे। (मृत्युः त्वां दयतां ) मृत्यु तुझपर दया करे इसप्रकार तू ( मा प्र मेष्ठाः ) मत मर।। ५।।

है (पुरुष ) पुरुष ! (ते उत् यानं ) उन्नितिकी ओरही तेरी गित हो । (न अय-यानं ) अवनितिकी ओर गित त हो । इसलिये में (जीवातुं ते दक्षताितं कुणोमि ) बीघं जीवनके लिए तुझे बलशाली बनाता हूं । (इमं अमृतं सुखं रथं आरोह ) इस अमरत्व बेनेवाले सुखकारक शिरीररूपी रथपर चढ, (अथ जिर्विः ) और जब तू वृद्ध होगा, तब (विद्थं आवदािस ) विज्ञानका उपदेश करेगा ॥ ६॥

भावार्थ — हे मनुष्य ! इस शरीरमें तेरा प्राण, आयुष्य, मन और जीवन स्थिर रहे । अनारीय रूपी दुर्गतिके पाशोंसे हम सब तुझे ऊपर उठाते हैं ॥ ३ ॥

हे मनुष्य । तू ऊपर चढ, नीचे मत गिर । मृत्युके पार्शोसे अपने आपको छुडा । दीर्घायु प्राप्त कर और इस सनुष्य लोकसे तथा इस सूर्यके प्रकाशसे अपने आपको दूर न कर ॥ ४ ॥

वायु, जल और सूर्य तेरे लिये पवित्रता करें और तुझे शान्ति प्रदान करें। मृत्यु तेरे ऊपर दया करे अर्थात् तू दीर्घायु प्राप्त कर और शीझ मत मर ॥ ५ ॥

हे मनुष्य ! तू ऊपर चढ, कभी नीचे मत गिर । इसी कार्यके लिये नुझे जीवन और बल दिये हैं । तेरा हारीर एक मुख देनेवाला उत्तम रथ है, इससे अमरपन भी प्राप्त किया जा सकता है । इममें रहता हुआ मनुष्य दीर्घजीवन प्राप्त करता है और जब वह वृद्ध होता है तब उसको बहुत अनुभव प्राप्त होनेके कारण वह दूसरोंको योग्य उपदेश देनेमें समर्थ होता है ॥ ६ ॥ मा ते मन्स्तर्त्रं गान्मा तिरो भून्मा जीवेभ्यः प्र मंद्रो मानुं गाः पितृन् ।

विश्वं देवा अभि रेक्षन्त त्वेह ॥ ७ ॥

मा गतानामा दीधीथा ये नर्यन्ति परावर्तम ।

आ रेहि तर्मसो ज्योतिरेह्या ते हस्तौ रमामहे ॥ ८ ॥

स्यामश्रं त्वा मा श्वां तेष्ट्र प्रेषितौ यमस्य यौ पेथिरक्षी श्वानौ ।

अविङेहि मा विदीध्यो मात्रं तिष्टः पर्राङ्मनाः ॥ ९ ॥

भैतं पन्थामन् गा भीम एष येन पूर्वं नेयथ तं त्रंवीमि ।

तर्म एतत पुंष्य मा प्र पेत्था भ्रयं प्रस्ताद्रभंयं ते अर्वांक् ॥ १० ॥ (१)

अर्थ—(ते मनः तत्र मा गात्) तेरा मन उस निषद्ध मार्गमें न जावे और वहां (तिरः मा भूत्) लीन न होवे। (जीवेश्यः मा प्रमदः) जीवोंके संबंधमें तू प्रमाद न कर। (पितृन् मा अनुगाः) पितरोंके पीछे यत जा अर्थात् मर मत। (इह विश्वे देवाः त्वा अभि रक्षन्तु) यहां सब देव तेरी रक्षा करें॥ ७॥

(गतानां मा आदियीयाः ) गुनरे हुओं के लिए बिलाप न कर क्योंकि (ये परावतं नयन्ति ) वे तो दूर ले जाते हैं। अतः (आ इहि ) यहां आ और (तमसः ज्योतिः आरोह ) अंधकारको छोडकर प्रकाशपर चढ, (ते हस्तै। रमामहे ) तेरे हार्थोको हम पकडते हैं॥ ८॥

( इयामः च शावलः च ) काला और क्वेत अर्थात् अंधकार और प्रकाशवाले ( श्वा-नौ ) कल न रहनेवाले दिन रात ( यसस्य पिथरिक्षी प्रेषितो ) नियामक देवके दो मार्गरक्षक बनाकर भेजे गए हैं। ( अर्वाङ् एहि ) इधर आ। ( मा विदीध्यः ) विलाप मत कर। ( अत्र पराङ्मनाः मा तिष्ठ ) यहां विरुद्ध दिशामें मन रखकर मत रह ॥ ९ ॥

( एतं पन्थां अनु मा गाः ) इस बुरे मार्गका अनुसरण मत कर, ( एवः भीमः ) यह मार्ग भयंकर है। ( येन पूर्व न ईयथ ) जिनसे पहिले नहीं जाते हें। ( तं ब्रवीमि ) उस विषयमें में कहता हूं। हे ( पुरुष ) मनुष्य ! ( एतत् ( तमः ) यह अन्धकारका मार्ग है, उस मार्गमें ( मा प्र पत्थाः ) मत जा। ( ते परस्तात् भयं ) तेरे लिये दूसरी तरफ भय है। १०॥

भावार्थ — तेरा मन कुमार्गमें न जावे और यदि गया तो वहां कभी न स्थिर रहे। अन्य जीवों के विषयमें जो तेरा कर्तव्य है उसमें तूप्रमाद न करके शीघ्र मरकर अपने पितरों के पीछे शीघ्रतासे मत जा। ये सब देवता तेरी रक्षा करें।। ७।।

गुजरे हुओंका शोक न कर, उससे तो मनुष्य दूर चला जाता है। यहां कार्यक्षेत्रमें आ, अन्यकार छोड और प्रकाशमें विचर। इस कार्यके लिये हम तेरा हाथ पकडतें हैं।। ८।।

सबका नियमन करनेवाले ईश्वरके दिन (प्रकाश) और रात्री (अंधकार) ये वो मार्गदर्शक हैं। ये दोनों अशाश्वत हैं, परंतु ये तेरे मार्गकी रक्षा करेंगे। अतः तू आगे बढ, विलापमें समय न गंवा, तथा विरुद्ध दिशामें अपना मन कदापि न जाने दे।। ९।।

भावार्थ— इस भयानक घोर बुरे मार्गसे न जा। जिससे जाना योग्य नहीं है, उस मार्गपरसे न जानेके विषयमें में पुष्टे यह आदेश दे रहा हूं। अर्थात् तू इस अन्यकारके मार्गमें कदापि न जा, इससे जानेमें आगे वडा भय है। अतः तू इस और रह, यदि इस मार्गपर तू चला तो तेरे लिये यहां अभय होगा ॥ १० ॥

| रक्षेन्तु त्वाग्रयो ये अप्स्वं १ न्ता रक्षेतु त्वा मनुष्या । यमिन्धते ।<br>वैश्वानरो रक्षतु जातवेदा दिन्यस्त्वा मा प्र धांग् विद्युतां सह<br>मा त्वां क्रव्यादृभि मंस्तारात् संकंसुकाचर । | 11 | 88        | u    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|------|
| रक्षंतु त्वा द्यो रक्षंतु पृथिवी सूर्यश्च त्वा रक्षंतां चन्द्रमांश्च ।<br>अन्तरिक्षं रक्षतु देवहेत्याः<br>बोधश्चं त्वा प्रतीबोधश्चं रक्षतामस्वप्नश्चं त्वानवद्वाणश्चं रक्षताम् ।          |    | \$5       |      |
| गोपायंश्चे त्वा जागृंविश्च रक्षताम्<br>ते त्वां रक्षन्त ते त्वां गोपायन्तु तेभ्यो नमस्तेभ्यः स्वाहां                                                                                      | 11 | <b>48</b> |      |
| जीवेभ्यंस्त्वा समुद्रे वायुरिन्द्रों धाता दंधातु सविता त्रायंमाणः ।<br>मा त्वं प्राणो बलं हासीद्सुं तेनुं ह्वयामसि                                                                        | 11 | १५        | . 11 |

अर्थ— (ये अप्सु अन्तः अग्नयः) जो जलोंमें अग्नियां हैं वे (त्वा रक्षन्तु) तेरी रक्षा करें। (यं मनुष्याः इन्धिते, त्वा रक्षतु) जिसको मनुष्य प्रदीप्त करतें हैं वह अग्नि तेरी रक्षा करे। (जातवेदाः वैश्वानरः रक्षतु) जातवेद सब मनुष्योंमें रहनेवाली अग्नि तेरी रक्षा करे। (विद्युता सह दिव्यः मा प्रधाक्) विजलीके साथ रहनेवाली घुलोककी अग्नि तुझे न जलावे॥ ११॥

(क्रज्यात् त्वा मा अभि मंस्त ) कच्चा मांस खानेवाला तेरा वध न करे। (संक सुकात् आरात् चर ) नाश करनेवालेसे तू दूर होकर चल। (द्योः त्वा रक्षतु) द्युलोक तेरी रक्षा करे, (पृथिवी रक्षतु) पृथिवी रक्षा करे। (सूर्यः च चन्द्रमाः च त्वा रक्षतां) सूर्य और चन्द्रमा तेरी रक्षा करें। (देवहेत्याः अन्तरिक्षं रक्षतु) देवी

ष्ट्राघातसे अन्तरिक्ष तेरी रक्षा करे ॥ १२ ॥

(बोधः च प्रतीबोधः च त्वा रक्षतां ) ज्ञान और विज्ञान तेरी रक्षा करें। (अस्त्रप्नः च अनवद्राणः च त्वा रक्षतां ) न सोनेवाला और न भागनेवाला तेरी रक्षा करे तथा (गोपायन् च जागृविः च त्वा रक्षतां ) रक्षक और जागनेवाला तेरी रक्षा करे ॥ १३॥

(ते त्वा रक्षन्तु) वे तेरी रक्षा करें। (ते त्वा गोपायन्तु) वे तेरा पालन करें। (तेभ्यः नमः) उनकी

नमस्कार है। (तेभ्यः स्वा-हा ) उनके लिये आत्म-समर्पण है।। १४।।

(त्रायमाणः धाता सविता वायुः इन्द्रः) रक्षक, पोषक, प्रेरक, जीवनसाधक प्रमु (जीवेभ्यः त्वा सं+उद्रे द्धातु) सब प्राणियोंके लिये तया तेरे लिये पूर्ण उत्कृष्टता धारण करे। (त्वा प्राणः वलं मा हासीत्) तेरा प्राण बलको न छोडे। (ते असुं अनु ह्वयामिस ) तेरे प्राणको हम अनुकूलताके साथ बुलाते हैं।। १५।।

भावार्थ — जलकी उष्णता, अग्नि, विद्युत्, सूर्य तथा मानवी समाज इनमेंसे किसीसे तेरा अकल्याण न हो, इनसे तेरी उत्तम रक्षा होती रहे ॥ ११ ॥

दुष्टता करनेवाले दुष्टोंसे तेरी रक्षा हो। पृथ्वी, अन्तरिक्ष, द्यु, चन्द्रमा, सूर्य आदि सब तेरी रक्षा करें ॥ १२ ॥ ज्ञान और विज्ञान, सुस्ती न करना और न भागना, रक्षा करना और जागना तेरी रक्षा करें ॥ १३ ॥ जो तेरी रक्षा और पालना करते हैं, उनको प्रणाम करना और उनके लिये अपनी ओरसे कुछ समर्थण करना योग्य है ॥ १४ ॥

देव सब जीवोंको और तुझको उन्नतिके पयमें रखे । तेरे पास प्राण और बल पूर्ण आयुतक रहे ॥ ॥ १५ ॥

| मा त्वा जम्भः संहेनुमा तमो विवृत्मा जिह्ना बाहिः प्रमुखः कथा   | स्याः ।  |
|----------------------------------------------------------------|----------|
| उत् रनार्भुरवा वसवा अर्न्त् दिन्द्रामा स्वस्तर्य               | ॥ १६॥    |
| उत् त्वा चाँरुत् पृथिन्युत् प्रजापंतिरमभीत ।                   |          |
| उत् त्वां मृत्योरीषंधयः सोमराज्ञीरपीयरन                        | 11 20 11 |
| अयं देवा इहेवास्त्वयं मामुत्रं गादितः।                         |          |
| इसं सहस्र-वर्धिण मृत्योद्धत् पारयामसि                          | 11 20 11 |
| उत् रवा मृत्योरंपीपरं सं धंमन्तु वयोधसं:।                      |          |
| मा त्वा व्यस्तकेइ <u>योर्</u> ड मा त्वा <u>घ</u> रुदों रुद्दन् | 11 23 11 |

अर्थ— (जम्भः संहनुः त्वा मा विद्त्) विनाशक और घातक मनुष्य तुझे कभी न प्राप्त करे। (तमः त्वा मा) अन्धकार तेरे ऊपर कभी न छाये। (जिह्वा मा) जिह्वा अर्थात् किसीके बुरे शब्द तेरे श्रवणपथमें न आवें। मला (विहिं: प्रमयुः कथा स्याः) तू यज्ञकर्ता होकर घातक कैसे होगा? (आदित्याः वसवः इन्द्र-अग्नी) आदित्य वसु, इन्द्र और श्रीन (स्वस्तये) कल्याणकें लिये (त्वा उत् भरन्तु) तुझे उन्नतिकी तरफ ले जार्ये।। १६॥

(द्योः उत्) द्युलोक ( पृथिवी उत्) पृथिवी और ( प्रजापितः त्वा उत् अग्रमीत् ) प्रजापालक देव तुझे ऊपर उठावे, तेरी उन्नति करे। (सोमराज्ञीः ओषधयः)सोम जिनका राजा है ऐसी औषधियां (त्वा मृत्योः उत् अपीपरन्) तुझे मृत्युसे ऊपर उठावें अर्थात् तेरी रक्षा करें॥ १७॥

है (देवाः) देवो ! (अयं इह एव अस्तु) यह भनुष्य इस लोकमें ही रहे, (अयं इतः अमुत्र मा गात्), यह इस संसारको छोडकर परलोक न जाये। (सहस्त्रवीर्येण इमं मृत्योः उत् पारयामिस ) हजारौं बलौंते युक्त उपायसे इस सनुष्यकी मृत्युसे हम रक्षा करते हैं।॥ १८॥

( मृत्योः त्वा उत् अपीपरं ) मृत्युसे तुझको हम पार करते हैं। (वयोधसः सं धमन्तु ) अन्न अयवा आयुको धारण करनेवाले देव तुझे पुष्ट करें। (व्यस्तकेइयः अग्न-रुदः) बालोंको खोलकर बुरी तरहसे रोनेवाली स्त्रियां (मा त्वा रुद्न्, मा त्वा ) तेरे लिये न रोयें, अर्थात् तेरी मृत्युके कारण इन पर रोनेका प्रसंग न आवे, निश्चयसे वे तेरे लिए न रोयें॥ १९॥

भावार्थ— कोई नाशक और घातक मनुष्य तेरे पास न पहुंचे। अज्ञान और अन्यकार तेरे पास न आवे। बुरे शब्दोंका प्रयोग कोई न करे। स्मरण रख कि जो यज्ञ करता है उसके पास नाश नहीं आता और सूर्यादि सब देव तेरा कल्याण करेंगे और तेरी उन्नति होनेमें सहायक होंगे।। १६।।

प्रजाका पालक देव, द्युलोकसे पृथ्वी-पर्यंतकी औषधियां आदि सब पदार्थ मृत्युसे तेरा बचाव करें ॥ १७ ॥ हे देवो ! इस मनुष्यको दीर्घायु प्राप्त हो, इसके पाससे मृत्यु दूर हो। सहस्र प्रकारके बलोंसे युक्त औषधियौँकी सहायतासे इसकी मृत्युको हमने दूर किया है ॥ १८ ॥

अब यह मृत्युसे पार हो चुका है। आयु देनेवाले देव इसको आयु दें। अब स्त्रियां या पुष इसके लिये न रोयें, क्योंकि यह जीवित हो गया है।। १९।।

आहर्षिमविदं त्वा पुन्रागाः पुनेर्णवः । सर्वोङ्ग सर्वे ते चक्षुः सर्वेमायुंश्च तेविदम् व्यिवात् ते ज्योतिरभृद्य त्वत् तमो अक्रमीत् । अपु त्वन्मृत्युं निक्षीतिमपु यक्ष्मं नि दंध्मसि

11 00 11

11 58 11

अर्थ—(त्वा आहार्ष ) में तुझे लाया हूं। (त्वा अविदं ) तुझे पुनः प्राप्त किया है। (पुनः नवः पुनः आगाः ) पुनः नया होकर पुनः आ गया है, हे (सर्वांग ) संपूर्ण अंगोंवाले मनुष्य ! (ते सर्वे चक्षुः ) तेरी पूर्ण बृष्टि और (ते सर्वे आयुः च ) तेरी पूर्ण आयु तुझे मेंने (अविदं ) प्राप्त करायी है।। २०॥

अब (त्वत् तमः व्यवात् ) तेरे पाससे अन्वकार चला गया है वह (अप अक्रमीत् ) तुझसे दूर चला गया है। (ते ज्योतिः अभूत् ) तेरे चारों ओर प्रकाश फैल गया है। (त्वत् निर्ऋतिं मृत्युं अप नि द्ध्यस्ति ) तुझसे दुर्गति और मृत्युको हम दूर करते हैं ॥ २१॥ और मृत्युको हम दूर करते हैं ॥ २१॥

भावार्थ — तुझे रुग्णस्थितिसे में आरोग्यस्थितिके प्रति लाया हूं अब तू नवीन जैसा हो गया है। तेरे सब अंग पूर्ण हो गये हैं, तेरे चक्षु आदि इंद्रिये और तेरी आयु तुझे प्राप्त हो गई है, अतः तू अब दीर्घकाल तक जीवित रहेगा।। २०॥ अन्धकार तेरे पाससे भाग गया है और तेरे चारों ओर प्रकाश फैल गया है। दुर्गति और मृत्यु दूर हट गयी है, और रोग दूर भाग गये हैं। इस प्रकार तू नीरोग और दीर्घायु हो गया है।। २१॥

## दीर्घायु किस प्रकार प्राप्त होगी ?

#### धर्मक्षेत्र

मनुष्यका यह शरीर धर्म करनेका एक साधन है। यही इसका 'कुरुक्षेत्र' अथवा 'कर्मक्षेत्र' किंवा 'धर्मक्षेत्र' है। इसमें रहता हुआ और पुरुवार्थ करता हुआ यह मनुष्य अमरस्व भी प्राप्त कर सकता है, और पुरुवार्थसे हीन होता हुआ यही जीव अधोगित भी प्राप्त कर सकता है। इसिलिये इस शरीररूपी साधनको सुरक्षित रखने और इससे अधिक से अधिक काम लेनेके लिये इसको वीर्घकाल तक जीवित रखना आवश्यक है। इसी कारण दीर्घायु प्राप्त करनेके उपायोंका विज्ञान धर्मग्रंथोंमें किया है। इस सुक्तमें इसी शरीरके विज्यमें कहा है—

#### इमं अमृतं सुखं रथं आरोह। ( मं. ६ )

'इस नष्ट न होनेवाले, सुखकारक (शरीररूपी)रथपर आरोहण कर। 'इसमें 'सु+ख' शब्द है जिसका अर्थ है 'सु' अर्थात् उत्तम अवस्थामें 'ख' अर्थात् इंद्रियां हैं जिसकी ऐसा आरोग्यपूर्ण सुबृढ शरीर। 'सु+खं रथं 'का अर्थ है जिसकी इंद्रियां उत्तम हें ऐसा यह शरीररूपी रथ, यह रथ मनुष्य प्राप्त करे। इसका दूसरा गुण 'अ+मृत' शब्दसे बताया है। मरे हुए या मुदं जैसे दुवंल और रोगी

शरीरको 'मृत ' कहते हैं, और जो सतेज, तेंजस्वी, बलिष्ठ सुदृढ, नीरोग और कार्यक्षम शरीर होता है उसको 'अ-मृत 'कहते हैं। जिस शरीरको देखनेसे जीवनका प्रत्यक्ष साक्षात्कार होता है, उसीको अमृत शरीर कहते हैं। शरीर कैसा हो ? उसका उत्तर इस मंत्रने दिया है, कि शरीर अमृत और सुखकारक हो। 'बहुतसे लोगोंको मृत और दुःखी शरीर प्राप्त हुए होते हैं। वैसे शरीरोंसे अनुष्यके जीवनकी सफलता हो नहीं सकती।

### दूरका मार्ग।

यहां शरीरको 'रथ 'कहा गया है। इसको 'रथ ' इसलिये कहा है कि, इसमें बैठकर मनुष्य ब्रह्मलोक तक पहुंच सकता है। मनुष्य इतना लंबा मागं इसी शरीरकी सहायतासे उत्तम रीतिसे पार करता है। दूर ग्रामको जानेके लिये जिस प्रकार उत्तम अश्वरथ, जलरथ (नौका), अग्निरथ (आगगाडी), बायुरथ (विमान) आदि विविध रथोंसे जाना पडता है, उसी प्रकार मुक्तिधान तक पहुंचनेके लिये इस शरीरक्षी रथपर बैठकर उसके अश्वस्थानीय इंद्रियोंको सुशिक्षित करके धर्मपथपरसे जाना पडता है। इस विषयमें उपनिषदोंने कहा है—

#### रथी और रथ।



' आत्मा रथका स्वामी है, द्वारीर उसका रय है, वृद्धि

उसका सारथी और मन लगाम है। इंद्रियरूपी घोडे इस
रथमें जुडे हुए हैं, जो विषयों के क्षेत्रों में संचार करते हैं।

इंद्रियों से और मनसे युक्त होनेपर आत्मा भोक्ता कहा जाता
है। जो विज्ञानसे हीन और संयमरहित मनसे युक्त है,

उसकें आधीन इंद्रियरूपी घोडे नहीं रहते, अर्थात् वे रथके
स्वामीको जिधर चाहे उधर फेंक वेते हैं। परंतु जो विज्ञानवान् और मनका संयम करनेवाला होता है, उसके आधीन
उसकी संपूर्ण इंद्रियां रहती हैं। जो विज्ञानरहित, असंयमी

मनवाला और सवा अपवित्र होता है, वह उस स्थानको
प्राप्त नहीं होता और वारवार संसारमें आता है, परंतु जो

विज्ञानी, संयमी और पवित्र होता है, वह उस स्थानको
प्राप्त करता है, जहांसे फिर नहीं आना पडता। विज्ञान
(जिसका सारथी है और मनक्ष्पी लगाम जिसके स्वाधीन है)
वही मार्गको पार करके परम स्थानको प्राप्त करता है

आत्मानं रिथनं विद्धि शरीरं रथमेव तु ।
बुद्धि तु सारिथं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च ॥ ३ ॥
इन्द्रियाणि हयानाहुर्विषयांस्तेषु गोचरान् ।
आत्मोन्द्रियमनोयुक्तं भोकेत्याहुर्मनीषिणः ॥ ४ ॥
यस्त्वविज्ञानवान्भवत्ययुक्तेन मनसा सदा ।
तस्येन्द्रियाण्यवश्यानि दुष्टाश्वा इव सारथेः ॥ ५ ॥
यस्तु विज्ञानवान्भवति युक्तेन मनसा सदा ।
तस्येन्द्रियाण्यवश्यानि सदश्वा इव सारथेः ॥ ६ ॥
यस्तु विज्ञानवान्भवति यस्त्रश्वा इव सारथेः ॥ ६ ॥
यस्त्वविज्ञानवान्भवत्यमनस्कः सदाऽश्रुचिः ।
न स तत्पद्माप्नोति संसारं चािष्ठगच्छति ॥ ७ ॥
यस्तु विज्ञानवान्भवति समनस्कः सदा श्रुचिः ।
स तु तत्पद्माप्नोति यसाद्भयो न जायते ॥ ८ ॥
विज्ञानसारिथयस्तु मनःप्रग्रहवान्नरः ।
सोऽध्वनः परमाप्नोति तद्विष्णोः परमं पदम् ॥९॥
( कठ उ. ३ )

वही ध्यापक देवका परम स्थान है। '

इसमें इस रथका उत्तम वर्णन है, इसके घोडे, सारथी, उत्तम शिक्षित घोडे, अशिक्षित घोडे, इसका जानेका मार्ग, कौन वहां जाता है और कौन नहीं पंहुच सकता, यह सब वर्णन इस स्थानपर है। यह रथ अमृतकी प्राप्ति करनेवाला है, इसीलिये इसको दीर्घकाल तक सुरक्षित रखना चाहिये और इसको नीरोग भी रखना चाहिये। रोगी और अल्प-कीबी होनेसे यह रथ निकम्मा हो जाता है और मनुष्य अपना ध्येय प्राप्त नहीं कर पाता। मनुष्य इसपर चढे, लगामको स्वाधीन रखे, और ज्ञान विज्ञान द्वारा योग्य मार्गसे चले, अर्थात् संयमसे व्यवहार करे और अपनी उन्नति करे। यही भाव इस सूक्तद्वारा सूचित किया गया है—

( हे ) पुरुष अतः उत्काम । मा अवपत्थाः (मं. ४)

(हे पुरुष) ते उत् यानं । न अवयानम् । (मं. ६)

'हे मनुष्य! तू यहांसे ऊपर चढ, नीचे न गिर।' 'हे मनुष्य! तेरी गति उच्च हो, नीचेकी ओर न हो।' मनुष्यको यह देह इसीलिये प्राप्त हुआ है कि वह ऊपर चढे और कभी न गिरे। गिरना या चढना इसके आधीन है। यदि यह चाहे तो उठ भी सकता है और यदि यह चाहे तो गिर भी सकता है। यही भाष अन्य शब्दों में इसी सुषतमें प्रकट किया गया है—

#### ज्योतिकी प्राप्ति।

आ इहि। तमसः ज्योतिः आरोह। ते हस्तौ रभामहे। (मं. ८)

'हे मनुष्य, इस मागंसे आ, अंधकारके मागंकी छोड और प्रकाशके मागंसे ऊपर चढ, यदि तुझे सहारा चाहिये तो हम तेरा हाथ पकडकर तुझे सहायता देनेको तैयार हैं।' महापुरुष, साधु, सन्त, महात्मा, योगी, ऋषि, उन्नतिके पथमें सहायता देनेके लिये सदा तैयार रहते हैं, उनकी सहायता लेनेके लिये मनुष्य सदा तत्पर रहें। जो निष्ठासे उन्नतिके पथपर चढना चाहता है, उसको सहायता मिलती जाती है। उच्च श्रेणोके पुरुष उन्नत होनेवालोंकी सहायता सदा बिना मांगे ही करते रहते हैं इसी विषयमें आगे कहा है—

अर्वाङ् एहि । अत्र पराङ्मनाः मा तिष्ठ । (मं. ९) 'इस ओर आ। यहां अशुभ विचार मनमें धारण करके मत रह । 'यहां धर्ममागंपर आनेका आवेश है । इससे भी

विशेष महत्त्वका उपदेश यहां कहा है कि ' पराङ्मनाः मा तिष्ठ ' इसमें 'पराङ्मनाः ( पर+अञ्ज्+मनाः ) यह शब्द विशेष रीतिसे ध्यानमें रखने योग्य है। इसका अर्थे (पर) शत्रुकी (अञ्च) अनुकूलतामें जिसका मन हो गया है। शत्रुकी ओर जिसका मन झुका हुआ है अर्थात् जो मनसे शत्रुका हित चाहता है अथवा जो शत्रुके अनुकूल होकर केवल अपना व्यक्तिगत लाभ अथवा स्वार्थपूर्ति करना चाहता है और अपनी जातिका अहित होता है वा नहीं यह भी नहीं देखता। इस प्रकारका हीन विचारवाला कोई न हो। ऐसा मनुष्य तो शत्रुसे भी अधिक घातक है, अतः कहा है, ( पराङ्मनाः अत्र मा तिष्ठ ) यहां विरोधि<mark>योंके</mark> आधीन अपने मनको रखकर न रह, अर्थात् स्वकीयोंके अनुकूल होकर ही यहां रह । राष्ट्रीय और जातीय दृष्टीसे भी इसका भाव मननीय है। जो इस प्रकारके हीनवृत्तिवाले लोग होते हैं, जो अपने स्वार्थकी पूर्तिके लिये अपने समाज और राष्ट्रका भी घात करके पाप करते हैं, वे दीर्घनीवी नहीं होते । इसलिये कोई मनुष्य ऐसी स्वार्थकी वृत्ति धारण न करे। मनुष्य सदा वीरवृत्तिवाला हो, और अपना और समाजका हित साधे।

### शोकसे आयुष्यनाश।

शोक करना भी आयुको कम करता है। कई सनुष्य गुजरे हुए बुजुगीका नाम स्मरण कर करके शोक करनेमें दिन व्यतीत करते रहते हैं, उनकी यहां अवनित तो होती ही है, परंतु साथ साथ आयु भी क्षीण होती है; अत: इस सुक्तमें कहा है—

गतानां मा आदिधीथाः, ये परावतं नयन्ति ।

'गुजरे हुए मनुष्योंका स्मरण करके उनके लिये शोक न कर, क्योंकि ये शोक अवनितकी ओर ले जाते हैं। शोक करनेसे अपना मन निर्वल होना जाता है। जिसके लिए शोक किया जाता है वह तो मरा हुआ होता ही है, अतः उसकी तो किसी प्रकार लाभ पहुंच नहीं सकता, परंतु जो जीवित रहते हैं उनका समय व्यर्थ जाता है और इसके अतिरिक्त उनका मन सदा उदास रहता है, और उनकी विचार करनेकी और श्रेष्ठतम पुरुषार्थ करनेकी शक्ति कम हो जाती है; इस प्रकार सदा शोकमें मन्न रहनेवाला पुरुष इस लोक और परलोकके लिये निकस्मा हो जाता है।

प्रश्न उठता है कि बूढे और बुजुर्गके वरनेपर शोक न करना ठीक है, परंतु जब नवजवान सर जाते हैं तब भी शोक करना योग्य है वा नहीं उसके उत्तरमें वेदका कहना यह है कि—

ट्यस्तके इयः अघरुदः त्वा मा रुद्न्। (मं, १०)
'बालोंको अस्तव्यस्त करके सिर खोलकर, छाती पीट
कर बुरी तरहसे रोनेवाले लोग भी न रोगें।' क्योंकि
मरणके पश्चात् रोने पीटनेसे कोई लाभ नहीं हो सकता है।
बुसरी बात यह है कि, इस बेदके उपवेशके अनुसार आचरण
करनेसे मनुष्यकी आयु वीर्घ होगी, अतः रोने पीटनेका कोई
कारण ही नहीं रहेगा, दीर्घ आयु प्राप्त करनेका उपवेश
इस स्थानपर है और उसके लिये एक उपाय यह है कि
'मनको शोकाकुल न करना।'यह उपवेश सर्वसाधारण
जनोंके लिये भी बडा बोधप्रद है।

#### हिंसकोंसे बचना

षुष्ट मनुष्योंकी संगतिमें रहनेसे भी आयु घटती है। बुष्ट मनुष्य और बुष्ट प्राणी सवा बुष्टता करनेकें ताकमें ही पहते हैं, अतः उनसे दूर रहनेकी आज्ञा बेदने वी हैं—

क्रव्यात् त्वा मा अभिमंस्त । संकुसुकात् आरात् चर ॥ ( मं. १२ ) जम्भः संहनुः त्वा मा विदत् । ( मं. १६ )

'कच्चा सांस खानेवाला प्राणी या मनुष्य तेरी हिंसा न करें। जो घात करनेवाला है उससे दूर हो और जो हिंसा-शील है वह तुझे न जाने। 'इसका तात्पयं यह है कि हिंसाशील प्राणियों के आघातसे किसीकी अपमृत्यु न हो। वीरवृत्तिसे युद्धादिमें जो मृत्यु होती है उसका यहां विरोध नहीं है। इसका यह आशय नहीं है कि दीर्घायु प्राप्त करनेवाले पनुष्य धर्मयुद्धमें न जाकर घरमें छिपकर मृत्युसे बचें, वह मृत्यु तो अमरत्व प्राप्त करानेवाली है। यहां जिससे बचनेका आदेश है वह हिसक जानवरों के द्वारा होनेवाली मृत्यु है। सिंह, ब्याझ, सांप आदिके कारण अथवा ऐसे जन्तुओं के कारण जो अपमृत्यु होती है उससे बचनेका तथा कुसंगितसे बचनेका उपदेश यहां विया है।

#### अवनतिके पाश ।

जो मनुष्य दीर्घायु प्राप्त करना चाहते हैं वे अपने आपको है (अथर्व. सु. भाष्य) मृत्युके और अवनितके पाश्चांसे बचावें। दीर्घायु प्राप्त करनेके उपायका आशय ही यह है, इस विषयमें देखिये—

दैव्या वाचा निर्ऋत्याः पाशेभ्यः त्वा उद्धरामि। ( मं. ३ )

मृत्योः पड्वीशं अवमुख्यमानः । ( मं. ४ )

' दिन्य वाणी अर्थात् जो शुद्ध वाणी है, इसकी सहायतासे निर्ऋतिके पार्शोसे तुझे हम ऊपर उठाते हैं। मृत्युके पाशको हम खोलते हैं। ' निर्ऋति अर्थात् अधोगतिके पाश बड़े कठिन होते हैं। जो उनमें अटक जाते हैं उनकी अवनति अवस्य होती है। निर्ऋति क्या है ? और ऋति क्या है ? इनका स्वरूप इस प्रकार है—

निर्ऋतिः ऋतिः एकाकी जीवन सैन्यसम्ह, शंघ. गति, प्रगति अगति, विरुद्ध गति युद्धसे भागना, अधर्मयुद्ध धर्मयुद्ध मागं अमार्ग अवनति उन्नति असत्य, अयोग्यता सत्य, योग्य, नाश, विनाश रक्षण, अमरस्व अपवित्रता. पवित्रता तम, अंधकार, प्रकाश, स्वच्छता नीरोगता, रोग आपति, विपत्ति संपत्ति संकट अनुकूलता अनुकूल परिहियति विरुद्ध परिस्थिति शाप वर मृत्यु दूर करना मृत्यु असत्य, असत्यमें रमना सत्य, सत्यका पालन

निर्ऋतिके और मृत्युके पाश कौनसे हैं और उनसे कैसे वचाव करना चाहिये, इसकी कल्पना कोष्टकसे पाठकों के सनमें सहजहीमें आ सकती है। निर्ऋतिके इन पाशों को तोडना चाहिये, और ऋतिके साथ अपना संबंध जोडना चाहिये। दीर्घायु प्राप्त करनेवाले इसका अच्छी प्रकार मनन करें, इसी विषयमें और देखिये —

ते मनः तत्र मा गात्। मा तिरः भूत्। ( मं. ७ ) पतं पन्थानं मा गाः। एष भीमः। ( मं. १० )

'तेरा मन इस अधोगितके, निर्ऋतिके मार्गमें कभी न जावे, तथा यदि कभी चला भी जाए तो वहीं रम न जाये। इस अवनितके मार्गसे मत जा, क्योंकि यह बडा भयानक मार्ग है।' यह मार्ग बडा भयानक है, इससे जो जाते हें वे दुर्गतिको प्राप्त करते हैं, अतः कोई मनुष्य इस मार्गसे न जाये। जो दूसरा सत्यका मार्ग है उससे जाकर अभ्युदय और निःश्रेयसकी प्राप्ति करें। निर्ऋतिका मार्ग अंधकारका है, अतः जाते समय ठोकरें लगती हैं और गिरावट भी मयानक होती है, अतः कहा है—

एतत् तमः, मा प्रपत्थाः, ते परस्तात् भयं । अर्वाक् अभयम् । ( मं. १० ) तमः त्वा मा विदत् । ( मं. १६ )

'यह अन्धकार है, इसमें तू न गिर, क्योंकि इस मार्गसे जानेसे तेरे लिये आगें महान् भय है। जबतक तू उस मार्गमें नहीं जाता और सत्यमार्ग परही रहता है, तब तक तू निर्मय है। भय तो उस असत्यके मार्गपर ही है। उस गिरावटके मार्गमें जानेका मोह तुझमें उत्पन्न न हो। '

ये आदेश सर्व साधारणके लिये उपयोगी हैं, अतः इनका मनन सबको करना योग्य है। जिससे आयु क्षीण हो उन बातोंको अपने आचरणमें लाना नहीं चाहिए। मोहके कारण मनुष्य प्रतिक्षण गिरावटके मार्गमें जाता है, अतः उस मोहसे अपने आपका बचाव करना हरएकका कर्तव्य है। इसीसे दीर्घ—आयु प्राप्त होनेमें सहायता मिलती है। मनुष्य गिरावटके प्रलोभनमें न फंसे इस बातको बतानेके लिये निम्निलिखत मंत्र कहा है—

### ज्ञान और विज्ञान।

बोधश्च त्वा प्रतीयोधश्च रक्षतामखप्नश्च त्वान-वद्गाणश्च रक्षताम् । गोपायंश्च त्वा जागृविश्च रक्षताम् । ( मं. १३ )

' ज्ञान और विज्ञान, फुर्ती और चापल्य, तथा रक्षक और जाग्रत तेरी रक्षा करें। 'यहां जो ये छः नाम हैं वे विशेष मनन करने योग्य हैं। विशेष कर जो मनुष्य दीर्घायु प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए तो ये छः शब्द बडेही बोधप्रद हो सकते हैं—

१ इंद्रियोंसे जगत्का जो ज्ञान प्राप्त होता है या जो भी पहिला भास है उसको बोध कहतें हैं।

३ प्रतिबोध वह है कि जो विचार और मननके पश्चात् सत्यज्ञान होता है तथा जो अन्यान्य प्रमाणोंकी कसौटीसे भी सत्य प्रमाणित होता है।

यह ज्ञान और विज्ञान सनुष्यको मोहमें गिरानेबाला न हो। सत्य ज्ञान और सत्यिवज्ञान कभी गिरानेवाला अथवा मोह उत्पन्न करनेवाला नहीं होता, तथापि अश्रके द्वारा जो फैलाया जाता है, उसीको ज्ञान विज्ञान मान कर कई मोले लोग उसको अपनाते हैं, जौर भ्रममें पडते हैं, मोहवज्ञ होते हैं और गिरते हैं। इसिलिये इस मंत्रमें कहा है कि 'ज्ञान विज्ञान मनुष्यकी रक्षा करनेवाला हो। 'जो मनुष्य ज्ञान विज्ञान प्राप्त करते हैं, वे विचार करें कि जो ज्ञान विज्ञान हम सीख रहे हैं, वह सच्चा ज्ञान विज्ञान है वा नहीं और इससे हमारी सच्ची रक्षा होगी या नहीं। अत्रके विये हुए भ्रमोत्पावक ज्ञानसे (वस्तुतः अज्ञानसे) आयु, आरोग्य और बल क्षीण हो जाता है और सत्य ज्ञानसे आयु, आरोग्य तथा बल वृद्धिको प्राप्त होता है। इतना महत्त्व ज्ञान और

### स्फूर्ति और स्थिरता।

(३) अस्वप्न शब्दका अर्थ निद्राक्ता न आना नहीं है, वह तो रोगकी अवस्था है। निद्रा तो मनुष्यके लिये अत्यंत आवश्यक है। यहां 'अ-स्वप्न' का अर्थ है 'सुस्तीका न होना' मनुष्यको सुस्त रहना नहीं चाहिये। फुर्ती मनुष्यके अन्दर अवश्य चाहिये। फुर्तीके बिना मनुष्य विशेष पुरुषार्यं कर नहीं सकता। अतः यह गुण मनुष्यकी उन्नतिके लिये सहायक है।

(४) अनवद्राणका अर्थ है न भागना, मंदगति न होना, पीछे न हटना। जो स्थान प्राप्त किया है, उसीपर स्थिर रहना और यदि संभव हो तो आगे बढनेकी तैयारी करना ही अनवद्राण है।

वस्तुतः उन्नितिके पथमें जानेके लिये ये गुण बडे उपयोगी है, परंतु कई मनुष्यों में ऐसी कुछ बेढंगी फुर्ती होती है कि उसीसे उनकी हानि ही होती है। इसलिये यहां यह मंत्र पाठकों को सावधान कर रहा है कि ऐसे भी हानिकारक फुर्ती और गितसे बचो और जिससे अपनी निःसंवेह उन्निति ही ऐसी फुर्ती अपनेमें बढाओ। पुरुषार्थी मनुष्यमें स्कूर्ति तो चाहिये परंतु ऐसी चाहिये कि जो विघातक न हो। पहिले

कहे गए ज्ञान और विज्ञान तो गुरु आदिसे प्राप्त करने होते हैं, पर ये स्फूर्ति और गित तो अपनेही अन्दर होते हैं, परंतु विशेष रीतिसे उनको ढालना पडता है। इसके पश्चात् दो और गुण शेष रह गए हैं, उनका विचार अब देखिये—

#### रक्षा और जाग्रति।

(५) गोपायन् उसका नाम होता है कि जो दूसरोंका संरक्षण करता है, इसका अर्थ रक्षा करनेवाला है।

(६) जागृवि जागता हुआ रक्षा कार्यमें दत्तचित्त होता है। अर्थात् ये दोनों रक्षा-कार्य करनेवाले हें।

यहां 'जागृविः गो।पायन् च त्वा रक्षतां '। (मं. १३) जागता हुआ और रक्षा करनेवाला तेरी रक्षा करे ऐसा कहा है। इससे स्पष्ट होता है कि कई जागनेवाले रक्षाका कार्य नहीं करते और कई रक्षक भी रक्षाका कार्य नहीं करते । चोर रात्रीको जागता है, परंतु वह जनताकी रक्षा नहीं करता, इसी प्रकार कई रक्षक कार्यंपर नियुक्त हुए बोहदेदार भी प्रजाकी रक्षा नहीं करते, अपित रिश्वतें आदि खा खाकर प्रजाको सताते हैं। इस प्रकारके अनंत लोग हैं जो जागते हैं और रक्षाके कार्यमें नियुक्त भी होते हैं, पर प्रजाकी रक्षा नहीं करतें, अतः लोगोंको इनसे अपने आपका बचाव करना चाहिये । क्योंकि ये स्वार्थ-सायक हैं। अतः लोग विचार करें कि सच्चे रक्षक कौन हैं और जनहित करनेके लिये कौन जागते रहतें हैं। जो सच्चे रक्षक हैं उन्हें ही रक्षक मानकर जी स्वार्थतायक हैं उन्हें दूर करना चाहिये। तभी सच्ची रक्षा होगी, कल्याण होगा जनतामें शान्ति रहेगी और अन्तमें ऐसी मुस्थितिमें आयु भी दीर्घ होगी, और नीरोग अवस्था रहनेसे जनता सुखी होगी। बीर्घायु प्राप्त करनेंमें ये सब बातें सहायक हैं, इनके विना अकेलेके वैयक्तिक प्रयत्नसे पर्याप्त दीर्घाय नहीं प्राप्त हो सकती। अर्थात् सामाजिक और राजकीय परिस्थितिके अनुकूल रहनेसे मनुष्यकी आयु दीर्घ होती है और प्रतिकूल होनेसे आयु घटती है। इसीलिये स्वतंत्र देशके लोग वीर्षजीवी होते हैं, और परतंत्र देशमें प्रजा अल्पायु होती है।

#### सामाजिक पाप।

दीर्घजीवी मनुष्यके आगे सामाजिक और राजकीय कर्तव्य भी हैं यह दर्शानेके उद्देश्यसे इस सूक्तमें कहा है— जीवेभ्यः मा प्रमदः। (मं. ७)

' संपूर्ण जीवोंके लिये अपना कतंब्य करनेके समय तू त्रमाद न कर। 'इससे स्पब्ट होता है कि हरएक यनुब्यका अन्य प्राणियोंके संबंधमें कुछ विशेष कर्तव्य है, अर्थात् अन्य मनुष्य और अन्य पशुपक्षी जीवजन्तु आदिके संबंधमें कुछ कर्तव्य हैं और उसमें प्रमाद होना नहीं चाहिये। प्रमाद होनेसे इस व्यक्तिका और समाजका भी नुकसान होगा, अतः प्रमाद न करते हुए यह कर्तव्य करना चाहिये। यह कर्तव्य ठीक प्रकार होनेसे मनुष्य बीर्घायु हो सकता है। अर्थात् इस सामाजिक कर्तव्यको निर्देषि रीतिसे करनेवाले लोग समाजमें जितने अधिक होंगे, उतनेही दोव उस समाजमें कम होंगे, और उस प्रमाणसे उस देशके मनुष्योंकी आयु दीर्घ होगी । सामाजिक कार्यके विषयमें उदासीन और सामाजिक कार्यको प्रमादसे करनेवाले लोग जिस समाजमें अधिक होंगे उस समाजमें अल्वायु लोगोंकी संख्या अधिक होगी। जबतक संपूर्ण समाज निर्दोव नहीं होता तबतक मनुष्योंकी आयु दीघं नहीं होगी । दूषित समाजमें एक व्यक्ति कितना भी निर्दोव हो तथापि सब समाजके दोवाँका परिणाम उस व्यक्तिपर होगा ही । इसलिये सांधिक जीवनको निर्दोध बनाना आवश्यक है।

पितृन् मा अनुगाः। (मं. ७)

'हे मनुष्यं ! तू पितरों के पोछे न जा। ' अर्थात् शो घ्र न मर । यह आदेश मनुष्यको दीर्घायु प्राप्त करने की प्रेरणा देने के उद्देश्यसे दिया है। यदि मनुष्य प्रयक्त करेगा, तो उसको दीर्घजीवन अवश्य प्राप्त होगा, अन्यया उसकी आयु अल्प होती जायेगी।

### सूर्यप्रकाशसे दीर्घायु।

दीर्घजीवन प्राप्त करनेके लिये सूर्यप्रकाश बडा सहःयक है। जो लोग अपनी आयु बढाना चाहते हैं वे इस अमृतपूर्ण सूर्यप्रकाशसे अवश्य लाम उठावें—

सुर्यः ते तन्वे शं तपाति । (मं. ५)

अस्मालोकात् अग्नेः सूर्यस्य संहशः मा छित्थाः । ( मं. ४ )

इह अमृतस्य लोके सूर्यस्य भागे अस्तु । (मं १)
'सूर्य तेरे शरीरको सुख देनेके लिये ही तपता है। अतः
सूर्यके प्रकाशसे अपना संबंध न तोड। यहां अमृतपूर्ण स्थान

अर्थात् सूर्यके प्रकाशित भागमें तू रह । ' इसीसे आयु वीर्घ होगी । जो लोग तंग मकानके अंधेरे तंग कमरोंमें रहते हैं, जहां सूर्यप्रकाश उनको नहीं मिलता वे अल्पजीवी होते हैं। शरीरके चमडीपर सूर्यप्रकाशका स्पर्श होना चाहिये । योडासा भी अधिक सूर्यप्रकाश चमडीपर लगनेपर जिनको कष्ट होते हैं वे वीर्घजीवनके अधिकारी नहीं हैं। अनुष्य सदा कपडोंसे वेष्टित रहते हैं अतः वे सूर्यके जीवनसे वंचित रह जाते हैं। यदि सनुष्य मुर्यातपरनान करें तो उनके रक्तमें सूर्यकिरणोंसे जीवनिवधुत् प्रविष्ट होगी अरे उनको अधिक लाम होगा । सूर्यके विषयमें प्रकारित वस्में कहा है—

आदित्यो ह वै प्राणो रियरेव चन्द्रमा रियर्वा एतत्सर्वे यन्मूर्ते चामूर्ते च तस्मान्मूर्तिरेव रियः॥ ५॥ प्राणः प्रजानामुद्यत्येष सूर्यः॥ ८॥ (प्रकृत उ. १)

'सूर्य ही प्राण है और जो सब अन्य मूर्त अथवा अमूर्त है वह रिय है। यह सूर्य प्रजाओं का प्राण है जो उदयको प्राप्त होता है। 'इतनी सूर्यको महिमा है, अतः इस सुक्तमें कहा है कि, 'सूर्यके प्रकाशसे अपना संबंध न तोड। क्यों कि यह सूर्यप्रकाश ऐसा है कि, जिससे मनुष्यकी आयुष्यमर्यादा बढती है। जो जो प्राणी सूर्यप्रकाशसे अपना संबंध तोडते हैं वे अल्पाय होते हैं। सूर्य ही जीवनका समुद्र है, इसल्यि इससे दूर होना ठीक नहीं। सूर्यके समान अन्य देव भी मनुष्यका जीवन दीर्घ करते हैं इस विषयमें निक्नलिखत मंत्रभाग द्रष्टव्य हैं—

भगः अंग्रुमान्सोमः मरुतः देवाः इन्द्राग्नी स्वस्तये उत्। ( मं. २ )

मातरिश्वा वातः तुभ्यं पवताम् । ( मं. ५ ) आपः अमृतानि तुभ्यं वर्षन्ताम् । ( मं. ५ )

इह विश्वे देवाः तुभ्यं रक्षन्तु । ( मं. ७ ) अग्नयः जातवेदाः वैश्वानरः दिव्यः विद्युतः ते रक्षन्तु

अग्नयः जातवेदाः वैश्वानरः दिव्यः विद्युतः ते रक्षन्तु । ( मं. ११ )

द्यौः पृथिवी सूर्यः चन्द्रमाः अन्तरिक्षं त्वा रक्षताम् । ( मं १२ )

त्रायमाण इन्द्रः जीवेभ्यः त्वा सं-उदे दधातु । ( मं. १५ )

आदित्या वसव इन्द्राग्नी स्वस्तये त्वा उद्भरन्तु । ( मं. १६ )

द्योः पृथिवी प्रजापतिः सोमराज्ञीः ओषधयः त्वा मृत्योः उद्गीपरन् । ( मं. १७ )

'पृथ्वीस्थानर प्राप्त होनेवाले देवता पृथिवी, जल (आप्), अन्ति, वायु, वसु, (सोमगङ्गीः ओषध्यः) सोमादि औषधियां, (प्रजापितः) प्रजापालक राजा, वैश्वानर, जातवेदा आदि हैं, अन्तिरिक्ष स्थानमें रहनेवाले अन्तिरिक्ष (आपः) मेचस्थानीय जल, मातिरिश्वा वाता, (मरुतः) वायु, चन्द्रमा, इन्द्र, विद्युत् (प्रजापितः) मेघ आदि देवता हैं और द्युलोकमें रहनेवाले द्योः, सूर्य, आदित्य, मग, प्रजापित (परम आत्मा) आदि देवता हैं, ये सब वेवता मनुष्यको वीर्घ आयुष्य देवें। 'इनमेंसे प्रत्येक देवताका संबंध प्राणीकी दीर्घायुके साथ है। प्राणी तृषित होनेपर जलसे प्राणधारण करता है, भूख लगनेपर औषधिवनस्पित्यां फूलोंफलों और कन्दोंसे प्राणीको जीवन देती है, सूर्यंप्रकाश तो सभी पदार्थोंमें जीवन देता ही है इसी प्रकार अन्यान्य देवतासे जीवन लेकर मनुष्यादि प्राणी प्राण धारण करता है।

ये सब देव ( वयो-धतः ) आयुको धारण करनेवाले हैं, ये (संधमन्तु ) मनुष्यको दीर्घजीवन प्रदान करें। इन देवोंसे जीवनशक्ति प्राप्त करनेका ही नाम यज्ञ है, इसीलिये कहा है कि—

देवान्भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः। परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ॥(भ गी. ३।११)

'यज्ञसे देवोंको संतुष्ट करो और देव तुम सबको संतुष्ट करेंगे, इस प्रकार परस्परको आनन्द प्रसन्न करते हुए तुम सब परम श्रेय प्राप्त करोगे। 'इस प्रकार ृमनुष्यसे यज्ञका संबंध है, अतः इस सूक्तमें कहा है कि—

वर्हिः प्रमयुः कथा स्यात् ? ( मं. १६ )

'यज्ञ विघातक कैसे होगा ? 'सच्चा यज्ञ विधिपूर्वक किया जाये तो वह कभी विघातक नहीं हो सकता, प्रत्युत पोषक ही होगा। इस रीतिसे सूर्यादि देवोंसे शक्ति प्राप्त करके मनुष्य अपनी शक्तिका विकास कर सकता है और यहां आनन्वसे रहकर दीर्घजीवन प्राप्त कर सकता है। इसी प्राणधारणके विषयमें इस सूक्तमें कहा है—

ते प्राणा अपाना इह रभन्तां । अयं पुरुषः असुना सह । ( मं. १ ) इह ते असुः, इह प्राणः, इह आयुः, इह ते मनः।

(मं. २)

त्वा प्राणः बलं मा हासीत् । ते असुं अनु ह्रयामि । ( मं. १९ )

इस रीतिसे यज्ञद्वारा देवताओंको प्रसन्न करके 'तेरे अन्दर प्राण, अपान, आयु सन, बल आदि स्थिर रहें।' अर्थात् मनुष्यको बीर्घजीवन प्राप्त हो।

ते जीवातुं दक्षतातिं कृणोमि । ( मं. ६ )

'मनुष्यमें जो जीवन और बल हैं वह सब शुभकर्म करने के लिये ही है, यज्ञ के लिये ही है। मनुष्यको जो वीर्घाय प्राप्त करनी है, बहुत वल प्राप्त करना है वह इसी कार्य के लिये है, वह सब श्रेष्ठतम यज्ञ हप कर्म के लिये ही है— अयं इह अस्तु, अयं इतः असुत्र मा गात्।( मं. १८ ) मृत्योः त्वा उद्पीपरम्। ( मं. १९ )

त्वा आहार्ष, त्वा अविदं, पुनः नवः आगाः।(मं.२०) हे सर्वांग ! त सर्वे चश्चः ते सर्वे आयुः च अविदम् ॥ ( मं.२० )

त्वत् निर्ऋतिं मृत्युं अपनिद्ध्मसि । यक्ष्मं अपनिद्ध्मसि । ( मं. २१ ) सहस्रवीर्थेण इमं मृत्योः उत्पारयामसि । ( मं. १८ )

'यह मनुष्य इस लोक में रहे, परलोक में न जावे, अर्थात् न मरे। मृत्युसे तुझे बचाया है। मृत्युसे तुझे लौटा लाया हैं, मानो तू नया होक रही आ गया है, तेरा नयाही जीवन बन गया है। हे सर्वागसंपूर्ण मनुष्य! चक्षु, आयु आदि सब तुझे प्राप्त हुए हैं। तुझसे दुर्गति, मृत्यु और रोग दूर हो गए हैं। हजारों बलवीर्यवाली औषधियोंके प्रयोग द्वारा तुझे मृत्युसे बचा दिया है। '

इस प्रकार दीर्घजीवन प्राप्त करनेमें मणिमंत्र सीषिषके विविध प्रयोग करके यह सिद्धि प्राप्त करनी होती है। वीर्घजीवनकी प्राप्ति उपाय आयुर्वेद, योगसाधन आदिमें विस्तारपूर्वक देखे जा सकते हैं।

#### तम और ज्योति।

त्वत् तमः व्यवात्, अप अक्रमीत्। ते ज्योतिः अभूत्। (मं. २१)

' तुझसे अन्धकार दूर हो चुका है और तुझे प्रकाश प्राप्त हुआ है। 'इस मंत्रमें जीवनके एक महान् सिद्धान्तको स्पष्ट

किया है। भनुष्यका बीवन सचमुच प्रकाशका जीवन है पर बहुत थोडेही लोग इसका अनुभव करते हैं। प्रत्येक मनुष्यके चारों ओर एक एक प्रकाशका वर्तुल स्वतंत्र है, जैसा जिसका सामर्थ्य अधिक होता है, उतना उमका वर्तुळ वहा और प्रभावशाली होता है । जिसका आदिनक बल कम है उसका प्रकाशवर्तुल भी छोटा होता है। यह प्रकाशवर्नुल भले ही छोटा या कमजोर हो सो भी आकाशतक, नक्षत्रोंतक फैलने योग्य विस्तृत होता है। मनुष्य जब मरने लगता है तब यह प्रकाशवर्तुल छोटा छोटा होता जाता है, जो बनुष्य सरने तक अपने अन्तिम अनुभव बतला सकता है, वह इन बातको प्रत्यक्ष रूपसे कह सकता है। अन्तिम समय क्षणक्षणमें जिसका प्रकाशवर्तुल छोटा होता जाता है वह वैसा कहता भी है। मनुष्यकी आत्मापर (तमः) अन्यकार या अविद्याका आवरण पडना ही मृत्यु है। अन्तसमयमें जब यह प्रकाशवर्तूल केवल अंगुष्ठमात्र रह जाता है तो उस मनुष्यकी मृत्यु हो जाती है। यह अनुभव इस मंत्रद्वारा व्यक्त किया गया है। ' हे मनुष्य! तेरे ऊपर अन्धेरेका आवरण आ रहा था, वह अब दूर हो गया है और पूर्ववत् तेरी ज्योति जगत्में फील गयी है। 'यह २१' वें मंत्रमानका आशय है। यह आत्मप्रकाशका अनुभव है। यह कोई काल्पनिक बात नहीं है। जितने जगत्का मनुष्यको ज्ञान होता है वहां तक इसका यह प्रकाशवर्तुल फैला रहता है, मरण समयमें वहांसे प्रकाशवर्तुल शनैः शनैः छोटा होता जाता है। बेहोशीका अर्थ ही प्रकाशवर्तुलका संकोच होना है। बेहोश होनेवाला मनुष्य कहता ही है कि मेरा आँख के सामने अंबेरा छा गया। इसका स्पष्ट अर्थ यह है कि इसका जो प्रकाश फैला हुआ था वह संकुचित हो गया, इसलिये इसकी जीवनशक्ति कम हो गई और वह मूर्चिछत हो गया।

## दो मार्गरक्षक ।

इयामश्च राबलश्च यमस्य पथिरक्षी श्वानौ । (मं.९)

'काला और क्वेत ऐसे दो यमके मार्गरक्षक क्वान हैं।'
यहां 'क्वान ' शब्दका अर्थं कई लोगोंने 'कुत्ता ' किया है
और इसका अर्थ ऐसा माना है कि 'यमके दो कुत्ते यमलोकके मार्गमें रहते हैं।' परंतु यह नयं ठीक नहीं है। 'क्वान 'शब्दका अर्थ यहां '(श्वा-न;श्वः+न) जो कल नहीं रहता' यह है। यह नाम सूर्य अर्थात् कालका है, क्वेत विन और कृष्णवर्ण रात्रीका समय वो इसके भाग 'कलतक न रहनेवाले, 'केवल आज ही रहनेवाले हैं। इस विषयमें वेदमें अन्यत्र कहा भी है—

अहश्च कृष्णमहरर्जुनं च विवर्तेते रजसी वेद्याभिः।

'एक (अहः) दिन काला होता है और दूसरा क्वेत होता है।' ये ही दिन और रात हैं। ये ही यमके दो-क्वेत और काले मार्गरक्षक हैं। हरएक मनुष्यके मार्गकी रक्षा ये बोनों करते हैं। इनमेंसे प्रत्येक आज हैं परंतु कल तो नि:सन्देह नहीं रहेंगे। ये दोनों यमके रक्षक हैं और हरएक के पीछे ये लगे रहते हैं, कोई भी इनसे छूट नहीं सकता, यह जानकर इन रक्षकोंके सामने कोई पाप कर्म करनेपर ये यमके मार्गरक्षक किसीको नहीं छोडते। पापीको अवक्य वण्ड मिलेगा। यह दण्ड आयुकी क्षीणता हो है। अन्य रोगादि भी हैं। यह यम वडा प्रवल है किसीको नहीं छोडता अतः उसको नम्न होकर रहना चाहिये—

मृत्यवे अन्तकाय नमः। ( मं. १ ) मृत्युः दयताम्। ( मं. ५ )

'मृत्युको नमस्कार हो, मृत्यु वया करे 'इस-प्रकार मृत्युके सामध्यंको हमेशा ध्यानमें रखना चाहिये। और उसका डर मनमें रखना चाहिये। उससे वयाकी याचना करनी चाहिये। इतनी नम्नता मनमें यदि हो तो मनुष्य सहसा पाप नहीं करेगा। कमसे कम इससे पापप्रवृत्ति न्यून तो अवश्य होगी। इसी प्रकार—

गोपायन्ति रक्षान्ति, तेभ्यः नमः स्वाहा च। (मं. १४)
'जो पालन और रक्षा करते हैं, उनको नमस्कार और
समर्पण हो। 'इससे पूर्व पालकों और रक्षकोंकी गिनती
को है, उन सबके लिये अपनी ओरसे यथायोग्य समर्पण
अवश्य होना चाहिये। यही यज्ञ है। जो यज्ञके विषयमें
इससे पूर्व लिखा है वह पाठक यहां देखें। यज्ञ और (स्वाहा=
स्वा-हा) समर्पण एक ही बात है और नमन भी उसीमें
संमिलित है।

इस प्रकार विचारवान् सुविज्ञ मनुष्य वृद्ध अवस्थामें

सत्य ज्ञानका उपदेश देनेमें समर्थ होता है—
उपदेशक ।

जिर्विः विद्थं आवदासि। ( मं. ६ )

'इस प्रकारका वृद्ध मनुष्य अपने ज्ञानका उपदेश कर सकता है। 'तबतक कोई भी उपदेशक होनेका अधिकारी ही नहीं है। इससे पूर्व जो जो उपदेश दिये गए हैं, उसके अनुसार आचरण करके जो मनुष्य सदाचाररत होकर वृद्ध होता है, वही योग्य उपदेश देनमें समर्थ होता है।

इस सूक्तके स्मरण करने योग्य उपदेश।

(१) इहायमस्तु पुरुषः सहासुना सूर्यस्य भागे अमृतस्य लोके। (अ. ८।१।१)

'जो मनुष्य दीर्घायु प्राप्त करना चाहता है वह सूर्यके प्रकाशमें रहे क्योंकि वहां अमृत रहता है।

(२) उत्कामातः पुरुष, माव पत्था मृत्योः पड्वीश-मवमुञ्चमानः॥ (अ. ८।१।४)

'हे मनुष्य! ऊपर चढ, मत गिर, और मृत्युके पाज तोड दे।'

(३) सूर्यस्ते शंतपाति। (अ.८।१।५) 'सूर्यतेरा कल्याण करनेके लिये तपता है।'

(४) उद्यानं ते पुरुष नावयानम् । ( अ. ८।१।६ )

'हे मनुष्य ! तेरी उन्नति हों, अवनति न हो ।' यह वाषय भगवद्गीता (६।५) के 'उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसाद्येत् ।' (अपनी आत्माका सदा उद्धार करना चाहिये, उसकी कभी गिरावट करनी नहीं चाहिये) इस वाष्यके समान है।

( ५ ) मा जीवेभ्यः प्रमदः॥ ( अ. ८।१।७ )

'प्राणियोंके संबंधमें जो कर्तव्य है उसे करनेमें प्रमाद न कर।'

(६) मा गतानामादीधीथा ये नयन्ति परावतम् । ( ब. ८।१।८)

'बीती.बार्तोंके लिए शोक न कर, वे शोक अधोगितमें दूरतक ले जातें हैं।'

(७) मात्र तिष्ठ पराङ्मनाः। (अ. ८।१।९) 'यहां विरुद्ध दिशामें मन करके खडा न रहि।'

# दीर्घायु।

[ २ ]

(ऋषिः - ब्रह्मा । देवता - आयुः )

आ रंभस्वेमाम्मृतंस्य इनुष्टिमिच्छिद्यमाना ज्रादृष्टिरस्तु ते ।
असुँ त आयुः पुन्रा भंरामि रजस्तमो मोर्प गा मा प्र मेष्ठाः ॥ १॥ जीवेतां ज्योतिर्भ्येद्यवांङा त्वां हरामि श्वतशांरदाय ।
अव्मुञ्चन् मृत्युपाशानशंस्ति द्वाधीय आयुः प्रत्रं ते द्धामि ॥ २॥ वातात् ते प्राणमंविद्दं स्यां चक्षुंरहं तवं ।
यत् ते मन्स्त्वित् तद् धार्यामि सं वित्स्वाङ्ग्वेदं जिह्वयालंपन् ॥ ३॥ प्राणोनं त्वा द्विपद्वां चतुंष्पदामिश्रीमिव जातम्भि सं धमामि ।
नर्मस्ते मृत्यो चक्षुंषे नर्मः प्राणायं तेकरम् ॥ ४॥

अर्थ— ( इमां अमृतस्य इनुष्टिं आरभस्व ) इस अमृत रसके पानको प्रारंभ कर। (जरत्-अष्टिः ते अच्छिद्यमाना अस्तु ) वृद्धावस्या तक तेरा जीवन-मोग अविन्छिन्न रीतिसे होवे। ( ते असुं आयुः पुनः आमरामि ) बेरे प्राण और जीवनको तेरे अन्दर में पुनः भरता हूं। ( रजः तमः मा उपगाः ) मोग और अज्ञानके पास न का और ( मा प्र मेष्ठाः ) मत मर ॥ १ ॥

(जीवतां ज्योतिः अर्वाङ् अभि-एहि) जीवित मनुष्योंकी ज्योतिको इस ओरसे प्राप्त हो। (त्वा शत-शारदाय आ हरामि) तुझे सौ वर्षकी आयुके लिये लाता हूं (मत्युपाशान् अशस्ति अवसुञ्चन्) मृत्युके पाशों और अकीर्तिको हटाता हुआ (ते प्रतां द्राधीयः आयुः द्धामि) में तेरे लिये उत्कृष्ट बीमं आयु देता हूं।। २।।

( अहं वातात् ते प्राणं अविदं) मैंने वायुसे तेरे प्राणको प्राप्त किया है। (सूर्यात् तव चक्षुं) सूर्यसे तेरे मेत्रको प्राप्त किया है। ( यत् ते मनः त्विया धारयामि ) जो तेरा मन है उसको में तेरे अन्वर स्थापित करता हूं। ( अंगैः संवित्स्व ) अपने सब अवयवोंको प्राप्त हो। ( जिह्नया छपन् वद ) जिह्नवासे शब्दोच्चार करता हुआ तू बोला। ३।।

( जातं अग्निं इव ) अभी उत्पन्न हुई अग्निके समान (त्वा द्विपदां चतुष्पदां प्राणेन संघमामि ) द्विपाद और चतुष्पादोंके प्राणिस जीवन देता हूं। हे मृत्यो ! ( चक्षुषे नमः ) तेरी नेत्र-इंद्रियके लिये नमन और ( ते प्राणाय नमः अकरं ) तेरे प्राणिक लिये में नमन करता हूं ॥ ४॥

भावार्थ— हे रोगी मनुष्य ! तू इस अमृतरस रूपी बौवधिरसका पान कर । बौर बीर्बायुसे युक्त बन । तेरे सम्बर्ध प्राण पुनः स्थिर करता हूं । तू भोगमय जीवन और अज्ञानके पास न जा और जीवन सर ॥ १ ॥

जीवित मनुष्यों में जो एक विलक्षण तेज होता है उसे प्राप्त कर । और सो वर्ष तक जीवित रह । मृत्युके पाशको तोड । में तेरी आयु बढाता हं ॥ २ ॥

वायुसे प्राण, सूर्यसे नेत्र तुझे देता हूं। तेरे अन्दर मन स्थिर रहे। तेरे सब अदयवाँकी पुष्टि होवे सीर तेरी जिह्वासे उत्तम बक्तत्व होवे।। ३।।

जिसप्रकार अस्तिकी छोटी ज्वालाको योडी योडी वायु देकर प्रदीप्त करते हैं, ठीक उसप्रकार तेरे सन्दर स्थित बोडेसे प्राणको हम अनेक उपायोंसे प्रदीप्त करते हैं। मृत्युको हम तमस्कार करते हैं।। ४।।

## अथर्ववेदका सुबोध भाष्य।

| अयं जीवतु मा मृतेमं समीरयामसि ।<br>कुणोम्यंसमें मेषुजं मृत्यो मा पुरुषं वधीः                                        | ॥५॥     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| जीवलां नेघारिषां जीवन्तीमोषेधीमहम् ।<br>जायमाणां सहमानां सहस्वती <u>मिह हुव</u> ेस्मा अं <u>रि</u> ष्टतातये         | 11 € 11 |
| अधि बृहि मा रंभथाः सूजेमं तवैव सन्तसर्वहाया इहास्तुं ।<br>भवांशर्वी मूडतं शर्म यच्छतमप्रसिध्यं दुर्ितं धंत्रमार्युः | 11 0 11 |
| अस्मै मृंत्यो अधि ब्रहीमं दंयस्वोदितोर्यमंतु ।<br>अरिष्टः सवीद्गः सुभुज्जरसां ज्ञातहायन आत्मना मुजंमरनुताम्         | 11 < 11 |

अर्थ — (अयं जीवतु) यह पुरुष जीवत रहे, (मा सृत) न मरे। (इमं सं ईरयामिं ) इसको हम सचेत करते हैं। (अस्मै भेषजं कृणोमि) इसके लिये में औषध बनाता हूं। हे (मृत्यो) मृत्यो ! (पुरुषं मा वधीः) इस पुरुषका वध न कर।। ५।।

( अहं अरिष्ट-तातये ) में मुखका विस्तार करनेके लिये ( जीवलां ) जीवन देनेवाली ( नघारिषां ) हानि न करनेवाली ( त्रायमाणां सहमानां सहस्वतीं ) रक्षा करनेवाली, रोग हटानेवाली और वल बढानेवाली, ( जीवन्तीं

अस्मे हुवे ) जीवनीय औषधिको इसे देता हूं ॥ ६ ॥

(अधि बृहि) तु उपदेश कर, (मा आरभथाः) बृरा बर्ताव न कर. (इसं खूज) इस पुरुषको जगत्में चला (तव एव सन्) तेराही होकर यह (सर्वहायाः इह अस्तु) पूर्ण आयुतक यहां रहे। (भवा-शर्वों) हे भव और शबं! तुम दोनो (सृडतं) सुखी करो, (शर्म यच्छतं) सुख दो। (दुरितं अपसिध्य) पापको दूर करके (आयुः धत्तं) दीर्घ आयु प्रदान करो।। ७॥

है (मृत्यो ) मृत्यो ! (अस्मै अधि झृहि ) इसको उपदेश कर, (इसं दयस्य ) इसपर दया कर। (अयं इतः उत् एतु ) यह इस विपत्तिसे ऊपर उठे। और (अ-रिष्टः सर्वाङ्गः ) पीडारहित सब अंगोंसे पूर्ण, (सु-श्रुत् ) उत्तम ज्ञान या श्रवण शक्तिसे युक्त होकर (आत्मना भुजं अक्नुतां ) अपनी शक्तिसे सोगोंको प्राप्त करे।। ८॥

भावार्थ — यह मनुष्य दीर्घजीवी होवे, जी घ्रान मरे। ऐसी ज्ञावित इसमें संचालित करते हैं। इस रोगीको हम सौषध देते हैं। इसकी मृत्यु न हो।। ५।।

इसके दीर्घजीवनके लिये जीवन्ती औषधिके रसको देता हूं। यह आयुष्य बढानेवाली, बल देनेवाली, दोष हटानेवाली, और रोग दूर करनेवाली है।। ६।।

इस दीर्घजीवनके उपायका उपदेश जनताको दे, कोई बुरा आचरण न करे, यह पुरुष इससे निर्दोष होकर जगत्में संचार करे । इसको दीर्घजीवन प्राप्त हो । इसको सुखमय शरीर मिले, रोग और दोष दूर हों और पूर्ण आयु प्राप्त हो ।। ७ ।।

इसको आरोग्य प्राप्तिका उपदेश दे, मृत्यु इसपर इस सभय दया करे, यह सब प्रकार अभ्युदयको प्राप्त होवे, इसके सब अवयव पूर्ण रीतिसे बढें, निर्दोव हों। यह ज्ञानवान् होकर पूर्णायु होवे और अन्ततक अपने प्रयत्नसे अपने लिये आदश्यक भोग प्राप्त करे ॥ ८ ॥

| देवानों हेतिः परि त्वा वृणक्त पारयांमि त्वा रजंस उत त्वां मृत्योर्थ | रीपरम । |
|---------------------------------------------------------------------|---------|
|                                                                     | 1911    |
| यत् ते नियानं रज्ञ सं मृत्यो अनवधुर्धिम् ।                          |         |
| पथ इमं तस्माद् रक्षन्तो त्रझारमै वमें कुण्मसि ॥                     | १०॥     |
| कुणोर्मि ते प्राणापानी जरां मृत्युं द्वीर्घमायुः स्वस्ति।           |         |
| बुंबुक्बतेन प्रहितान् यमदूर्ताश्चरतोऽपं सेघामि सर्वीन ॥             | 11 8 9  |
| <u>आरादर्शित</u> निक्रीति पुरो प्राहि कुन्यादेः पि <u>श</u> ाचान् । |         |
| रक्षो यत सर्वे दुर्भूतं तत् तमं इवापं हन्मसि ॥                      | १२॥     |
| अमेष्टे प्राणम् मृतादार्युष्मतो वन्वे जातवेदसः।                     |         |
| यथा न रिष्यां अमृतंः सज्रस्सस्तत् तें कुणोमि तदुं ते समृष्यताम् ।   | 11 \$ 9 |

अर्थ — (देवानां हेतिः त्वा परिवृणकतु) देवोंका शस्त्र तुसे दूर रखे। (त्वा रजसः पारयामि) तुझे रजस्से पार करता हूं। (त्वा सृत्योः उत् अपीपरं) तुझे सत्युसे खठाया है, त् सृत्युसे दूर हो चुका है। (क्रव्यादं अदि आरात् निक्ष ं) मांसभक्षक अग्निको दूर रखता हूं। (ते जीवातवे परिधि द्धामि) वेरे जीवनके छिये मर्यादा निश्चित करता हूं॥ ९॥

हे सृत्यो ! ( यत् ते अश्वधार्ध रजसं नियानं ) जो तेरा विजन्य रजोमय मार्ग है ( तस्मात् पथः इमं रक्षन्तः ) उस मार्गसे इस पुरुषकी रक्षा करते हुए इम ( अस्मै ब्रह्म वर्म कृष्मसि ) इसके क्षिये ज्ञानका कवच करते हैं ॥ १०॥

(ते प्राणापानी जरां मृत्युं दीर्घ आयुः स्वस्ति कृणोमि) तेरे किये प्राण अपान, बुहापा, दीर्घ आयु और अन्तमें मृत्यु कल्याणमय करता हूं। (वैवस्वतेन प्रदितान् चरतः सर्वान् यमदूतान्) विवस्वान स्यंसे उत्पन्न कालके भेजे हुए सर्वत्र संचार करनेवाळे सब यमदूतोंको (अपसेधामि) में दूर करता हूं॥ ११॥

(अरातिं) शतु, (तिर्ऋतिं) दुर्गति, (ग्राहिं) रोग, (क्रज्यादः) मांसमक्षक जन्द्र, (पिशाचान्) मांस खानेवाळे (रक्षः) विनाशक और (यत् सर्वे दुर्भूतं) जो सब बहितकारी है, (तत् तम इव) उसको अन्धकारके समान (परः आरात् अपहन्मसि ) दूर हटाता हूं ॥ १२॥

(असृतात् आयुष्पतः जातवेद्सः अग्नेः) जमर, आयुवाके जातवेद अग्निसे (ते प्राणं वन्ये) वेरे प्राणको प्राप्त करता हुं। (यथा अमृतः स रिष्पाः) जिससे अमर होकर तून विनष्ट होगा। (सजूः असः) उसके साथ रह, (तत् ते समृष्यतां) वह तेरा कार्य समृद्धियुक्त होवे॥ १३॥

भावार्थ— देवोंके शस्त्र तुझपर न गिरं। तुझे भोगवृत्तिसे परे के जाता हूं। सृत्युको इटाता हूं। सुदाँको जलानेवाका अप्रि तेरे पाससे वृर होने और तु पूर्णायुकी अन्तिस सर्यादातक जीवित रह ॥ ९ ॥

मृत्युका अर्जिक्य मार्ग है, तथापि उससे हम इसकी रक्षा करते हैं। और इसको श्रामका कवच देते हैं जिससे इसकी रक्षा होगी ॥ १०॥

प्राण अपान, बृद्धावस्था, दीर्ब आयु सादिके कारण तुमे सुख प्राप्त हो। तुमे कष्ट देनेवाले जो होंगे उनको में दूर करता हूं॥ ११॥

राष्ट्र, विपत्ति, रोग, विनाशक, घातक, जीर क्षीणता करनेवाके जो होंगे कनको दूर हटाता हूं ॥ १२ ॥ अमर और आयु देनेवाके अग्नि देवसे में तेरे किये प्राण काता हूं । इससे तेरी मृत्यु नहीं होगी । त् यहां जीवित रह जौर समृद्धिसे युक्त हो ॥ १३ ॥

8 ( अथर्ष, सु. भाष्य )

| शिवे ते स्तां धावाष्ट्रियी असंतापे अभिश्रियौ ।                   |    |    |    |
|------------------------------------------------------------------|----|----|----|
| शं ते सूर्य आ तपतु शं वातों वातु ते हुदे।                        |    |    |    |
| शिवा अभि रंक्षन्तु त्वापी दिव्याः पर्यस्वतीः                     | 11 | 88 | 11 |
| श्चिवास्त सन्त्वोषंषय उत् त्वांहार्षमधरस्या उत्तरां पृथिवीम्मि । |    |    |    |
| तत्रं त्वादित्यौ रक्षतां स्यीचन्द्रमसावुभा                       | () | १५ | 11 |
| यत् ते वासंः परिषानं यां नीविं कंणुपे त्वम्।                     |    |    |    |
| श्चिवं ते तन्वेष्ठं तत् कुण्मः संस्प्शेंद्रंक्षणमस्त ते          | 11 | १६ | 11 |
| यत् क्षुरेणं मुर्चियंता सुतेजसा वप्ता वपीस केश्वरमश्रु ।         |    |    |    |
| शुभं मुखं मा न आयुः प्र मीषीः                                    | 11 | १७ | 11 |
| शिवौ ते स्तां त्रीहिय्वावंबळासावंदोमधौ ।                         |    |    |    |
| एतौ यक्ष्मं वि बांधेते एतौ मुंखतो अंहंसः                         | 11 | १८ | 11 |

अर्थ— ( द्यावापृथिवी ते असन्तापे ) यौ और पृथ्वी होक तेरे किये सन्ताप न करनेवाहे, ( द्यावे अभिश्रियों ) युभ मीर भीसे युक्त ( स्तां ) हों। ( सूर्यः ते दां आतपतु ) सूर्य तेरे लिये सुख देता हुआ प्रकाशित होते। (ते हृदे वातः दां वातु ) तेरे हृदयके किये वायु सुखदावी होकर बहे। (दिव्याः प्रयस्वतीः आपः ) आकाशके मेघवंडलसे प्राप्त होनेवाहे मीर पृथ्वीपर बहनेवाहे जहप्रवाह ( त्वा द्यावाः अभिरक्षन्तु ) तेरे लिये वान्ति देते हुए बहते रहें ॥ १४॥

(ते ओपघयः शिवाः सन्तु) तेरे किये भौषिधयां ग्रुम गुणयुक्त हों। (अधरस्याः उत्तरां पृथिवीं) नीवला मूमिसे अपरकी ऊंची मूमियर (त्वा अभि उत् आहार्षे) तुझे मैंने काया है। (तत्र सूर्याचनद्रमसी उमी आदित्याँ

त्वा रक्षतां ) वह सूर्य और चन्द्र ये दोनों आदित्य तेरी रक्षा करें ॥ १५ ॥

(यत् ते परिधानं वासः) जो तेरा ओढनेका वस्त है, (यां त्वं नीविं कृणुषे) जिस वस्तको त् कमरपर बांधता है, (तत् ते तन्वे शिवं कृण्मः) वह तेरे शरीरके छिये सुस्तदायक बनाते हैं। वह वस्त (ते संस्पर्शे अद्भूक्णं अस्तु) तेरे स्पर्शके क्रिये सुरहरा न होवे अर्थात् मृदु होवे ॥ १६॥

( वप्ता मर्चयता सुतेजसा श्वरेण ) त् नापित स्वच्छता करनेवाले तेज धारवाळे छुरासे (यत् केदाइमश्रु वपासि) जो बालों भीर मूंब्रोंका मुंडन करता है उससे (शुभं मुखं) सुंदर मुख वना भीर (नः आयुः मा प्रमोपीः) हमारी

आयुका नाश न कर ॥ १७॥

(ब्रीहियवों ते शिवों) चावल कौर जो तेरे लिये कल्याणकारी कौर (अ-वलसों अदी-मधों स्तां) कफ न करनेवाले कौर सानेके किये सुख दायक हों। (एतो यक्ष्मं वि बाधेते) ये दोनों रोगका नाश करते हैं, और (एतों अंहसः मुख्यतः) ये दोनों पापसे मुक्त करते हैं॥ १८॥

भावार्थ- चुलोक, बन्तरिक्षलोक, भूलोकमें रहनेवाले सब पदार्थ अर्थात् सूर्य, वायु, कल जावि सब तेरे किये

सुख देनेवाले हों ॥ १४ ॥ श्रीषियां तुझे अपने श्रुमगुणोंसे सुख दें । इसको सृत्युकी दीन अवस्थासे नीरोगी उच्च अवस्थासे मेंने लाया है । यहां सूर्यचन्द्रादि तेरी रक्षा करें । जो तेरा ओडने और पद्दननेका वस्त्र है वह तेरे लिये मृतु सुक्षकारक स्पर्श करनेवाला हो ॥ १५-१६ ॥

उत्तम तेज खुरेसे जो नापित इजामत बनाता है उससे मुखकी सुंदरता बढती है। यह नापित किसीकी शायुका नाश न करे ॥ १७॥

|   | यद्रक्तासि यत् पिवंसि धान्यं कृष्याः पर्यः ।          |          |
|---|-------------------------------------------------------|----------|
|   | यदाद्यश यदंनाद्यं सर्वे ते अन्नमविषं केणोमि           | 11 29 11 |
|   | अहं च त्वा रात्रये चोभाम्यां परि दश्वसि ।             | 11.2211  |
|   | अरायें स्यो जिघ्रसुस्यं हुमं मे परि रक्षत             | 11 2011  |
|   | श्वं तेऽयुतं हायनान् हे युगे त्रीणि चत्त्रारि कृण्मः। |          |
|   | इन्द्रामा विश्व द्वास्तेऽनुं मन्यन्तामहंणीयमानाः      | 11 28 11 |
|   | शरद त्वा हम्नतायं वस्नतायं श्रीव्याय परि दशम ।        |          |
|   | वर्षाणि तुन्धं स्योनानि येषु वर्धन्त ओर्षधीः          | 11 22 11 |
|   | मृत्युरीं शे हिपदां मृत्युरीं शे चतुं व्यदाम् ।       |          |
| _ | तस्मात् त्वां मृत्योगींपंतेरुद्धरामि स मा विभेः       | 11 23 11 |
|   |                                                       |          |

बर्थ— (यत् कृष्याः घान्यं अश्वासि ) जो कृषिसे उत्पन्न होनेवाका घान्य त् काण है कीर (यत् पयः पिवसि ) जो दूध त् पीला है, (यत् आद्यं यद् अनाद्यं ) जो खाने योग्य कीर जो खाने क्योग्य है (ते तत् सर्वे अविषं कृणोमि ) तेरे छिये वह सब विषरहित करता हूं ॥ १९॥

(त्वा अहे च राजये च उभाभ्यां परिद्वासि) तुझे में दिन शौर राजी इन दोनों समयोंके क्रिये सौंप देता हूं। (मे इमं) मेरे इस मनुष्यकी (अरायेभ्यः जिघत्सुभ्यः परि रक्षत ) बदानी मूखोंसे रक्षा कर ॥ २०॥

(ते दार्त हायनान् ) तेरी सौ वर्षकी बायु जिसमें (द्वे युगे ) दिन रात्रीके दो संबि हैं, तथा (त्रीणि ) सर्दी गर्मी और वृष्टी ये तीन काक जौर (चत्वारि ) बाल्य, तारूण्य, मध्यम जौर वृद्ध ये चार बदस्थाएं हैं, इस प्रकारकी बायुको (अ-युतं कृण्यः ) बहुट जथवा अखंदित करते हैं। (इन्द्राग्नी विश्वदेवाः अहुणीयमानाः) इन्द्र, बाग्नी और सब देव विनासंकोच करते हुए (ते अनुमन्यन्तां ) तेरी बायुका अनुमोदन करें ॥ २१॥

( शरदे हेमन्ताय वसन्ताय ब्रीष्माय ) शरत्, हेमन्त, वसन्त, ब्रीष्म इन ऋतुनीके किये ( त्वा परि द्वासि ) तुझे इम सोंप देते हैं, । ( येषु ओपधीः वर्धन्ते ) जिस ऋतुमें नौषिषयां बढती हैं, वह ( वर्षाणि तुभ्यं स्योनानि ) वृष्टिका ऋतुमी तुम्हारे किये सुखकारी हो ॥ २२॥

( सृत्युः द्विपदां ईशे ) सृत्यु द्विपादोंपर प्रभुत्व करता है, ( सृत्युः चतुष्पदां ईशे ) मृत्यु चार पांबवाळीपर अधिकार चलाता है। ( तस्मात् गोपतेः सृत्योः ) उस जगत्के स्वामी मृत्युसे (त्वां उद्गरामि ) तुझे ऊरर उठाता है। (सः मा विभेः ) वह त् अब मृत्युसे मत दर ॥ २३॥

भावार्थ— चावल, जौ आदि धान्य तेरे हिये मुखदायी, खानेके लिये स्वादु, कफ आदि दोष न उत्पन्न करनेवाला नीरोगता बढानेवाला और पापवृत्ति ह्टानेवाला हो ॥ १८ ॥

जो कृषिका भान्य और गौका दूभ साया पीया जाता है वह सब विपरहित हो ॥ १९ ॥

दिन नौर रात्रीके समय शत्रु नोंसे तेरी रक्षा हो ॥ २०॥

सी वर्षकी दीर्घ आयु तुझे प्राप्त हो और इस आयुमें दोनों संधिकाळ, सदीं गर्मी और बृष्टीके तीनों समय, सुस्तकारक हों। तेरी आयुकी बाल्यादि चारों अवस्थाएं एकके पीछे यथाक्रम तुझे प्राप्त हों॥ २१॥

शरत्, हेमन्त, शिशिर और वर्षा ये सब ऋतु तुझे मुखदायी हों। वृष्टिसे जो बनस्पतियां हत्पन्न होती हैं वह तेरे किये मुख देवें ॥ २२॥

सब द्विपाद, चतुःवाद प्राणियोपर मृत्यु शविकार चकाता है, उस मृत्युके पाससे तुझे कपर निकाटा है, अब तू मत

| सो ि डिरिष्ट न मंदिष्यासि न मंदिष्यासि मा विमेः ।<br>न वै तर्त्र मियन्ते नो यन्त्यध्मं तमः   | 11 28 11 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| सर्वो वै तन्नं जीवति गारश्चः पुरुषः पुरुषः । गनेतं ब्रह्मं क्रियते परिधिजीवनाय कम्           | ા રષ્ા   |
| परि त्वा पातु समानेभ्योऽभिचारात् सबन्धुभ्यः ।<br>अम्बिभवामतोऽतिजीवो मा ते हासिषुरसंवः शरीरम् | ॥ २६ ॥   |
| ये मुत्यव एकंश्चतं या नाष्ट्रा अतिताया। । मञ्जनत तस्मात त्वां देवा अमेर्विश्वानरादिधे        | ॥ २७॥    |
| अभेः भरीरमसि पार <u>िष्णु रक्षोहासि सपत्न</u> हा ।<br>अभो अमीव्चार्तनः पृतुदुर्नामं भेषजम्   | 11 26 11 |

अर्थ — हे (अ-रिष्ट) निर्दित मनुष्य ! (सः न मिरिष्यसि) वह तू नहीं मरेगा। (स मिरिष्यसि, मा विभे:) नहीं मरेगा, जतः मत दर। (तत्र न वे स्नियन्ते) वहां नहीं मरेते हैं तथा (अधमं तमः नयन्ति) हीन जन्मकारके प्रति भी नहीं जाते हैं ॥ २४॥

(यत्र इदं ब्रह्म) जहां यह ज्ञान और (जीवनाय कं परिधिः क्रियते) जीवनके लिये सुखमयी मर्यादा की जाती है (तत्र ) वहां (गौः अश्वः पशुः पुरुषः ) गाय, घोडा, पशु और मनुष्य (सर्वः वे जीवति ) सब कोई जीवित है (तत्र ) वहां (गौः अश्वः पशुः पुरुषः ) गाय, घोडा, पशु और मनुष्य (सर्वः वे जीवति ) सब कोई जीवित

रहता है ॥ २५ ॥
(समानेभ्यः सवन्धुभ्यः ) समान बान्धवींसे होनेवाळे (अभिचारास् त्वा परिपातु ) हमलेसे तेरी रक्षा होवे।
(समानेभ्यः सवन्धुभ्यः ) समान बान्धवींसे होनेवाळे (अभिचारास् त्वा परिपातु ) हमलेसे तेरी रक्षा होवे।
त् (अ-मिम्रः असृतः वा अतिजीवः ) कक्षीण, अमर और दीर्घजीवी हो। (असवः ते शारीरं मा हासिखुः ) प्राण तेरे शारिको न छोटें ॥ २६॥

(ये एकशतं मृतवः) जो एकसौ एक मृत्यु हैं, (या अतितायीः नाष्ट्राः) जो पार करने बोग्य नाश करनेवाही हैं (तस्मात्) उससे (देवाः वैश्वानरात् अग्नेः) सब देव वैश्वानर अग्निकी शक्तिसे (त्वां) तृहो (अधिमुश्चन्तु) मुक्त करें ॥ २७॥

(अग्ने: पारियण्णु दारीरं असि ) अग्निका पार करनेवाला वारीर तू है (रक्षोहा सपत्नहा असि ) वातकों भीर वात्रुओंका नाशक तू है। (अथो अमीवचातनः) और रोग दूर करनेवाला है। (पू-तु-दुःनाम भेषजं) पवित्रता, वृद्धि और गति देनेवाला यह औषध है॥ २८॥

भावार्थ— अब तू नहीं मरेगा। जतः अब दरनेका कारण नहीं है। जहां कोई मरते नहीं और जहां अंधेरा नहीं, ऐसे स्थानमें तुझको लाया है ॥ २४॥

जदां यह ज्ञान और दीर्घजीवनकी विद्या है वहां गाय घोडा मनुष्य धादि सब दीर्घायु होते हैं ॥ २५ ॥ अपने बन्धुवान्धवोंके आक्रमणसे तेरी रक्षा करते हैं। तू नीरोग होकर दीर्घायु हुआ है। तेरे प्राण तुझे अब महीं कोटेंगे ॥ २६ ॥

जो सेंकडों प्रकारसे जानेवाळे मेह्यु हैं, और नाशके जो जन्य साधन हैं वे परमेश्वरकी कृपासे दूर हों ॥ २७ ॥ तैजस तस्वका शरीर ही तेरा है । अतः तू स्वयं चातकोंका नाश करनेवाळा है । तू स्वयं रोगोंको दूर करनेवाळा है । तेरेही अन्दर पवित्रता, वृद्धि जीर गति करनेकी शक्ति है । जतः उससे तू दीर्जाख्र हो ॥ २८ ॥

## दीर्घायु बननेका उपाय।

## मृत्युका सर्वाधिकार।

दीर्बायु बननेकी इच्छा हरएक प्राणीके अन्तःकरणमें रहती है। परंतु सृत्युका अधिकार सबके ऊपर एकसा है, इस विषयमें इस सुक्तमें कहा है—

मृत्युरीशे द्विपदां सत्युरीशे चतुष्पदाम् । ( मं. २३ )

" द्विपाद और चतुःपाद इन सब प्राणियोंपर मृत्युका अधिकार है।" द्विपाद प्राणी दो पावबाले होते हैं जैसे मनुष्य, पक्षी आदि। चतुःपाद प्राणी चारपाववाले पशु आदि होते हैं। इनसे अन्य भी जो प्राणी हैं जिनको बहुपाद और अपाद भी कहा जा सकता है, इन सब प्राणियोंपर मृत्युका प्रभुत्व है। अर्थात् मृत्युके आधीन ये सब प्राणी हैं। मृत्युका प्रभुत्व है। अर्थात् मृत्युके आधीन ये सब प्राणी हैं। मृत्युके अधिकारके बाहर इनमेंसे कोई नहीं है। सबकी अन्तिमगित मृत्युके आधीन है। मृत्यु जबतक इस लोकमें इन प्राणियोंको रहने देगा तबतक ही वे रहेंगे, और जिस दिन मृत्यु प्राणीको छेना चाहेगा, तब प्राणी यहांसे चल बसेंगे। इसल्ये मृत्युत्ते दयाकी साचना करते हैं—

#### सृत्यो ! इमं दयस्व । (मं. ८)

"हे मृत्यु ! इसपर दया कर।" सर्वाधिकारी होता है, वह दया करेगा तो ही लपना कुछ कार्य वनेगा। और यदि उसने प्राणियोंपर क्रोध किया, तो फिर उनकी रक्षा कीन करेगा? परंतु वैसा देखा जाय तो मृत्युके हाथमें सर्वाधिकार रहते हुए भी वह नियमोंके आधीन है। वह भी विशेष नियमसे चलता है, अतः उसकी प्रसन्तता होनेके कुछ नियम हैं। उन नियमोंके अनुसार चलनेवालोंको ही लाभ हो सकता है। अतः इन नियमोंका ज्ञान प्राप्त करना चाहिये, इसी ज्ञानका उपदेश करना चाहिये। यही उपदेश करने योग्य विषय है। इस कारण कहा है—

#### जीवनीय विद्याका उपदेश।

अधिवृद्धि। (मं० ७) अस्मै अधि वृद्धि। (मं० ८) अस्मै व्रह्म वर्म कृष्मिस्। (मं० १०) सर्वो वै तत्र जीवित गौरश्वः पुरुषः पशुः। यत्रेदं ब्रह्म क्रियते परिधिजीवनाय कम्॥ (मं० २५)

1

" मनुष्योंको इस नीवनीय विद्याका उपदेश कर।
मनुष्योंको दीर्वायु बननेके नियमोंका उपदेश दे। निसमें
जीवनकी जवधितक सुलप्रैंक रहनेका और दीवीजीवनके
नियमोंका ज्ञान सबकी उपदेशद्वारा दिया जाता है, वहाँ
मनुष्य तो दीवीजीवी होते ही हैं, परंतु उस देशके गाय बोढे
जादि पश्च भी दीवीजीवी होताते हैं।"

दीर्वजीवनकी विद्या है, उसमें प्राणियोंको दीर्वजीवन प्राप्त करनेके लिये विशेष नियम हैं। उन जीवनीय नियमोंका ज्ञान जनताको देनेके लिये उपदेशक नियुक्त करना चाहिये। इनका यही कार्य होता कि ये प्राप्तप्राममें जांय, वहांकी जनताका जीवनकम देखें, उनका व्यवहार देखें और उनके रहने सहनेके अनुसार उनका दीर्वजीवन होनेके लिये योग्य उपदेश हैं। इस प्रकार हरएक प्राप्तके लोगोंको उपदेश दिया जाय। उनसे जो भूकें होती हों, उनके विषयमें उनको समझाया जाय और उनके जीवनमें ऐसा परिवर्तन काया जाय कि, जिससे दीर्वायु प्राप्त होने योग्य दैनिक व्यवहार वे कर सकें।

#### ज्ञानका कवच।

इस स्कतके दसवें मंत्रमें ' ब्रह्म वर्म ' अर्थात् ' झान-रूपी कवच वे । अन्य कवच ये क्षुत्र कवच हैं । सबसे मारी कवच है । अन्य कवच ये क्षुत्र कवच हैं । सबसे विशेष प्रभावशाली कवच ज्ञानका कवच है । मानो, ज्ञानके कवचकी निचली श्रेणीपर अन्य कवच होते हैं । इस कारण जिसने ज्ञानका कवच पहन लिया वह सबसे अधिक सुरक्षित होता है । यहां तो यहांतक लिखा है कि जिसने ज्ञानका कवच पहन लिया उसको तो सृत्युकामी डर नहीं रहता । हतना ज्ञानके इस कवचका सामध्ये है । सृत्युका सामध्ये सबसे अधिक है, परंतु जो मनुष्य ज्ञानका कवच पहनता है इसपर सृत्युके शक्षमी कार्य नहीं कर सकते । शानका कवच जिसने पहन लिया है वह सृत्युके पाशोंको तोड सकता है, देखिये—

अवसुञ्चन्मृत्युपाशानशस्ति । (मं॰ २) देवानां हेतिः त्वा परि वृणक्तु । (मं॰ ९) " मृत्मुके पात्रोंको और अवनिविके बन्धनोंको तोद दो। वेवोंके शस्त तुसे वर्तित करें। " लर्थात देवोंके शस्त तेरे जगर निर्मा स्व अवस्था तब जनती है जब मनुष्य ज्ञानका कवच पहिने हुए मनुष्यको मृत्युके पाश बांच नहीं सकते, दुर्गति उसके पाल नहीं जालकती और देवोंके शस्त उसको काट नहीं सकते। इतना सामध्ये इनमें होनेसे ती इस जीवनीय विद्याका ज्ञान मनुष्यको प्राप्त करना चाहिने। इसी ज्ञानके वकसे ज्ञानी मनुष्य मृत्युकोभी आदेश देनेसे समर्थ होता है, देखिने—

मृत्यो ! मा पुरुषं वधीः । ( मं॰ ५ ) देवानां हेतिः परि त्वा वृणकतु । पारयामि त्वा मृत्योरपीपरम् । बाराब् में फ्रव्यादं निरुद्दम् ॥ ( मं॰ ९ )

यसे नियानं रजसं मृत्यो अनवधर्धम् । पथ इमं तस्माद्रश्चन्तो ब्रह्मास्मै वर्म रूप्मसि ॥ ( मं॰ १० )

वैषस्वतेन प्रहितान्यमदूतांश्चरतोऽपसेधामि सर्वान्। (मं. ११) तस्मारवां मृत्योगींपतेरुद्धरामि स मा विभेः॥ (मं. २६)

'है मृत्यो ! जब तू इस पुरुषका ध्य न कर । देवोंके शक्योंसे इसका व्य न हो। में इस ज्ञानसे इसको रज तमरूपी मृत्युसे पार करता हूं। प्रेतदाहक क्षण्निसे भी इसको तूर रक्षता हूं। हे मृत्यो ! जो तेरा रज और तसगुक्त मार्ग है जोर जो कजेय है, उस मार्गसे हम इसका बचाव करते हैं। क्योंकि इमने ज्ञानरूपी कवच इसके लिये बनाया है। इसी ज्ञानसे हम सब यमदूर्लोंको भी तूर हटा सकते हैं। मृत्युसे हम इसको जपर उठाते हैं, अब डरनेका कोई कारण नहीं है। '

बह ज्ञानक्यी कवचकी महिसा है। ज्ञानी मनुष्य मृत्युकी
भी कह सकता है कि " हां, इस समय मरनेके लिये फुरसस
बही है, जब समय मिलेगा, तब देखा जायगा।" ज्ञानीकी
सृत्युके पात्रा बांच नहीं सकते। देवोंके शस्त्र डसपर कार्य
बही करते। मार्गर्मे मृत्युके मयसे रक्षा करनेवाला एकमान्न
ज्ञान ही है। यमदूर्लोका भय दूर करनेवाला ग्रुद्ध ज्ञान ही
है। इस प्रकार यह ज्ञानका ही चमरकार है।

जहां जहां वेदमंत्रोंने मृत्युका भव हटानेकी बात कही है, बहां इस ज्ञानसेही मृत्युभय दूर होता है ऐसा समझना

चाहिये। मृत्युका भय दूर करनेवाका ज्ञान बहुत विस्तृत है। बायुर्वेद इसी जीवनीय ज्ञानको प्रकाशित करता है। इसका सारांशरूपसे वर्णन वेदमंत्रोमें स्थानस्थानपर है। इस सुक्तमें भी थोडा थोडा वह ज्ञान दिया है वेखिये—

रजरुतमः मा उपनाः। मा प्रमेष्ठाः॥ ( सं० १ )

"रज अर्थात् सोगजीवन सौर तम अर्थात् श्वानदीन
जीवन इन दो दीन जीवनोंको न प्राप्त हो। इनसे दूर रहनेसे
तू मरेगा नहीं।" यह मंत्र जीवनीय विद्याका एक प्रधान
मंत्र है। रजोगुणी जीवन और तमोगुणी जीवन आयुष्यका
नाज करता है। वैसा जीवन नहीं व्यतीत करना चाहिये,
जिससे सृत्युसे बचना संभव होगा। रजो और तसोगुणी
जीवनका कक्षण और फक भगवद्गीतामें कहा है—

कट्बम्ललचणात्युष्णतीक्षणकक्षिविदादितः। आहारा राजसस्येष्टा दुःखशोकामयप्रदाः॥९॥ यातयामं गतरसं पृति पर्युचितं च यत्। उच्छिष्टमपि खामेध्यं भोजनं तामसप्रियम्॥१०॥ (भ०गी० स० १०)

रजो रागात्मकं विद्य तृष्णासङ्गसमुद्धदम्। तिमबभाति कौन्तेय कर्भसङ्गेन देहिनम् तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सवदेहिनाम्। प्रमादालस्यनिद्राभिस्तन्निवधाति भारत 11611 शानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत 1191 अप्रकाशोऽप्रवृत्तिश्च प्रमादी मोह एव च। तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरुनन्दन 11 £ \$ 11 रजिस प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गिषु जायते। तथा प्रलीनस्तमसि मृहयोनिषु जायते ॥ ३५॥ रजसस्तु फलं दुःखमज्ञानं तमसः फलम् ॥ १६॥ सत्वात्संजायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च। 11 80 11 प्रमादमोही तमसी अवतोऽहानमेव च ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः। जघन्यगुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः॥१८॥ स० ग० १४

"कडुवे, खटे, खारे, बहुत गरम, तीखे, रूखे और जरून पैदा करनेवाले बाहार राजस लोगोंको आते हैं और वे दुःख, शोक भीर रोग उत्पन्न करनेवाले होते हैं। प्रहरतक पढा हुआ, रसरहित, बदवूशाला, रातभरका बासी, जूठा और सपवित्र भोजन सामस लोगोंको प्रिय होता है।"

"रजीगुण शगरूप होनेसे गृष्णा और आसिकका मूठ
है। वह देहधारीको कर्मपागर्से बांचता है। वसोगुण धन्नानमूठक है। वह सब देहधारियोंको स्रोहमें डाठता है और
देहीको असावधानी, जाटस्य और निद्राष्ट्र पागर्से बांचता
है। तम ज्ञानको उककर प्रसाद कराता है। जब तसोगुणकी
वृद्धि होती है तब बज्ञान, मन्द्रता, असावधानी और मोह
वैदा होते हैं। रजोगुणसे स्त्यु होनेसे देहधारी कर्मसंगियोंसे
जन्म केता है और तसोगुणसे मरनेसे स्वयोगिमें पैदा होता
है। रजोगुणका फट दुःख और तसोगुणका फट बज्ञान है।
सस्वगुणसे ज्ञान, रजोगुणसे कोम और तसोगुणसे खतावधानी,
मोह और बज्ञान उत्पन्न होता है। सात्वक मनुष्य उंचे
चढते हैं, राजसिक बीचमें रहते हैं और हीनगुणके कारण
तसोगुणी अधोगतिको पाते हैं।"

इस प्रकार रजीयुण बीर तमीयुणसे अवनित होती है, इसिलिये इस स्करों कहा है कि (रजः तमः मा उपगाः) रजीयुण बीर तमीयुणके पास न जा। नयों कि उनसे गिरावट निःसन्देह होगी। रजीयुण बीर तमीयुणसे रोग भी बढते हैं और अकालमें मृत्यु भी होती है, इसिलिये रजीयुण बीर तमीयुणके पास न जानेके लिये जो इस स्कमें कहा है, वह अत्यंत महत्त्वका उपदेश है। दीवियु प्राप्त करनेके इच्छुक इस उपदेशकी बीर विशेष ध्यान हैं। इसी उपदेशकी दुहराते हुए कहा है—

न वै तत्र ख्रियन्ते नो यन्त्यधमं तमः। सोऽरिष्ट न मरिष्यसि न मरिष्यसि, मा विभेः॥ (मं० २४)

"जो हीन तमोगुणको नहीं अपनाते वे मरते नहीं। वह हिंसित नहीं होता, निश्चयसे नहीं मरता, अतः त् मत् हर।" यहां कितने बळसे कहा है देखिये। जो तमोगुणके पास नहीं जाता वह मरता नहीं; क्योंकि मरनेका अर्थही यह है कि तमरूप अंधकारसे घेरा जाना। जो तमोगुणको अपने अंदर नहीं बढने देगा वह अंधकारसे कैसा घेरा जायगा?

बन्धकारका प्रकाशवर्तु उको घरना, प्रकाशवर्तु उका छोटा होना स्थ्य है, इस विषयमें प्रथम स्कर्मे जो छिखा है वह पाठक इस स्थानपर पुनः पढें। उसको इस मंत्रके साथ पढनेसे ही इस संत्रका आशय ठीक प्रकार ध्यानमें बासकता है। तसोगुण बढनेसे सृत्युकी संभावना है इसी किये शास- कारोंने कदा है कि तमोगुणसे दूर रहना चाहिये। जो बाह्य कारणोंसे मृत्यु होता है उनको भी इटाना चाहिये। वे कारण निम्न विचित्त मंत्रीसे मिने हैं—

अरादरातिं निर्मतिं परे। माहि ऋव्यादः पिशाचान्। रक्षो यत्सर्वे दुर्भृतं तत्तम इवाप हन्मसि । (मं० १२)

परि त्वा पातु समानेभ्योऽभिचारात्सवन्धुभ्यः । अमम्रिर्भवासृतोऽतिजीवो मा ते हानियुरसवः शरीरम्॥ (मं॰ २६)

ये मृत्यव एकशतं या नाष्ट्रा अतितायीः । मुखन्तु तस्मात्वां देवा अग्नेवैश्वानरादाधि ॥ ( मं० २७ )

इन श्लेकोंमें मृत्युके विविध कारण कहे हैं, उनका कम-पूर्वक विवरण देखिये---

र अराति= जो ( राति ) परोपकार नहीं करता, स्वार्थी जीवन व्यतीत करता है, उसको बराति कहते हैं। कंजूस ही बराति है। जो सब भोग बपने छिये भोगता है वह बराति है; इस वृत्तिसे बायु श्लीण होती है।

२ निर्ऋति= [ निर्ऋति के विषयमें प्रथम स्करे विवरणमें विस्तारसे किसा है ] इस दुर्गतिसे बायुष्यका सब होता है।

३ ग्राहि = ग्राही उन रोगोंका नाम है जो दीर्घकाडतक रोगीको पकडे रखते हैं। जो शीध दूर नहीं होते। इन रोगोंसे बचना चाहिये, क्योंकि इससे बायु श्रीण होती है।

8 क्रव्याद् = मांसखानेवाहे । ये भी रोगकृमी होते हैं जो शरीरका मांस खाते हैं और मनुष्यको कृश करते हैं । सिंह क्याधादि पशु भी क्रव्याद कहे जाते हैं । नरमांसमध्रक मनुष्य भी क्रव्याद कहे जाते हैं । इस प्रकार क्रव्याद बहुत प्रकारके हैं । इन सबसे बचना चाहिये । दीवंजीवन प्राप्त करनेवाहे इनके काव्में न जांय ।

५ पिशाच= शरीरके रुधिर और मांसको खानेवाहे, रोगक्रिमी और प्योंक्त हिंसक प्राणी पिशाच हैं। इनसे भी बचना चाहिये।

६ रक्षः= रक्षा करनेके मिवसे पास जाते हैं और कपटसे सर्वस्य अपहरण करते हैं। ये तो रोगक्रमि भी हैं और सामाजिक और राजकीय क्षेत्रमें अत्याचारी शत्रु भी इनमें संमित्तित हैं। राक्षस शब्दले इन सबका बोध होता है।

७ दुर्भूत= जो भी बूरा होना है वह सब दूर करना वाहिये ; इरएक प्रकारकी बुराईको हटाना चाहिये ।

८ तमः अज्ञान, हीनता जादि सब तमोगुणके प्रकार दूर करने चाहिये। इससे दरएक प्रकारकी जवनति होती है जीर जल्पायु भी होती है।

९ रजः= कि विषयमें पूर्व स्थलमें कहा ही है, यह का बहा इन मंत्रोमें नहीं लाया है पीछके मंत्रसे लिया है।]

१० अभिचार— (समानेश्यः सवन्धुश्यः अभि-चारः) अपने समान जो अपनी सम्यतावाळ अपने भाई हैं, उनसे इमळे होते हैं। ये इसळे भी विवातक होनेसे इनके कारण विपत्ति और मृत्युभी होते हैं। अतः अपने बन्धुवांघवोंसे एक विचार होना चाहिये जिससे आयु बढनेसे सहायता होगी। ये एक प्रकारके इमळे हैं, इनले भिन्न दूसेर प्रकारके भी इमळे होते हैं वे (विषयेभ्यः अवन्धुश्यः अभिचारः) अपनी सभ्यतासे विपरीत सभ्यतावाळे अनुशेंसे जो इमळे होते हैं वे भी अकाळ मृत्यु करनेवाळे होते हैं, अतः इस प्रकारके अनु सदाके ळिये दूर करन चाहिये। कोई किसीके उपर इमळा न करे और सब आनन्द प्रसन्ध रहते हुए सुखसे रहें।

११ द्वारीरं असवः मा हासिषु:= किसी अन्य प्रकारसे होनेवाले अकाल मृत्यु भी व हों। सब लोग (अ-माम्नः) मिरयल न हों, (अ-मृतः) अकालमें न मरें, और (अतिजीवः) अतिदीर्घ कालतक जीवित रहें। मजुष्यको ये तीन बार्ते साध्य करना है कि मिरयल न रहना, अकालमें व मरना और अतिदीर्घ आयु प्राप्त करना। इसके विरुद्ध तीन विद्य हैं जो ये हैं, एक मिरयल होना, रोगादिकोंसे क्षीण होना; दूसरा अकालसे तथा वणादिसे पीडित होना और अक्य आयु होना। मजुष्यका प्रयत्न हन विपत्तियोंको हटानेके लिये होना चाहिये।

१२ एक हातं मृत्यवः = एक सौ एक मृत्यु हैं। मृत्यु हतने अनेक प्रकारके हैं। इन सबको हटाना मजुष्यका कर्तव्य है। जीवनविद्याके नियमोंके अनुकूछ ज्यवहार करनेसे ये सब अपमृत्यु होते हैं। जो महामृत्यु है वह दूर होगा परंतु हटेगा नहीं, अपमृत्यु सौ हों, या अधिक हों, वे सब दूर किये जासकते हैं।

१३ नाष्ट्राः जो अन्य नाशक साधन है वे भी ( अति-तार्याः ) दूर करने योग्य हैं । जिस जिस कारणसे मनुष्य जादि प्राणीका नाश होता है, घात होता है, श्रीणता होती है, जवनित होती है, उन्नति रुक्त जाती है वे सब कारण हटाना अत्यंत जावस्यक है।

१४ तस्मात् मुद्धतु = पूर्वोक्त विपत्तियोंसे बचाव करनेका नाम मुक्ति है। यह मुक्ति सनुष्य इली कोकमें प्राप्त कर सकता है जीर यह प्राप्त करना मनुष्यका आवश्यक कर्तव्य है। 'वैश्वानर 'की कृपासे यह मुक्ति प्राप्त हो सकती है। वैश्वानर उसकी कहते हैं कि, जो (विश्व) सब (नर) सनुष्योंका एक अभेध संघ होता है। मानव संघने जपना ऐसा व्यवहार करना चाहिये कि जिससे सबका सुख बढ़े, सबकी उन्नति हो जीर कोई पीछे न रहे। संघटित प्रयन्ति सबका भका हो सकता है। संघटना मानवी उन्नतिका मूक मंत्र है।

इस प्रकार इन अंत्रों से सानवी विपत्तिके कारण दिथे हैं और उनको दूर करनेके उपाय भी कहे हैं। पाठक इनका विशेष विचार करें।

इससे पूर्व बात ही दिया है कि वेदको तीन बातें सिद करना अभीष्ट है- (१) एक (अ-मिन्नः) लोग मिरवड़ म हों, हृष्टपुष्ट नीरोग और सुरह बनें, (२) दूसरे लोग (अ-मृतः) अमर जीवनसे युक्त, अर्थात् अमृतरूपी सुखमय जीवनवाले बनें और (३) तीसरे मनुष्य (अतिजीवः) दीवजीवी बनें। वेदको अभीष्ट है कि मनुष्य समाज ऐसा बने, यही बात अन्य शब्दोंसे निम्नलिखित मन्त्र भागोंमें कही है-

ते अचिछचमाना जरवृष्टिः अस्तु । ( मं. १ ) द्राधीय आयुः प्रतरं ते द्घामि । ( मं. २ ) अयं जीवतु, मा मृत हमं समीरयामि, सर्वहाया हहारतु। ( मं० ७ )

"तेरी अविध्छित वृद्धावस्था होवे। दीवे आयु उत्तृष्ट-रूपसे तेरे किय धारण करता हूं। यह मनुष्य जीवित रहे, मन मरे, इसको सचेत करता हूं यह पूर्ण आयु होकर वहां रहे।"

ये सब मंत्र भाग मनुष्यकी दीर्घ कायु होने योग्य समाजकी रचना करनेके सूचक हैं। दीर्घ बायु प्राप्त करनेके छिये व्यक्तिके खंदरका तथा समाजके बन्दरका पाप कम होना चाहिये, इसकी स्वना देनेके छिये कहा है—

अपसेध्य दुरितं घत्तमायुः। (मं. ७)

" पापको दूर करके दीर्घ आयुको घारण करिये!" बही हीर्घायु प्राप्त करनेका उपाय है। जनतक अंदर पाप होगा, सबतक आयु क्षीण ही होती जायगी। व्यक्तिका पाप व्यक्तिसें होता है और संघठा पाप संवर्ते होता है, इस पापसे जैसी व्यक्तिकी वैसी संघकी आयु क्षीण होती है। बत: पापको दूर करना दीर्घायु प्राप्तिके लिये अत्यंत आवश्यक है। जन पाप दूर होगा, तब अनुव्य सौ वर्षकी आयुके विसे बोग्य होगा—

जीवतां ज्योतिः अर्वोङ् अभ्येदि त्वा शतशारदाय आहरांभि । ( वं० २ )

ते जीवातवे परिधि द्धामि। (मं. ९)

"जीवित होगोंकी ज्योतिके पास ला, तुझे सौ वर्षकी दीवें लायुके हिये में घारण करता हूं। तेरे हिये सौ वर्षकी लायुके हिये में घारण करता हूं। तेरे हिये सौ वर्षकी लायुक्य कार्या निश्चित करता हूं।" यह सौ वर्षकी लायुक्य क्यादाका निश्चय उन होगोंके हिये हो सकता है कि जिन्होंने अपना जीवन पवित्र किया है, पापरहित किया है और पुण्यसंच्यसे युक्त किया है। इस प्रकार दीर्घजीवनके साथ मनुष्यके पापपुण्यका संबंध है। पाठक इस बातका लावह्य विचार करें।

#### त्राणधारणा

दीर्घायु प्राप्त करनेके छिय शरीरमें प्राण स्थिर रहना वादिये। प्राण जावतक अशक्त अवस्थामें शरीरमें रहेगा तब-कक दीर्घायु प्राप्त होना असंभव है, यह बात स्पष्ट करनेके छिये कहते हैं—

ते असुं आयुः पुनः आभराभि । (मं. १)

"तेरी जायु जीर आणको तेरे जन्दर में पुनः सर देता हूं।" यह इस किये कहा है कि पाठकों के जन्दर यह विश्वास अमा रहे कि यदि किसीके प्राण जरयन्त निर्वे हुए हों तो भी उनमें पुनः बल भर दिया जा सकता है। इस कारण निर्वे जना हुआ मनुष्य हताहा न होने, निरुत्साहित न यने; परंतु उत्साह धारण करे कि में वेदकी जाजाके अनुसार चक्रकर फिर नदीन बल प्राप्त कर सकता हुं और अपने बन्दर प्राणका जीवन पुन: संचारित करा सकता हूं। यद किस प्रकार साध्य किया जा सकता है ? इसकी विधि यह है—

वातासे प्राणमाविदं सूर्याच्छुरहं तब । यत्ते मनस्त्वयि तद्धारयामि संवितस्याङ्गवेद जिह्नयाळपन् ॥ ( मं. हं )

" वायुसे प्राण, सूर्यसे चक्षु तेरे लिये प्राप्त करता हूं, इस प्रकार तुं सब अंगोंसे युक्त हो, मन भी तेरे अन्दर स्थापित करता हूं तु जिह्वासे आपण कर ।" यहां जीवनका साधन बताया है। वायुसे प्राण प्राप्त होता है, स्वैसे जांख पास दोती है। स्वैदर्शन करनेसे नेत्रके बहुत दोष दूर होते हैं, सुभेशाम प्रतिदिन टहटकी लगावर सूर्यदर्शन करनेसे कहुँयोंके जांस सुधर गये हैं, और जिनको जायनकके विना पदना असंभव था वे उक्त खपावसे विना जायनक पढने छगे हैं। इसी प्रकार जिनको प्राण स्थानके रोग होते हैं. क्षय राजयक्षा आदि तथा रक्त स्थानके पाण्ड्रोग आदि रोग होते हैं, उनको भी गुद्ध वायुके सेवनसे और योग्य प्राणा-बामादिसे यौगिक छपायोंसे पुनः बारोग्य प्राप्त होता है। इसी प्रकार सृतिका, जल, अग्नि, सूर्यप्रकाश, वनस्वति, औषि, चन्द्रप्रकाश, विद्युत् बादिके थोग्य सेवनसे और उत्तम प्रयोगसे पुनः उत्तम जीवनकी और दीवंबायकी प्राप्ति हो सकती है। दीर्घजीवन और बारोग्य प्राप्तिका अति संक्षेत्रसे यह साधन है। मनुष्यके सब अंग, अवयव इंदियां बादि सबका सुधार इसले हो सकता है । यह उपाय विना मृत्य बहुत कंशोंसे हो सकता है और युक्तिपूर्वक करनेसे डाभ भी निश्चयसे हो सकता है। यह 'निसर्गचिकित्सा' का मुक्संत्र है। पाठक इसका इस दृष्टिसे विचार करें। यह खपाय किस रीतिसे करना चाहिये. इस विषयमें निम्नलिखित संत्र विशेष सनन पूर्वक देखने योग्य है-

अग्नि जातमिव प्राणेन त्वा संघमामि ॥ ( मं. ४ )

'' नवीन उत्पन्न हुए जिसके समान प्राणते तुझे वक देता
हूं।" इवन कुण्डमें, चूलेमें या किसी अन्य स्थानपर अग्नि
प्रदीस करनेके समय प्रारंभमें बहुत सावधानीले अग्निको
मंदवायु देना पहता है जीर सहज जकने योग्य सुखी ककडी
जिमिके साथ कगानी पडती है। अन्यथा अग्नि बुझ जानेका
भय रहता है। इसी प्रकार बीमार मनुष्यको भी सहज

५ ( धर्यवै. सु. भाष्य )

हाजम होने योग्य अस देना चाहिये, प्राणावामादि योगसाधन भी थोहा थोडा करना चाहिये। पेसा न किया तो
लेवन भी योग्य प्रमाणसे करना चाहिये। पेसा न किया तो
लाभके स्थानपर हानी होगी। इसकिये कहा है कि अग्नि
सिलगाने से समान प्राणकी हाकि हाने: हाने: चढानी चाहिये।
योगसाधन, कीपधिसेवन तथा जन्य उपायों से नारोग्यवर्धन
या दीर्घजीवन प्राप्त हो सकता है, परंतु सुयोग्य प्रमाणसे
यह सब करना चाहिये। शरीरमें भी यह जीवनाप्ति ही है।
हवनकी अग्निके समान ही इसको धाने: हाने: चढाना पढता
है। यह नियम हरएक पाठकको ध्यानसे धारण करना आवइयक है। क्योंकि जन्य अंपूर्ण साधन उपस्थित होनेपर भी
इस नियमका पाइन न करनेपर लामकी आधा करना व्यर्थ
है। परंतु इस रीतिसे जो लोग अपना लाभ सिद्ध होनेके
लिये साधन करेंगे, उनका निःसन्देह मका हो सकता है,
जत: कहा है—

रुणोमि ते प्राणापानौ जरां मृत्युं दीर्घमायुः स्वस्ति। ( मं. ११)

"में तरे प्राण और अपान सुदृढ करता हूं, तेरा बुढापा, तेरी मृत्यु और तेरी दीर्घ बायुके विषयमें तेरा कल्याण होगा ऐसा प्रबंध करता हूं।" यहि तो कोई मनुष्य अपनी दीर्घ बायु बौर उत्तम बारोग्यके छिये पूर्वोक्त प्रकार यत्न करेगा, तो नियमपूर्वक चढनेपर उसकी काम तो बवइय ही होगा। इस मंत्रसे यह विश्वास हरएक मनमें उत्पन्न हो सकता है। नियमपूर्वक चढनेवाडेकी कभी बधोगित नहीं होगी। जातवेदस् बिमसे दीर्घजीवन प्राप्त करनेके विषयमें निम्नकिखित मन्त्रमें कहा है—

अशेष्ठे प्राणमसृतादायुष्मतो वन्वे जातवेदसः। यथा न रिष्या असृतः सजूरसस्तत्ते छणोमि तदु ते समृध्यताम्॥ (मं. १६)

"तरा प्राण आयुष्य बढानेवाके जातवेद अग्निसे प्राप्त करता हूं, जिससे तू अमर होकर नहीं मरेगा, यह तरा अमरस्य प्राप्तिका कार्य सफल होवे।" जातवेद अग्निसे दीर्घायुकी प्राप्तिका संमव इस मंत्रमें बतावा है। अग्निआयु देनेवाला है, ज्ञान और धन देनेवाला है, जीवन देनेवाला है, अमरस्य देनेवाला है। वेदमें अग्निदेवके ये कार्य वर्णन किये हैं। अग्निसे ये गुण किस रीतिसे प्राप्त करने होते हैं, इसका

विचार पाउकोंको करना चाहिये। हमारे विचारसे आग्नेयधर्म विचार पाउकोंको करना चाहिये। हमारे विचारसे आग्नेयधर्म विचार सुवर्ण पारद आदि पदार्थोंके प्रयोगोंसे तथा महातक, केशर, चित्रक आदि वनस्पति मागोंसे मनुष्य नीरोगता और दीर्घायु प्राप्त कर सकता है। इसके अतिरिक्त ' आग्ने ' ज्ञाब्दका अर्थ जाठर आग्नि भी है और जिसके देहमें यह अग्नि उत्तम अवस्थामें रहता है उसको नीरोगता और दीर्घायु प्राप्त होनेमें शंका ही नहीं है। तथा जिन औषधिप्रयोगोंसे आठर अग्नि उत्तम कार्य करनेवाला होता है थे सब चिक्रि-स्मारे प्रयोग इसमें संमिक्ति होते हैं।

#### जाठर अग्नि

जाठर भागि चार प्रकारका होता है। सन्य, तीक्षण, विषम, और सम ये इस जाठर जग्निके चार भेद हैं। इसका वैषक प्रन्थोंने इस प्रकार वर्णन जाता है—

मन्द्स्तीक्ष्णोऽथ विषमः समश्चेति चतुर्विघः।
कफिएत्तानिलिधिक्यात्तःसाम्याज्जाठरोऽनलः॥
विषमो वातजान्रोगान्तीक्ष्णः पित्तनिमित्तकान्।
करोत्यग्निस्तथा मन्दो विकारान्कफलंभवान्॥
समा समाग्नेरिशता मात्रा सम्यग्विपच्यते।
स्वल्पापि नैव मन्दाग्नेविषमाग्नेस्तु देहिनः॥
कदाचित्पच्यने सम्यक्षदाचिश्च व पच्यते।
तीक्ष्णाग्निरिति तं विद्यारसमाग्निः श्रेष्ठ उच्यते॥
(मा. नि.)

"विषम जाठर अग्नि वातरोगोंको निर्माण करता है, तीक्ष्ण आग्नि पित्त रोग बढाता है, मन्दामि कपितकार उत्पन्न करता है। समाग्नि उत्तम प्रमाणमें मक्षण किया हुआ अन्न योग्य रीतिसे पचन करता है। मन्दामि, तीक्ष्णामि अथवा विषमाग्नि ये जाउर अग्नि ठीक नहीं। इनके कारण कभी पचन होता है कभी नहीं, परंतु जो समाग्नि है। वह सबसे श्रेष्ठ है। "अर्थात् आरोग्य जीर दीर्घायु प्राप्त करनेके इच्छुक होगोंको यह समाग्नि अपनेमें स्थिर करना चाहिये। इस अग्निका स्थान अपने देहमें देखिये—

वामपार्श्वाभितं नाभेः किञ्चित्सोमस्य मण्डलम् । तन्मध्ये मण्डलं सौर्यं तन्मध्येऽग्निर्व्यवस्थितः ॥ जरायुमात्रप्रच्छनः काचकोशस्त्रशपवत् ॥ (भा.) तथा-

सूर्ये दिवि यथा तिष्ठन् तेजोयुक्तैर्ग भस्तिपः। विशोषयति सर्वणि पर्वसान सर्वति च॥ तद्वच्छशिरणां भुक्तं ज्वस्तेनाभिमाश्चितः। मयूवैः प्रच्यते क्षिपं नानान्याक्षनसंस्कृतम्॥ स्थूस्कायेषु सत्त्वेषु यवमात्रः प्रमाणतः। कृमिकीटपतङ्गेषु वास्मात्रोऽवतिष्ठते॥

(रस. प्र.)

" नाभिके वाम भागमें सोमका मण्डल है, मध्यमें सुर्य मण्डल है, उसके अन्दर अग्नि व्यवस्थासे रहा है। जैसा शीशेमें दीप होता है " इस अधिको सम रखना मनुष्यका कार्य है, सब वैद्योंको भी यही कार्य करना चाहिये। हसी प्रकार- " जैसा सूर्व आकाशर्य रहता हुआ अपने किरणोंसे सब जब स्थानोंको सुखाता है, उस प्रकार यह जाटर अप्नि प्राणियोंका सक्षण किया लख अपने किरणोंसे पद्धाता है. स्थुक देहवाले प्राणियोंमें यह जीने समान होता है बीर छोटे कुमियोंसे यह बाल्के समान सुक्षम प्रमाणसे रहता है।" इसीसे सब अन्न पचता है, बाहोग्य स्थिर रहता है जीर दीर्घजीवन प्राप्त होता है। जैसा सूर्यके सामने घने बादक मानेले और नेघाच्छादित दिन जनेक दिवस रहनेसे सीर शक्ति न प्राप्त होनेके कारण प्राणियोंकी पाचनशक्ति कम होती है, बर्सात्में हली कारण पाचनशक्ति क्षीण होती है. इसी प्रकार प्राणियोंके अन्दरका जाउर अग्नि प्रद्रीत स्थितिमें बहुत समय न रहा तो पाचनशक्ति कम होती है, अपचन होता है, रोग बढते हैं और जीवनकी मर्यादा क्षीण हो आसी है। इस प्रकार जाठर अधिके सम होने और विषम होनेसे प्राणियोंकी जीवन सर्यादा संबंधित है। इसी कारण ( संत्र 1३ वेसें) अग्निको अर्थात् जाठर अग्निको (आयुष्मत्) जायुवाला अर्थात् जायु बढानेवाका, जिलके पास जायु है, (असृत:) असर, रोगाहि कम करनेवाळा, जिसके पास रोग और मृत्यु नहीं होते, (अझे: प्राणं) इस जाठर बाप्ति प्राणशक्ति-जीवमशक्ति बवती है, इत्यादि विशेषण प्रयुक्त हुए हैं। इन सब विशेषणोंकी सार्थकता इसका स्वरूप जाटराग्नि है ऐसा माननेसेही हो सकती है। इसके निम्नकिस्तित संस्कृत नाम भी शरीरस्थ जाठराग्निके विषयमें कैसे संगत होते हैं यह देखिये-

१ तनू-न-पात् = शरीरको न गिरानेवाळा, शरीरका पतन न होने देनेवाळा.

२ पायकः = पवित्रता करनेवाका,

३ हुतभुक्, इव्यभुक् = अब बानेवाला,

४ पाचनः = पचन करनेवाला,

आश्रयाद्याः, आदायाद्याः = पेटमें गया अल लानेवाला।
ये जाठर अप्तिके नाम कितने साथ हैं यद भी पाठक यहां
रेख सकते हैं। यहांतक जाठर अप्तिके गुणोंका वर्णन वेद्यक प्रंथोंमें है। पाठक इसका यहां विचार करें। अब अप्तिके गुण वैद्यशाखारों क्या किसे हैं सो देखते हैं—

(अग्नितापः) वात कफस्तब्धताशीतकस्पद्नः। आमाशयकरः रक्तिकित्रेष्ठापत्रश्च ॥ (राज. था.)

"अप्रिका ताप वात, कफ, स्वब्बता, बीत और कम्यको तूर करता है, रक्त और पित्तका प्रकोप करता है। आमाश्य अर्थात् पेटको ठीक करता है। " यदि अप्रितापसे भी वात, कफ जीर बीत संबंधके रोगोंमें लाभ होते हैं तो प्रतिदिन हवन करनेवाले लोग और हवनकी अप्रिसे शारीरको तपानेवाले लोग कमसे कम हन रोगोंसे तो बच सकते हैं। हवनसे यह एक लाभ वैचक प्रथोंके प्रतिपादन द्वारा सिद्ध हुआ है। अब भीषां उपायका विचार करते हैं—

#### औषधिप्रयोग

दीर्घ बायु प्राप्त करने के बनेक उपाय हैं, उनमें बीविविका सेवन भी एक उपाय है। बोग्व बीविविका सेवन थोग्य रीतिसे करनेसे रोग दूर होते हैं, नीरोगता बढती है और दीर्घ बायु भी प्राप्त हो जाती है। इसिडिये इस स्कर्में कहा है –

इमां अमृतस्य इनुष्ठिं आरमस्य। (मं. १)

"हे मनुष्य! त् इस अमृत रसके पानका प्रारंभ कर।" अर्थात् जीषधीका रस जो जीवनवर्षक होगा उसका योग्य रीतिसे सेवन कर। 'अमृत-इनुष्ठि 'का अर्थ अमरत्व देने-वाळा रसपान है। ऐसे रसपानका सेवन करना चाहिये कि जो अमरपनको बढानेवाका हो। अमरपनका अर्थ दीर्घ जीवन, दीर्घ आरोग्य और रोगोंसे पूर्णत्या दूर रहना है। जो जीपधिरस इन गुणोंकी वृद्धि करते हैं उनका सेवन करना योग्य है। अतः कहा है—

कुणोस्यसै शेषजं, मृत्यो मा पुरुषं वधीः । ( मं. ५ )

" इस अनुष्यके जिये रोगिनवृत्तिके उद्देश्यसे में जीवध बनाता हूं, हे मृत्यु ! अब इस पुरुषका दश्व न कर । " इस भंत्रसे स्पष्ट है कि पूर्वोक्त प्रकार विविध चिकिरसाएं करनेसे अञ्चय्य पूर्ण रोगमुक्त हो सकता है और उसका मृत्युअय दृश हो जाता है। इसी विषयसे निम्नकिस्तित मंत्र देखिये—

जीवलां नघारिषां जीवन्तीमोषधीमहम् । जायमाणां सहमानां सहस्वतीमिह हुवे स्मा भरिष्टतातये ॥ (मं. १)

"में इस रोगीको सुलका विस्तार करनेके लिये जीवन वेनेवाली और कभी हानी न करनेवाली रक्षा करनेवाली, रोग हटानेवाली और बल बढानेवाली जीवन्ती नामक लीवधीको देता हूं।" इस मंत्रमें जीवन्ती जीवधीका उपयोग करनेका विधान है। इस भीवधीका नाम जीवन्ती इसलिये हैं कि यह भीवधि मनुष्यको दीर्घ जीवन देती है। (त्रायमाणा) रोगोंसे बचाती है, बारोग्य देती है, (सहस्वती) बल देनेवाली है, मनुष्यको बलगाली करती है इतना ही नहीं परंतु (सहस्मता) विविध रोगोंको परास्त करती है, अपने बलसे क्षीणता बादिको हटाती है, इस प्रकार अनेक रीतियोंसे (त्रायमाणा) मनुष्यकी रक्षा करती है। यह भीवधी कभी किसीकी हानि नहीं (न घारिषा) करती, सदा किसी न किसी क्षीकी वान नहीं (न घारिषा) करती, सदा किसी न किसी क्षी वान हल वेदमंत्रमें है। इस प्रकार इस जीवन्ती औषधीका वर्णन इस वेदमंत्रमें है। इस प्रकार इस जीवन्ती औषधीका वर्णन इस वेदमंत्रमें है। इस जीवन्ती औषधीके विषयों में निम्निक्षित्व बार्षे मिळती हैं—

इसके फूळ बलांत मीठे होते हैं बतः इसको 'जीवशाक कहते हैं। इसके मधुर बीर बमधुर ये दो मेद हैं। मधुर जीवन्तीसे जिदोब हटता है और अमधुर ये दो मेद हैं। मधुर जीवन्तीसे जिदोब हटता है और अमधुर जीवन्तीसे पित्त दूर होता है। मधुर जीवन्तीका रस मीठां, शीत वीर्य और परिपाक मी मधुर होता है। इससे दृष्टिदोष दूर होते हैं और प्रायः सभी रोग दूर होते हैं। वा. स्. ब. १५ में (चरा शाकेषु जीवन्ती) झाकमें जीवन्ती श्रेष्ठ शाक हैं ऐसा कहा है। वैद्य शास्त्रमें 'जीवन्ती' के अर्थ गुळवेळ (गुडूची), हरीतकी, मेदा, काकोळी, हरिणी, मधुवृक्ष, शमी, इतने हैं। इसके नाम 'जीवनी, जीवनीया, जीवा, जीवना, मंगल्य नामधेया, जीव्या, जीवदा, जीवदान्नी, जीवसदा, मदा,

भंगरुवा, बजहवा, जीवहरा, प्रजभदा, जीवयुवा, सुखंहरी, जीवपत्री, जीवपुषी " संस्कृतमें बीर वैद्यक प्रंथोंसें है। इन बामोंसे स्पष्ट हो जाता है कि यह बनस्पति जीवन देनेवासी है। बत: इस विषयमें कहा है—

जीवन्ती स्वर्णवर्णामा सुराष्ट्रजा च। जीवनोद्योगाजजीवन्ती नाम ॥ (सद. व. १)

" इस जीवन्ती बीवधीका खुवणैके समान वर्ण है, बहु (सीराष्ट्र) काठियाबाटमें होती है। इससे दीवेजीवन प्राप्त होता है, इस कारण इसका नाम जीवन्ती है।"

इसके गुण थे हैं— " मधुर; बीत; रक्तपीत, वात, क्षय, वाह, ज्वरका नाश करनेवाली, कफ वटानेवाली, वीर्व बढाने-वाली, रखायनधर्मवाली और भूतरोग दूर करनेवाली है।"

जीवन्ती शीतला स्वादुः खिग्घा दोवत्रयावहा । रसायना बलकरी चक्षुष्या ग्राहिणी लघुः । ( मा. ) चक्षुष्या सर्वदोवन्नी जावन्ती मघुरा हिमा ॥

(明知. 明. 98)

इस प्रकार इस जीवन्ती श्रीषिक गुण हैं। पाठक इस श्रीषिका सेवन करें। वैद्यकप्रयों में इसके विविध प्रयोग जिले हैं श्रीर सुयोग्य वैद्यके द्वारा इसके सेवनविधिका ज्ञान हो सकता हैं। यह उत्तम श्रीषिध है श्रीर शारोग्य यक श्रीर दीर्घायु देनेवाली है। इसी प्रकार निस्नविस्तित मंत्र यहाँ देखने योग्य हैं—

शिवे ते स्तां द्यावापृथियी असंतापे अभिश्रियौ। शं ते सूर्य आतपतु शं वातो वातु ते हृदं॥ शिवा अभि रक्षन्तु त्वापो दिव्याः पयस्वतीः॥ (सं. १४)

शिवास्ते सन्त्वोषघय उ स्वाहार्षप्रधरस्या उत्तरां पृथिवीमभि । तत्र त्वादित्या रक्षतां सूर्याचन्द्रमसावुभा ॥ ( मं. १५ )

" शुलोक और पृथ्वी लोकके सब पदार्थ तेरा संताप न बढांने, इतना ही नहीं परंतु ने तेरे लिये शोसा और ऐश्वर्य देनें । सूर्य तेरे लिये सुख देने, नायु तुझे सुख देने । जलसे तुझे खानन्द प्राप्त होने । कीषधियां तेरा सुख बढांने । ये जीषधियां भूमिसे लायी हैं । सूर्य और चन्द्र तेरी रक्षा करें।" इन मंत्रोंमें कहा है कि जगत्के सब पदार्थ अर्थात् सूर्य, चन्द्र, वायु, जङ, मूमि, जीविक, वक, वायु, तेज बादि जनन्त पदार्थ मनुष्यका सुल वहार्थे। मनुष्यको बान्ति दें। मनुष्यका सन्ताप बढानेवाढे न हों। इसका बास्पर्थ यह है कि वे सब पदार्थ योग्य शिवसे बर्वे जानेपर मनुष्यका तुस बढानेवाढे होते हैं। इन पदार्थाका सप्योग करनेकी विक्रि वैद्यमंथोंमें जर्थात् आयुर्वेदमें किकी है। जो पाठक काम प्राप्त करनेके इच्छुक हैं वे इसका अन्यास करें। इसी खंबंचमें निश्वकिक्ति संत्र देखने योग्य है—

क्षग्नेः शरीरमसि पारियण्णु रक्षोहासि सपत्नहा। सथो समीवचातनः पुतुदुर्नाम भेषजम्॥ (मं. २८)

' अधिका दारीर रोगोंसे पार करनेवाला है, वह अधिका द्वारीर राक्षसी (रोगजन्तुओं) का नाश करता है तथा कन्यान्य शत्रुओंको दूर करनेवाला है। इसी प्रकार वह आसामयके सब दोवोंको हटाता है। यह पुतुद्ध नामक औषध है। '' अधिका यह वर्णन हरएकको ध्यानमें धारण करनेयोग्य है। अधि रोगोंस पार करनेवाला है; जहां विविध रोग बढते हैं वहां आप प्रदीस करनेसे रोगकी हवा वदांसे हट जाती है और वहां नीरोगता हो जाती है। इसिक्ष्ये जिस प्राममें सांसर्गिक रोग बहुत फैलते हैं छस प्राममें नाके नाक पर और गळीगळीमें बृहत् इवन किये जांय तो लाभकारी होगा। आजकल दूवित प्रामों और स्थानोंमें इसीळिये आग जलाते हैं।

अप्रिका 'र श्ली-हा ' अर्थात् राक्षस संदारक कहा है, यहां राक्षस, रक्षस्, तथा रक्षः शब्दका अर्थ रोगबीज है। रोगबीजोंका नाश अप्रिकरता है। आरोग्वके जो अन्यान्य शत्रु हैं उनका भी नाश अप्रिसे होता हैं। रोगकृमि आदि सब रोगबीजोंका नाम राक्षस है ये राक्षस—

ये अन्नेषु विविध्यन्ति पात्रेषु पिबतो जनान्। (वा. यज्ञ. १६/६२)

"जो अज्ञों और पानपात्रों अर्थात् झानपानां के पदार्थों मेंसे पेटमें जाकर विविध रोग उत्पन्न करते हैं।" यह वर्णन रोगबीजोंका है। रोगजीज अन्न और जल द्वारा पेटमें जाते हैं और रोग उत्पन्न करते हैं। इनके नाम रुद्र और रक्षस् आदि अनेक हैं। यहां अग्नि इन रोगबीज रूपी राक्षसोंका नाश करनेवाला कहा है। इसी प्रकार अग्नि आमाशयके रोगोंको दूर करनेवाला (अमीवचातनः) है। इसका वर्णन इसी सुक्तकी ज्याख्यामें इससे पूर्व बताया है।

सप्ति यह एक 'पु-तु-मू 'नामक जीवन है। यह प्राप्त क्या है इसका विचार करना चादिये। ' दु ' का कार्य (पवने) 'पवित्र करना, सक्ष वृर करना, शुद्ध करना' है। ' तू ' का अर्थ ( बुद्धी ) ' बृद्धि, बढना, संवर्धन होना ' है जीर 'ब्र' का अर्थ (गती ) 'गति, प्रगति । जावि है। जिससे 'पवित्रता, वृद्धि और प्रगति दोठी हैं ' उसकी पुनुब बीपधि कहते हैं। चिकित्सार्से क्या करना चाहिथे इसका विधान इस शब्दमें हुना है। वैद्य रोगीके शरीरसे रोगकी दूर करनेक किये तीन बातें करे- (1) पु=रोगीका वारीर पवित्र शुद्ध और दोषरिदत करे, (१) तु=तरीरकी वृद्धि करे, दारीरको पुष्ट करे, दारीर बळवान् करे जीर (३) द्र=शरीरकी नीरोग अवस्थामें प्रगति करे। वे तीन वार्ते प्रत्येक चिकित्सकको करना चादिये तमी रोगोंका प्रतिकार दोगा । चिकित्साके ये तीन मुक्य कार्य हैं । जो इन कार्योंको करता है, वही उत्तम यश प्राप्त करता है। शरीरश्चि शरीरबलवर्धन और व्याधिप्रतिकार ये तीन भाग हैं जिल भागोंका विचार करनेसे पूर्ण चिकित्सा हो जाती है। 'पु-तु-द्रु 'इस एक दी शब्दने बेदकी चिकित्सा-शैंबीको हत्तम रीतिस दर्शाया है। यह सर्वागपूर्ण चिकिरताकी पद्वि है।

वेदने इस एक शब्दमें चिकित्साकी शीत कैसी उत्तम शैकीसे बतायी है यह देखिये। इस शीतका अवलंबन करनेवाले वैद्य सुखका विस्तार करते हैं—

मृडतं शर्म यच्छतम्। (मं. ७)

" मुझी करो जीर शान्ति प्रदान करो " पूर्वीक प्रकार " प्रित्रता, नृद्धि जीर प्रगति " करनेसे सब छोग मुझी होंगे जीर सबको शान्ति प्राप्त होगी इसमें कोई संगय नहीं है। मुझ शान्ति जीर दीर्घ जायुष्य यही मनुष्यका प्राप्तच्य इस जगत्में है। इसीका स्पष्टीकरण करनेके छिये निम्नलिखित संत्र है—

करिष्टः सर्वोङ्गः सुश्रुज्ञश्सा शतदायन । आत्मना भुजमश्तुताम्। (मं. ८)

"इस रीतिस सब शंगों और अवयवेंसे पूर्ण, अक्षीण अवयववाला, उत्तम ज्ञानी, वृद्धावस्थामें सी वर्षतक जीवित रहनेवाला होकर अपनी शक्तिसे सब मोग प्राप्त करनेवाला बने।" अर्थात् यह मनुष्य अतिवृद्ध अवस्थातक जीवित रहे भीर उस वृद्ध अवस्थामें भी अपनी शक्तिसे और अपने प्रमासि जपने िक भोग प्राप्त करें । परावलस्थी ज अने, जनततक स्वावलस्थनशील रहें । इस स्थानपर वेदका आदेश खताया है । केवल अतिवृद्ध होना वेदको अमीष्ट नहीं है, परन्तु अतिवृद्ध होते हुए नीरोग और वलवान् वनना वेदका साध्य है । प्रत्येक अवयव सुदह बने, सब अवयव और इन्द्रिय ठीक जवस्थामें रहें, वल स्थिर रहें और यह सब होते हुए मनुष्य वृद्ध बने यह वेदका आदर्श है । वेद कहता है कि अन्यान्य उपभोगभी मनुष्य लेते रहें; उत्तम कपडे पहनें और सुखसे रहें, इस विषयमें निम्नलिखित मंत्र देखिये—

यते वासः परिधानं यां नीविं ऋणुपे स्वम् । शिवं ते तन्त्रे तत्क्रण्मः संस्पर्धेऽद्रूक्षणमस्तु ते ॥ ( मं. १६ )

"जो तेरा खोडनेका वस्त्र तू कमरपर बांबता है वह कपडा तेरे शरीरको सुखदायक हो लीर वह स्पर्शके किये मृदु हो।" खुर्दरा न हो। इस मन्त्रका काश्चय स्पष्ट तो यह दीकता है कि सुंदर और उत्तम कपडे जिनका स्पर्श शरीरको उत्तम सुखकारक होता है, वैसे उत्तमोत्तम कपडे मनुष्य पहने और शरीरका सुख लें। इसी प्रकार हजामत बनवाकर मुखकी सुंदरता बडानेक विषयमें निम्नडिखित मंत्र मनन करने योग्य है—

यत्क्षुरेण मर्चयता स्तेजला वप्ता वपिल केशदमश्च । युमं मुखं मा न आयुः प्रमोषीः॥ (मं. १७)

'जो तू नापित स्वच्छता करनेवाक तेजधारवाके छुरेसे जो बाहों नीर मूछोंका मुण्डन करता है, उससे मुख सुन्दर दीखता है, परन्तु यह सुन्दरता किसीकी आयुका नाश न करे। " उत्तम उस्तरेसे हजामत बनाकर मुखकी सुन्दरता बहानेका उपदेश वेदमें इस प्रकार दिया है। हजामत बढ़नेसे मुख शोभाद्दीन होता है और हजामत बनानेसे वही मुख सुन्दर होता है, यह कहनेका उद्देश यह है कि मनुष्य हजामत बनावें और अपने मुखकी सुन्दरता बढ़ावें। कोई मनुष्य अपना शोभाद्दीन मुख न रखे। सब छोग सुन्दर, नीरोग, बछवान, पूर्णायु और कर्तव्यतस्पर बने, यह वेदका उपदेश है। इसी प्रकार उत्तम भोजनके विषयमें भी वेदका उपदेश देखने योग्य है—

दावी ते विदियवावबलासावदोमधी।
पतो यहमं वि बाधेते पती सुञ्चतो अंद्रसः॥
(सं. १८)

" चावल और जी करवाणकारी हैं, कफ दोषको तूर करनेवाले जीर सक्षण करनेके लिये मधुर हैं। ये यक्षम रोगको तूर करेंगे जीर दोवोंसे मुक्त करेंगे।" भोजनके विषयमें अनेक मंत्र वेदमें हैं, जनका इस समय विचार करनेकी आवश्यकता नहीं है। यहां केवल यही बताना है कि, भोजनके विविध पदार्थ भी वेदने दिये हैं जर्थात् जिस प्रकार वेद बल, जारोग्य जीर दीर्घ जायु देना चाहता है उसी प्रकार सुंदर वस्त्र जीर उत्तम भोजन देकर भी मनुष्यकी सुखसमृद्ध बढाना चाहता है। यह भोजन निर्विष होनेकी सुचना भी समय पर वेद देता है, पाठक इसको यहां देखें-

यद्श्रासि यत्विबासि घान्यं कृष्याः पयः। यदाद्यं यद्नाद्यं सर्वे ते अन्नमविषं कृणोमि॥ (सं. १९)

" जो कृषिसे उत्पन्न होनेवाला धान्य तू खाता है जो दुग्धादि पेय पदार्थ पीता है वह सब खाने थोग्य और जो न खानेकी चीज हो, वह सब निर्दिष बनाता हूं, " अर्थात् वह सब खानपान विष रहित हो । यहां विषसे बचनेकी साव-धानी धारण करनेका उपदेश दिया है। मनुष्यके खानपानमें सद्म, गांजा, भांग, अफीम, तमाख्, चा, काफी, आदि **अनेकानेक पदार्थ विषमय हैं, हनका परिवाक भी विषरूप** है। ऐसे पदार्थ खानेसे मनुष्यका स्वास्थ्य विगड जाता है और श्रनुष्य जल्पायु हो जाता है। अत: अनुष्य विचार करे कि जो पदार्थ में खाता और पीता हूं, वे कैसे हैं, वे निर्विष हैं वा नहीं ? वे आरोग्य वर्षक और दीर्घायुकारक हैं वा नहीं ? ऐसा विचार करके मनुष्य अपने स्नानपानका सेवन करे । सुयोग्य पदार्थ ही खानेपीनेमें आने चाहियें परंतु मनु-ष्यको कभी उचित नहीं कि वह विषमय पदार्थोंकी ढाळचर्मे फंसे और अपनी दानि करें। अतः मनुष्यको सदा उत्तम उपदेश श्रवण करना चाहिये, अतः कहा है-

उपदेशकका कार्य आध बृहि, मा रभथाः, खंजमं तबैव सन्तसर्व-हाया इहास्तु । (मं. ७) " उत्तम उपदेश कर, पुरा काम न कर, इस मनुष्यको जगत्में भेजो, तेरे नियमानुकूळ चलता हुला यह मनुष्य पूर्णायु होकर यहाँ रहे। उपदेशक इस प्रकारका उपदेश जनताको केरे और जनताको ऐसे मागंसे चलावे कि सारे होग उपदेश सुनकर चुरे कार्यसे हटें, जगत्में जाते हुए धर्म-नियमानुकूळ चढें और नीरोग बढवान् और पूर्णायु बर्मे। तथा सब प्रकारकी उसति प्राप्त करें—

अस्मै अधिवृहि, इमं दयस्व, अयं इतः उत् पतु । ( मं. ८ )

" इस मनुष्यको उत्तम उपदेश कर, इस पर द्या कर, और इसको ऐसा मार्ग वतानो कि यह यहांसे उन्नति करे ?" उन्न जनस्था प्राप्त करे । यह उपदेशकोंकी निम्मेनारी है कि वेही राष्ट्रके लोगोंपर उत्तम ग्रुम संस्कार डाकें, उनको ग्रुम मार्ग बनावें और वे सीचे उन्नतिके पथपर ले जावें । निस देशके जौर राष्ट्रके उपदेशक इस रीतिसे जपना ज्ञान प्रचारका कर्तव्य उत्तम रीतिसे करते हैं, वहांके छोग नीरोग, सुहद, दोधांयु तथा परम पुरुषार्थी होते हैं । परमपुरुषार्थी मनुष्य अपनी जायुका योग्य उपयोग करे । मनुष्यकी जायुका उत्तरहातृत्व उसीके ऊपर है यह बात कोई न मुके—

#### समयविभाग

शतं ते युतं हायनान्द्रे युगे त्रीणि चत्वारि कण्मः। (म. २१)

शरदे त्वा हेमन्ताय वसन्ताय प्रीष्माय परि दश्चसि। वर्षाणि तुभ्यं स्योनानि येषु वर्धन्त ओषधीः॥

(中, २२)

अहे त्वा रात्रये चोभाभ्यां परि दश्चालि । (मं. २०)

'' में तेरी सौ वर्षकी आयु अखण्डत करता हूं, उसमें दो संधिकात के जोडे, सर्दी, गर्मी, वर्षी थे तीन काल और बास्य तहण मध्यम और वार्धक्य थे चार अवस्थाएं हैं। वसन्त, मीच्म और वर्षा, बारत, हेमन्त, आदि ऋतु तेरे लिये शुभ कारक हों। दिन और राजीके समयके लिये में तुझे सोंप देता हूं।''

वीर्व जीवनकी जायुज्यसर्यादाका सौ दर्बका समय है, उसमें सौ दर्ब, वर्षमें दो जयन, जः ऋतु और तीन काक जर्थात् सदीं, गर्मी और वर्षा ये तीन समय होते हैं। प्रत्येक दिनमें दो जीवकाल और दिन तथा रात्रीका समय इतने समयविभाग होते हैं। इन समयविभागींक किये मनुष्य सोंवा हुजा होना चाहिये। समय विभागके लिये मनुष्यका सोंवा हुजा होना, इसका जर्थ यह है कि समयविभागक अनुसार मनुष्यने अपना व्यवहार करना। जो समयविभाग बनाया हो उसके अनुसार ही मनुष्यको अपना कामकाज करना चाहिये। इसीसे बहुत कार्य होता है और उत्तविका निश्चय भी हो जाता है। जतः इन संत्रोंके उपदेशसे मनुष्य यह बोध लेवे कि मनुष्यको समयविभागके अनुसार कार्य करना चाहिये, व्यर्थ बेकारीमें समय गमाना उचित नहीं। जपने पास जो समय होगा उसका योग्य उपयोग करना चाहिये। समयका व्यय व्यर्थ नहीं होना चाहिये।

इस स्कर्ते बहुत ही उत्तमोत्तम आदेश दिये हैं, जो पाठक इन आदेशोंके अनुसार चर्केंगे वे निःसन्देह काम प्राप्त कर सकते हैं। विशेषतः दीर्घायु प्राप्त करनेके इच्छुक इस स्कर्षे बहुत बोध प्राप्त कर सकते हैं।

## दुष्टोंका नाश।

## [3]

(काषः- चातनः। देवता- अग्निः।)

रक्षोहण वाजिन्मा जिंघिम मित्रं प्रथिष्ठुमुपं यामि श्रमं ।
श्विश्वांनो अग्निः कर्तुंभिः समिद्धः स नो दिवा स रिषः पांतु नक्तंम् ॥ १ ॥
अयोदंष्ट्रो अचिषां यातुषानानुपं स्पृश्च जातवेदः समिद्धः ।
आ जिह्वया मूर्रदेवात्रमस्य ऋव्यादी वृष्ट्वापि धतस्वासन् ॥ २ ॥
उमोर्भयाविश्वपं घेहि दंष्ट्री हिंहाः शिशानोऽवंरं परं च ।
उतान्तिश्चि परि याह्यमे जम्मै सं घेह्यभि योतुधानान् ॥ ३ ॥

सर्थ— (रक्षो-हणं वाजिनं प्रथिष्टं मित्रं आ जिघमिं) राक्षसोंका नाश करनेवाळे बळवात् प्रसिद्ध मित्रको में प्राकाशित करता हूं। बीर उससे (शर्म उपयामि) सुख प्राप्त करता हूं। (सः ऋतुन्धिः समिद्धः) वह यज्ञोंसे प्रदीष्ठ प्राकाशित करता हूं। (सः ऋतुन्धिः समिद्धः) वह यज्ञोंसे प्रदीष्ठ प्राकाशित करता हूं। (सः ऋतुन्धिः समिद्धः) वह यज्ञोंसे प्रदीष्ठ प्राताः) तीक्षण कप्ति (सः नः दिवा सक्तं रिषः पातुः) हमें दिन रात्र शत्रुकोंसे बचावे॥ १॥

हे (जातवेदः ) जातवेद अपने ! (सिमिद्धः अयोदंष्टः ) प्रदीत होकर लोहेकी दार्शेसे युक्त होकर (अर्चिषा यातु-धानान् उपस्पृशः ) अपने प्रकाशसे यातना देनेवालोंको जला। तथा (सूरदेवान् जिल्लया आरसस्व ) मृद्विशेषांको अपनी जिल्लास्य ज्वालासे ठीक करना आरंभ कर। (बृष्ट्या ) बलयुक्त होकर (क्रव्यादः आसि अपि धतस्व) मास सानेवाले हिंसकोंको अपने मुखर्में ढाल ॥ २ ॥

हे (उभयाविन् असे ) दोनोंको जाननेवाले असे ! तू (हिंस्नः शिशानः ) शत्रुकोंकी दिला करनेवाला तीक्षण वन कर (अवरं परं च उभी ) हमसे निकृष्ट और उन्कृष्ट दोनों प्रकारके शत्रुकोंको अपने (दंण्री उपघेहि ) दाढोंसे रख। (उत् अन्तरिक्षे परियाहि ) और अन्तरिक्षमें तू संचार कर। और वहांसे (जम्मैः यातु-धानान् अभिसंधेहि ) अपने जबडोंसे यातना देनेवाले शत्रुकोंपर चढाई कर ॥ ६ ॥

भाधार्थ— दुष्टोंका नाश करनेवाळा बळवान् प्रसिद्ध हितकर्ता सदा प्रशंसनीय है। इससे सुख प्राप्त होता है। वह उत्तम प्रशस्त कर्म करनेवाळा, तीक्षण अथवा उप्र, प्रयस्न करके हमें दिन रात शत्रु मोंसे बचावें ॥ १ ॥

ज्ञानी अपने तेजसे दुष्टोंको निर्वेख करे, मृदोंको अपने जिल्लाके उपदेशोंसे सुधारे । मांस अक्षक क्रोंको अपने मुखसे अवकादित करे अर्थात् क्रातासे निवृत्त करे ॥ २ ॥

दोनोंको जाननेवाला देव बळवान् और निर्वेक हिंसकोंको अपने काबूमें रखे। सब स्थानपर संचार करके कर देनेबाडे दुर्होंको दबावे ॥ ६ ॥

| अये त्वचै यातुधानंस्य भिनिध हिंसाधनिईरेसा इन्त्वेनम् ।             |         |
|--------------------------------------------------------------------|---------|
| प्र पर्वाणि जातवेदः भूणीहि ऋव्यात्क्रविष्णुर्वि चिनोत्वेनम्        | 11811   |
| यत्रेदानी पर्यासे जातवेद्रस्तिष्ठन्तमम् उत वा चरन्तम् ।            |         |
| जुतान्तरिक्षे पर्वन्तं यातुषानं तमस्त्री विष्य श्रवी शिश्चीनः      | 11411   |
| युज्ञैरिषुं संनर्ममानो अग्ने बाचा बुल्याँ अञ्चनिमिर्दिहानः ।       |         |
| तासिविध्य हदये यातुषानांनप्रतीचो बाहूनप्रति मङ्ग्डयेषाम्           | 11 4 11 |
| उतारं विधानस्पृणि कि जातवेद उतारे माणाँ ऋषिभियीनुधानान्।           |         |
| अम्रे पुर्वो नि जेहि शोश्चंचान आमादः क्षित्रङ्कास्त्रमद्दन्त्वेनीः | 11011   |
| इह प्र ब्रंहि यतमः सो अप्रे यातुषानो य इदं कुणोति ।                |         |
| तमा रंभस्व समिधा यविष्ठ नृचर्क्षस्थक्षुंपे रन्धयैनम्               | 11 6 11 |

अर्थ— हे अमे ! (यातुधानस्य त्वचं मिन्चि) कष्ट देनेवाडेकी खचाको छिन्नभिन्न कर । (हिंस्न-अदानिः हरमा एनं हन्तु ) हिंसक विद्युत् वेगसे इसका नाश करें । हे (जातवेदः ) जातवेद! शत्रुके (पर्याणि श्रृणीहि ) पर्वोको काट । (क्रविष्णुः क्रःयात् एनं विचिनातु ) मांसभक्षक कूर प्राणी इस दुष्टको पकड पकड कर खा जाय ॥ ४ ॥

हे (जातचेदः) ज्ञानी अग्ने ! त् (यत्र इदानीं) जहां जब (तिष्ठन्तं चरन्तं उत्त अन्तरिक्षे पतन्तं यातुधानं पह्यस्ति) खढे हुए, श्रमण करनेवाळे और अन्तरिक्षों संचार करनेवाळे यातना देनेवाळे दुष्टको देखता है वहां (शिशानः अस्ता शर्ची) तीक्षण शक्य फेंकनेवाला शत्रुहिंसक त् (तं विध्य) उस शतुका वेघ कर ॥ ५॥

है अप्ने ! (यज्ञैः) सरकमें द्वारा बढता हुआ तू (इष्यूः संनममानः) अपने बाणोंको ठीक करके (वाचा) वाणीसे उपदेश करता हुआ (शाल्यान् अशनीभिः दिहानः) शक्योंको विज्ञ छसे तीक्षण करता हुआ (ताभिः प्रतीचः यातुधानान् हृद्ये विध्य) उनसे शत्रुके संमुख होकर उन दुष्टोंको हृदयपर वेध करके, (एषां वाहृन् प्रति भिक्षिं) हनके बाहुओंको तोड डाला ॥ ६॥

दे जातवेद ! (उत आरब्धान् उत आरेआणान्)सत्कार्यका बारंभ करनेवाहे और किये हुए लोगोंको (ऋिधिः स्पृणुद्धि ) बाबोंसे सुरक्षित रख । हे बारे ! (यातुधानान् पूर्वः शोशुचनः निजदि ) दुष्टोंको सबसे प्रथम प्रकाशित होकर नाश कर । (आप्रादः एनीः दिवकाः एनं अदन्तु ) मांस खानेवाले बाढ पक्षी हनको खा जावें ॥ ७ ॥

है अमे ! (यः यातुधानः इदं छुणोति) जो दुष्ट यह दुष्ट कार्य करता है (यतमः सः इह प्रत्नृहि) वह कीनसा है पह यहां कह दे। (तं आरअस्व) उसको दण्ड देना आरंभ कर। (तं समिधा आरमस्व) उसको उकहियोंसे जकाना आरंभ कर। (नृचक्षसः चक्षुचे एनं रन्धय) मनुष्योंके हितकी दृष्टिसे इस दुष्टका नाग कर। ॥ ८॥

गुजाक हृद्याका वस करा, तथा उनके नाषुका उर्ज करा। मांस खानेवाले पश्ची दुर्शोका मांस खार्ने ॥ ७ ॥ गुभ कम करनेवालोंकी रक्षा अपने शस्त्रोंसे करा। दुर्शोका नाश कर। मांस खानेवाले पश्ची दुर्शोका मांस खार्ने ॥ ७ ॥ जो दुष्ट है उनकी दुष्टता यहां कही, उनको दण्ड दो, जनताका हित करनेकी दृष्टिसे उनका नाश कर ॥ ८ ॥

६ ( जथवै. सु. भाष्य )

भावार्थ— दुष्टोंको पीटकर उनके चमढेको छिन्नभिन्न कर । विज्ञुळीके भाषातसे दुष्टोंका नाश हो । दुष्टोंके जोडोंको काढो । मांस भक्षक हिंसक और क्रूरको पक्षड पकडकर नाश करो ॥ ४ ॥

जहां कष्ट देनेवाले हिंसक दुष्ट होंगे वहां उनको दवा दिया जावे ॥ ५ ॥ सरकर्मोंसे बढो, अपने शखाख तैयार रखो, वाणीसे उत्तम उपदेश करो, अपने शखोंको विज्ञलीसे तीक्ष्ण करो, और उनसे शत्रुओंके हृदयोंका वेध करो, तथा उनके वाहुका छेदन करो ॥ ६ ॥

तिक्षेनिमे चक्केषा रक्ष यज्ञं प्राश्चे वर्त्तभ्यः प्र णेय प्रचेतः ।
हिसं रक्षांस्यिभ क्षोश्चेचानं मा त्वां दभन्यातुधानां नृचक्षः ॥ ९॥
नृचक्षा रक्षः परि पश्य विश्व तस्य त्रीणि प्रति शृणीद्यप्रां ।
तस्यामे पृष्टीहर्रसा शृणीहि त्रेधा मूलं यातुधानस्य वृश्च ॥ १०॥
प्रियीतुधानः प्रसितिं त एत्वृतं यो अश्चे अनृतिन हन्ति ।
तम्विषा स्पूर्वयञ्चातवेदः समक्षमेनं गृणते नि युङ्ग्धि ॥ ११॥
यदंमे अद्य मिथुना श्वपातो यद्याचस्तुष्टं जनयन्त रेभाः ।
मन्योमनिसः शर्व्यार्थं जायेते या तया विष्य हदंये यातुधानांन् ॥ १२॥

अर्थ—हे क्ये! (तिक्ष्णेन चक्षुषा प्राञ्चं यशं रक्ष) तू अपने तीक्ष्ण आंखसे श्रेष्ठ यज्ञकी रक्षा कर। हे (प्र-चेतः) ज्ञानी! तू (वसुभ्यः प्रणय) वसुबोंके किये उसको के जा। हे (नृ-चक्षः) कोगोंके निरीक्षक (हिंकं रक्षांसि अभिशोचन्) हिंसकको जीर राक्षसोंको तपाते हुए (त्वा) तुझको (यातुष्ठाना मा द्भान्) यातना देनेवाके न द्वावें॥९॥

हे क्षेत्र ! त् (नृ-चक्षाः विश्व रक्षः परिपद्य ) मनुष्योंका निरीक्षण करता हुना सब दिशाओं में राक्षसोंको देख। (तस्य श्रीणि अम्रा प्रति शृणीहि ) उसके तीनों अप्रभागोंका नाश कर । (तस्य पृष्टीः हरला शृणीहि ) उसकी पमुक्तियोंकों अपने बक्से तोड । (यातुषानस्य मूळं त्रेषा वृश्व) यातना देनेवालेकी तीनों प्रकारोंसे काट ढाढा ॥१०॥

दे अप्ने! (या अनृतेन ऋतं हन्ति) जो असत्यसे सत्यका नाश करता है, वह (यातुधानः ते प्रसिद्धि त्रिः एतु) दुष्ट तेरे वन्धनमें तीन प्रकारींसे प्राप्त होवे। दे जातवेद! (तं अर्चिषा स्पूर्ण्यम्) उसको अपने प्रकाशसे प्रभावित करता हुआ तू (एनं समक्षं गुणते नि युङ्घि) इसको अपने सामने ईश्वस्तुति करनेवालेके दितके लिये प्रतिधन्धमें रख ॥ ११॥

दे अग्ने ! (यत् अद्य मिथुना रापातः ) जो आज दोनों एक दूसरेको शापते हैं, (यत् रेभाः वाचः तृष्टं जनयन्त ) जो आक्रोश करनेवाके वाणीकी कठोरता प्रकाशित करते हैं। (या मन्योः मनसः शाब्या याजते ) जो क्रोधी मनसे शस्त्र दोता है (तया यातुधानान् हृद्ये विध्य ) उससे पीडकोंको हृद्यों वेध डाल ॥ १२ ॥

भावार्थ — अपनी दृष्टिसे-शिक्तसे-सरकर्मका संरक्षण कर। श्रीर निवासकोंकी जोर उसे के चल । हिंसकोंको अपने तेजसे दृटा और ऐसा कर कि दृष्ट तुझे न द्यांवें ॥ ९ ॥

जनताकी रक्षा करनेके किये तू सब दिशाओं से दुष्टोंको हूं ह निकाल । और उनके तीनों प्रकारके प्रयत्नोंको प्रतिबंध कर । दुष्टोंकी पीठ तोड और उनकी जड उखाड दो ॥ १०॥

जो असल्यसे सत्यको द्वाता है उस दुष्टको बंधनमें ढाल । अपने तेजसे उसको नि:सन्द कर और ईश्वर मक्के सन्मुख उसको प्रतिबंध कर ॥ ११ ॥

जो दुष्ट परस्परको शाप देते हैं भीर आक्रोश करके कठोर भाषण बोछते हैं, उनके मनके दुष्ट भावोंसे जो घातक परिणाम होता है, उससे दुर्धेके हृद्य जरू जावें ॥ १२ ॥

| परा शुणीहि वर्षसा यातुषानान्परामे रक्षो हरसा भूणीहि ।          |          |
|----------------------------------------------------------------|----------|
| परार्चिषा सूरदेवान्छुणीहि परांसुत्वः शोश्चंचतः शृणीहि          | 11 83 11 |
| पराद्य देवा इं निनं शृंणन्तु प्रत्यगेनं शुपर्या यन्तु सृष्टाः। |          |
| बाचास्तेनं चरंव ऋच्छन्तु मर्भन्तिश्वस्येतु प्रसिति यातुश्वानंः | 11 58 11 |
| यः पौरुषयेण ऋविषां समुङ्ते यो अदन्येन पुश्चनां यातुषानः ।      |          |
| यो अध्न्याया भरति श्वीरमेम्रे तेषां श्वीषीणि हरसापि वृश्व      | 11 24 11 |
| विषं गर्वां यातुषानां भरन्तामा द्वंथन्तामदितये दुरेवां:।       |          |
| परेणान्द्रेवः संविता दंदातु पर्श मागमोषंधीनां जयन्ताम्         | 11 98 11 |

अर्थ — ( यातुधानान् तपसा परा श्टणीहि ) यातना देनेवाळोंको अपने तपसे दूर करके नाश कर । और हे अग्ने ! (हरसा रक्षः परा श्टणीहि ) अपने वलसे दूर करके नाश कर । ( सूरदेवान् अर्थिया परा श्टणीहि ) मूढोंको अपने तेजसे दूर करके नाश कर तथा (असुतृपः शोद्युचतः पराश्ट्रणीहि ) दूसरोंके प्राणों पर तृप्त होनेवाळे शोक करने-वाले दुष्टोंको भी दूर करके नाश कर ॥ १३ ॥

(देवाः अद्य वृजिनं परा ग्रुणन्तु) देव बाज पाप करनेवाके पापीको दूर करें। (सृष्टाः शपधाः पनं प्रयत्क् यन्तु) थेजी हुई गाडियां उनके प्रति वापस जाय। (वाचा स्तेनं शरवः मर्मन् ऋच्छन्तु) वाणीके चोरको अस्व मर्मेनि कार्टे। (यातुधानः विश्वस्य प्रसितिं एतु) यातना देनेवाका दुष्ट सबके बन्धनमें जाय॥ १४॥

(यः पौरुषेयेण क्रविषा लमंकते) जो मनुष्यके मांससे अपने आपको प्रष्ट करता है और (यः यातुधानः अद्द्येन पशुना) जो दुष्ट अध आदि पशुके मांससे अपने आपको प्रष्ट करता है, हे अमे ! (यः अञ्च्यायाः क्षीरं भरति) जो गायका दूध चुशकर के जाता है (तेषां शीर्थाण हरसा अपि वृक्ष) उनके सिराँको अपने वलसे तोड

(यातुधानाः गवां विषं भरन्तां) जो दुष्ट गौबोंको विष देते हैं, और (दुरेवाः अदितये आवृश्चन्तां) जो दुष्ट गौको काटते हैं, (सविता देवः एनान् परा ददातु) सविता देव इनको दूर हटावे। (ओपधीनां भागं पराजयन्तां) इनको बौषधियोंका भाग भी न दिया जावे॥ १६॥

भावार्थ — जो दुए कोगोंको कष्ट देते हैं उनको अपने तप, बछ और तेजसे दूर कर और उनका नाश कर। मुदोंकी खपासना करनेवालोंको भी दूर कर। जो दूसरेके प्राण लेकर तृत होते हैं उनको रुठाते हुए इटा दो॥ १३॥

पापी सनुष्यको और पापको दूर किया जाय। गाहियां दीं हुई देनेवाढेके पास वापस जांय । वाणीसे चोरी करनेवाछेके सर्मस्थान शस्त्रोंसे कार्ट जांय। जनताको यातना देनेवाढेको प्रतिबंधमें रखो ॥ १४॥

मनुष्यका घोडे जादि पशुका मांस खा कर जो दुष्ट अपना शरीर पुष्ट करता है और गयका दूध चोरी करके पीता है उसका सिर काट ॥ १५ ॥

जो दुष्ट मनुष्य गौको विष देते हैं और गौ काटते हैं, उनको समाजसे हटाया जावे और उनको धान्यादिका भाग भी न दिया जावे ॥ १६ ॥

| संब्रस्रीणं पर्य विश्वयायास्त्रस्य माधीबातुषानी नृषक्षः।      |    |     |    |
|---------------------------------------------------------------|----|-----|----|
| पीयवममे यतमस्तित्रं सानं प्रत्यंश्चम्चिषां विष्यु मर्गणि      | () | 8 0 | 11 |
| सनादंगे मृणिस यातुषनाम त्वा रक्षांसि पृतनास जिग्धः।           |    |     |    |
| सहमूराननं दह ऋष्यादो मा ते हेत्या मुंक्षत् दैव्यायाः          | 11 | 38  | 11 |
| त्वं नी अमे अधरादंदक्तरत्वं पृथादुत रेक्षा पुरस्तीत्।         |    |     |    |
| प्रति त्ये ते अजरांसस्तापष्ठा अघरांसं बोशुंचतो दहन्त          | 11 | १९  | 11 |
| पश्चात्परस्तांदधरादुतोत्तरात्कृतिः काव्येन परि पाद्यमे ।      |    |     |    |
| सखा सखायमजरी जिर्मिणे अमे मते। अमत्यं स्तवं नेः               |    | 90  | 11 |
| तदंगे चक्षः प्रति घेहि रुभे र्चफारुजो येन पश्यांसे यातुषानान् | 1  |     |    |
| अथर्ववज्ज्योतिषा दैन्येन सुत्यं धूर्वनतम्चितं न्योषि          | è  | 38  | 11 |
|                                                               |    |     |    |

अर्थ — हे (नृ-चक्षः) मनुष्योंके निरीक्षक ! (बिस्नयायाः संवतसरीणं पयः) नायका वर्षभर प्राप्त होने-वाका जो दूध है (तस्य यातुधानः मा आशीत्) इसका पान यातना देनेवाला दुष्ट न करे। हे अग्ने ! (यतमः पीयूषं तितृष्तात्) उनमेंसे जो दुष्ट दूधरूपी अमृतको पीयेगा, (तं प्रत्यक्षं अर्चिषा मर्मणि विषय) इसको सबके संमुख अपने तेजसे मर्मस्थानमें वेष डाक ॥ १७ ॥

हे अमे ! तू (यातुधानान् सनात् मृणाक्षि) यातना देनेवाचे दुर्शेका सदा नाग करना है। (रक्षांसि स्वा पृतनासु न जिग्युः) राक्षस तुझे युद्धोंने नहीं जीत सकते। (सहसूरान् ऋव्यादः अनुद्ह) मूढोंके साथ नांस अक्षकोंको जला दे। (ते दैव्यायाः हेत्याः) वे तेरे दिव्य शस्त्रास्त्रे (मा मुक्षत) न सूट जांय॥ १८॥

हे अग्ने ! (त्थं नः अधरात् उदक्तः पश्चात् उत पुरस्तात् रक्ष) त् हमें नीचेसे उपरसे पीछेसे और आगेसे रक्षा कर । (ते त्यं शोशुचतः अजरासः तिपिष्ठा) वे सब तेजस्वी, अक्षीण होकर तपानेवाले (अधर्शसं प्रति दहन्तु) पापीको जला देवें ॥ १९॥

हे लग्ने ! तू (किवः काव्येन) किव है लतः लपने काव्यसे (पश्चात् पुरस्तात् अधरात् उत् उतरात् परिपाहि) पिछसे लागेसे नीचेसे और उपस्से सब शितसे रक्षा कर । (त्वं सखा खखायं) तू मित्र है लतः मुझ जैसे मित्रकी, (अजरः जिम्मे) तू जरारदित है लतः मुझ जरामस्तकी और (अमरः मत्यिन् नः परिपाहि) तू लमर है लतः हम मरनेवालोंकी रक्षा कर ॥ २०॥

अग्ने ! (येन राफा- रुजः यातुधानान् पर्यसि ) जिससे त् लातोंद्वारा ठोकरें लगानेवाले दुष्टोंका तिरीक्षण करता है, (तत् चक्षुः रंभे प्रतिधेहि ) वह लाल शोर मचानेवालेपर रख। (अथर्व-वत् दैव्येन-ज्योतिषा) लहिंसक दिन्य तेजसे (सत्यं अचितं धूर्वन्तं ) सत्य लचेत नाश करनेवालेको (नि ओष) जला दो॥ २१॥

भावार्थ- हे मनुष्योंका हित करनेवांछे! गायका दूध दुष्ट मनुष्य न पीवे। जो दुष्ट चुराकर पीयेगा उसकी शारीरिक दण्ड दिया जावे॥ १७॥

त् सदा दुष्टोंका नाश करता है, तुझे राक्षस पराभृत नहीं कर सकते । तू मासभक्षक कृरोंको जळा, तेरे पाशसे वे दुष्ट न सूर्टे ॥ १८ ॥

त् सब कोरसे हमारी रक्षा कर । तेजस्वी लोग पापियोंको दण्ड देवें ॥ १९ ॥ त्कवि, मित्र, जरारहित और अमर है अतः त् हमारी रक्षा कर । इस तेरे मित्र बनना धाहते हैं । और हम जरामस्त होते हैं और मृत्युसे भी त्रस्त हैं अतः त् हमारी सहायता कर ॥ २० ॥ परि त्वाधे पुरं वृथं वित्रं सहस्य श्रीमहि ।

घृष्डं पाँ दिवेदिवे हुन्तारं भङ्गुरावंतः ॥ २२ ॥

धिषेणं सङ्गुरावतः प्रति रम रक्षसी जिह ।

अम्ने तिग्नेनं शोचिषा वर्षुरम्राभिर्धितिः ॥ २३ ॥
वि ज्योतिषा बृह्ता भात्यप्रिराविविश्वानि कृणुते महित्वा ।

प्रादेवीमीयाः संहते दुरेवाः शिशीते शङ्गे रक्षीम्यो विनिह्नं ॥ २४ ॥
ये ते शङ्गे अजरे जातवेदिस्तृग्महेती ब्रह्मंश्रीसते ।

ताभ्यौ दुहादम्भिदासंन्तं किमीदिनं प्रत्यश्चम्चिषां जातवेद्रो वि निह्न ॥ २५॥

अभी रक्षांसि सेघित शुक्रशोचिरमंत्यः ।

शुचिः पावक ईड्यंः ॥ २६ ॥

अर्थ — हे अप्ने ! हे (सहस्य) बलवान् ! (वयं) हम सब (विष्रं पुरं) ज्ञानी और पूर्णता करनेवाछे, (धृषद्वर्ण) धर्षण करनेवाले और (अंगुरावतः हन्तारं) विनाशकोंका नाग करनेवाले, (त्वा दिवे दिवे परिधीमहि) सेरा प्रतिदिन ध्यान करते हैं॥ २२॥

हे अमे ! (तिरमेन शोचिया) तीक्षण तेजसे युक्त (तपुः अम्राभिः अर्चिभिः) तपानेवाछे तेजकी दीप्तियांसे

(विषेण भंगुरावतः रक्षतः प्रति जिह स्म ) विषसे नाश करनेवाले राक्षसीका नाश कर । ॥ २३॥

(अग्निः बृहता ज्योतिषा विभाति ) अग्नि विशेष तेजसे प्रकाशता है। (महित्वा विश्वानि आविः सणुते ) अपने सामर्थ्यसे सब जगत्को प्रकट करता है। (अदेवीः दुरेवाः मायाः प्रसहते ) राक्षसोंकी दुःखदायक कपट जाडोंको जीवता है। ( शृंगे रक्षोभ्यः विनिक्षे शिशीते) अपने दोनों सींग राक्षसोंका नाम करनेके छिये तीक्ष्ण करता है ॥२४॥

है (जातबेदः ) वेदज्ञ ! (ये ते अजरे तिग्म-हेती ) जो तेरे तीक्षण इथियारके समान (ब्रह्मसंशिते श्टेंगे) जानसे तीक्षण किये हुए सींग हैं, हे जातवेद ! (ताभ्यां) उन दोनों सींगोंसे और (अर्चिया) अपने वेजसे (दुर्दादं किमीदिनं अभिदासन्तं) दुष्ट हृदय भूसे और दूसरेका नाग करनेवाले दुष्टका (प्रत्यञ्चं वि निक्व ) सामने नाग कर ॥ २५॥

(शुक्रशोचिः अमर्त्यः) शुद्ध प्रकाशवाला अमर (शुचिः पावकः ईड्यः) पवित्र, शुद्रता करनेवाला स्तुत्य

अप्नि (रक्षांसि सेघति ) राक्षसोंका नाश करता है ॥ २६॥

भावार्थ- जो दुष्ट लातें मारकर हमारे शरीर तोडते हैं तथा जो विरुद्ध कोठाइक मचाते हैं उनको तू देख । तू अपने तेजसे हमारा नाश करनेवालेका नाश कर ॥ २१॥

ज्ञानी, मनकामना पूर्ण करनेवाले, शत्रुका धर्षण करनेवाले, दुष्टींका नाश करनेवाले तुझ बळवान् देवका इम सब

मतिदिन ध्यान करते हैं ॥ २२ ॥

विष देकर जगत्में नाश करनेवाछे दुष्टोंका नाश त् अपने तीक्ष्ण और उम्र तेजसे कर ॥ २६ ॥ अप्ति विशेष तेजसे प्रकाशता है और अपने सामर्थ्यसे जगत्को प्रकाशित करता है। राक्षसोंके कपट जाछ दूर करके उनके नाशके लिये अपने दो सींग तीक्ष्ण करता है॥ २४ ॥

तेरे सींग तीक्ष्ण हथियार जैसे हैं और वे ज्ञानसे तीक्ष्ण हुए हैं, उनसे और अपने तेजसे दुष्ट हृद्यवाके वातकी शत्रुका

नाश कर ॥ २५॥

चुद, तेजस्वी, अमर, पवित्र, चुद्रता क्रनेवाका प्रशंसभीय अप्ति राक्षसीका नाश क्रनेवाका है। ॥ २६ ॥

## दुष्टोंका नाश

## दुष्टोंके लक्षण

इस स्फर्मे दुष्ट मनुष्योंका नाश करनेका विषय है। भतः दुष्ट कीन है इसका पहिले निश्चय करना चाहिये। यह निश्चय न हुना तो कदाचित् दुष्ट बचेगा और सुष्टका ही नाश नज्ञानसे किया जायगा। अतः वेदने इस स्कर्मे दुष्टोंके कक्षण कहे हैं, देखिये—

१ दुहिदिः (दुः+हार्दः) - दुष्ट हृद्यवाला, जिसके जन्तःकरणमें दुष्ट विचार रहते हैं, जो दुष्ट भाव मनमें धारण करता है, जो हृद्यमें घातपातकी कल्पनाओंको धारण करता है। (मं. २५)

२ रक्षः, राक्षसः (रक्षाते) - जो रक्षण करनेका बाविभीव बताकर घात करता है। जो बाहरसे रक्षा करनेका होंग रचकर अन्दरसे उसीका नाश करता रहता है (मं. ९)

३ असु-तृप्- जो दूसरोंके प्राणोंका बिल लेकर तृस होता है, जो दूसरोंका नाश करके अपना स्वार्थसाधन करता है, जो दूसरोंका घात करके अपनी पुष्टि करता है। (१३)

४ धूर्वन्- जो दूसरोंका घात पात कीर नाश करता है। (२१)

५ भंगुरावत् - जो दूसरोंका सत्यानाश करता है (२२)

६ अभिदासन् – जो दूसरोंका वध करता है, दूसरोंको बंधनमें ढाठता है, दूसरोंको गुलाम बनाता है, दूसरोंको पारतं व्यमें रखकर स्वयं अपने भोग बढाता है, जो दूसरोंको दास बनाता है। (२५)

हिंसः (१); शरुः (१४) – जो हिंसा करता है,
 बातपात करता है। दूसरोंका नाश करता है।

८ शफा-रुज्- अपनी कार्तोंके प्रहारोंसे जो दूसरोंको मारता है, दूसरोंके अवयव कार्तोंकी मारसे तोड देता है। (२१)

९ रियः - हिंसक, वात पात करनेवाका, जो दूसरोंका विश्वंस करता है। (१)

१० क्रज्यात् (२), क्रविष्णुः, आमाद् (४)— जो मांस स्नाता है, जो कस्ना मांस खाता है, जो रक्त पीता है, स्नो दूसरोंके जीवनपर जीवित रहता है।

११ यः पौरुषेयेण अरुव्येन क्रविषा, यः पशुना समंके- जो मनुष्य, सन्ध और अन्यान्य पशुनोंके माससे

अपना शरीर पुष्ट करता है, जो पशुपिक्षयों के मांससे अपने आपको पुष्ट करता है, जो अपने पेंटके किये तूसरों का जीव केता है। (१५)

१२ दुरेवाः अदितये आवृश्यन्तां – जो दुष्ट गायको काटता है अथवा कटवाता है। ल-दिति अर्थात् दिसमीय गौका भी जो वध करता है। (१६)

१३ गवां विषं अरन्तां-गीवोंको जो विष देते हैं जीर विषसे गीका वस करते हैं। (१६)

१४ किमीदिन् - (कि-इदानीं) अब आज क्या खायें, कल उसका वध किया और पेट पाला, आज किसका वध करके पेटपूर्ती करें इसका जो सदा विचार करते हैं। जो कभी दूसरोंका घात किये विना नहीं रहते। (३५)

१५ यातुधानः ( यातु+धानाः ) - यातना देनेवाहे, दूसरोंको सतानेवाहे दूसरोंको पीडा देनेवाहे। (२)

१६ दुरेव:- (दु:+एव) - दुष्ट मार्गपर चलनेवाला, बुरे कार्यमें प्रवृत्त दोकर दूसरोंको कष्ट देकर अपना सुख बढानेका प्रयस्न करनेवाला। (२४)

१७ अदेवीः मायाः- (अ-दिव्य मायाः)- जो बुराई जीर कपट करते हैं, जो घोखा देकर दूसरोंको लटते हैं, घोखेबाजीसे अपना ऐश्वर्ध बढाते हैं। (२४)

१८ चुजिन:- जो पाप करता है, पापकर्धसे प्रवृत होता है। (१४)

१९ वाचास्तेनः- (वाचा+स्तेनः)- जो वाणीका चोर है, जिलका भाषण सत्य नहीं दोता। जो एक बोलता है और दूसरा ही करता है, जो विश्वास रखने अयोग्य है (१४)

२० सूरदेवः, (२) सहसूरः (१८)- वात पात करनेवाला मूढ, डाकुओंके साथ रहनेवाला, सहामूर्ब, महावातको, महाहिंसक। (२)

२१ मिथुना शपातः एक दूसरेको गालियां देते हैं, परस्पर बुरे शब्दोंके प्रयोग करते हैं। अपशब्द बोठते हैं। (१२)

ये सब दुष्ट हैं। ये दुष्टोंके लक्षण हैं। पाठक इन वचनोंका विचार करके अपने समाजमें अथवा इस संसारमें इन इक्षणोंसे युक्त कीन कीन हैं, इसका निश्चय करें भीर उन उष्टोका नाश।

ह्योंको दूर करनेका प्रयस्त करें। इन छक्षणींका विचार करके पाठक श्रेष्ठ सजानोंके लक्षण भी जान सकते हैं। जैसा " जो दसरोंका बात पात नहीं करते, जो किसीकी दिसा नहीं करते जो अदिसा भावसे वर्तते हैं, जो सदा सत्य बोलते हैं, कभी कपट नहीं करते, हदयमें गुद्ध भाव धारण करते हैं, कथी किसीका नाश करके अपना पेट भरता नहीं चाहते, परंतु अपने प्रयत्नसे दूसरोंका सुख बढाना चाहते हैं, दुष्ट मजुष्योंके साथ कभी नहीं रहते, मुखसे कभी बुरे शब्द नहीं उचारते, जो पापकमैसे प्रवृत्त नहीं होते. जो मांस भोजन नहीं करते, जो दूसरोंको भारपीट नहीं करते. जो दूसरोंको दासभावले छुडानेके किये प्रयत्न करते हैं, जो इसरोंकी रक्षा करते हैं। " जो ऐसा गुद्ध सदाचार रखते हैं वे सजान कहे जाते हैं। इन सज्जनोंको पूर्वोक्त दृष्ट दुर्जन सदा कष्ट देते हैं, अत: दुर्शेको दूर करना धर्म होता है। स्वजनोंका परित्राण करना, दुष्ट दुर्जनोंका नाश करना भीर धर्मकी व्यवस्था स्थापित करना यह सब श्रेष्ठ पुरुषोंका कर्तव्य है । जो यह कर्तव्य करेंगे वेदी आदरके योग्य प्रस्प हैं। यदी अनुष्यका धर्म है, अत: इस सुक्त द्वारा कहा है कि इन दुष्टोंका नाश करना चाहिये। नाश करनेका भाव यह है- कि डनका दुष्ट भाव दूर करना, उनके स्वभावका सुधार करना, अनको दुष्ट व्यवहारसे निवृत्त करना, उनको समाज या राष्ट्रसे विदिष्कृत करना और इतनेसे भी कार्य न हुआ, तो उनका नाश करना । इस सुक्तका यह कार्य है । अब इन दुष्टोंका नाश करनेवाला कैसा हो, इस विषयमें देखिय-

## दुष्टोंका नाश करनेवाला कैसा हो ?

प्रविक्त विवरणमें दुष्टोंके कक्षण कहे हैं, इन लक्षणोंसे दुष्टोंकी पद्मचान हो सकती है। इन लक्षणोंसे दुष्टोंका ज्ञान होनेके पश्चात् उनका नाश करनेका कार्य कीन करे, इसका विचार करना चाहिये। इरएक मनुष्य दुष्टोंका नाश करनेका कार्य करनेका अधिकारी नहीं है, यह कार्य विशेष जिम्मे-वारीका कार्य है, अतः यह कार्य विशेष सावधानतासे होना चाहिये और विशेष योग्यतावाले मनुष्यके भाधीन यह कार्य रहना चाहिये। इस विषयके निर्देश इस स्कर्मे हैं, उनका अब यहां विचार करते हैं—

रै मित्रः (मं. १), खुखा (मं. २०) - जो मनुष्य सब मनुष्योंकी लोर मित्रताका वर्ताव करता है, जो सबका सका नर्थात् दिस चाहनेवाङा है। जनताका दिस करनेमें जो सरपर रहता है,

२ विमः (मं. २२), कविः (मं. २०)- जो विशेष माज अर्थात् ज्ञानी है, जो किव है अर्थात् कान्तद्शी है, जो तूरदृष्टि है, जो गहराईसे दृरप्क वातका विचार कर सकता है, जो पवित्र दृष्टिके साथ सब वार्तोका बागेपीछेका विचार करनेमें चतुर है,

३ जातवेदः (झातवेदः)- जो ज्ञानी है, जिसने अध्ययन उत्तम प्रकारसे पूर्ण किया है, जो बहुश्रुत भीर वेद्शास्त्रज्ञ है, जिसके अंदर ज्ञानकी दृष्टि उत्पन्न हुई है, (मं. ३)

४ अथर्ववत् दिव्यज्योतिः (मं. २१) - जो (म-थर्व) अचञ्चल स्थितप्रज्ञ योगीके समान दिव्य तेजसे थुक्त है, जिसने योगसाधनादि द्वारा अपना मन स्थिर किया है, जो चञ्चल वृत्तिवाला नहीं है, जो शान्ति और गंभीरतासे सब बातोंका विचार कर सकता है और शीव्रता करके जो कार्यका विगाद नहीं करता है।

५ शुक्रशोचिः, शुचिः, पावकः (मं. २६)- जो पवित्र तेजसे युक्त, स्वयं आचारसे शुद्ध शीर पवित्रता करनेवाला है, जो स्ययं पवित्र विचार, पवित्र तश्चार शीर पवित्र शाचारसे युक्त है, जिसका मन, बुद्धि, चित्त आदि अन्तरिन्द्रिय तथा जिसके बाह्य इंद्रिय पवित्र हैं और शुद्ध स्ववहार ही करते हैं,

६ ईड्य: (मं. २६), प्रथिष्ठः (मं. १)= प्रतेषि कारणसे जो प्रशंसनीय है, स्तुति करने योग्य है, सब छोग जिसके पवित्र बावारकी प्रशंसा करते हैं,

७ घाजी (मं. १), सहस्यः (मं. २२)- जो बळवान् है, कर्तव्य करनेका निश्चय होनेके पश्चात् जो निश्चय-पूर्वक अपने बळसे उसको निभाता है, जो प्रतिपक्षीको परास्त कर सकता है, जो अपने बळसे अपने कर्तव्य कर सकता है,

८ श्रक्षसंशितः (मं. २५)- ज्ञानसे तीक्ष्ण, ज्ञानसे तेजस्वी, ज्ञानसे मुसंस्कृत, ज्ञानसे प्रशंसायुक्त बना हुना,

९ अजरः, अमर्त्यः (मं. २०) = जरारहित जीर मृत्युरहित बना हुना, क्षीण न होनेवाका और मृत्युसे न बरनेवाका, देवोंके समान जरामृत्युको तूर रखनेवाका दिव्य-जीवन युक्त, १० क्रताभिः समिद्धः (मं. १)- विविध सत्कमाँसे प्रदीत हुआ, श्रेष्ठ प्रशस्ततम कर्मोसे प्रकाशित, सत्यमय प्रशंसनीय इत्तम कर्म करनेवाला, जिससे उत्तम कर्म ही होते हैं,

११ शिशानः (मं. १)- तीक्ष्ण, तेजस्वी,

१२ शर्वा (मं. ५) - शत्रुक्षोंका नाश करनेवाला,

१३ प्रतीचः ( सं. ६ )- दुष्टींका सामना करनेवाला, शत्रुकोंके सन्मुख खडा होकर छनका प्रतिकार करनेवाला,

१४ भंगुरावतः हन्ता (मं. २२)- वातकोंका नाग करनेवाका.

१५ रक्षोद्दा (मं. १) - राक्षसों, क्रूरकर्म करनेवालोंका नाश करनेवाला,

१६ क्रव्यादः अपिघत्स्य (मं. २) — मांसमक्षकों,
वृसरोंके जीवनोंपर अपनी पुष्टी करनेवालोंको दबाबो,

१७ अर्चिषा यातुधानान् उपस्पृश (मं.२) - अपने

तेजसे दूसरोंको यातना देनेवालोंका नाश कर,

१८ दिवा नक्तं रिषः पातु (मं, १)- दिन राष्ट्र बातकोंसे सज्जनोंकी रक्षा कर,

१९ जम्भैः यातुचानान् संघेहि (मं. ३)-इधियारोंसे

दृष्टीको दण्ड दे ।

इस डंगसे इस सूक्तमें दुष्टोंका नाश कीन करे इस विषयमें कहा है। दुष्टोंका नाश करनेवाला ज्ञानी, शान्त, सम बुद्धि रस्ननेवाला, गंभीर, विचारवान, जनताका दित करनेवाला, पवित्र विचारवाला ऐसा सुयोग्य पुरुष होना चादिये। हरएक मनुष्य यह पवित्र कार्य कर नहीं सकता। जिससे कभी अन्याय होनेकी संभावना नहीं होती, ऐसे सज्जनके आधीन यह अधिकार होना चादिये। पाठक स्मरण रखें कि जब कभी न्यायाधीश अथवा दण्डविधान करनेके कार्यके लिये किसी मनुष्यको नियुक्त करना हो, तो इस स्थानके लिये इन गुणोंसे युक्त पुरुष नियुक्त किया जावे। और इन गुणोंसे युक्त मनुष्य ही उस स्थानपर जाकर कार्य करे। इस दृष्टीसे इस स्थानपर जाकर कार्य करे। इस दृष्टीसे इस स्थानपर जाकर कार्य करे। इस दृष्टीसे इस स्थानपर नहीं होगा, जो योग्य होगा, वही कार्य वह करेगा, जीर सब मनुष्योंको इसके कार्यसे संतोष होगा।

इन दुष्टोंको जो दण्ड देना योग्य है वह दण्डोंके विविध प्रकार भी इस स्कर्में किये हैं, जो इन मंत्रोंमें स्पष्ट लिखे हैं, तथापि सुबोधताके किये वर्णन यहां करते हैं—

#### दण्डका विधान

इस समयतक जो विवरण किया उससे दुरोंके लक्षण और दुरोंको दण्ड देनेवालोंके लक्षण ज्ञात हुए। दुरोंको दण्ड देनेवालोंके लक्षणोंसें भी सन्तम कुछ लक्षण ऐसे हैं कि जिनसे दण्डविधानका भी पता चल सकता है। अब इसी दण्डविधानका स्रधिक विचार करते हैं—

१ रक्षी-हा- इस शब्दसे राक्षसोंको 'वध' दण्ड योग्य है यह सिद्ध होता है। 'हन्' धातुका दूसरा अर्थ 'गिति' है। यह अर्थ लिया जाय तो राक्षसोंको अपने स्थानसे सगा देना अर्थात् 'देशसे निकाल देना' यह अर्थ होगा। 'रक्षस्' (रक्षन्ति यस्मात् इति रक्षः) शब्दका अर्थ जिससे सुरक्षित रहनेकी आवश्यकता होती है, जिससे जनताका बचाव किया जाता है। ऐसे दुष्टोंको ऐसे स्थानसे रखना और उनपर ऐसा पहारा रखना कि ये दुष्ट दूसरोंको यातना न दे सकें, आदि बोध इससे प्राप्त होता है। (मं. 1)

२ अयोदं प्रः – लोहेकी दाढें। इस यंत्रमें दुष्टको रख कर उसका नाश करना। उपरसे और नीचेसे कील साकर दुष्टके शरीरको काटते हैं। (मं. २)

३ फ्रन्यादः अतिघत्स्य - दूसरोंके मांसपर अपने शरीरकी पुष्टी करनेवालोंको बंद करके रख, केंद्रमें रख, (स्व आसन्) जैसा खाय पदार्थ अपने मुखमें बंद रखा जाता है, उस प्रकार उन दुष्टोंको रख। (मं. २)

४ अवरं परं च दंधी उपधिहि- दोनों प्रकारके कि है और श्रेष्ठ शत्रुको अपनी दाढोंमें दंद रख। अर्थात् उसको इधर उधर हिलनेका प्रतिबंध कर। (मं. १)

५ यातुधानान् जंभैः संघेदि - यातना देनेवालीपर जबहोंके समान शक्षोंके साथ चढाई कर । शक्षोंसे उनका नाश कर । (मं. १)

६ यातुधानस्य त्वचं भिन्धि— यातना देनेवाके दुष्टोंकी चमडी छिन्न विच्छिन्न कर । अर्थात् उनको इतना ताडनकर कि उनकी चमडी फट जाय । मं. ४ )

७ हिंस्न-अशानिः एनं हरला हुन्तु- हिंसक विज्ञी हुनका वध वेगसे करें। अर्थात् विद्युत्के प्रयोगसे हुन दुर्थेकी वध किया जावे। (मं. ४)

८ पर्वाणि प्रशुणीहि- दुष्टके जोडोंको कार हो (मं. ४)

९ क्रविष्णुः क्रव्याद् एतं विचिनोतु- मांसभक्षक सिंह ब्याझ आदि प्राणियों द्वारा दुष्टोंके शरीरोंका वश्व किया जावे। (मं. ४)

१० यातुश्चानं विध्य- यातना देनेवाळे दुष्टको बाण बादिसे वेष डाल । (मं. ५)

हृद्ये विध्य- हृद्यपर बाण मार। ( मं. ६ )

११ एषां बाहून् प्रति।भाषि- दुष्टीके बाहु काट हे।

१२ यातुधानान् ऋधिभिः स्पृणुहि- यातना देने-बाहोंका शस्त्रोंसे वध कर। (मं. ७)

१३ यातुधानान् निजिद्धि - दूसरोंको यातना देने-बाहोंका नाग्न कर । (आमादः एनीः अदन्तु ) दूसरोंका मांस खाकर अपनी पुष्टी करनेवाहोंको गीध खा जायं। (मं. ७)

१४ रक्षः प्रति गुणिहि- राक्षसोंका नाश कर (मं १०) १५ पृष्टीः हरसा गुणिहि- दुष्टोंकी पसिक्या वेगसे तोड दे। (यातुचानस्य मूळं बुश्च) यातना देनेवाके दुष्टकी जह काट डाक। (मं. १०)

१६ यातुधानं नियुङ्धि— यातना देनेवाङोंको कारा गृहमें रख। ( मं. ११ )

१७ यातुधानान् हृत्ये विध्य- वातना देनेवाके हृष्टोंका हृद्यमें वेध कर। (सं. १२)

१८ असुतृपः पराशुणीहि- दूसरोंके प्राणीको केकर अपनी तृसी करनेवाले दुष्टोंका नाश कर । उनको दूर करके उनका नाश कर । ( मं. १३ )

१९ मर्मन् ऋडडन्तु – दुर्होंके सर्म स्थान काटे जांव।

२० यातुघानः प्रसिति एतु - दुष्ट वंधनस्थान-कारागार-को प्राप्त होनें। अर्थात् दुष्टोंको काशगृहमें रखा जाने। (मं. १४)

२१ तेषां शीर्षाणि दृश्च- दुष्टोंके सिर काट जांचे (मं. १५)

२२ यातुधानः उच्चियायाः संवत्सरीणं पयः माराति - बुष्टको नायका तूध एक वर्षतक पीनेको न दिया जावे। एक वर्ष नायका तूध पीनेको न देना यह एक दण्ड है। नाजकळ तो जो मैंसका ही हूथ पीते हैं, इनको तोय ही

दण्ड स्वभावतः हो रहा है, क्योंकि गायका दूध बहुतोंको पास दी नहीं दोता है। आजकळ कैदियोंको मैंसका दी दूध दिया जायगा तो उनको कुछ भी बुरा नहीं प्रतीत होगा। परंतु वैदिक कालमें गायका द्भ पीनेके लिये न मिलना भी एक दण्ड माना जाता था। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि कारागृहवासी कैदियाँको भी गायका दूध पीनेको प्रतिदिन मिळता होगा और जो विशेष प्रकारके दुष्ट लोग होंगे, उनकी ही वर्षभरतक गायका दूध न देनेका दुण्ड होता होगा। इसीडिये जागे इसी मंत्रमें कहा है कि - (यतमः पीयुषं तितृप्तात् तं मर्मणि विध्य )- इन दुर्शेको गायका द्ध न पीनेका दण्ड होनेपर भी जो दुष्ट चोरी करके या भन्य युक्तिसे गायका वृध पीनेकी चष्टा करेगा, उसके सर्म स्थानको वेध ढाल । इससे स्पष्ट होता है कि विशेष प्रकारके घोर अध्याचारी कैदियोंको ही नायका द्ध न पीनेका दण्ड होता था, और ऐसे जेली यदि गायका दूध नियम तोडकर पीयेंगे, तो उनको कठोर दण्ड किया जाता था। ( मं. १७) इस दण्डकी दृष्टीसे इस मंत्रका विचार पाठक अवस्य करें।

२३ अघ शंसं दहन्तु - पापीको जडाया जावे। यह वधदण्ड है। यहां जलाकर वध करना है। (मं १९) यही भाव (धूर्यन्तं न्योष) विनाश करनेवालेका वध कर, नाश कर मधवा जलाकर नाश कर, इस मादेशमें है।

२४ रक्षसः प्रतिजिहि- दुष्ट राक्षसोंका नाश कर। (मं. २३)

२५ दुर्हादं अभिदासन्तं विनिक्व- दुष्ट हृद्यवाके और दूसरोंको दास बनानेवाळे दुष्टका नाश कर । ( मं. २५)

इस प्रकार विविध प्रकारके दण्डोंका विधान इस स्कर्में है। विविध प्रकारके अपराधोंके प्रमाणसे ये विविध दंड देना योग्य ही है। जो ज्ञानी और समयज्ञ विद्वान न्याया-धीश होगा वही अपराधोंकी न्यूनाधिकताके अनुसार न्यूनाधिक दण्ड दे सकता है। किस अपराधको कीनसा दण्ड देना योग्य है, इसका विचार करनेवाळा शान्त और गंभीर स्वभाववाळा न्यायाधीश होना योग्य है, यह विचार इसी विवरणमें इसके पूर्व हो जुका है, उसका हेनु इससे पाठकोंके मनमें अब आ गया होगा।

इस रष्टीसे पाठक इस सुक्तका विचार करें और न्याय-सभाका कार्य करनेकी रीति जानें।

७ ( अथवं. सु. भाष्य )

## शत्रुद्मन।

[8]

(अधः— चातनः। देवता— इन्द्रासोमा।)
इन्द्रासोमा तर्पतं रक्षं उञ्जतं न्य पियतं वृषणा तम्।वृष्यः।
परां भूणीतम् चित्रो न्योपितं हतं नुदेशां नि भिजीतमृ त्रिणः।।। १।।
इन्द्रासोमा समृष्यग्रसम्भ्यं १ घं तपुर्ययस्तु चरुर्राममाँ ईव।
ब्रह्मासोमा समृष्यग्रसम्भ्यं १ घं तपुर्ययस्तु चरुर्राममाँ ईव।
ब्रह्मासोमा दुष्कृतो वृत्रे अन्तर्रनारम्भणे तमिस प्र विष्यतम्।
यतो नेषां पुनरेकं अनोदयत्तद्रामस्तु सहसे मन्युमच्छवः।। ३।।
इन्द्रासोमा वर्त्यतं दिवो वृधं सं पृथिच्या अष्यग्रसाय तहणम्।
उत्तक्षतं स्वर्षे १ प्रवित्रयो येन रक्षां वावृधानं निज्यिथः।।। ४।।

अर्थ — हे (त्रुषणा) बलवान् इन्द्र और सोम ! (रक्षः तपतं) राक्षसोंको ताप हो, (उब्जतं) उनको यारो। (तमो-त्रुधः निअर्पयतं) अन्यकार बढानेवालोंको नीचे हटा दो। (अ-चितः परा शृणीतं) अन्यःकरण रहित दुष्टोंको नाश करो, (वि ओषतं, हतं, ) उनका नाश करो, उनका वध करो। उनको (नुदेथां) हकाल हो, (अत्त्रिणः निशिश्रीतं) दूसरोंको खानेवालोंको निर्वल करो॥ १॥

हे इन्द्र और सोम! (अग्निमान चरुः इव) आगपर चले हुए हाण्डीके समान (अग्नदांसं अधं क्षिप्ते) पाप करनेवाले पार्शक सन्मुख (तपुः सं ययस्तु) ताप-दुःख-देता रहे। (ब्रह्माद्विषे ऋव्यादे) ज्ञानके बात्रु, मांसभक्षक, (घोरचक्षमे किमीदिने) कृर दृष्टिवाले दुष्टके साथ (अनवायं द्वेषः घत्तं) निरम्तर द्वेषका धारण कीजिवे ॥ र ॥

हे इन्द्र और सोम! (अतारम्भणे वजे तमस्ति अन्तः) सगाध सावरक सन्धकारके बीचमें (दुष्हृतः प्रविध्यतं) दुष्कमं करनेवालोंको वेश्व हालो, (यतः एषां एकः चन्न) जिससे इनमेंसे एक सी (त उत् अयत्) न उठ करे। इस प्रकारका (वां मन्युमत् तत् शवः) सापका उत्साहयुक्त वह बक (सहस्ते अस्तु) शत्रुद्मनके लिये होवे॥ इ॥

हे इन्द्र और सोम ! जाप दोनों (अध-शंसाय) पाप करनेवाल दुष्ट मनुष्यके लिये (दिवः पृथिन्याः) शुकोक जीर पृथ्वी लोकके बीचमें (तर्हणं वधं संवर्त्तयतं) विनाशक वध करनेवाले शखकों प्रवृत्त करो। (पर्वतेभ्यः स्थर्य जीर पृथ्वी लोकके बीचमें (तर्हणं वधं संवर्त्तयतं) विनाशक वध करनेवाले शखकों प्रवृत्त करो। (पर्वतेभ्यः स्थर्य जत्त्रति। पर्वतिनवामी शत्रुकोंके लिये कतितीक्षण शक्क सिद्ध रखो। (येन वावृधा तं रक्षः निज्वेथः) जिससे वहनेवाले राक्षसीका तुम नाश करोगे॥ ४॥

भावार्थ— दुष्टोंको दण्ड दो, उनको ताडन करो, अज्ञान फैलानेवालांको तूर हटा दो, दुष्ट हृद्यवालोंको समाजसे बाहर करो, उनका वध भी करो, अथवा उनको बाहर हकाल दो। जो दूसरोंको खाते हैं उनको निर्वेक बनाओ ॥ १॥ बाहर करो, उनका वध भी करो, अथवा उनको बाहर हकाल दो। जो दूसरोंको खाते हैं उनको निर्वेक बनाओ ॥ १॥

जो सदा पाप करता है उसको कठिन दण्ड दे। ज्ञानका नाश करनेवाले, मांसमक्षक, कूर और हिंसकोंका हैप

हरो ॥ २ ॥ गाह अन्धकारमें रहनेवाले, दुष्कर्मियोंको वेध ढालो । ऐसी व्यवस्था करो कि इनमेंसे एक भी फिर कह देनेके लिय न बच जावे । तुम्हारा उत्साहयुक्त वल अपने विजयके लिये ही लग जावे ॥ ३ ॥

पाप करनेवाले दुष्टकी निम्दा करो भीर वध छरो। उनको दूर करनेके लिये अपने शस्त्र सिद्ध रखी जिससे तुम हनका माश कर सकोरो ॥ ४॥ इन्द्रं सोमा वर्तयंतं दिवस्पयिष्ठित्तं सिर्युवमध्यहन्मिमः ।
तपुर्विषेभिर्जरेभिर्तित्रणो नि पश्चीने विध्यतं यन्तुं निस्वरम् ॥ ५ ॥
इन्द्रं सोमा परि वां भूत विश्वतं इयं मृतिः कुक्ष्याश्चेत्र वाजिनां ।
यां वां होत्रां परिहिनोमि मेथयेमा ब्रह्माणि नृपती इव जिन्वतम् ॥ ६ ॥
प्रति सरिथां तुजर्यद्भिरेवैर्हितं द्रुहो रक्षसी यङ्गरावतः ।
इन्द्रं सोमा दुष्कृते मा सुगं मृद्यो मां कदा चिद्यादासिति द्रुहः ॥ ७ ॥
यो मा पर्किन मनसा चरन्तमिष्ठचे अनृतिभिर्वचीिमः ।
आपं इव काश्चिना संगृभीता असंस्रह्वासंत इन्द्र वक्का ॥ ८ ॥

अर्थ— दे इन्द्र और सोम! ( युवं ) तुम दोनों ( अग्नितप्ते भिः अइमहन्मिभः ) विद्यां तपे और फीकाद्ये वने हुए (अजरेभिः लपुर्वधिभः ) क्षीण न होनेवाके और संताप देकर वध करनेवाके शक्कोंसे ( दिवः अस्त्रिणः परिवर्तयतं ) खुकोकसे भोगी कोनोंको हटा दो और ( प्रश्नि नि विध्यतं ) किलण स्थानमें उनको वेध करो, जिससे वे ( निस्वरं यन्तु ) शब्द न करते हुए भाग जाय ॥ ५ ॥

हे इन्द्र और सोम ! (कञ्या वाजिना अश्वा इव) जैसे चर्मपट्टी बड़वान् घोडोंसे संबंधित होती है वैसे दी (इयं अतिः) यह हमारी दुद्धि (वां परि भूतु) तुमको सब प्रकार प्राप्त दोवे। (यां दोवां वां मेध्या परिहिनोमि) इस बाह्मन करनेवाली वाणीको अपनी दुद्धिके साथ तुरुहारे प्रति प्रेरित करता हूं, अतः तुम दोवों (नृपती इव) राजाबोंके समान ( प्रह्माणि आ जिन्द्रतं ) इन स्तुति वाक्योंको प्रेमसे स्वीकार करो ॥ ६ ॥

हे इन्द्र और सोम ! ( तुजयद्भिः एवैः प्रतिस्मरेथां ) वेगवान् वाहनींसे दुर्शके गतिका वीछा करो । ( मंगुरावतः दुहः रक्षसः हतं ) विवासक और दोहशीक राक्षलींका नाश करो । ( दुष्हते सुगं मा भूत् ) उस दुष्टमं करनेवालेको सुससे वूमनेका जवकाश न हो । ( यः दुहुः कदाचित् मा अभिदासति ) जो दुष्ट कभी सुझे कष्ट पहुंचायेगा ॥ ७ ॥

हे इन्द्र ! (पाकेल मलला चरन्तं मा ) परिपक शुद्ध मनसे बाचरण करनेवाळे मुझको (यः अनृतैः वच्चोभिः अभिचष्टे ) जो बसस्य वचनेति झिडकता है, (काशिना संग्रिशीताः आपः इव ) मुहीद्वारा पकडे जडके समान वद (असतः वक्ता ) बसस्य वचन बोळनेवाळा (अ-सन् अस्तु ) न होनेके समान होवे ॥ ८॥

भावार्थ — ब्रिप्तें तपाकर फौलार्से बनाये अतितीक्ष्ण और शत्रुका नाश करनेमें समर्थ शब्दोंसे अपने दुष्ट शत्रुओंकों वेध ढालो, जिससे वे न चिल्लाते हुए नाशको प्राप्त हों ॥ ५॥

तुन्हारे अन्दर यह विचार-शत्रुनाश करनेका विचार स्थिर रहे, जिससे तुम प्रशंसाको प्राप्त होंगे जैसे बन्दिजनींसे राजा-कोक प्रशंसित होते हैं॥ ६॥

वेगवान् वाहनों में बैठकर रात्रुओंका पीछा करो। सब दुष्टेंको प्राप्त करके छनका नाश करो। दुष्ट कमें करनेवाछे पुम्हारे समाजमें सुखसे न भ्रमण कर सर्के। और किसीको कष्ट न पहुंचार्वे ॥ ७ ॥

शुद्ध मनसे कार्य करनेवाकेको जो विना कारण झूरुमूठ गाडियां देता है, वह असत्यवादी जीवित न रहनेवाछेके समान बन जावे ॥ ८ ॥ ये पांकशंसं विहर्रन्त एवेयें वा महं दूषपन्ति स्वधामिः।
अहंये बा तान्प्रदर्शतु सोम् आ वां दधातु निर्मतेरुपश्ये ॥९॥
यो नो रसं दिप्तिति पित्वो अग्ने अश्वानां गवां यस्तन्वांष् ।

रिपु स्तेन स्तेयुक्कद्दभ्रमेतु नि ष हीयतां तुन्वाई तनां च ॥१०॥
परः सो अस्तु तुन्वाई तनां च तिस्रः पृथिवीर्षो अस्तु विश्वाः।
प्रातं शुष्यतु यश्ची अस्य देवा यो मा दिवा दिप्तिति यश्च नक्तम् ॥११॥
सुविज्ञानं चिकितुषे जनांय सच्चासंच वर्चसी परपृथाते ।
सुविज्ञानं चिकितुषे जनांय सच्चासंच वर्चसी परपृथाते ।
स्वार्थित्सत्यं यंत्रहजीयस्तिदित्सोमीऽविति हन्त्यासंत् ॥१२॥
न वा ज सोमी वृज्ञिनं हिनोति न श्वित्रयं मिथुया धारयंन्तम् ।
हिन्त रक्षो हन्त्यासद्वदंन्तमुमाविन्द्रंस्य प्रसिती श्वाते ॥१३॥

अर्थ—( ये पवैः पाकरांसं विहरन्ते ) जो विशेष गित साधनोंसे परिपक्त बुद्धिवालेको विशेष प्रकारसे हराते हैं, (ये वा भद्रं स्वधाभिः दूषयन्ति) जो बच्छे मनुष्यको अन्नोंसे दृषित करते हैं, (सोमः वा तान् अह्ये प्रद्दातु) सोम उन दुर्शको सांपके किये सौंप देवे अथवा (निर्फतेः उपस्थे वा आद्धातु) विनाशके समीप उनको पहुंचावे ॥९॥

हे अग्ने ! (या नः पित्वः रसं दिप्सिति ) जो इसारे अबके रसको विगाडता है, (या अश्वानां गवां तनूनां ) जो घोडों गीओं और अन्य शरीरोंका नाश करता है, वह (स्तेयकृत् हिपुः स्तेनः) चोरी करनेवाला शत्रुरूपी चोर (दभ्रं पतु) नाशको प्राप्त होवे । (सः तन्या तना च नि हीयतां ) वह शरीरसे और पुत्रादिसे हीन बने ॥ १०॥

हे देवो ! (यः मा दिवा) जो मुझे दिनके समय (यः च नक्तं दिप्सिति) और जो रात्रीके समय पीढा देता है, (सः तन्वा तना च परः अस्तु) वह अपने शरीरके साथ और पुत्रके साथ दूर रहे, (विश्वाः तिस्तः पृथिवीः अधः अस्तु) सब तीनों मृविभागोंसे नीचे रहे और (अस्य यशः प्रति शुष्यतु) इसका यश सूख जाय ॥ ११ ॥

(चिकितुषे जनाय सुविज्ञानं) ज्ञान प्राप्त करनेवाले मनुष्यके लिये यह उत्तम ज्ञान कहा जाता है कि, (सत् च असत् च) सत्य और असत्य (वचली पस्पृधाते) माषणोंमें स्वर्धा रहती है। (तयोः यत् सत्यं) उनमें जो सत्य है और (यतरत् ऋजीयः) जो सरक है, (तत् इत् स्नोमः अवति) उसकी सोम रक्षा करता है और (असत् हिन्त) असत्यका विनाश करता है॥ १२॥

(सोमः वृजिनं न वा उ हिनोति) सोम पापको कभी नहीं सहाय करता, (मिथुया धारयन्तं क्षित्रियं न) मिथ्या व्यवहार करनेवाछे क्षत्रियको कभी नहीं सहाय करता। (रक्षः हिन्त) वह राक्षसोंको मारता है, (असत् वदन्तं हिन्त) असत्य बोछनेवाछेको मारता है, ये दोनों (इन्द्रस्य प्रसितौ शयाते) इन्द्रके बंधनमें रहते हैं॥ १३॥

भावार्थ — जो दुष्ट अपने अनेक साधनोंसे सज्जनोंको लुटते हैं, और अच्छे आद्मियोंके अझोंका बिगाड करते हैं, वे वधके छिये योग्य हैं॥ ९॥

जो अन्नरसोंको विगाडता है, मनुष्यों और पशुओंका घात करता है, चोरी करता है वह अपने बालवचींके साथ नाशको प्राप्त होवे ॥ १० ॥

जो दुष्ट दिन रात्र दूसरोंको पीडा देता है वह अपने बाळबचोंके साथ नाशको प्राप्त होवे और उसका यश कम

सब छोगोंको यह सस्य ज्ञान कहा जाता है कि सत्य भीर असत्यकी स्पर्धा इस जगत्में चल रही है। जो सस्य भीर को सीधा है उसकी रक्षा परमेश्वर करता है भीर को असत्य है उसका नाक करता है॥ १२॥

| यदि बाहमन्तदेवो अस्मि मोधं वा देवाँ अध्युहे अमे ।          |    |    |    |
|------------------------------------------------------------|----|----|----|
| किमुस्मम्यै जातवेदो हणीवे द्रोधवाचंस्ते निर्ऋषं संचन्ताम्  | 11 | 58 | 11 |
| अ्छा मुंरीय यदि यातुषानो अस्मि यदि वायुंस्ततव पूर्वपस्य ।  |    |    |    |
| अधा स वीरदेशिमिवि यूया यो मा मोधं यात्रधानेत्याई           | 11 | १५ | 1) |
| यो मायतुं यातुंधानेत्याह यो वा रुक्षाः श्रुचिर्स्मीत्याह । |    |    |    |
| इन्द्रस्तं हेन्तु महता वृधेन विश्वंस्य जन्तोरंधमस्पंदीष्ट  | 11 | १६ | 11 |
| प्रया जिगाति खर्गलें न क्कमपं दुदुस्तन्वं १ गृहंमाना।      |    |    |    |
| वृत्रभंनन्तमव सा पंदीष्ट प्रावांणी झन्तु रुक्षतं उपुरदेः   | 11 | १७ | 11 |

अर्थ— (यदि वा अहं अनृतदेवः अस्मि) गदि में असत्यका हपासक बन्, (अपि वा देवान् मोघं ऊहे ) अथवा देवोंकी ब्यर्थ रपासना करूं, तो ही हे (जातवेदः अग्ने ) जातवेद अग्ने ! (अस्मभ्यं हुणीपे किं ) दमारे अपर क्रोध करोगे क्या ? (द्रोधवाचः ते निर्कायं सचन्तां ) दोदका मावण करनेवाळे तो विनाशको प्राप्त होंगे ॥ १४॥

(यदि यातुधानः अस्मि) यदि में पीडा देनेवाजा हूं (यदि वा पूरुपस्य आयुः ततप) और यदि में किसी मनुष्यकी बायुको ताप देऊं तो (अद्य मुरीय) बान ही मर जाऊं। (अदा) और (यः मा मोघं यातुधान इति आह् ) जो मुझे व्यर्थ दुष्ट करके कहता है, (सः दशभिः वीरैं वि यूयाः) वह दसों वीरोंसे वियुक्त हो जाय॥ १५॥

(यः मां अ-यातुं यातुधान इति आह) जो मुझ यातना न देनेवालेको दुष्ट करके कहता है, (यः वा) और जो (रक्षाः) स्वयं राक्षस होते हुए भी (शुचिः अस्मि इति आह) में श्रुद्ध हूं ऐसा कहता है। (इन्द्रः तं महता चेचेन हन्तु) इन्द्र उसको बडे वधदण्डसे मारे। और वह (विश्वस्य जन्तोः अधमः पदीष्ट) सब प्राणियोंसे नीचे गिर जावे॥ १६॥

(या नक्तं खर्मला इव ) जो रात्रीके समय उल्लुनीके समान (तन्वं गृहमाना) अपने शरीरको छिपाती हुई (प्रजिगाति ) जाती है और (द्रुहः अपाजिगाति ) द्रोह करके भटकती है, (सा अनन्तं वत्रं पदीष्ट ) वह कगांध गढेंमें गिर पडे और (त्रावाणः रक्षसः उपव्दैः झन्तु ) पत्थर राक्षसोंको शब्दोंके साथ मारें ॥ १०॥

भावार्थ— जो पाप करता है, मिथ्या व्यवहार करता है, असत्य भाषण करता है और बातपात करता है उनको षंघनमें डाळना चाहिये अथवा उनका वध करना चाहिये॥ १३ ॥

यदि इसने असत्य कहा अथवा देवोंकी पूजा कपटसे की, तो हमारी अभोगति होगी। सब द्रोहका भाषण करनेवाडे नाशको प्राप्त होंगे॥ १४॥

यदि मैंने किसीको वीडा दी हो अथवा किसीके स्वास्थ्यमें बिगाड किया हो, तो मेरी मृत्यु हो जावे । परंतु मैंने ऐसा कभी नहीं किया है तथापि जो मुझे दुष्ट करके कहता है उसके दशों प्राण दूर हों ॥ १५॥

में शुद्धाचार होते हुए मुझे दुष्ट करके कहे और जो दुराचारी स्वयं दुष्ट होते हुए अपने आपकी पवित्र कहता रहे, उसका वध होने और वह सबसे अधोगतिको प्राप्त होने ॥ १६॥

जो उल्लुके समान रात्रीके समय छिप छिपकर दुष्टभावसे संचार करती है वह गढेमें पढे और परयरोंसे उसका वध किया जावे ॥ १७॥ वि तिष्ठच्वं मरुतो विश्वी । च्छतं गृमायतं रक्षसः सं पिनष्टन ।

वयो ये सूत्वा प्रवयंन्ति नक्तिमिर्वे वा विषो दिधरे देवे अंच्वरे ॥१८॥

प्र वर्तय दिवोक्तांनिनद्र सोसंधितं मघवन्तसं ग्रिशाधि ।

प्राक्तो अंपाक्तो अंधरादंदक्तोष्ट्रिम जीह रक्षसः पर्वतेन ॥१९॥

एत उ त्ये पंतयन्ति श्वयांतव इन्द्रं दिप्सन्ति दिप्सवोऽदोश्यम् ।

शिशीते श्राकः पिश्चेनेश्यो वधं नूनं संजद्शनि यातुमद्भयः ॥२०॥

इन्द्रो यातुनामंभवत्पराश्वरो हिविभिथीनाम्भ्यादेविवांसताम् ।

अभीदं श्राकः पंरश्चर्यश्वा वनं पात्रव मिन्दन्तस्त एत् रक्षसंः ॥२१॥

अर्थ - हे (महतः) महतो ! (विश्व वि तिष्ठध्वं) प्रजानों में विशेष प्रकारसे ठहरो । (इच्छत) अपना कार्य करनेकी इच्छा करो, (रक्षसः गुमायत) राक्षसोंको पकडो जीर हनको (संपिनप्रन) पील हालो । (ये वयः भूत्वा) जो पक्षियोंके समान होकर (नक्तिः पतयन्ति ) रात्रियोंमें घूमते हैं, (ये वा) अथवा जो (देवे अध्वरे भूत्वा) वह देवके विषयमें विनाशक भाव धारण करते हैं॥ १८॥

है (मबवन इन्द्र ) धनवान् इन्द्र ! (दिवः अइपानं प्रवर्तय ) खुळोकसे अइमासको चळा जीर (सोमिशतं सं शिशाधि ) सोमद्वारा तीक्ष्ण किये हुए शसको नियमसे प्रेरित कर । (पर्वतेन ) पर्वतास्रसे (प्राक्तः अपाक्तः अधरात् उदक्तः रक्षसः ) सामनेसे, पीछसे, नीचेसे जीर उपरसे राक्षसोंको । अभिजाहि ) विनाश कर ॥ १९॥

(एते उ त्वे श्व-यातवः) ये वे कुत्तोंके समान बर्ताव करनेवाले दुष्ट (एतयन्ति) इमका चढाते हैं, (दिप्सवः अदाभ्यं इन्द्रं दिप्सन्ति) हिंसक शत्रु न दवनेवाले इन्द्रको सताते हैं। (शत्रः पिशुनेभ्यः वधं शिशाति) इन्द्र अदाभ्यं इन्द्रं दिप्सन्ति) हिंसक शत्रु न दवनेवाले इन्द्रको सताते हैं। (शत्रु प्रद्र्या के विद्युत्को भेजता इन हीन दुष्टोंको वधदण्ड देता है। (यानुमद्भयः अश्वानि नूनं स्वजत्) यातना देनेवालोंके लिये विद्युत्को भेजता है। २०॥

(इन्द्रः) इन्द्र (हविर्मधीनां) हवियोंके विनाशक (अभि आविवासतां) समीप स्थित (यातूनां) यातना (इन्द्रः) इन्द्र (हविर्मधीनां) हवियोंके विनाशक (अभि आविवासतां) समीप स्थित (यातूनां) यातना देनेवाले दुर्शको (परा-शरः अभवत्) दूर हटाकर नाश करनेवाला होता है। (यथा वनं परशुः) जैसे वनको कुरहाहा काटता है, तथा जैसे (पात्रा इव) मिट्टोके वर्तनोंको तोडा जाता है इस प्रकार (शक्तः) समर्थ इन्द्र (स्तः रक्षसः मिन्द्न्) उपस्थित राक्षसोंको तोडता हुला (इत् उ अभि एतु) नाग बढे ॥ २९॥

भावार्थ — प्रजाजनोंसे दक्षतासे पदारा करो, दुष्टको ढूंढकर निकालनेकी इच्छा करो, दुष्टोंको पकडो, उनको पीस हाछो, जो दुष्ट रात्रीके समय संवार करते हैं और ईश्वर तथा यज्ञके विषयमें दुरा भाव धारण करते हैं, उनका नाश किया जावे ॥ १८ ॥

अपने तीक्ष्ण शखाखोंसे दुष्टोंको सब कोरसे नाश करो ॥ १९॥ जो कुत्तोंके समान दुष्ट हैं, जो दूसरोंकी हिंसा करते हैं, उनका वध और नाश शखाखोंसे किया जावे ॥ २०॥ यज्ञोंका नाश करनेवाके, हवनसामग्री विगाडनेवाके, दूसरोंका सतानेवाके दुष्टोंको हटा दो और जैसे वशुसे वनका नाश किया जाता है वैसा उनका नाश किया जावे ॥ २१॥

| उर्छक्यातुं शुशुळ्कयातुं जिहि श्रयोतुमुत कोकैयातुम्।            |    |    |     |
|-----------------------------------------------------------------|----|----|-----|
| सुपर्णयातुमुत गृत्रयातुं द्वदेव प्र मृण् रक्षं इन्द्र           | 11 | २२ | 11  |
| मा नो रक्षी अभि नंडचातुमाबदपी च्छन्त मिथुना ये किंपीदिनंः       | 1  |    |     |
| पृथिवी नुः पार्थिवात्पात्वंहंसोऽन्तिरिधं द्विवगत्पात्व्हमान्    |    | २३ | اار |
| इन्द्रं जिहि पुर्मासं यातुषानं मुत स्त्रियं मायया शार्यदानाम् । |    |    |     |
| विश्रीवासो म्रदेवा ऋदन्तु मा ते दंशन्तस्यमुखरंन्तम्             | 11 | २४ | 11  |
| प्रति चक्ष्व वि चक्ष्वेन्द्रेश्व सोम जागृतम् ।                  |    |    |     |
| 71 5 1 ad 1                                                     | 46 | २५ | 11  |

अर्थ — हे इन्द्र ! (के।कयातुं) चिडियोंके समान व्यवहार करनेवाले वर्धात् कामी, (शुशुल्ल्कयातुं) मेडियेके समान वर्ताव करनेवाले अर्थात् कोधी, (गुभ्रयातुं) गोधके समान वर्ताव करनेवाले अर्थात् लोधी, (गुभ्रयातुं) उच्छके समान वर्ताव करनेवाले अर्थात् मोहित, (सुपर्णयातुं) गरुडके समान वर्गाव करनेवाले अर्थात् भमंडी, (उत श्वयातुं) और कुत्तेके समान आपसर्में भगडा करनेवाले अर्थात् मत्सरी लोगोंको (जाहि) मार और (द्वयदा इव) जैसे परथरोंसे पक्षीको मारते हैं वैसे (रक्षः प्रमृण) रक्षसींका नाश कर ॥ २२ ॥

(यातुमावत् रक्षः नः मा अभिनर्) यातना देनेवाला राक्षम इमनक न जावे। ये किमीदिनः) जो मुखे हैं जोर जो (मिथुनाः अप उच्छन्तु) यातक हैं वे दूर भाग जावें। (पार्थिवात् अंहसः) पृथिवी संबंधो पापसे (पृथिवी नः पातु) पृथिवी हमारी रक्षा करे। तथा (दिव्यात् अंहसः) ग्रुकोक संबंधी पापसे (अन्तरिक्षं अस्मान् पातु) अन्तरिक्ष हमें बचावे॥ २३॥

हे इन्द्र ! (यातुचानं पुर्मासं ) यातना देनेवाळ पुरुषको तथा (मायया ज्ञाज्ञादानां स्त्रियं ) कपटसे व्यवहार करनेवाळी खीको (जिहि ) नाश कर । (मूरदेवाः विश्रीवासः ऋदन्तु ) मूर्खोंके उपासक गर्रन रहित होकर नाशको प्राप्त हो । (ते उच्चरन्तं सूर्यं मा दशन् ) वे अपर उदयको प्राप्त होनेवाळे सूर्यको न देख सर्के ॥ २४ ॥

है सोस ! (इन्द्रः प्रतिचक्ष्व ) इन्द्र निरीक्षण करे, (विचक्ष्व ) विशेष प्रकारसे देखे । आप दोनों (जागृतं ) जाप्रत रही । (रक्षोभ्यः यातुमद्भयः ) राक्षस और पीडक इन सबको (वधं अञ्चानि ) मृत्युदण्ड और वज्रदण्ड (अस्यतं ) अपैण करो ॥ २५ ॥

भावार्थ — कामी, कोबी, लोमी, अज्ञानी, वमंडी और मरतरी ये छः प्रकारके तुष्ट हैं, इनका नाश कर ॥ २०॥ यातना देनेवाले हमसे दूर हों, सदा मुखे रहनेके समान व्यवहार करनेवाले दुष्ट दूर भाग जावें । पृथ्वी और स्वर्ग संबंधसे होनेवाले सब पापोंसे हम बच जांग ०२३॥

थातना देनेवाला पुरुष हो या छो हो, उसका नाश हो। मूडोंके अनुयायियोंकी गर्दन काटी जाय। ये दुष्ट स्योदय होनेतक भी जीवित न रहें ॥ २४ ॥

निरीक्षण करो और सबका बवकोकन करो, जागते रही । जो राक्षस अर्थात् घातपात करनेवाले और दूसरोंको सताने-बाके हों, उनको वधका एण्ड दिया जावे ॥ २५॥

#### शत्रुदमन

## दुष्टोंका दमन

दुष्ट महुव्योंका दमन करनेका दिवय इस स्कमें है। यही विषय पूर्व स्करों भी था। ' चातन ' ऋषिके स्कों में प्रायः ऐसे ही शत्रुद्मनके विषय हुआ करते हैं। 'चातन' कब्दका ही अर्थ ' हटाना, हटा देना, निकाक देना, दूर करना, नाश करना 'है। यह ऋषिके नामका अर्थ ही इनके नामपर मिक्रनेवाले सुक्तोंके ताल्पर्यमें दिखाई देता है, यह बात विशेष रीतिसे विचार करने योग्य है। शत्रुको इटानेका उपदेश करनेवाले स्कॉके ऋषिके नामका भी 'शत्रुको हटाका ' ही अर्थ है, ऐसे अर्थवाड़ा बही एक सूक्त और गही ऋषि है ऐसा नहीं है। कई अन्य स्कॉर्से यह बात ऐसी ही दिखाई देती है। ऋग्वेदमें (ऋ, १० सू. १८६ का) 'उलो वातायनः' ऋषि है और इसमें शुद्ध वायु जीवन देनेवाला है ऐसा विषय आया है। वातायनका अर्थ खिरकी है और खिडकीका संबंध गुद्ध हवा घरमें आनेके साथ है। इस प्रकार कई ऋषियोंके नाम और उनके सुक्तोंके आशय परस्पर संबंधित हैं यह बात विशेष मनन करने योग्य है। बस्तु । इस स्कर्मे दुष्टोंका दमन करनेका उपदेश है । सतः प्रथम दुष्टोंके कुछ रुक्षण यहां देखते हैं। पूर्व सूक्तके विवरणके प्रसंगमें जिन सक्षणोंका विचार किया है, उनको यहां नहीं हुदरायेगें। इस सुक्तमें जो नये छक्षण आ गये हैं वे ही यहां देखेंगे-

## दुष्टोंके लक्षण

प्रंके स्कर्म 'रक्षः, राक्षसः, भंगुरावत्, कन्यात्, किमीदिन्, यातुषान, मृरदेव 'ये शब्द दुष्ट वाचक ना गये हैं, इस किये पाठक इनके अर्थ वहां देखें। जो छक्षण पूर्व स्कर्मे नहीं दिये और इस स्कर्मे विशेष रूपसे कहे हैं, उनका ही विचार यहां जब करते हैं—

१ तमोवृध् - अज्ञानको बढानेवाछे, अज्ञान फैलानेवाछे, ज्ञानप्रसारका प्रतिबंध करनेवाछे, ज्ञान देनेवाछोंको कष्ट देने-वाछ अथवा दनको स्कावट करनेवाछे, ( मं. १ )

२ अचित्- जिनको वित्त नहीं है, अर्थात् जिसका अन्तःकरण बत्तम नहीं है, अेष्ठ मञ्जूषके वित्तके समान

जिसका चित्त नहीं, किंवा जिसके मनमें दुष्टताके विचार है। ( Heartless) ( मं. १ ) पूर्व सूक्तमें इसीका भाव बताने-वाला 'दुर्हाद्' शब्द है।

३ अत्रिन् (अति इति) जो दुसरोंकी जान हेकर अपनी पुष्टी करता है, अपने स्वार्थके लिये जो दूसरोंके गहोंपर खुरी चलाता है। (मं. १)

४ अघ अघरांसः - पापकर्मके छिये जिसका नाम विख्यात हुआ है, जिसके पापकर्मके कारण ही जिसको सब कोग जानते हैं। ( मं. २ )

५ ब्रह्मद्विष्- ज्ञानका द्वेष करनेवाका, ज्ञानका प्रतिषंध करनेवाला, ज्ञान प्रसारमें रुकावटें उत्पन्न करनेवाला। (मं. २) तमोवृष् (मं. १) यह शब्द इसी अर्थका सूचक है।

६ दुष्कृत् - दुष्कर्म करनेवाला, पापी । ( मं. १ ) ७ दुह् - द्रोह करनेवाले, जो विश्वासघात करते हैं, जो कपटसे लूटमार करते हैं, जो अत्याचारी हैं। ( मं. ७ )

८ अनृतिभिः वचोभिः अभिचष्टे- ससस्य भाषण करता है, ससस्य गवाही देकर दूसरोंको कष्ट पहुंचाता है। (मं. ८)

९ असतः वका- (मं. ८); असत् वद्न (मं.

१० ये एवैः चि-हरन्ते - जो विविध साधनोंसे दूसरें के धनादिकोंका विशेष रीतिसे हरण करते हैं। (म. ९)

११ स्वधाभिः भद्रं दूषयान्ति — जो अपनी शक्तिगेंसे दूसरोंको दूषण देते हैं। जो अब्रोंके द्वारा भक्ते मनुष्योंको दूषित करते हैं, बुरे अब प्रयोगसे सञ्जनोंको कष्ट पहुंचारे हैं। (मं. ९)

१२ स्तेन:, स्तेनछत् चोर और चोरी करनेवाडा, भथवा चोरोंका संगठन बनानेवाला बडा डाकू। (मं. १०) १३ रिपु:— जो शत्रुता करता है, छलकपड करनेवाडा

है। (मं. १०)
१४ मिथुया घारयन् — मिध्या व्यवहार करनेवाडा,
मिध्या भावको धारण करनेवाडा। (मं. १३)

१५ अनृतदेवः - असत्यका उपासक, सदा असत्य विचार, असत्य माषण और असत्य आचार करनेवाका। ( र्भ. १४) १६ देवान् मोघं ऊहे (वहति)— जो देवोंको न्यर्थ हडाकर घूमता है, जो कपटसे देवताओं के उत्सव करता है, जो स्वयं अक्तिहीन होता हुआ अपने स्वार्थ साधनके लिये देवताके महोत्सव रचता है। (मं. १४)

१७ द्वोहवाक् — द्वोहयुक भाषण करनेवाका, इठोर भाषण करनेवाका, दूसरोंको दुःख देनेके किये कठोर भाषण करनेवाका। ( मं. १४)

१८ रक्षः श्रुचिः अस्मि इति आह् जो स्वयं राक्षस होता हुना जपने जापको श्रुद्ध जौर पवित्र बताता है। (मं १६)

१९ अयातुं यातुधान इत्याह- जो भेळको बुरा कहके पुकारता है। (सं॰ १६)

२० तन्वं गृहमाना नक्तं प्रजिगाति-छिपकर रात्रीके समय इमटा करती है। (मं० १७)

२१ दिदसु:- हिंसक, घातक, ( मं० २० )

२२ पिश्नन:- चुगली करनेवाला ( मं० २० )

२३ हविमीथन्- हविका नाश करनेवाला (मं. २१)

२४ कोकयातुः- चिडियाके समान काम ज्यवहार करने-

वाळा अर्थात् अत्यंत काम व्यवहारमें आसक्त, (मं० २२)

२५ शुशुलूकयातु:- भेडियेके समान क्र्रता करनेवाळा क्र्रतासे दूसरोंका नाश करनेवाळा, महाक्रर,

२६ गृध्रयातुः – गीधके समान दूसरोंके जीवन वेकर तृप्त होनेवाला, लोभी, इसीको पूर्व सूक्तमें 'असु-तृप् 'कहा है, २७ सुपर्णयातुः – गरुडके समान उत्तरही उत्तर घमंडसे

ब्यवहार करनेवाला, गर्विष्ठ, घमंडी, २८ उल्कृक्षयातुः – उल्लुके समान दिवामीत जैसे ब्यवहार करनेवाला बर्धात् महामृद्ध,

२९ श्वयातुः - कुत्तोंके समान भाषसमें छडनेवाडा, स्वजातीयोंसे छडना भीर दूसरोंके सामने छांगूळ चाळन करना, ऐसे नीच स्वभाववाडा, (मं॰ २२)

३० मायया शाशदानः - कपटसे सब व्यवहार करने-बाह्या, कपटी छडी। (मं. २४)

इतने छक्षण दुष्टोंके हैं ऐसा इस स्कर्मे कहा है। पूर्व स्कर्मे २१ और इस स्कर्मे २९ छक्षण दुष्टोंके कहे हैं, दोनों स्कॉंके मिलकर पचास छक्षण हुए हैं। इन पचास छक्षणोंसे दुष्टोंकी पहचान हो सकती है। ये दुष्टों और राक्षसोंके कक्षण हैं। इन छक्षणोंकी तुळना श्रीमद्भगवद्गीताके ( ब०१६

८ ( वयर्व, सु. भाष्य )

में कहे ) जासुर संपत्तिके लक्षणोंके साथ करनेसे दुष्टोंका निश्चय करनेमें बढ़ी सहायत हो सकती है। ये राक्षस कोई मिन्न योनीके प्राणी नहीं हैं, ये मानवजातीमें ही दुष्ट स्वभावके स्त्री पुरुष हैं, यह बात यहां भूलना नहीं चाहिये। जतः इन राक्षसोंसे अपनी रक्षा करनेका तात्पर्थ अपने समाजके जयवा मानव जातीके दुष्ट जनोंसे रक्षा करना है। इसीलिये इस सुक्तमें कहा है—

प्रतिचक्व, विचक्व, जागृतम् । (मं० १५) "प्रत्येक स्थानपर देख, विशेष रीतिसे देख और जाप्रत रह ।" ये तीनों संदेश जात्मरक्षाकी दृष्टिसे अत्यंत महस्वके हैं, जो इस जनताकी रक्षा करनेके कार्यमें नियुक्त होते हैं, जो स्वयं सेवक होकर जनताकी रक्षा करना चाहते हैं वे पहिके जाग्रत रहें, न सोयें । अपनी रक्षा जाग्रव रहनेसे ही हो सकती है। जो सोते हैं या जो सुस्त हैं वे अपनी रक्षा नहीं कर सकते। जाग्रत रहनेके पश्चात् (प्रतिचक्ष्व) प्रत्येक मनुष्यका व्यवहार देखना चाहिये, अपने और पराये सब मनुष्योंके व्यवद्वारकी अच्छी प्रकार परीक्षा करनी चाहिय । और देखना चाहिय कि कीन मनुष्य सहायक है सीर कीन घातक है। यह निरीक्षण (विचक्ष्व) विशेष रीतिसे करना चाहिये, गहराईके साथ निरीक्षण करना चाहिय, क्यों कि कई शत्र ऐसे होते हैं कि जो मित्रता करनेके मिषसे पास बाते हैं और किस समय कपटसे गढा काट देते हैं, इसका पतादी नहीं चलता। अतः इरएक बातका विशेष दक्षवासे निरीक्षण करना योग्य है। अपनी रक्षा करनेके इच्छुक पाठक इन तीन बाजाओंका अच्छी प्रकार स्मरण रखें । इसी भावका अधिक स्पष्टीकरण करने-वाकी माजाएं १८ वे मंत्रमें निम्नकिखित प्रकार भा गई हैं-

विश्व वितिष्ठध्यं, विश्व इच्छन, रख्नसः गुमायन, रक्षसः संपिनप्रम । (मं॰ १८)

"प्रजाजनों में विशेष प्रकारसे उपस्थित रही, प्रजाजनों में शान्ति सुख स्थापन करने की इच्छा करी, और इस कार्यके लिये राक्षसों को दूंढ निकालो, उनको पकडे रखी और उनको पीस डालो।" यहां प्रजाजनों में विशेष रीतिसे उप-स्थित होने की बाजा है, साधारण मनुष्य जैसे होते हैं वैसा रहने की बाजा यहां नहीं हैं. यहां वेद कहता है कि बसाधारण रीतिसे प्रजाजनों में सर्वत्र संचार करो, विविध क्यों को धारण करके सब जनों का विशेष क्यां करे साथ निरीक्षण करो, और पता हना हो कि कीन मनुष्य राक्षस हैं और कीन देव हैं। सजानोंकी रक्षा और दुर्जनोंका नाश करनेके लिये पहिले ये सजान हैं और ये दुर्जन हैं इसका निश्रय करना चाहिये। यह निश्रय विशेष निरीक्षणके विना नहीं हो सकता, अतः यह आज्ञा कही है।

(विक्षु इच्छत ) प्रजाजनों से शांति और सुख स्थापन करनेकी इच्छा धारण करो, इसी उद्देश्यसे विविध प्रकारसे उपस्थित हो जांनी और राक्षस कीन हैं इस बातका पता छगा दो । जो राक्षस हैं ऐसा निश्चित ज्ञान हो जायगा, उन राक्षसोंको (गुभायत) पकड रखो, उनको जनसमाजमें घूमनेसे रोक दो, उनकी इलचलपर बंधन डाको और उनको (संपिनप्टन) पीस डाको। यहां पीसनेका अर्थ चूर्ण करना सभीप्ट नहीं है। उनके संगठन तोड दो, उनके संगठन वडने न दो, उनको सलग सलग करके उनका नाश करो। उनको असफल बनाओ। इसी विषयमें देखिये—

रक्षसः प्राक्तो अपाक्तो अघरात् उदक्तः जिह । ( मं. १९)

"इन दुष्टांको सामनेसे, पीछेसे, नीचेसे और उपरसे क्यांत् सब कारसे प्रतिबंधमें रक्षकर नष्ट करो।" यहां उनके देहोंको काटनेका तात्पयं नहीं है। बारीर उनके बेशक जीवित रहें, परंतु उनकी गति (प्राक्तः) सामनेसे दक जाय, (अपाक्तः) वे पीछे न जा सकें, (अधरात्) वे नीचे न जा सकें, और (उदक्तः) उपर भी न हो सकें, अर्थात् चारों कारसे उनकी हळचळ बंद हो जावे और वे ऐसे प्रतिबंधमें रहें कि वे किसी प्रकार दुष्टता न कर सकें। इस प्रकार वे अपनी दुष्टतामें असफळ हुए तो उनका मानो पूर्ण नाश ही हुआ। अर्थात् यहां उनको दुष्ट कम करनेसे रोकना अथवा उनकी दुष्टताका नाश करना अभीष्ट है, इसीक्टिये कहा है—

उभौ प्रसितौ शयाते। (मं. १३)

"दोनों प्रकारके दुष्ट बंधनमें सोते रहें।" मर्थात् कारागारमें पढ़ें, जिससे वे मांग पीछे नीचे भीर उपर हिल न सकें। ये दुष्ट पुरुष हों या खियां हों, दोनोंको समान रीतिसे प्रतिबंध करना चाहिये, इस विषयमें निम्निक्खित मंत्र देखने योग्य है—

पुमांसं यातुधानं जिह । मायया शाशदानां स्त्रियं जिह । (मं. १४)

" पुरुष दुष्ट हो, या कपटाचारिणी खी हो, दोनोंको उसी प्रकार असफल करना चाहिये।" खी है इसलिये उसको अमा

करना योग्य नहीं, नवींकि एक दुष्ट वनकींको कप्ट पहुंचाता है, अत: किसी दुष्टको भी क्षमा नहीं होनी चाहिये। सबही दुष्ट लोग अपनी दुष्टता लोडें और सज्जन बनें, ऐसा प्रबंध होना आवश्यक है। राष्ट्रमें ऐसी व्यवस्था करना चाहिये कि-

दुष्कृते खुगं मा भूत्। (मं. ७)

" दुर्ह्म करनेवाल दुष्ट मनुष्य इधर अधर सुबसे म घूमें।" उनके अमणके लिये प्रतिवंध हो। जब वे जपनी दुष्टता लोड देंगे तब, उनको सब प्रदेशमें अमण करना सुगम होवे। इस उपदेशसे पता लगता है कि वेद चाहता है कि राष्ट्रका प्रबंध करनेवाले अपने राष्ट्रमें अथवा प्रामके प्रबंधकर्ता ग्रामके दुष्ट मनुष्योंकी एक पूर्ण सूची बनावें, और उनके उपर निप्राणी रखें, वे कहां रहते हैं क्या करते हैं यह देखें, और उनको ऐसे दबादमें रखें कि वे बुराई न कर सकें। सज्जनोंकी रक्षा करनेके लिये दुष्टोंपर इस रीतिसे दबाव रखना अत्यंत आवश्यक है, इसलिये ही कहा है कि-

इयं प्रतिः विश्वतः परिभूतु । ( मं. ६ )

"यद आत्मरक्षा और सज्जनरक्षा करनेकी बुद्धि मनुष्योंमें सर्वत्र, अर्थात् सब नगरोंके नागरिकोंमें स्थिर रहे।" कोई मनुष्य इसको न भूलें और—

वां मन्युमत् शवः सहसे अस्तु। (मं. १)

"तुम्हारा उत्साद युक्त बल अपने विजय और श्राष्ट्रकी पराजयके लिये समर्पित हो।" शत्रु तो वेही लोग हैं कि जिनके लक्षण इस स्कर्म और पूर्व स्कर्म दुष्ट संज्ञाके साथ कहे हैं। इन दुष्टोंको दूर करने और सज्जनोंकी रक्षा करनेके कार्यके लिये सबका बल लगाना चाहिये। इसके करनेका उद्देश क्या है, इसका ज्ञान पाठकोंको इस स्कर्क मननसे ही हो सकता है। दुष्टोंके संचारके मार्ग बंद हों और सज्जनोंके मार्ग अधिक खुळे हों। यह बात अनेक प्रयानोंसे साध्य करना चाहिये। हरएक मनुष्य अपने अपने कार्यक्षेत्रमें इस बातकी सिद्धताके लिये परम प्रयान करे। इस प्रयानका स्वरूप यह है—

असतः वक्ता अ-सन् अस्तु । (मं. ८)

" असत्य भाषण करनेवाला अर्थात् दुष्ट ममुख्य (अ-सन्) न होनेके समान होते। '' न होनेके समान होनेका अर्थ यही है कि वह दुष्ट मनुष्य या तो प्रतिबन्धमें रहे, कारागृहमें रखा जावे, निम्राणीमें रहे, उसके दुष्टताके मार्ग इसके लिये खुळे न रहें, किंवा उसकी ऐसी ब्यवस्था की जावे कि वह जपनी दुष्टताके कमें किसी प्रकार भी कर न सके | यहां तक जो मनन किया है उसका संबंध इस मन्त्र-भागसे पाठक देखें और संगति लगाकर इस दुष्टोंके प्रबंध विषयक बोध प्राप्त कर सकें।

# सत्यका रक्षक ईश्वर

इस स्कर्म एक महत्वपूर्ण बात कही है वह 'सत्यका रक्षक परमेश्वर है 'ऐसा कहा है। सत्यमार्गपर जानेवालेके सन्मुख अनन्त आपित्तयां आ खढीं हुई तो भी वह अब नहीं डरेगा, क्योंकि वह इस आदेशके अनुसार जान जायगा कि उसका रक्षक परमेश्वर है। जब सत्यका रक्षक परमेश्वर है तब उसको डरानेवाला कीन हो सकता है ? इस विषयमें देखिये—

सुविज्ञानं चिकितुषे जनाय सद्यासच्य वचसी पस्पृघाते। तयोर्थत्सरयं यतरद्वजीयस्तदित्सोमोऽवति

इन्त्यासत् । (मं. १२)

" यह उत्तम ज्ञान ज्ञानी बननेकी इच्छा करनेवाले मनुष्यके दितके लिये कदा जाता है कि सत्य और असत्य माषणकी इस जगतमें स्पर्धा चक रही है। छनमेंसे जो सस्य भीर जो सीधा दोता है, उसकी परमेश्वर रक्षा करता है भीर जो जसत्य और कुटिल होता है उसका नाश करता है।" अर्थात् सत्यका पालन करनेवाले और सरल जाचरण करनेवाले मनुष्यकी रक्षा परमेश्वर स्वयं करता है और असरय भाषणी तथा कुटिक व्यवदार करनेवालेका नाश करता है। इरएक मनुष्य इस ईश्वरके नियमका स्मरण रखें और अपना आचरण सीधा और सत्यके अनुसार रखें। जो अपना आचरण ऐसा रखेंगे वे कभी दोषी नहीं हो सकते और उनको ईश्वरकी भोरसे कभी दृण्ड नहीं मिल सकता। परमेश्वरकी रक्षा प्राप्त करनेका यह एक उत्तम उपाय है। भाशा है कि पाठक वृंद इस वेदके संदेशसे काभ उठावेंगे और परमेश्वरकी रक्षामें पुरक्षित रहते हुए सत्य और सरकताके मार्गसे जाकर अपने भापको कृतकृत्य करेंगे।

जो ऐसा आचरण करेंगे और सत्य पाळनमें दत्तचित्त होंगे वे कभी दुष्ट नहीं होंगे। परंतु दुष्ट वे बनेंगे जो असत्य और कुटिक ज्यवहार करेंगे। इन दुष्टोंको दण्ड देना परमेश्वरका दी कार्य है। इनको विविध दण्ड दिये जाते हैं, वे इस प्रकार हैं---

#### वधदण्ड

इन दुर्शेको वध दण्ड देनेके विषयमें निम्नकिस्तित मंत्र-भाग प्रमाण हैं—

अतित्रणः हतं, न्योपतं,
अघरांसं तईणं वधं वर्तयतम्। (मं. ४)
दुहः भंगुरावतः रक्षसः हतम्। (मं. ७)
रक्षः हन्ति। असत् चदन्तं हन्ति। (मं. १३)
तं महता वधेन हन्तु। (मं. १६)
रिशुनेभ्यो वधं शिशीते। (मं. २०)
रक्षोभ्यो वधं। (मं. २५)

" भोगी, पापी, दोही, नाश करनेवाछे, असत्य भाषण करनेवाछे, चुगळी करनेवाछे, जो राक्षसवृत्तीवाछे छोग होंगे वे वधदण्डकं छिये योग्य हैं। इसी प्रकार—

दुष्कृतः अनारंभणे तमसि वने प्रविष्यतम् । ( मं. ३ )

सा अनन्तं वर्वं अव पदीष्ट । (मं. १७) अग्नितत्तेभिः अइमहन्मभिः तपुर्वचेभिः अत्रिणः विष्यतम् । (मं. ५)

"दुष्ट कमें करनेवालोंको अन्धकारके स्थानमें रखो और उनपर शस्त्रका वेध करो। अग्निमें तपे, फीलाइसे बने, घातक शस्त्रसे भोगी लोगोंका वेध करो।" वेध करनेका अर्थ यह है कि उनपर शस्त्र फेंककर उनके शरीरको घायल करना। बाणोंसे अथवा बंदूककी गोलीसे वेध करना आदि वेध दूरसे ही किया जाता है। इसी प्रकार—

यातुमद्भयः अश्रानि मृजत्। (मं.२०)
यातुमद्भयः अश्रानि अस्यतम्। (मं.२५)
मृरदेवा विग्रीवासः ऋदन्तु। (मं.२४)
तान् निर्ऋतेः उपस्थे आद्धातु। (मं.९)
द्वोधवाचः निर्ऋथं सचन्ताम्। (मं.१४)

"यातना देनेवालोंपर विजडी छोडी जावे, मूढोंके उपास-कोंका गढ़ा काटा जावे, वे नाशके द्वारपर पहुंचें, दोहका भाषण करनेवाले नाशको प्राप्त हों।" इस प्रकार यद करीब वध दण्ड ही है। तथापि इसमें अन्य प्रकारका नाश भी संभवनीय है। परधरोंसे दुष्टका वध करनेका भी उल्लेख है- द्रावाणः रक्षसः उपन्दैः प्रन्तु । (मं. १७) दपदा इच रक्षः प्रमृण । (मं. २२)

ध्यदा इय रक्त अन्द्रण । (जो राक्षस है "पत्थरों से राक्षसोंका वध किया जावे।" जो राक्षस है ऐसा निश्चय हो जाय, इसको किसी स्थानपर खढा करके खथवा वृक्षके साथ रसीसे बांधकर दूरसे उसपर पत्थर मारनेसे उसका वध हो जायगा। इस प्रकारका वधदण्ड इस समय खफगानिस्थानमें है। पाठकोंको विचार करना चाहिये कि यह रीति और इस मंत्रमें कही रीति एक ही है वा भिज हैं।

# देशसे निकाल देना

यातूनां पराशरः अभवत् । रक्षसः भिन्दन् पतुः। ( मं. २१)

"यातना देनेवालोंको दूर करनेवाला वीर राक्षसोंको सोडता हुआ चले।" यह वीरका इक्षण है, वह वीर यातना देनेवालोंके कर्तूतोंको सह नहीं सकता। यहां पाठक 'परा+शर' शब्द देखिये कैसे विलक्षण अर्थमें पडा है। (परा) दूर ले जाकर (शर) नाश करनेवाला जो वीर है उसको पराशर कहते हैं। राक्षसोंको समाजसे और प्रामसे दूर करना चाहिये, ये इसी प्रामवासियोंको कष्ट देनेके लिये न आवें, इस विषयमें वेदकी लाजा देखिये—

अचितः परा ग्रणीतं, नुदेशाम्। (मं॰ १)
यतः एषां पुनः एकश्चन न उदयत्। (मं॰ १)
यातुमावत् रक्षः नः मा अभिनड्। (मं॰ २६)
किमीदिनः मिथुना अपोच्छन्तु (मं॰ २६)

" जिनको सदय अन्तःकरण नहीं है वे दूर हटाये जांय, इनसेंसे एक भी फिर न छीट सके, मिध्याचारी सब दूर भाग जावें।" ये सब आजाएं दुष्टोंको राज्यसे बहार करनेका ही भाव बताती हैं। इस प्रकार देशसे निकाला हुआ कोई दुष्ट फिर देशसे या प्रामसें न आ सके। ऐसा करनेसे ही प्रजा सुखी रह सकती है।

# दुष्टोंको तपाना।

दुष्ट दुर्जनोंको संताप देनेका भी एक दण्ड इस स्कर्में कहा है, विचार करना चाहिये कि इस तपानेका अर्थ क्या है। इस विषयके मंत्र ये हैं—

रक्षः तपतं, उन्जतं। (मं॰ १) अघरांसं अद्यं तपुः ययस्तु। (मं॰ २) "राक्षसी दुष्टीं, पापवृत्तिवालोंको ताप दो।" उनको संताप उत्पन्न कर। किन साधनोंसे संताप उत्पन्न करना है, इसका यहां उल्लेख नहीं। तथापि स्कूका विचार करनेसे हमें ऐसा प्रतीत होता है कि जब दुष्ट अपनी दुष्टताके कार्यसे हटाये जायंगे और चारों ओरसे उनको रोका जायगा, तब उनको संवाप होगा और इस प्रकारका संताप ही यहां अभीष्ट होगा।

# दुष्टोंका द्वेष ।

वस्तुतः देखा जाय तो कोई सनुष्य किसीका कभी देष न करे। परस्पर भिन्नदृष्टीले देखें। यह निःसंदेह धर्म है। परंतु दुष्ट सनुष्य और दुष्टताका देख करनेकी आज्ञा वेद देता है। यदि देख करना हो तो दुष्ट सनुष्योंका और उनकी दुष्टताका देख करना योग्य है देखिये-

ब्रह्मद्विषे ऋव्यादे घोरचक्षसे किमीदिने अनवायं देषो घत्तम्। (मं॰२)

"ज्ञानका द्वेष करनेवाले, सांसभोजी, क्र्रहरी, सदा भोगविचार करनेवाले दुष्टके साथ निरंतर द्वेष करो ।" यदि द्वेष करना है, तो इससे द्वेष करो, अन्यथा (मित्रस्य चक्षवा समीक्षामदे। यज्ञ०) मित्रकी दृष्टीसे सबकी बोर देखो और किसीका कभी द्वेष न करो। द्वेष करना हो तो केवल दुष्टोंके साथ ही द्वेष करना चाहिये। स्वयं ग्रुद्धाचारी द्वेषर दुष्टोंसे द्वेष करना योग्य है। सनुष्य स्वयं पापसे षचनेके लिये इस प्रकार प्रार्थना करे—

पार्थिवात् दिव्यात् च अंह्सः नः पातु। ( सं॰ २६)
"भूमिके संबंधसे तथा स्वर्गके प्रयत्नमें जो पाप होगा,
इससे हमें बचाओ ।" इस प्रकार मनुष्य ईश्वरकी प्रार्थना
करे। अपने आपको पापसे बचावे। ऐसे मनुष्यको ही
अर्थात् स्वयं पागसे बचनेवालेको ही दुष्टका द्वेष करनेका
अधिकार है। जो स्वयं पाप करता है उसको दूसरेका द्वेष
करनेका अधिकार नहीं है।

## पापकी अधोगति।

पापी दुष्ट मनुष्यकी अधोगित होती है, उसकी अकीर्ति होती है, वह बदनाम होता है इस विषयमें इस स्कर्मे निम्नः किखित मंत्रभाग मिळते हैं—

अस्य यशः प्रतिशुष्यतु । यः दिवानक्तं दिष्साति स अघः अस्तु । (मं. 11) स्तेनकृत् स्तेनः रिपुः दभ्रं पतु। स तन्या तना च निर्द्यायाम्। (मं. १०) स द्शिभः वीरैः वियूयाः। (मं. १५) विश्वस्य जन्तोः अधमः परपदीष्ट्र। (मं. १६)

"इस दृष्टका नष्ट हो जावे, जो दिनरात दृष्टता करता है वह नीचे गिरे, चोर छुटेरा दृष्ट शत्रु तन धनसे हीन होवे, वह बालबचोंसे हीन होवे। उसके दसों प्राण दूर हों। ऐसा दृष्ट सब प्राणियोंसे भी सबसे नीचे गिर जावे" अर्थात् जो इस प्रकारका दृष्ट है वह परमेश्वरीय नियमसे अधीगतिको प्राप्त होता है, जब तक वह अपनी दृष्टता नहीं छोडता तबतक उसकी उद्यतिकी कोई आशा नहीं है। उद्यतिकी इच्छा है तो दृष्टता छोडनेकी आवश्यकता है, यह बात यहां सिद्द होती है। सब दुष्टोंको उद्यतिका यह मार्ग खुला है, अर्थात् उत्यतिका साधन करना उनके आधीन है। वे यदि पूर्वोक्त प्रकार 'पापसे बचनेके छिये' ईश्वरकी प्रार्थना करेंगे तो उनमें दृष्टता छोडनेका बढ आ जायगा। इसके नियम ये हैं—

#### आत्मदण्ड

यः अ-यातुं यातुधान इत्याह । यः रक्षः श्रुचिः अस्त्रि इत्याह । ( मं. १६ ) " भलेको तुरा कहना और अपवित्रको पवित्र समझना" यह दुष्टका कक्षण है। जो उन्नत होना चाहते हैं वे ऐसा न करें, वे तो भलेको मला, तुरेको तुरा, राक्षसको राक्षस, पवित्रको पवित्र, अपवित्रको अपवित्र कहनेका अभ्याम करें। न दरते हुए ऐसा माननेसे और माननेक अनुकूठ कहनेसे आहिमक बल बढता है। इसी शीतिसे हरएक मनुष्य करें कि-

यदि यातुधाने।ऽस्मि, यदि वा पुरुषस्य श्रायुः ततव, अद्या सुरीय । ( मं. १५ )

' यदि में किसीको यातना देनेवाका वर्न् अथवा किसी मनुष्यको ताप दूं ता में आजही मर जाऊं। '' ऐसा उसत होनेवाका मनुष्य कहे अर्थात् यदि अपने हाथसे कुछ पाप या दोष हुआ होगा, तो उसका प्रायक्षित केनेको मनुष्य तैयार रहना चाहिये। अपने द्वारा विशेष दोष होनेपर मरने-तक तैयार होना चाहिये। जिसकी जिस प्रमाणसे इस प्रकारकी तैयारी होगी, वह उस प्रमाणसे उसत होगा। पाठक यह उसत होनेका मार्ग अपने मनमें भारण करें, इसका बहुत विचार करें और इसको अपने जीवनमें जहांतक हो सके उालनेका यतन करें। इस आरमदण्डके मार्गसे सनुष्य शीघ उसत हो सकता है।

# प्रतिसर मणि

[4]

(अधिः - गुकः। देवता - कृत्यादृषणं, मन्त्रोक्तदेवताः।)

अयं प्रतिसरो मुणिशीरो बीरायं बध्यते । बीर्ये बान्त्सपत्नुहा शूरंबीरः परिपाणः सुमुङ्गलेः

11 9 11

अर्थ— ( अयं प्रतिसरः ) यह शत्रुके जपर आक्रमण करनेवाडा, (वीर्यवान् वीरः ) वीर्ययुक्त वीर (सपत्नहा परिपाणः ) शत्रुका नाश करनेवाडा और सब प्रकारकी रक्षा करनेवाडा, ( सुमङ्गळः शूरवीरः ) मङ्गळ करनेवाडा शूरवीरका चिन्हरूप ( माणः वीराय बध्यते ) मणि वीर पुरुषके जपर बांधा जाता है ॥ १ ॥

भावार्थ — यह मणि (या पदक) ग्रूरवीर पराक्रमी शत्रुनाशक मंगलकारी है, अतः यह वीरके शरीरपर बांधा

| अयं मणिः संपत्नहा सुवीरः सहंस्वान्ताकी सहंमान उग्रः।                                                                                                        | ॥२॥     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| प्रत्यक्कृत्या दूपयंत्रेति बीरः<br>अनेनेन्द्रो मणिनां वृत्रमंहक्नेनासुंशान्परामावयन्मनीषी ।<br>अनेनाजयुद् द्यावापृथिवी उमे इमे अनेनाजयत्प्रदिश्वश्वतंस्रः । | 11 3 11 |
| अनुनाजपुर् वाराष्ट्रायाः ।<br>अयं स्नाक्त्यो मृणिः प्रंतीवृत्यः प्रंतिसुरः ।<br>ओजस्वान्विमुधो वृज्ञी सो अस्मान्पातु सुर्वतः                                | 11.8.11 |
| तद्विमराह तद् सोमं आह वृहस्पतिः सावता तादन्द्रः। ते में देवाः परोहिताः प्रतीचीः कृत्याः प्रतिसुरैरंजन्त                                                     | 11 4 11 |
| अन्तदेधे द्याबीपृथिवी द्वाहंरुत स्थिम् ।<br>ते में देवाः पुरोहिताः प्रतीचीः कृत्याः प्रतिस्रेरंजन्त                                                         | ॥६॥     |

अर्थ— (अयं माणिः) यह मणि (सपत्नहा सुवीरः) शत्रुका नाश करनेवाला उत्तम वीर (सहस्वान् वाजी) कात्रु वेगको सहन करनेवाला बलवान् (सहमानः उत्रः वीरः) शत्रुपराजय करनेवाला उप्र वीर (इत्याः दूषयन् पति) घातक प्रयोगोंको विफल करता हुआ आता है ॥ २॥

(अनेन मणिना इन्द्र: वृत्रं अहन्) इस मणिसे इन्द्रने वृत्रका नाश किया, (अनेन मनीषी असुरान् पराभावयत्) इसीसे संवमी वीरने असुरोंका पराभव किया। (अनेन उभे इसे द्यावापृथिवी अजयत्) इसीसे ये दोनों पराभावयत्) इसीसे संवमी वीरने असुरोंका पराभव किया। (अनेन उभे इसे द्यावापृथिवी अजयत्) इसीसे वारों दिशाओं को जीत छिया। १॥ पुछोक भीर पृथिवी छोक जीत छिये, (अनेन चतस्त्रः प्रदिशः अजयत्) इसीसे चारों दिशाओं को जीत छिया। १॥

(अयं स्त्राकृत्यः मणिः) यह प्रगति करनेवाला मणि (प्रतिवर्तः प्रतिसरः) शत्रुभोपर हमका करनेवाला बीर उनपर धावा करनेवाला (ओजस्वान् विमुधः वशी ) बलशाली युद्धमें गमन करनेवाला और वशी है, यह (अस्मान् सर्वतः पातु) हम सबकी सब प्रकारसे रक्षा करे॥ ॥

(अग्निः तत् आह) अग्निने वह कह दिया, (स्रोमः तत् उ आह) स्रोमने भी वह कहा, (बृहस्पितः सविता इन्द्रः तत्) बृहस्पित सविता और इन्द्रने भी वही कहा है। (ते पुरोहिताः देवाः) वे अप्रेसर देव (प्रतिसरैः मे कृत्याः प्रतीचीः अजन्तु) हमलोंसे भेरे उत्पर आनेवाले घातक प्रयोग विरुद्धिशासे हटा देवें॥ प

( द्यावापृथिवी अन्तः द्धे) द्युकोक कीर पृथ्वी कोकको मैं अपने अन्दर धारण करता हूं ( उतः अद्दः उत सूर्यम् ) दिनको कीर व्यको भी अन्दर रखता हूं । वे अग्रेसर देव हमलेंसि मेरे उत्तर होनेवाले घातक प्रयोग विषद दिशासे हटा देवें ॥ ६ ॥

भावार्थ — यह मणि बळवान् शतुनाशक, उम्र वीर है जो सब शतुके घातक प्रयोगोंको दूर करता है ॥ २ ॥ इस मणिसे इन्द्रने वृत्रको मारा, राक्षसोंका परामव किया, धावापृथिवीको जीत किया, और सब दिशाओं में विजय किया ॥ ३ ॥

यह शत्रुपर धावा करनेवाका, बकवान् शत्रुको वश करनेवाका मणि हमारी रक्षा करे ॥ ४ ॥ सब देव इस मणिके द्वारा मेरे ऊपर किये घातक प्रयोग हटा देवें ॥ ५ ॥

युक्रोक, पृथ्वी, सूर्य और दिनकी शक्तियां में अपने अन्दर धारण करता हूं। ये सब मेरे उपर किये विनाशक प्रयोग इटा देवें ॥ ६ ॥

| ये स्त्राक्त्यं मुणि जना वमीणि कृष्वते ।                             |           |
|----------------------------------------------------------------------|-----------|
| सूर्य इब दिवं मारु ह्या वे कृत्या वी घते बुधी                        | 11011     |
| स्याक्तयेन मुणिन ऋषिणेव मनीषिणां।                                    | Bahard &E |
| अजैषुं सर्वाः प्रतेना वि मुघो हिन्म रुक्षसः                          | 11611     |
| याः कृत्या आंङ्गिरसीर्याः कृत्या आंसुरीर्याः कृत्याः ।               |           |
| स्व्यंकृता या उ चान्ये भिरामृताः।                                    |           |
| उभयीस्ताः परां यन्तु परावती नवृति नाच्या । अति                       | 11911     |
| अस्मै मुर्णि वर्षे बधन्तु देवा इन्द्रो विष्णुः सिव्वा रुद्रो अप्रिः। |           |
| युजापंतिः परमेष्ठी <u>वि</u> राड्वैश्वान् ऋषंयश्च सर्वे              | 11 60 11  |
| उत्तमो अस्योषधीनामनुद्वान्जगेतामित्र व्याघ्रः श्वपदामित्र ।          |           |
| यमैच्छामाविदाम् तं प्रतिस्पार्शनमन्तितम्                             | 11 55 11  |

अर्थ— (ये जनाः स्नाक्त्यं माणि) जो लोग प्रगतिशील इस मणिको (वर्माणि कृण्वते) कवचें स्थानपर करते हैं, वे (सूर्यः इत्र दिवं आहह्य) सूर्यके समान युलोकपर चढकर (वशी) सबको वशमें करता हुना (कृत्याः वि बाधते ) घातक प्रयोगोंका नाश करते हैं॥ ७॥

( मनीषिणा ऋषिणा इव ) ज्ञानी ऋषिके समान इस ( स्त्राक्त्येन मणिना ) प्रगतिशील मणिके द्वारा (सर्वाः पृतनाः अजैषं ) सब शत्रुसेनाओंको पराभूत करता हूं और ( रक्षसः मृधः वि हन्मि ) राक्षसोंको युद्धेमें मारता हूं ॥४॥

(याः आङ्किरसीः कृत्याः ) जो बांगिरस घातक प्रयोग हैं, (याः आसुरीः कृत्याः ) जो बसुरेंके घातक प्रयोग हैं, (याः स्वयंकृताः कृत्याः ) जो स्वयं किये हुए घातक प्रयोग हैं, (याः उ अन्येभिः आभृताः ) जो दूसरेंके द्वारा भर दिये गये हैं, (उभर्याः ताः नवर्ति नाव्याः अति ) दोनों वे सब नव्ये निदयोंके परे (परावतः परा यन्तु ) दूर स्थानको जावे ॥ ९॥

इन्द्र, विष्णु, सविता, रुद्र, अग्नि, प्रजापति, परमेष्ठी, विराट् और वैश्वानर, ये सब (देवाः) देव तथा (सर्वे च ऋषयः) सब ऋषि (अस्म मार्णि वर्म बध्नन्तु ) इस वीरके शरीरपर मणिरूप कवचको बांधें ॥ १०॥

(ओषघीनां उत्तमः असि ) श्रीषियोंमें त् उत्तम है, (जगतां अनङ्वान् इव ) जैसे गितिशीछोंमें वैड शौर (श्वपदां ज्याघः इव ) श्वापदोंमें वाच होता है । (यं पेच्छाम ) जिसकी हम इच्छा करें (तं प्रतिस्पादानं ) उस प्रतिस्पर्धोंको (अन्तितं अविदाम ) मरा हुआ पावें ॥ ११ ॥

भावार्थ— जो छोग कवचरूप इस मणिका धारण करते हैं वे सूर्यके समान तेजस्वी होकर अपने उत्पर किये हुए घातक प्रयोगोंको हुटा देते हैं ॥ ७ ॥

इस मणिके द्वारा सब शतुसेनाको जीत छिया है। और दुर्छोको मार दिया है ॥ ८ ॥ सब प्रकारके घातक प्रयोग इसके द्वारा तूर होते हैं ॥ ९ ॥ सब देव और ऋषि अपनी शक्तियोंसे इस मणिको मेरे शरीरपर बांघें ॥ १० ॥ यह मणि सबसे उत्तम है। इसके धारण करनेपर जिसको चाहे जीत सकते हैं ॥ ११ ॥

| स इद्याघो भंवत्यथी सिंहो अथो वृषा ।                               | च खाक्रच                              |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| अथी सपत्नकर्शनो यो विभेतींमं मुणिम्                               | ॥१२॥                                  |
| नैन बन्त्यब्सरसो न र्गन्ध्वो न मत्याँ।                            | P P P P P P P P P P P P P P P P P P P |
| सर्वा दिशो वि राजिति यो विभंतीं मांणस्                            | 11 83 11                              |
| कइयपुस्त्वामंस्रुजत कस्यपंस्त्वा समैरयत्।                         |                                       |
| अविम्हत्वेन्द्रो मार्नुषे विश्रंत्संश्रे <u>षि</u> णे ऽजयत् ।     | स्वयंक्रम्                            |
| मुणि सहस्रं शिर्ध वर्ध देवा अंकण्वत                               | 11 88 11                              |
| यस्त्वं कृत्याभिर्यस्त्वां द्वीक्षाभिर्य्ज्ञैर्यस्त्वा जिघांसति । |                                       |
| प्रत्यक्त्वमिन्द्र तं जंहि वज्रेण श्वतपर्वणा                      | 11 84 11                              |
| अयिमद्रै प्रतीवृत ओर्जस्वान्सं नयो मुणिः ।                        |                                       |
| प्रजां धनं च रक्षतु परिवाणंः सुमङ्गलेः                            | 11 8 11                               |

सर्थ— (यः इमं मणि विभित्ते ) जो इस मणीका धारण करता है, (सः इत् व्याघ्र भवति ) वह निःसन्देह बाधके समान (अथो सिंहः अथो वृषा ) सिंहके समान बथवा बैकके समान (अथो सपतनकर्शनः ) शत्रुका दमन करनेवाका होता है ॥ १२ ॥

(यः इमं मार्णि विभाति) जो इस मणिका धारण करता है वह (सर्वाः दिशः विराजित ) सब दिशा नोंसे शोभता है। (एनं अप्सरसः न झिन्त ) इसको अप्सराएं नहीं मारतीं और (न गन्धवीः न मत्यीः) न गन्धवे और

नादि मनुष्य मार सकते हैं ॥ १३ ॥

(कर्यपः त्वां अस्त तत्र कर्यपने तुझे बनाबा है, (कर्यपः त्वा समैर्यत) कर्यपने तुझे प्रेरित किया। (इन्द्रः त्वा मानुषे संश्लेषिणे विश्लत्) इन्द्रने तुझे मानवी संप्राममें धारण किया और (अजयत्) विजय किया। ऐसे (सहस्रवीर्यं मर्णि) सफर्ख सामर्थ्यवान् मणिको (देवाः वर्म अकृण्वत) देवोने कवच रूप बनाया है॥ १४॥

है इन्द्र ! (यः त्वा कृत्याभिः ) जो तुझ मारक प्रयोगोंसे, (यः त्वा दीश्वाभिः ) जो तुझ दीक्षाबोंसेसे, बथवा (यः त्वा यञ्चे: जिघांति) जो तुझ यञ्चोंसे मारना चाहता है, (तं ) उसको (त्वं ) तू ( दातपर्वणा वज्रण प्रत्यक्

(जाह ) शैंकडों पर्वीवाले बज़से प्रत्यक स्थानमें मार ॥ १५ 0

(अयं इत् वै) यह निश्चयसे (प्रतिवर्तः ) शत्रुपर हमला करनेवाला (परिपाणः संजयः ) रक्षक और विजय, (सुमंगलः मणिः) इत्तन मंगल करनेवाला मणि है, (प्रजां धंन च रक्षतु ) वह हमारी संतान और संपत्तिकी रक्षा करे ॥ १६॥

भावार्थं — जो इस मणिको भारण करता है वह बळवान् होकर अपने सब शत्रुओं को जीतता है ॥ १२ ॥ इस मणिका भारण करनेवाला सब दिशाओं में विराजता है और इसका वभ कोई कर नहीं सकते ॥ १३ ॥ कश्यपके द्वारा मणि निर्माण करनेकी कलाका प्रारंभ हुआ। इसको इन्द्रने सबसे पहिले भारण किया था और जगत्में विजय भी किया था ॥ १४ ॥

इस मिण्डारणसे सब मारक प्रयोग दूर होते हैं। हर एक प्रकारके मारक प्रयोग इससे हटते हैं ॥ १५॥ शत्रुको दूर करके रक्षा करनेवाळा यह मिण है। इसका धारण करनेवाळेका कल्याण होता है, प्रजा और धनकी रक्षा इससे होती है॥ १६॥

| असप्रत्नं नो अधरादंशप्रत्नं नं उत्तरात् ।                           |          |
|---------------------------------------------------------------------|----------|
| इन्द्रांसपुरनं नंः पृथाज्ज्योतिः शूर पुरस्क्रंधि                    | 11 29 11 |
| वमें मे द्यावाष्ट्रश्यिकी वमीहर्वर्म स्यः।                          |          |
| वर्भ म इन्द्रं शामिश्र वर्भ धाता दंघात मे                           | 11 38 11 |
| ऐन्द्राग्नं वर्षे बहुलं यदुग्रं विश्वं देवा नाति विष्यंन्ति सर्वे । |          |
| तन्मं तुन्वं। त्रायतां स्वेतो बृहदायुंष्मां ज्रादृष्टिर्यथासानि     | 11 29 11 |
| आ मिरुक्षदेवमुणिर्मुद्या अंतिष्टतांतये।                             |          |
| इमं मेथिमं सिसंविधध्वं तनुपानं त्रिवरूथ मोजंसे                      | 11 20 11 |
| अस्मिक्षिन्द्रो नि दंघातु नुम्णिममं देवासी अभिसंविद्यध्वम् ।        |          |
| दुधिंयुत्वायं शत्र्वारद्वायायुंष्माञ्जरदंष्टिर्थथातंत्              | ॥ २१ ॥   |

अर्थ— हे ग्रूर इन्द्र ! (नः अधरात् असपत्नं ) हमारे नीचेसे विरोध, (नः उत्तरात् असपत्नं )हमारे जपरसे विविरोध, (नः पश्चात् असपत्नं ) हमारे पीछेसे विवरोध दर्शक (ज्योतिः पुरः कृधि) हमारे सन्मुख कर ॥ १७ ॥

( द्यावापृथिवी मे वर्म) द्यावापृथिवी मेरे छिये कवच धारण करावें, ( अहः वर्म, सूर्यः वर्म) दिन जीर सूर्य मेरे छिये कवच पहनावें। ( इन्द्रः च अग्निः च धाता च ) इन्द्र, अग्नि और धावा ये तोनों देव प्रत्येक्सें ( मे वर्म द्धातु ) मेरे छिये कवच पहनावें॥ १८॥

(सर्वे चिश्वे देवाः) सब देव (यत् न अतिविध्यन्ति) जिसका अतिक्रमण कर नहीं सकते (तत् उग्नं बहुळं ऐन्द्राग्नं बृहत् वर्म) वह उग्न, वडा इन्द्र और अग्निका बडा कवच (मे तन्वं सर्वतः त्रायतां) मेरे शरीरकी रक्षा सब जोरसे करे। (यथा) जिससे में (जरद्षिः) बृद्धावस्था तक कार्य व्याप्ति करनेवाका (आयुष्यमान् असानि) दीर्घायु होऊं॥ १९॥

यह (देवमणिः) दिन्य मणि (मा महो अ-रिष्ट-तातये) मुझपर वही सुख समृदिके किये (आरुझत्) बारूढ होवे। (हमं मेथिं) इस शतुनाशक (तनूपानं त्रिवरूथं) शरीर रक्षक भीर तीनों वर्ळोके रक्षकको (ओजक्षे अभि संविद्यार्थं) वरुके किये बाश्रित होवे॥ २०॥

( अस्मिन् इन्द्रः नुम्णं निद्धातु ) इसमें इन्द्र बढ धारण करे. ( देवासः इमं अभि सं विशध्वम् ) देव इसमें प्रविष्ट हों ( यथा ) जिससे ( शतशारदाय दीर्घायुत्वाय ) सौवर्षकी दीर्घायुके किये ( आयुष्यमान् जरदृष्टिः असत् ) दीर्घजीवी और वृद्धावस्था तक सुदृढ रहे ॥ २१ ॥

भावार्थ — हमारी रक्षा चारों ओरसे होती रहे और हमारे सन्मुख प्रकाशका मार्ग स्थिर रहे ॥ १० ॥ सब देव इस कवच धारण करनेमें मुझे सहायक हों । यह दैवी शक्तिसे युक्त हो ॥ १८ ॥ सब दैवी शक्तिसे युक्त इस मणिरूप कवचसे मेरी उत्तम रक्षा होवे और मेरी बायु दीर्व होवे ॥ १९ ॥ इस दिव्य मणिके शरीरपर धारण करनेसे मेरी रक्षा होवे और मेरे बढ़की वृद्धि होवे ॥ २० ॥ इसमें सब देव अपने बळकी स्थापना करें जिससे मुझे शवायुवाळा दीर्वजीवन प्राप्त हो ॥ २१ ॥

९ ( अथर्व. सु. माष्य. )

स्वस्तिदा विशां पतिर्धृत्रहा विमुधो वृशी । इन्द्री बधात ते मुणि जिगीवाँ अपराजितः सोमुण अभयंकरो वृषी । स त्वा रक्षतु सर्वतो दिवा नक्तं च विश्वतः

11 22 11

अर्थ—ं (स्वस्तिदा विशापितः वृत्रहा ) कल्याण करनेवाला, प्रजापालक वात्रुनाशक, (विसृधः वशी ) शत्रुकोंको वश्में करनेवाला, (जिगीवां अपराजितः स्रोमपा अभयंकरः ) विजयी, अपराजित, सोमरस पीनेवाला, शत्रुकोंको वश्में करनेवाला, (जिगीवां अपराजितः स्रोमपा अभयंकरः ) विजयी, अपराजित, सोमरस पीनेवाला, शत्रुकोंको वश्में करनेवाला, (जिगीवां अपराजितः स्रोमपा अभयंकरः ) विजयी, अपराजित, सोमरस पीनेवाला, स्रोमपा (वृषा इन्द्रः) वलवान् इन्द्र (तं माणि बधातु) तेरे शत्रिकार स्था करे॥ २२ ॥ वह सब ओरसे दिनरात (त्वा विश्वतः पातु) तेरी सब बोरसे रक्षा करे॥ २२ ॥

भाषार्थ— ग्रूर वीर शत्रुनाशक बलवान विजयी जेता पुरुष हस मणिको शरीरपर बांधे जिससे उसकी दिनरात रक्षा होवे ॥ २२ ॥

#### प्रतिसर माण

#### मणिधारण

इस स्कर्म मणिधारणका विषय है। कई योंका कथन है
कि यहां 'मणि ' राव्दसे वीर पुरुषका प्रहण किया जाते।
परन्तु यह बात सत्य नहीं है। इस प्रकार अर्थका अनर्थ
करना किसीको भी योग्य नहीं है। इस स्कर्म कहा मणि
किसी वनस्पस्तिका बनाया जाता है और उसका धारण
शारीर पर किया जाता है। प्राय: गलेमें बान्धा जाता होगा।
जिस प्रकार आजकलके सैनिकोंको विशेष शौर्यंवीर्थ खेंयंके
कार्य करनेपर 'पदक ' दिया जाता है और वह पदक
छातीपर लटकाया जाता है, उसी प्रकारका यह मणि गलेमें या
हाथपर किंवा बाहुपर बांधा जाता है। यह एक शौर्यंका अथवा
जनहितके कार्य करनेका चिन्द है। इसके धारण करनेसे
वीरकी प्रतिष्ठा बढती है, उसका उत्साह बढता है, और
उत्साह बढनेसे वह मनुष्य अधिक प्राक्रम करनेके लिये
समर्थ होता है।

पहिले किये हुए शौर्यके कार्यके लिये अधिकारी पुरुषोंसे ईनाम मिलजानेपर अधिक पराक्रम करनेका साहस मजुष्य करता है, अर्थात् वह ईनाम, या पदक, अथवा अन्य प्रकारका सन्मान बीरता बढानेवाला, रक्षाका कार्य करनेवाला, उत्तम वीरता करनेवाला, उप्रता बढानेवाला, हत्यादि गुणविकिष्ट है ऐसा मानना अयोग्य नहीं है। इसी उद्देश्यसे इस स्कृतें इस मणिके गुण " सुवीरः, वाजी, उप्र " आदि कहे हैं। अन्य वर्णन भी इसी दृष्टीने विचार करके जानने योग्य है।

#### एक शंका

कई कोग कहते हैं कि वृक्षकी लकडीसे बना हुआ वह ' मणि ' वीरता बढानेवाला, संगल करनेवाला और बढ बढानेवाला कैसा हो सकता है, चूंकी सकडीके सणिसे यह सामध्ये नहीं होता, जतः यहांके मणिशब्दसे 'वीर सेनापति ' अर्थ लेना योग्य है। यह युक्ति अथवा यह विचारपद्धति विवेकयुक्त नहीं है । सरकारका सिपाही दाथमें एक विशेष प्रकारका काष्ट लेकर, और विशेष प्रकारका पोशाख धारण करके हजारों छोगोंमें जाता है और निटर होकर उनको धमकाता है और विशेष कार्य करता है। यह सामध्ये उसके जन्हर इस सरकारी पोशाख जीर सरकारी चिन्हके काष्ट्रधारणसे ही आता है। वस्तुतः देखा जाय तो उसकी शारीरिक काकि अन्य डोगोंके समान ही होती है। परंतु सरकारी चिन्ह भारण करनेसे उसकी शक्ति कई गुणा बढ जाती है'। इसी प्रकार यह विशेष सन्मानका मणि जब महाराजाके द्वारा किसी वीर पुरुषको दिया जाता, या शरीरपर बांधा जाता है, तो यह राजचिन्ह दोनेसे इसके धारणसे उस पुरुषका बल और दीर्थ बहुत बढ जाना स्वाभाविक है।

इस दृष्टिसे इस स्का विचार पाठक करें और इसका आशय समझें। यह स्का इस दृष्टिसे देखनेसे बहुत सरक हैं अतः प्रत्येक मंत्रका अधिक स्पष्टीकरण करनेकी आवश्यकता नहीं है।

# गर्भदोषानिवारणम्।

[8]

(ऋषिः- मात्तवामा। देवताः- मन्त्रोक्ताः, मात्तवामा, १५ ब्रह्मणस्पतिः। छदः- अनुष्टुण् २ पुर्स्ताद्वृहतीः १० ज्यवसाना षट्पदा जगतीः, ११, १२, १४, १६, पथ्यापङ्किःः, १५ ज्यवसना सप्तपदा शकरीः, १७ ज्यवसना सप्तपदा जगती ।)

यौ ते मातान्ममार्ज जातायाः पित्वेदंनी ।

दर्णामा तत्र मा गृंधदुर्लिशं उत् वृत्सपेः ॥ १ ॥

पेळालानुपलाली भक्ते कोकं मिलिम्लुचं पुलीजंकम् ।

आश्रेपं वृत्विवाससमृक्षंप्रीवं प्रमीलिनंम् ॥ २ ॥

मा सं वृत्वो मोपं सुप ऊरू मार्च सुपोऽन्त्रा ।

कृणोम्यंस्य मेष्जं वृजं दुंणीम्चातंनम् ॥ ३ ॥

दुर्णामां च सुनामां चोभा संवृत्तिमिच्छतः ।

अरायानपं हन्मः सुनामा स्नैणंमिच्छताम् ॥ ४ ॥

अर्थ— ( जालायाः ते ) उत्पन्न होतेही तेरे ( यौ पतिवेहनौ ) जो पतिको प्राप्त होनेवाने दोनों भाग तेरी ( माता उन्ममार्ज ) माताने स्वच्न किये थे ( तत्र ) उनमें ( दुर्णामा, अिंठराः उत वस्सवः ) दुर्णामा, अिंठरा वस्सवः ) दुर्णामा, अिंठरा वस्सवः ) दुर्णामा, अिंठरा वस्सवः ) दुर्णामा, अिंठरा वस्सवः । दुर्णामा, अिंठरा वस्तवः । दुर्णामा, अविक्रा वस्तवः । दुर्णामा, वस्तवः । दुर्णामा, अविक्रा वस्तवः । दुर्णामा, अविक्रा वस्तवः । दुर्णामा, अविक्रा वस्तवः । दुर्णामा, वस्तवः । दुर्णामा,

(पलालाजुपलालों) मांस बीर मांससंबंधी, ( शक्तीं) दिसक, ( कोकां) कामसंबंधी अथवा वीर्यसंबंधी, ( मलिम्लुचं पलीजकं) महिन, पहित, रोग, ( आश्चेषं ) चियकनेवाले, ( विविद्याससं ) रूपदीनता करनेवाले, ( সংস্থানি ) रीडिके समान गईन बनानेवाले ( प्रमीलिनं ) बांखे मूंदनेवाले रोगोंको में दूर करता हूं ॥ २॥

( भा सं चृतः ) मत् रह, ( मा उप खप ) न पास जा, ( ऊक्त अन्तरा मा अव सुप ) जंवाओं के बीच न रह। ( अस्यै भेषजं कृणोभि ) इसके किये जीषज बनाता हूं, यह जीवध ( वजं दुर्णामचातनं ) बज नामक है इससे दुर्नाम कृति दूर होते हैं ॥ ६ ॥

( दुर्णामा च सुनामा च उमी ) दुष्ट नामवाला और अत्तम नामवाला ये दोनों ( सं वृतं इच्छतः ) संगति करना चाहते हैं, उनमेंसे ( अ-रायान् अप हन्मः ) निकृष्टोंका हम नाश करते हैं और जो ( सुनामा ) उत्तम नामवाला है वह ( स्त्रणं इच्छतां ) स्रोजातिकी हच्छा करे ॥ ४ ॥

भावार्थ— बच्चा उत्पन्न होते ही स्तनमें तथा अन्यत्र रोग उत्पन्न करनेवाडे कृमि न पहुंचें ॥ १ ॥

मांसमें उत्पन्न होनेवाले, दिसक, वीर्यदोष उत्पन्न करनेवाले, वाल सफेद करनेवाले, कुरूपता बढानेवाले, गर्दनमें रोग बनानेवाले, आखोंमें सुस्ती लानेवाले रोगोंको में दूर करता हूं ॥ २ ॥

रोगजन्तु पास न रहे, प्रसवस्थानमें जवांशोंके मध्यमें न जावे, इसको दूर करनेके किये यह शौपध बनाता हूं, यह बज नामक शोषध इस दृष्ट किसिको द्र करता है ॥ ३ ॥

दो प्रकारके किसि होते हैं, एक दुष्ट और दुसरा दितकारी। दोनों पास बाते हैं, उनमें दुष्टको दटाते हैं और उत्तमको स्त्री जातीके पास रखते हैं ॥ ४ ॥

| यः कृष्णः केश्यसंर स्तम्बज उत तुर्ण्डिकः ।<br>अरायानस्या मुष्काभ्यां भंससोपं हन्मसि                    | 11 4 11 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| अनुजिन्नं प्रमुखन्तं ऋव्यादमुत रार्हम् ।<br>अरायां छकिष्किणों बजः पिङ्गो अनीनश्चत्                     | 11 8 11 |
| यस्त्वा स्वप्ने निपद्यंते भ्रातां मूत्वा प्रिवं च ।<br>यजस्तान्त्संहतामितः क्कीबरूपांस्तिगीटनंः        | 11 9 11 |
| यस्त्वां स्वपन्तीं त्सरंति यस्त्वा दिप्संति जाग्रंतीम् ।<br>छःयामिव प्र तान्त्ययेः परिकामन्त्रनीनशत्   | 11 6 11 |
| यः कुणोति मृतवेत्सामवंतोकामिमां स्त्रियम् ।<br>तमोष <u>षे</u> त्वं नाग्न <u>या</u> स्याः कुमलेमश्चिवम् | 11 9 11 |

अर्थ— ( यः कृष्णः ) जो काका ( केशी असुरः ) बालोंवाला बसुर है, ( स्तंवजः उत तुण्डिकः ) बो शरीर स्तंभमें रहता है सथवा मुखमें रहता है, इन (अरायान्) दुष्टोंको (अस्याः सुरकाभ्यां) इस छोके दोनों प्रदेशोंसे तथा ( भंसास: ) कटिप्रदेशसे ( अप हिन्म ) हटा देता हूं ॥ ५ ॥

(अनुजिन्नं प्रसृदान्तं ) गन्ध छेनेक्षे नाश करनेवाछे, स्पर्श करनेवाछेका नाश करनेवाछे, ( फ्राज्यादं उत रेरिहं ) मांस खानेवाले और हिंसक ( श्विकिष्कणः अरायान् ) कुत्तेके समान कष्ट देनेवाले निःसत्त्व करनेवाले रोग-

बीजोंको ( पिंगः चजः अनीमदात् ) पीळा वज श्रीषघ नाश करता है ॥ ६ ॥

( आता भूत्वा ) साई बनकर (पिता इव च ) अथवा पिता बनकर, (त्वा यः स्वप्ने निपद्यते ) तेरे पास जो स्वप्नमें बाता है, ( क़ीजरूपान् तान् तिरीटिनः ) क़ीबरूप छन गुप्त रहनेवाके रोजबीजोंको (इतः बजः सहतां) यहांसे बज कीयध हटा देवे ॥ ७ ॥

( स्थपन्तीं त्वा यः त्सरति ) सोती हुई तेरे पास जो आता है, (यः जाम्रतीं त्वा दिप्सति ) जो जागती हुई तेरे पास जारूर कप्ट पहुंचाता है, ( सूर्यः छायां इव ) सूर्य जैसा जन्धकारका नाश करता है, उस प्रकार ( परिक्रामन्

प्र अनीनशत् ) अञ्चण करता हुना छनका नाश करे ॥ ८ ॥

(यः इशां स्त्रियं ) जो इस स्त्रीको ( मृतवत्सां अवतोकां कृणोति ) मरे बचोंवाकी अथवा गर्भपात होनेवाकी हरता है, हे बौषचे ! (त्वं अस्याः तं नाराय ) त् इसके इस रोगका नाश कर तथा (कमलं अंजिवं ) गर्भद्वाररूपी कमरुको रोगरहित कर ॥ ९ ॥

भावार्थ- काळा, बाळोंवाळा, प्राणघातक, मुखवाळा, शरीरके स्तंभमें रहनेवाळा, घातकी, क्षीणता बढानेवाळा कृमि है, उसको खीके अवयवोंसे हटा देते हैं ॥ ५ ॥

कई किमी स्वनेसे प्राणघात करते हैं, कई स्पर्शसे नाश करते हैं, कई मांसको क्षीण करते हैं, कई जन्य रीतिसे घात

करते हैं, कई कष्ट देते हैं, उन सब रोगबीजोंको पीछी बज भौषि इटा देती है ॥ ६ ॥

माई मधवा पिताके रूपसे स्वममें जो बाते हैं, वे निर्वक हैं, परंतु घातक होते हैं, छनको इस बज जीपिधिसे हटाया ना सकता है ॥ ७ ॥

सोनेकी अवस्थामें अथवा जागनेकी अवस्थामें जो रोगबीज पास आते हैं, उनको सूर्य अन्धकारका नाश करनेके समान नाश करता है ॥ ८॥

जो रोगबीज स्त्रीको मृतवत्सा अथवा गर्भपात करनेवाली बनाते हैं, डन रोगबीजोंका नाश कर और उस स्त्रीका गर्भस्थान नीरोग बना ॥ ९॥

| ये शालाः परिनृत्यंन्ति सायं गर्दभनादिनः।                              |          |
|-----------------------------------------------------------------------|----------|
| कुद्दला ये चं कुक्षिलाः कंकुमाः कुरुमाः स्निमाः।                      |          |
| तानोषधे त्वं गुन्धेनं विषुचीनान्वि नांश्वय                            | 11 90 11 |
| ये कुकुन्धाः कुक्र्रमाः कुत्तीर्दूर्शानि विश्रति ।                    | W VIEW   |
| क्कीवा इंव प्रनृत्यंन्तो वने कुर्वते घोषं तानितो नांश्रयामिस          | 11 88 11 |
| ये सर्ये न तितिक्षन्त आतपंन्तमम् दिवः।                                |          |
| अरायांन्यस्त <u>यासिनों दुर्भन्धीं छोहितास्या</u> न्मकंकान्नाञ्चयामसि | 11 88 11 |
| य आत्मार्नमितिमात्रमंसं आधायं विश्रंति ।                              |          |
| <u>खीणां श्रोंणिप्रतोदिन इन्द्र रक्षांसि नाजय</u>                     | 11 88 11 |

अर्थ — (ये गर्दभनादिनः) जो गधेके समान शब्द करनेवाडे (सायं शालाः परिमृत्यन्ति) सायं कालके समय घरोंके चारों जोर नाचते हैं, (कुस्लाः कुश्चिलाः) स्हैंके समान अप्र भागवाले, वढे पेटवाडे, (ककुमाः करमाः स्निमाः) तेढे मेढे, द्वरा शब्द करनेवाले, छोटे रोगिकिंगि हैं, हे जीवधे ! (त्वं तान् गंबेन) त् उनको अपने गंधसे (विष्चित्वान् विज्ञाशय) फैळाकर नाश कर॥ १०॥

(ये कुकुन्धाः कुकूरभाः) जो द्वरा शब्द करते हैं जौर थोडेसे चमकते हैं और जो (कुत्तीः दूर्शानि विश्वति) काटनेवाले दंश करनेके साधनोंको धारण करते हैं, (ये घोषं कुर्धते) जो शब्द करते हुए (क्वीवा इव वने प्रमृत्यन्तः) क्कीबोंके समान वनसे नाचते हैं, (तान् इतः नाशयामिस ) उनको यहांसे नाश करते हैं ॥ ११ ॥

(ये दिवः आपतन्तं असुं सूर्यं न तितिक्षन्ते ) जो शुक्रोकसे बानेवाहे इस सूर्यको नहीं सहन कर सकते, उन (अरायान् बस्तवासिनः ) सत्वदीन करनेवाहे चर्ममें रहनेवाहे (दुर्गन्धीन् लोहितास्यान् ) दुर्गंधवाहे रक युक्त सुंहवाहे, (सककान् नादायामि ) मच्छरोंको यहांसे नाश करो ॥ १२ ॥

(यः आतमानं अतिमात्रं अंसे आधाय) जो अपने न्नापको न्नतंत रूपसे कन्धेपर चढाकर (विश्वात) धारण करता है, हे इन्द्र ! उन (स्त्रीणां प्रतोदिनः रक्षांक्षि नाशय) खियोंके गर्भमागको पीडा करनेवाले रोग कृमियोंका नाश कर ॥ १६ ॥

आवार्थ— गधि है समान बुरा शब्द करनेवाले मच्छर बादि जो सायकालके समय वरके पास नाचते बीर गाते रहते हैं, जिनके मुखर्से सुईके समान चुमनेवाला शख रहता है, जिनका पेट बढा, और तेढामेढा होता है और जिनके शब्दसे दु:ख होता है, जन रोगिकिमी सच्छर आदिकोंको उग्र गंधवाबी औषधिसे चारों और फैटाकर नाश करो ॥ १०॥

बुरा शब्द करनेवाले, सब मिलकर बडा श्रावाज करनेवाले, मुखर्मे काटने और दंश करनेके साधन रखनेवाले, वनमें नाचनेवाले रोगोत्पादक मच्छर जादि क्रिमियोंको यहाँसे हटा दो ॥ ११ ॥

खुळोकसे प्रकाशनेवाळे सूर्वके प्रकाशको जो सह नहीं सकते, दुर्गिषियुक्त चर्म आदि पदार्थीमें जो रहते हैं, उन रक्त पीनेवाके मच्छरोंका हम नाश करते हैं ॥ १२ ॥

जो अपने आपको कन्धेके सहारे ऊपर ही ऊपर धारण करता है, वह रोगकृमि स्त्रीके गर्माशयका रोग बनानेवाका है, उसका नाश कर ॥ १३ ॥ ये पूर्व वृद्धोर्ड यन्ति हस्ते गृङ्गाणि विश्रंतः ।

श्रापाकेष्ठाः प्रहासिनं स्तम्वे ये कुर्वते ज्योतिस्तानितो नांद्ययामसि ॥ १४ ॥

येषां प्रश्वात्प्रपंदानि पुरः पार्गाः पुरो सुखां ।

खलुजाः शंकध्मृजा उरंण्डा ये चं मट्मृटाः कुम्ममुंन्का अग्राग्रवः ।

तानस्या ब्रंह्मणस्पते प्रतीबोधेनं नाद्यय ॥ १५ ॥

पूर्यस्ताक्षा अप्रचङ्कशा अञ्चेणाः संन्तु पण्डंगाः

अवं भेषज पाद्य य इमां संविवृंत्सत्यपंतिः स्वपृतिं स्त्रियंम् ॥ १६ ॥

उद्धिणं सुनिकेशं ज्ञम्मयंन्तं मरीमृञ्जम् ।

उप्रंचन्तमुदुम्बरुं तुण्डेरुंमुत बालुंडम् ॥

पूरा प्र विष्य पाष्ण्यीं स्थालीं गौरिंव स्पन्दुना ॥ १७ ॥

अर्थ— (ये पूर्वे हस्ते श्ट्रंगाणि विश्वतः) जो पहिले अपने हायमें सींगोंको लेकर ( वध्यः यन्ति ) स्नोके पास पहुंचते हैं, (ये आपाकेष्ठाः प्रहासिनः) जो पाक स्थानमें रहते हैं और जो इंसावे हैं, (ये स्तंबे ज्योतिः कुर्वते ) जो स्तंभमें प्रकाश करते हैं, (इतः तान् नाहायामिंस ) यहांसे उनको नाश करते हैं ॥ १४॥

(येषां प्रपदानि पश्चात्) जिनके पांव पीछे जीर (पार्णाः पुरः) पहिषां जागे हैं जीर (मुखा पुरः) मुख भी आगे हैं, (खलजाः राकधूनजाः) खलमें उत्पन्न, गोवरके धूमले उत्पन्न, (उरुण्डा ये च अर्मदाः) जो बढे मुखवाके और कष्ट बढानेवाले (कुम्भमुष्काः अयारावः) बढे अण्डवाले गतिमान होते हैं उनको हे ज्ञह्मणस्पते! (अस्याः तान्) इस सीके उन रोगवीजोंको (प्रतीवोधेन नाराय) झानसे नाग कर ॥ १५॥

(पर्यस्त अक्षाः) जिनकी कांबें विगढी हैं, (अ-प्र-चंक्रशाः) विशेष क्षीण (एण्डगाः) निर्वृद्ध मनुष्य (अ-स्रोणाः सन्तु) कीसुबसे रहित हों। (इमां स्वपति स्त्रियं) इस अपने पतिके साथ रहनेवाकी स्त्रीको जो (अ-पतिः संवित्रृतस्ति) स्वयं किसीका पति न होता हुना प्राप्त करनेकी हुच्छा करता है, हे (अंधज) कीषध ! उसको (अवपादय) नीचे निरा॥ १६॥

(स्पन्दना गौ: स्थाली इव ) कूर्नेवाली गाय जिलप्रकार दुग्धपात्रको लाथसे दकेवती है उस प्रकार (प्राष्ण्यी पदा च ) एडि और पदसे (उद्धिण सुनिकेश ) झ्रम्ट करनेवाले, सुनियोंके समान केशधारी कपटी, (जम्भयन्तं मरीस्ट्रां ) हिंसक और दुरा स्पर्ध करनेवाले (उपेपन्तं उदुस्वलं) पास जानेवाले, भारनेवाले, (तुण्डेलं उत शालुडं) भयानक मुखवाले और दुष्टको (प्रविध्य ) विशेष रीतिसे वेध डाल ॥ १० ॥

भावार्थ— जो अपने पास सींग रखते हैं, पाकगृहमें रहते हैं, जो चमकते हैं और खियोंके पास जाकर रोग उत्पन्न करते हैं, उन कृमियोंको यहांसे नाश करो ॥ १४ ॥

इनके पांच पीछेकी जोर जीर पृष्टि आंगेकी जोर होती है, मुख भी आंगेकी जोर होता है, जो गोवर आदिमें उत्पन्न होते हैं ये बढ़ा कष्ट देनेवाले रोगबीज यहांसे हटा हो ॥ १५॥

जिनकी आखें खराब होती हैं, जो विशेष क्षीण हैं, वे खोसे सम्बन्ध न रखें। जो पुरुष अपनी खोको छोडकर अन्यकी स्रीसे कुकर्म करता है, उसको औषधसे गिरा दो ॥ १६ ॥

जैसी गौ महीका बर्तन तोडती है, उस प्रकार एडी और पांवसे सूठे, मुनिवेषधारी, हिंसक दम्भी जादि सब प्रकारके दुष्ट मनुष्यको वेध डाङ ॥ १७ ॥

| यस्ते गर्भे प्रतिमृशान्जातं वां मारयांति ते ।                                                 |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| पिङ्गस्तपुग्रधंन्वा कृणोतुं हृद्याविधंम्                                                      | 11 96 11 |
| ये अस्रो जातानमारयंन्ति सर्तिका अनुवरिते ।                                                    |          |
| स्त्रीमांगान्यिको गंन्ध्वान्याती अभ्रमियाजत                                                   | 11 89 11 |
| परिसृष्टं भारयतु यद्धितं मार्च पादि तत्।<br>गर्भे त उग्रौ रंक्षतां भेषुजी नीवि <u>मा</u> र्यो |          |
| पुत्रीनुसार्त <u>ेङ्गस्या</u> र्द्रच्छायंकादुत नयंकात्।                                       | 11 20 11 |
| प्रजाय पत्ये त्वा पिङ्गः परि पातु किमीदिनंः                                                   | ॥ २१ ॥   |
| द्या∫स्याचतुर्क्षात्पर्श्वपादादनङ्ग्रेश ।                                                     |          |
| वृन्तांदिभ प्रसर्पतः परि पाहि वरीवृतात्                                                       | 11 22 11 |

अर्थ— (यः ते गर्भ प्रतिमृशात् ) जो तेरे गर्भका नाश करे, और (ते जातं वा मार्याति ) तेरे जन्मे हुए बालकको जो मारता है, (तं ) उसको (उग्रधन्या पिंगः ) उप्रधनुर्धारी पीतवर्णवाहा (हृद्याविधं कृणोतु ) हृद्यमें प्रहार करे ॥ १८॥

(ये असः जातान् मारयन्ति) जो आधे उत्पन्न गर्भोको सारते हैं, जो (स्तिकाः अनुदोरते) प्रवृती गृहसे रहते हैं, उन (गंधवीन् स्त्रीक्षागान्) गंधवान् स्त्रीयोंके सागर्से रहेवाले रोगकृत्रियोंको (पिंगः) पीली बज बौषधि (वातः अश्रं इव ) वायु सेवको हटता है वैसे (अजनु) हटा देवे ॥ १९॥

(परिसृष्टं घारचतु ) सब पकारसे उत्पन्न हुए गर्भका घारण करे। (यत् हितं तत् मा अव पादि ) जो गर्भ रखा है वह न गिरे। (नीविधार्यों उग्रो धेषजों) कपडेमें धारण करने योग्य दोनों डग्र औषव (ते गर्भ रक्षतां) तेरे गर्भको रक्षा करें॥ २०॥

(पवीनसात् तंगस्वात्) वज्रसमान नाकवाने, वढे गालवाने, ( छाचकात् उत नग्नकात् ) काने बीर नंगे ( किमीदिनः ) भूचे रोगिकमीसे ( प्रजाय पत्ये ) प्रजा और पतिके सुखके कारण (पिंगः त्वा परिपातु ) पीना भौषध तेरी रक्षा करे ॥ २९ ॥

( द्वयास्यात् चतुरक्षात् ) दो मुखवाले, चार आंखोंबाले, (पञ्चपादात् अनंगुरेः ) पांच पांववाले भीर विभा अंगुलियोंबाले ( अभित्रसर्पतः वरीवृतात् वृन्तात् ) आगे बढनेवाले घेरे हुए जडोंसे युक्तें (परिपादि ) रक्षा कर॥२२॥

भावार्थ — जो गर्भका नाश करेगा, अथवा उत्पन्न हुए बाडको खावेगा, उसके हृदयपर प्रहार कर ॥ १८ ॥ जो जन्मे बाडकोंको सारता है, जो सूतिकागृहमें रहते हैं, जो स्त्रियोंके पास रहते हैं उन रोगक्रमियोंको यह पीडी औषधि दूर करे ॥ १९ ॥

गर्भाशयमें गर्भकी बत्तम धारणा हो, गर्भ न गिरे, दोनों उप जीविधयां गर्भकी रक्षा करें ॥ २० ॥
प्रजाकी सुरक्षितताके लिये वज्रनासिकावाले, वहे गालवाले, काले नंगे भूसे रोगकृमिसे पीकी जीविधके द्वारा तेरी
रक्षा करते हैं ॥ २१ ॥

दो मुखवाहे, चार आंखवाहे, पांच पांववाहे, अंगुडीरहित, रोगकृप्ति जो पास आते हैं, उनसे रक्षा हो ॥ २२ ॥

| य आमं मांसम्दिन्त पौर्रवेयं च ये ऋविः।<br>गर्भान्खादंन्ति केश्वास्तानितो नांशयामसि              | ॥ २३ ॥   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| ये स्यीत्पित्सिपेन्ति स्नुषेव श्रश्चेरादिधि ।<br>बुजश्च तेषां पिङ्गश्च हृदुयेऽधि नि विध्यताम्   | 11 88 11 |
| पिङ्ग रश्च जार्यमानं मा पुनांसं स्त्रियं कन् ।<br>आण्डादो गर्मान्मा दंभन्वार्धस्वेतः किंसीदिनंः | ॥ २५ ॥   |
| अप्रजास्त्वं मातीवत्समाद्रोदं मघमां वयम् ।<br>वृक्षादिं च स्रजं कृत्वापिये प्रति मुश्च तत्      | ॥ २६॥    |

अर्थ— ( वे आमं मांसं अद्दित ) जो कचा मांस खाते हैं, ( ये च पोरुषयं क्रिविः ) जीर जो पुरुषका मांस काते हैं, ( केरावाः गर्भान् खादिन्त ) बाडोंबाडे जो गर्भोंको खाते हैं ( तान् हतः नारायामिल ) उनको यहांसे हम हटा देते हैं ॥ २३॥

(ये सूर्यात् परिसर्पनित ) जो सूर्यसे पीछे हटते हैं (श्वग्रुरात् स्नुषा हव अधि ) जैसे श्रग्रुरसे बहु दूर जाती है। (बजः च पिंगः च ) बज और पिंग (तेषां हृद्ये अधि निविध्यतां ) उनके हृद्यके उपर वेध करें ॥२४॥

हे (पिंग) पीळे जीवध! (जायमानं रक्ष) उत्पन्न होनेवाले वालककी रक्षा कर (पुर्मालं स्त्रियं मा कन् : पुरुष जीर स्त्रीको न मारें। (आण्डाद: गर्भान् मा दभन्) अण्ड खानेवाले गर्भीका न नाश करें। (इत: किमीदिन) बाधस्व) यहांसे मुखे किमियोंको दूर कर ॥ २५॥

(अ-प्रजास्त्वं) वंध्यापन, (प्रार्त—वत्सं) बचोंका मरना, (आत् रोदं) रोना पीटना, (अधं आवयं) पापका मोग (तत्) यह सब दुःख ( वृक्षात् स्रजं इव ) वृक्षसे फूळ गिरनेके समान ( अप्रिये प्रतिसुञ्च ) अप्रिय स्थानमें छोद दो ॥ २६ ॥

भावार्थ- जो कचा मांस खाते हैं, गर्भोंको खाते हैं, उनको यहांसे नाश कर ॥ २३ ॥

जो कृमि स्थेसे छिपते हैं, स्थंकिरणोंके सामने ठहर नहीं सकते, उनका नाश जब खौषधिसे कर ॥ २४ ॥

उत्पन्न होनेवाळे बच्चकी रक्षा कर । स्त्री पुरुषको दुःख न दो । अण्ड खानेवाळे गर्भका नाश न करें । दुष्टोंको यहाँ व दूर कर ॥ २५ ॥

वंध्यापन, बच्चे मरना, रोनेकी और प्रवृत्ती, पाप प्रवृत्ति, ये सब दोष इट जाय । वृक्षसे फूड गिरनेके समान ये सब दोष मनुष्यसे दूर हों ॥ २६ ॥

## गर्भदोषनिवारण

#### प्रसातिके दोष

प्रस्तिक समय कियोंको विविध रोग होते हैं, उसका कारण मिलनता है, जतः इस स्थानकी पवित्रता करके जीर कुछ जीविधयोंका उपयोग करके खियोंके प्रस्तिके कट दूर करने चाहिये, इस सहस्वपूर्ण विषयका वर्णन इस स्कर्म कहा है। इसका ऋषि 'मानु—नामा' है जर्थात् यह माता हि है। माताजोंके अनुभव स्क्षरितिसे देखकर उनका समह करके जो अनुभवज्ञान प्राप्त हो सकता है, वह इस स्कर्म है। इस स्कर्का विषय इसी स्कर्क ९ वे मन्त्रमें कहा है—

यः स्त्रियं सृतवत्सां अवतोकां करोति। अस्याः तं नाराय, कमलं अञ्जितं (कुरु)॥ (मं०९)

" जिस रोगके कारण खोके बच्चे मरते हैं, जयवा जिस दोषसे खोका गर्भ पतनको प्राप्त होता है, डल खीका वह होष दूर करना चाहिये और इसके गर्भाशयको निद्रोंष बनाना चाहिये।" यह इस स्कका साध्य है। खीका गर्भपात न होवे और बाल बच्चे भी दीर्घायु हों। यह उपाय करना इस स्कका वांच्छित विषय है। यह विषय सब खीजातिका हित करनेवाला होनेके कारण वडा उपयोगी है। सब अप्रुप्त होनेके होनेके होने होनेके होने हैं हम स्कर्म कहा है कि स्वियं पात करनेके लिये 'वज पिंग ' नामक बोषिध है, देखियं—

ये अम्नः जातान् मारयन्ति, सृतिकाः अनुशेरते। स्त्रीभागान् पिङ्गः अजतु ॥ ( मं० १९ )

"जो होगबीज जन्मे हुए बच्चोंको मारते हैं, वे स्तिका
गृहमें रहते हैं, वेही स्त्रियोंके भागोंमें पहुंचते हैं। उनको
दूर करनेके लिये पिंग नामक औषिष है।" इस पिंग
औषिका विचार हम बागे करेंगे, यहां इतनाही देखना है
कि वे रोगबीज स्तिकागृहके मलोंके कारण उत्पन्न होते हैं।
और इसके कारण गर्भस्राव होता है, गर्भपाव होता है और
बच्चेभी मर जाते हैं। प्राय: स्तिकागृहमें अज्ञानी लोग
अन्धेरा रखते हैं, व्यप्रकाश वहां नहीं पहुंचता, अतः
अन्धेरके दोषसे ये रोगबीज वहां होते और बढते हैं, ये
स्थिपकाशमें नहीं रहते, इस विषयमें निम्नलिखित मंत्र

१० ( जधवं. सु. माज्य )

ये स्यांत् परिसर्पन्ति स्नुपेव श्वशुराद्धि । बजः तेषां हृदये अधि निविध्यताम् । (मं॰ २४)

"ये रोगवीज स्वैप्रकाशसे दूर भागते हैं जिस प्रकार बहु श्रञ्चरसे दूर भागती है। उन रोगिकिमियों के हद्यों पर वज जीविध बढा अवका लगाती है। "यहां उपमा उत्तम रीतिसे विचार करने योग्य है। बहु अर्थात स्नुषा श्रञ्चरके पास नहीं ठइरती, वह उसके सन्मुख भी खडी नहीं होती, श्रञ्चर लाले ही पीछे हटकर भागती है उसी प्रकार ये रोगिबीज स्वैप्रकाशके सन्मुख खडे नहीं रह सकते, स्वैप्रकाशमें जीवित भी नहीं रह सकते, जहां स्वैप्रकाश पहुंचता है वहां वे नहीं रहते। अतः जहां नीरोगता करनेकी इच्छा हो वहां स्वैप्रकाश विपुत्त रखना चाहिये। यह प्रस्तिगृहके रोगिबीज वष्ट करनेकी इच्छा हो तो वहां स्वैप्रकाश पहुंचानेकी व्यवस्था करनी चाहिये।

वज औषधि इनके हृदयोंपर प्रहार करती है ऐसा वहां कहा है, इससे इनको इदय है यह बात सिद्ध होती है। अर्थात् ये रोगवीज हृदयवाले होनेसे कृषिरूप हैं, ये निर्जीव नहीं हैं, ये कृषि चृंकि अन्धेरेमें बढते हैं और स्वंप्रकाशमें नाशको प्राप्त होते हैं, अतः इनसे वचनेका उपाय स्वंप्रकाश हि है यह बात निश्चित हो गयी है। परमेश्वरने स्वंप्रकाश एक ऐसी औषधि दी है कि जिससे अनेक रोग दूर होते हैं और मजुष्य भीरोग और दीर्घायु हो सकता है। इसकिये कहा है—

अप्रजास्तवं मार्तवत्सं रोदं अधं आवयं प्रतिमुञ्ज । ( मं॰ २६ )

" संतान न होना, बच्चे पैदा होनेके बाद मरने, उस कारण रोने पीटनेका संभव होना, पापाचरणमें प्रवृत्ति होना, इत्यादि बातोंसे मनुष्यको सुक्त होना चाहिये। " अर्थात् मनुष्यको ऐसा प्रबंध करना चाहिये कि घरमें संतिती पैदा होने, उत्पन्न हुए बच्चे न मरें दीर्घकाळ जीवित रहें, मनुष्यको कुटुंबियोंकी मृत्युके कारण रोने पीटनेका समय न लावे, सब कुटुंबि आनंदसे काळकमण करते रहें और किसीकी प्रवृत्ति पापकी और न होवे। यह साध्य करनेके छिये विपुक सूर्यप्रकाशमें रहनेकी अत्यंत आवश्यकता है। इसका कार्यकारणभाव यह है कि सूर्यप्रकाशसे नीरोगता होती है, रोगवीज दूर होते हैं, नीरोग होनेसे शरीर पुष्ट और वीर्यवान् होता है। खीपुरुषोंके शरीर वीर्यवान् और हष्टपुष्ट होनेसे ऐसे दोनों पतिपत्नियोंसे होनेवाला गर्भाधान अत्तम होता है, वह स्थिर होता है, संतान नीरोग, बळवान् और सुदढ होता है, दीर्वजीवी होता है, अर्थात् ऐसे संतान होनेसे अपमृत्युके कारण होनेवाली रोनेपीटनेकी संभावना नहीं होती, इत्यादि लाभ पाटक विचार करके जान सकते हैं। प्रस्तिगृहका आरोग्य रखनेसे ऐसे अनेक लाम होते हैं। और प्रस्तिगृहका आरोग्य सूर्य-प्रकाशसे स्थर हो सकता है, अत: कहा है—

यः स्वपन्तीं जायतीं दिप्सित (तं) सूर्यः अनीनशत्॥ (मं॰. ८)

" जो रोगबीज सोती हुई या जागती हुई स्त्रीके शरीरमें जाकर उनको कष्ट देता है, उस रोगबीजका नाश व्यं करता है।" स्वंप्रकाशसे ये सब रोगबीज दूर होते हैं, रोगजन्तु भी स्वंप्रकाशसे दूर हटते हैं, यह बात बाजका नवीन शास्त्र भी कहता है। बब पाठक देखें कि यदि हमारे प्रस्तिगृह इस वेदाज्ञाके बनुसार बनाये जांय, तो कितना कल्याण होगा। परंतु इसका विचार बहुत थोडे लोग करते हैं, इसी स्वंप्रकाशका महत्त्व निम्नहिस्त्रत मंत्रमें विशेष रीतिसे कहा है—

ये सूर्यं न तितिक्षन्ते तान् नादा यामिस । (मं. १२)
" जो सूर्यको नहीं सह सकते उन रोगकृमियोंका नाश
हम करते हैं।" यहां कहा है कि ये रोगजन्तु सूर्यप्रकाशको
सह नहीं सकते । अन्धकारमें हि ये होते, बहते बीर
रोगोत्पत्ति करते हैं। जो सूर्यप्रकाशको सह नहीं सकते, वे
सूर्यप्रकाशसे हि नष्ट होते हैं। सूर्तिकागृहका आरोग्य इस
प्रकार सूर्य प्रकाशसे सहजहीमें प्राप्त हो सकता है अतः
कहा है—

यः गर्भे प्रतिमृशात् जातं वा मारयाति । तं पिंगः हृद्याविषं कृणोतु । ( मं॰ १८ )

'' जो रोगकृषि गर्भका नाश करता है, जन्मे हुए बच्चोंका नाश करता है, उसको पिंगळवर्णका सूर्य (अथवा पीडी जीविध) हृदयमें वेश्व करके नाश करें।'' यहां 'पिंग 'शब्दके

दोनों क्ये होना संभव है। सूर्य भी (पिंगल) पीत वर्ण होता है और वह वनस्पति भी वैसीहि पीली होती है। जो रोगकृमि पूर्वोक्त प्रकार प्रसृतिगृहसे अंधेरेमें और सिकनतासे उत्पन्न होते हैं, वे इस प्रकार नाश करते हैं—

ये क्षामं मांसं क्षादिन्त, ये पौरुषेयं च कविः। केशवाः गर्भान् खादिन्ति तान् इतः नाशयामसि। (मं०२३)

"ये रोगजन्तु शरीरका कचादि मांस खाते हैं, मानवी शरीरके पुट्टे वहांके वहांदी खाते हैं, येही गर्भोंको खाते हैं, जतः उनका नाश करना उचित है।" उनका नाश करना स्प्रीप्रकाशसेदि हो सकता है। जब ये रोगिक्रमी शरीरमें घुसते हैं तब जहां वे जाते हैं वहां रक्त जीर मांस खाकर मजुष्यको क्षीण करते हैं, और यदि ये गर्भमें पहुंचे तब गर्भको भी सुखा देते हैं, इसिल्ये सूर्यप्रकाशकी शरण जाना बायन्त योग्य है। अतः कहा है—

पिंग जायमानं रक्ष, युमांसं स्त्रियं मा कन्। आण्डादः गर्भान् मा दभन्, इतः किमीदिनः वाधस्व॥ (सं०२६)

पिंगलवर्ण सूर्य ( अथवा कौषध ) जनमे हुए बालककी रक्षा करता है, खी या पुरुषको रोनेका अवसर नहीं देता, गर्भोको रोगकृपि दबा नहीं सक्ते, और ये जो भूखे किमी हैं उनको सूर्यप्रकाश ही दूर हटा देता है। " ये सूर्यप्रकाश से लाम होते हैं। इस मन्त्रमें इन रोगिकिमियोंका नाम किमीदिन्" और आण्डाद " कहा है। किमीदिन्का अर्थ ( कि-इदानीं ) अब क्या खार्ये, अब क्या खार्ये, ऐसा कहनेवाले ये कृमी होते हैं अर्थात् ये सदा भूखे होते हैं, कभी इनकी भूख बान्त नहीं होती, क्योंकि इनको अनुकृष्ण पदार्थ खानेको सिला, तो वे बहुत संख्यामें अटते हैं और अप्रवाद वीर्यको खा जाते हैं और मनुष्यको निर्वीर्य वना देते हैं, इसिलये इनका हमला होनेके मनुष्य अकालमें मरता है, परन्तु यदि यह मनुष्य सूर्यप्रकाशसे नीरोग वननेका यत्न करेगा, तो इसकी अकालमृत्यु हटती है।

ये रोगबीज प्रस्तिगृहमें खीके जरीरपर हमला करते हैं भीर उसके जरीरमें रोग उत्पन्न होता है। रोग उत्पन्न होनेके पश्चात् उसके निवारणका उपाय करनेकी अपेक्षा रोग न होनेका यत करना अधिक लाभकारी है, इसकिये कहा है-

जातायाः दुर्णामा अर्छिशः वत्सवः मा गृधत् । ( मं॰ १ )

"बालक जनमतेही दुर्णामा, ब्राटिश कौर वत्सप ये रोगबीत खीपर हमला करनेकी हच्छा न करें।" प्रस्तिगृहमें ये रोगिकिमी होते हैं और खीपर हमला करते हैं। बतः ऐसा प्रबंध करना चाहिये कि, ये कृमि प्रस्तिगृहमें न उत्पन्न हों, उत्पन्न हुए तो खीके बारीरपर हमला न करें, हमला किया तो रोग खत्पन करनेमें समर्थ न हों। प्रस्ति-गृहमें बज नामक औषि रखनेसे अथवा स्थिकरण वहां पहुंचानेसे यह बात सिन्द हो सकती है, बतः कहा है—

#### बजं दुर्णामचातनं। (मं॰ ३)

" बज क्षीवधी इस दुर्नाम नामक रोगबीजको दूर करने-बाकी होती है।" यह वनस्पति प्रस्तिगृहमें रखनेसे वहांका कारोग्य स्थिर रह सकता है। सब कृमि रोग उत्पन्न करते हैं ऐसी बात नहीं है, इन कृमियोंमें दो गकारके कृमि हैं, उनमेंसे एक अच्छा है और दूसरा बुश, इस विषयमें निम्न-किस्नित मेत्र देखने योग्य हैं—

दुर्जामा च सुनामा च उमो संतृतं इच्छतः। अरायान् अप हन्मः सुनामा स्त्रेणं इच्छताम्॥ (मं० ४)

"हो प्रकारके ये कृमी हैं, एक (सुनामा) उत्तम नामवाला अर्थात् जो शरीरमें हितकारी है और दूसरा (दु:-मामा) दुष्ट नामवाला, जिससे शरीरमें रोग उत्पन्न होते हैं। ये दोनों शरीरपर आक्रमण करना चाहते हैं। इनमें जो (अ-रायान्) कृपण, अनुदार अथवा दुष्ट होते हैं उनका नाश हम करते हैं; और जो उत्तम हैं वे खोके पास पहुंचें।" अर्थात् इत्तम कृमि मनुष्यके किये हितकारक हैं, परन्तु जो रोगजन्तु हैं वेही घातक हैं, अत: ऐसा प्रवन्ध होना चाहिये कि ये घातक रोगजन्तु यहां किसीको कष्ट न पहुंचा सकें। ये कृमि किस रूपके होते हैं, इसका वर्णन निम्नकिष्वत मन्त्रमें कहा है-

द्वयास्यात् चतुरक्षात् पञ्चपदात् अमंगुरेः । अभिसर्पतः परिवृतात् वृन्तात्परिपाद्दि । (मं. २२)

" इन कृमियोंको दो मुख, चार आंख और पांच पांव होते हैं। इनको अंगुढियां नहीं होती। ये इमका चढाते हैं, भीर संघतिकसे रहते हैं इनसे बचना चाहिये। " यह इन कृमियोंका वर्णन है, इसके साथ निम्नलिखित वर्णन भीर देखिये—

येषां प्रपदानि पश्चात्, पार्ग्णां मुझानि च पुरः। खलजाः राक्ष्यूमजाः उरुण्डाः मद्मटाः कुम्ममुष्काः अयारावः। अस्याः तान् प्रतिवोधेन नाराय।(मं. १५)

"इनके पांच पीछकी और तथा एडी और मुख आगेकी ओर होता है।" इन कृतिभाँका वर्णन करनेवां के जब्द इस संत्रतें 'खलताः, शकधूमताः, उरुण्डाः, मट्मटाः, कुम्म-मुक्काः, अयाशवः 'ये हैं, इनमें 'शकधूमत ' शब्दका अर्थ 'गोबरके भूवें उरपन्न ' हैं, अन्य शब्दों के अर्थ अभीतक विशेष विचार करने योग्य स्पष्ट नहीं हुए हैं। पाठक इनकी खोज करें और अधिक यरनके द्वारा इनके अर्थको जानें। इस स्कर्मे ऐसे और भी बहुतसे शब्द हैं कि जिनका अर्थ स्पष्ट खुळता नहीं है। ये कृति खियोंके शरीरोंमें रोग उत्पन्न करते हैं, इस विषयमें कहा है—

ये इस्ते श्रृंगाणि विभ्रतः षध्वः यन्ति । ये स्तम्बे ज्योतिः कुर्वते । ये आ-पाके-ष्ठाः प्रदासिनः नारायामसि । (मं॰ १४)

'' जो हाथोंमें अपने सींगोंको धारण करते हैं और खिके पास पहुंचते हैं, जो चमकते हैं और पाकशालामें निवास करते हैं, उनका नाश करते हैं। '' ऐसे कृमि खियोंके शरीरमें युसते हैं और वहां विविध रोग उत्पन्न करते हैं, अतः इनका नाश करना योग्य है। इस वर्णनका 'स्तंबमें ज्योति करनेका 'क्या अर्थ है इसका ज्ञान नहीं होता। इसकी भी खोज होनी चाहिये। इस स्कर्मे रोग नंतुओं के दो भेद कहें हैं— एक सूक्ष्म और एक बड़े। यहांतक सूक्ष्मकृष्मियोंका वर्णन हुआ अब बड़े सच्छर जैसे कृमियोंका वर्णन देखिये —

#### मच्छरोंका गायन।

गर्दभनादिनः कुस्लाः कुक्षिलाः करुमाः स्त्रिमाः। सायं शालाः परिनृत्यन्ति, तान् गन्धेन नाशय॥ (मे॰ १०)

" गधे जैसा शब्द करनेवाळे, जिनके पास चुमानेके छिषे सुई जैसे हथियार होते हैं जिनका पेट बडा होता है, जो सायकाळके समय घरके पास नाचते हैं, इनका गन्धसे नाश कर । " यह वर्णन प्राय: मच्छरों अथवा मच्छर जैसे कीडोंका वर्णन है। वे शब्द करते हैं, सार्यकाल इनका शब्द सुनाई देता है, इनके काटनेकी सुईयां बड़ी तीक्ष्ण होती हैं। इनका नाश करनेके लिथे उप्रगन्थवाले अथवा सुगन्धवाले पदार्थ जलाना चाहिये। उद या भूप जलानेसे जौर घरमें इसका भूवां करनेसे मच्छर हटते हैं, यह आजका भी अनुभव है। इसी प्रकार उप्रगन्धवाले पदार्थ भी जलानेसे इन कीटोंको हटाया जा सकता है इन्हींका वर्णन निम्निकिस्तित मन्त्रमें है—

#### मच्छरोंके शस्त्र।

कुकुम्धाः कुकूरमाः कृतीः दूर्शानि विश्वति । ये घोषं कुर्वतः वने प्रनृत्यतः; तान् नाशयामासि । ( मं॰ ११ )

"(कृतीः) कारनेवाले (दूर्शानि) दंश करने के साधन अपनेपास धारण करते हैं। ये शब्द करते हैं और जङ्गकों नाच करते हैं, इनका नाश करते हैं।" यह वर्णनभी पूर्वके समानही अच्छरोंका वर्णन है। अच्छरोंके मुक्कोंसें जो कारनेक साधन होते हैं, उनका नाम यहां 'दूर्श' दिया है। और कारनेक कारणिह इनकों 'कृती' अर्थात् कारनेवाला कहा है। ये ज्वरादिको बढाते हैं इसिल्ये इनका उप्रगन्धनाले पदार्थ जलाकर नाश करना छचित है। इस अन्त्रमें और पूर्व अन्त्रमें कई ऐसे शब्द हैं कि जिनका अर्थ स्पष्ट नहीं ज्ञात होता। ये शब्द खोजके योग्य हैं तथा और देखिये—

#### मच्छरोंके स्थान।

अरायान् वस्तवासिनः दुर्गन्धीन् ले।हितास्यान् मककान् नारायामसि ॥ (मं० १२)

'्ये कृमि वस्त अर्थात् चर्म आदिपर रहते हैं, इनको हुर्गन्ध आती है, इनके मुख छाळ होते हैं, इन मशकोंका अर्थात् मच्छरोंका नाश करते हैं। '' इस मंत्रमें 'मकक ' शब्द बहुत करके मच्छरोंका वाचक है। 'वस्त ' शब्दके निश्चित अर्थकी भी खोज करना आवश्यक है। इन कृमियोंको बहां 'अराय 'कहा है। इस शब्दका अर्थ 'न देनेवाला ' है। ये कृमि आरोग्यको नहीं देते, खूनको नहीं देते, आयुष्यको नहीं देते तथा शरीरकी शोमाको और बढको भी

नहीं देवे हैं। क्योंकि इनसे अनेक रोग दोते हैं और उस कारण उक्त बार्तोका क्षय होता है। रोगक्रिक्षयोंके कुछ कक्षण निम्नलिखित शब्दोंद्वाश प्रकट दोते हैं, अतः वे शब्द अब देखिये, द्वितीय सन्त्रसे निम्नलिखित रोगजन्तु औं के नाम है—

#### रोगक्रिमियोंके नाम।

१ पठाल-अनुपठालो— मांस जिनको धनुकृत है, मांस रससे जो बढते हैं, मांस खाकर जिनकी वृद्धि होती है।

- २ दार्क:- दिसक, जो नाश करते हैं,
- इ को क: कामको बढाकर वीर्थनाश करनेवाल,
- ४ प्रालम्जुच् महीनतासे बढनेवाहे, महीनतासें डल्प्स होनेवाहे,
- ५ पलीजकः पहित रोगको करनेवाले,
- ६ आश्रेषः— किसीके साथ रहनेवाले,
- ७ प्रमीलिन सुस्ती कानेवाके,

इस मंत्रके बन्यशब्द '' विविवासस्, ऋक्षश्रीव '' ये जोज करने योग्य हैं, क्योंकि इनका अर्थ स्पष्ट नहीं हुआ है। पंचम मंत्रक्षे निम्नलिखित शब्द हैं—

- ८ कृष्णः = काले रंगवाले, किंवा खींचनेवाले,
- ९ केशी = बार्डोवांड बायवा, तन्तुवांड,
- १० अ-सुरः = प्राणघात करनेवाले,
- ११ तुण्डिकः = छोटे मुखवाछे,
- १२ अ-राय: = धारोग्यादि न देनेवाले,

इस पञ्चम संत्रमें 'स्तंबज ' शब्द है, इसका वर्ध समझमें नहीं काता है। जत: वह खोजकी जपेक्षा करता है। षष्ट मंत्रमें निम्नक्रिखित शब्द हैं—

- १३ अनुजिन्नः = स्वनेसे शरीरसे प्रवेश करनेवाले, नासिका द्वारा शरीरसे प्रवेश करनेवाले, फेफडोंसे जो जाते हैं,
- १४ प्रमृदान् = स्पर्श करनेवाळे, स्पर्शसे प्राप्त होनेवाळे, स्पर्शंजन्य रोगके बीज,
- १५ ऋव्यादः = मांख खानेवाळे, शारीरका रक्त और मांख खानेवाळे,

१६ रेरिड् = हिंसक, वातक, नाशक, १७ श्विकच्की = कुत्तेके समान पीडा करनेवाडे,

इसी प्रकार अन्य मंत्रोंमें जो शब्द हैं, उनका भी यहाँ विचार करेंगे तो उनसे इन रोगकृमिथोंका ज्ञान हो सकता है।

इन सब रोगवीजोंको ' पिंग बज ' दूर करता है। इस विषयमें निम्नकिस्तित मंत्रभाग देखने योग्य है---

#### पिंग बज।

परिस्रष्टं घारयतु, हितं मा अवपादि। उग्रौ भेषजी गर्भ रक्षताम् ॥ (मं.२०) पवीनसात् तंगस्थात् छायकात् नग्नकात् किमीदिनः। प्रजायै पत्ये पिंगः परिपातु । (मं २१)

"गर्भागयसें आधान किया हुआ गर्भ खतम रीतिसे धारण किया जावे, गर्भाशयसें स्थित गर्भ पतनको न प्राप्त हो, यह दोनों तीन औषधियां उसकी रक्षा करें। इन रोग-बीजोंसे उत्तम संतान होनेके डिये पिंग वनस्पतिसे गर्भा-शयकी रक्षा होने।"

इक्कीसवे संत्रके रोगबीजवाचक शब्द बढे दुर्बोध हैं तथा इस स्कर्से कहें "पिंग बज" वनस्पितका भी कुछ पता नहीं चळता कि यह वनस्पित कौनसी है। वैद्यक प्रंथोंमें इसका नाम नहीं है। छत: इसकी खोज होना कठीन है। श्री० सायनाचार्यजीने छपने जथविमाध्यमें इस स्कपर भाष्य करते हुए इसका अर्थ श्रितसर्थप शिक्या है, जयित "स्केद सरीसा, सर्थों, राई।" संभव है यही 'पिंग बज' का अर्थ होगा इसके गुण वैद्यकग्रंथोंसे निम्नक्षित्वत प्रकार दिये हैं-

#### पिंगवजके गुण

तिकतः तिक्षािषणः वातकप्रम्न, उष्णः कृमिकुष्टमः। सितासित मेदेन द्विधा। (राज०) कट्रष्णो वातशूलजुत्। गुरमकण्ड्रकुष्टवणापदः। वातरकतप्रहापदः। त्वग्दोषश्चमनो

विषमृतवणापहः। सर्पपतैलगुणाः- वातकफविकारघ्नं स्रमिकुष्टघ्नं चक्षुष्यम्।

"सरीसा तिक्त, तीक्ष्ण, डब्ण, वात और कफको इटाने-वाजा कृति जीर कुछरोगको दूर करनेवाळा है। खेत जीर काका ऐसे इसके दो भेद हैं। यह कट्ट, डब्ण, वातश्क्रका नाश करनेवाळा, गुरुम, कण्ड, कुछ, त्रणका नाश करनेवाळा है। वात रक्षदोषको दूर करनेवाळा, त्वचाके दोषको दूर करनेवाळा, विषसे उत्पन्न त्रणको इटानेवाळा है। सरीसकै तैळके गुण ये हैं— वात कफ विकारको दूर करता है, कृमि जीर कुछका नाश करता है और कांस्के छिये दितकर है "

इस वर्णनमें सर्पोका गुण कृतिनाशक, कुष्टनाशक दिया है जो पूर्वोक्त स्करे उपदेशके साथ संगत है, अतः बहुत संमव है कि यही क्यं 'पिंग बज' का होगा। इसकी विशेष खोज होना क्यंत जावश्यक है। वस्तुतः यह सब स्क हि विशेष खोज करने योग्य है क्योंकि इसके कई शब्द और कई दुर्बोब हैं और आधुनिक कोशोंसे इनका अर्थ करनेके किये कोई विशेष सहायता नहीं मिळती है। जिनके पास खोज करनेके विशेष साधन हैं वे इस दिशासे यहन करें।

[कांड ८

# ओषधयः

## [9]

(ऋषि:- अथर्वा। देवता:- भैषज्यं, आयुष्यं, ओषधयः। छन्दः- अनुष्दुष्; २ उपरिष्टाद्भिरिग्वृहती; ३ पुर जिष्णक्; ४ पश्चपदा परानुष्टुवितजगती; ५-६, १०, २५ पथ्यापङ्किः (६ विराह्मर्भा भुरिक्); ९ द्विपदाची भुरिगनुष्टुष्; १२पञ्चपदा विराडतिशकरी; १४ उपरिष्टान्निचृद्वृहती; २६ निचृत्; २८ भुरिक्।)

या नुभ्रनो यार्थ जुका रोहिणीरुत पृश्लंयः ।
असिक्रीः कृष्णा ओषंधीः सनी अच्छानंदामसि ॥ १॥
त्रायंन्तामिमं पृरुषं यक्ष्मांद्देनेषितादिषं ।
यासां द्योष्पिता पृंश्विनी माता संमुद्रो पूर्लं नीरुघां नुभूनं ॥ २॥
आपो अप्रे दिन्या ओषंघयः । तास्ते यक्ष्मंमेन्स्यं प्रक्षांदङ्गादनीनजन् ॥ ३॥
प्रस्तृणती स्तम्बनीरेकं ग्रङ्गाः प्रतन्त्तिषंधीरा नंदामि ।
अंशुमतीः काण्डिनीर्या निश्लोखा ह्वयांमि ते नीरुघों नैश्वदेनीरुपाः पुंरुपजीनंनीः ॥ ४॥

अर्थ— (याः) जो नीविधयां (वस्रवः) पोषण करनेवाङी, (याः च शुकाः) जो वीर्थं बढानेवाङी (उत् रोहिणी) भीर जो बढानेवाङी तथा (पृश्लयः) जो विविध रंगवाङी (अस्विन्तीः कृष्णाः ओषघीः) स्याम, काङी भीषिथां हैं उन (सर्वाः अच्छा आवदामिस ) सबको मुख्यतया पुकारते हैं ॥ १ ॥

(इमं पुरुषं) इस मनुष्यको (देव-इषितात् यक्ष्मात्) देवसे प्रेरित रोगसे (अधि त्रायन्तां) वर्वावं। (यासां वीरुधां) जिन भीषिषयोंका (द्योः पिता) द्युकोक पिता, पृथिवी माता और समुद्र मूळ (बभूव) इना है॥ २॥

(आपः अग्रं) जल मुख्य है और (ओषध्यः द्वियाः ) श्रीषधियां भी दिन्य हैं। (ताः ते एनस्यं यक्ष्मं)

वे तेरे पापसे उत्पन्न रोगको ( अंगात् अंगात् अनीनशन् ) जंगप्रत्यंगसे नाश करते हैं ॥ ३॥

(प्रस्तुणतीः) विशेष विस्तारवाळी, (स्तिम्बिनीः) गुच्छोंवाळी, (एक शुङ्गाः) एक कोपळवाळी, (प्रतन्वतीः) बहुत फैळनेवाळी, (ओषधीः आवदामि) जीषधियोंको में पुकारता हूं। ( अंशुमतीः) प्रकाशवाळी (काण्डिनीः) परुजींवाळी (याः शिखायाः) जो शाखारहित हैं (ते आह्नंयामि) में तेरे ळिये उनको पुकारता हूं। ये (वीरुधः वैश्वदेवीः) जीषधियां विशेष देवी शक्तिसे युक्त (उग्राः पुरुषजीवनीः) प्रभावयुक्त जीर मनुष्यका जीवन बढानेवाळी हैं॥ ४॥

भाभार्थ— कई जीविधयां पोषण करनेवाकी, कई वीर्थ बढानेवाकी और कई मांसको भरनेवाकी हैं। ये विविध रंगरूपवाकी दयाम और काकी हैं इनका जीविधिप्रयोगों उपयोग होता है॥ १॥

भीषियां भूमिपर उगती हैं और इनकी रक्षा भाकाशस्य सूर्यादिकोंसे होती है। ये जीविषयां जल वायु आदि देवोंके प्रकोपसे होनेवाले रोगोंसे बचाती हैं॥ र ॥

मुख्य श्रीषभ जल है, श्रीषभियां भी दिव्य वीर्थवाकी हैं। ये वनस्पतियां पापसे उत्पन्न होनेवाले हर एक रोगरे बचाती हैं॥ ३॥

कई भीषियां बहुत फैळती हैं, कई गुच्छोंवाकी होती हैं, कई कोपळोंवाळी रहती हैं, कईयोंका विस्तार बहुत होती है। इन सबकी प्रशंसा भायुर्वेद प्रयोगमें होती है। ये वनस्पतियां अनेक दिव्यशक्तियोंसे युक्त होती है और मनुस्वका दीवंजीवन करती हैं॥ ४॥

11

1)

यः इन

दि

गसे

ति।

啊

| यद्भः सहं सहमाना वीयी यर्च वो बलंम्।                             |         |
|------------------------------------------------------------------|---------|
| तेनेषमुस्माद्यक्ष्मात्युरुषं पुञ्चतौषधीरथी कुणोमि भेषुजम्        | 11411   |
| जीवुलां नेघारिषां जीवुन्तीमोषंघीमुहम् ।                          |         |
| अरुन्धतीयुन्नयेन्तीं युष्पां मधुमतीमिह हुवेऽस्मा अधिष्टतांतये    | 11 & 11 |
| इहा यन्तु प्रचेतसो मदिनीवचैंसो ममं।                              |         |
| यथेमं पारयामि पुरुषं दुरितादि ।                                  | 11 0 11 |
| अर्बेघासो अपां गर्भो या रोहंन्ति पुनेर्णवाः ।                    |         |
| ध्रुवाः सहस्रं नाम्नीभेषुजीः सन्त्वाभृताः                        | 11 2 11 |
| अवकोल्या उदकोत्मान ओषंघयः । च्यृ पिन्तु दुरितं तीक्ष्णशृङ्गच्यीः | 11911   |

अर्थ— हे (सहमानाः औषधीः) रोगनाजक शौषिषयो! (यत् वः सहः) जो तुम्हारी सामर्थ्यं है, (यत् च वःवीर्थं बलं) शौर जो वीर्थं शौर बल हैं (तेन इमं पुरुषं) उससे इस पुरुषको (अस्मात् यहमात् मुञ्जत) इस रोगसे बचाको। (अथो भ्रेषजं कृणोशिम) शौर मैं शौषभं बनाता हूं॥ ५॥

(জीवलां जीवन्तीं ) आयु देनेवाली (नघारिषां ) हानि न करनेवाली (अरुंधतीं ) जीवनमें रुकावट न करनेवाली (उन्नयतीं मधुमतीं ) उठानेवाली मीठी (पुष्पां ओपधीं ) फूलोंबाली औपबीको (इह अस्म अरिष्ट-तातये अहं हुने ) यहां हसली नीरोगता प्राप्तिके लिये में बुलाता हूं ॥ ६॥

(प्रचेतसः प्रम वचसः) ज्ञानी मुझ वैयके वचनोंसे (मेदिनीः इह आयन्तु) प्रष्टिकारक श्रीषियां यक्षां श्राज्ञावें। (यथा) जिससे (इसं पुरुषं) इस पुरुषको (दुरितात् अधि पारयामिस ) पापके दुःखरूप भोगसे पार करते हैं ॥ ७॥

(याः भ्रेषजीः) जो श्रीषधियां, (अग्नेः घालः) श्रप्तिका श्रव श्रीर (अपां गर्भः) जलेंका गर्भरूप (पुनः-नवाः रोहन्ति) पुनः नवीन जैसी बढती हैं वे (सहस्त्रनाम्नीः) हजार नामवाळी (अमृताः ध्रुवाः सन्तु) लाबी हुईं शौषधियां स्थिर होंवें ॥ ८॥

( अव फा-डल्वाः उदकात्मानः') शैवालमें उत्पन्न होनेवाली, जल जिनका भारमा है (तीक्णश्टङ्गयः ओपघयः ) तीले सींगवाली भौषिषयां ( दुरितं विऋषन्तु ) पापरूपी रोगको दूर करें ॥ ९ ॥

भावार्थ — जीविधयों में जो सामर्थ्य, वीर्य जीर बल है, इससे इस मनुष्यका यह रोग दूर होते। इसीके लिये यह जीविध बनाया जाता है॥ ५॥

जीवनशक्ति बढानेवाळी, दीर्घजीवन देनेवाळी, न्यूनता न करनेवाळी, शरीरच्यापारमें रुकावट न करनेवाळी, शरीरकी सुस्थिति बढानेवाळी, मधुरपरिपाकवाळी फूळोंवाळी श्रीषधि इस प्रकारके श्रीषधियोंको इस मनुष्यके शारोग्य ळिये में लाता है ॥ ६ ॥

मेरे वचनके अनुसार ये सब औषधियां मिळकर इस मनुष्यको नीरोग बनावे । इसका यह रोग पापाचरणसे हुना है ॥ ७ ॥

ये औषिषयां अग्निका भोजनरूप हैं और वे जलका धारण करती हैं, ये वारंवार बढती हैं। इनके नाम हजारों हैं। ये गुणधर्मसे स्थिर हों ॥ ८॥

बैवाकसे उत्कान्त होकर श्रीषधियां बनी, ये सब पापरूपी दोपसे मनुष्योंको बचावें ॥ ९ ॥

[कांड ८

| जुनमुञ्चन्तीविव्रुणा जुग्रा या विष्दुवणीः ।               |    |       |    |
|-----------------------------------------------------------|----|-------|----|
| अथी बलासनार्धनीः कृत्याद्षंणीश्च यास्ता इहा युन्त्वोषंधीः | 11 | १०    | 11 |
| अपुक्रीताः सहीयसीवीरुघो था अभिष्ठुंताः ।                  |    |       |    |
| त्रायन्तायुस्मिन्त्रामे ग्रामश्चं पुरुषं पुशुष्           | 11 | \$ \$ | 11 |
| मधुमन्मूलं मधुमदग्रमासां मधुमन्मध्य बीरुषां वभूव।         |    |       |    |
| मधुमत्पूर्णं मधुंमत्युष्पंमासां मधोः संभक्ता अमृतंस्य     |    |       |    |
| मुक्षो घृतमन दृहतां गोपुरोगवम्                            | 11 | १२    | 11 |
| यावंतीः कियंतीश्चेमाः पृथिव्यामध्योवंधीः ।                |    |       |    |
| ता मा सहस्रपण्यों मृत्योध्वेश्चन्त्वंहंसः                 | 11 | १३    | 11 |

अर्थ— ( उन्मुञ्चन्तीः विवरुणाः ) रोगसे मुक्त करनेवाङी, विशेष रगरूपवाङी ( उग्नाः विषदूषणीः ) तीव, विषनाशक (अथो बलासनाशनीः ) जीर कफको दूर करनेवाङी, ( क्रत्यादूषणीः या ओषधीः ) घातक प्रयोगोंका नाम करनेवाङी जो नौषधियां हैं, (ताः हह आयन्तु ) वे यहां प्राप्त हों ॥ १० ॥

(अभिष्ठताः अपक्रीताः) प्रशंसित और मोलसे प्राप्त की हुई (याः सहीयसीः वीरुधः) जो बलवाली जीविधयां हैं वे (अस्मिन् ग्रामे) इस नगरमें (गां अश्वं पुरुषं पद्युं) गी, घोडा, अनुष्य जीर जन्य पशुकी (जायन्तां) रक्षा करें ॥ ११ ॥

(आसां वीरुधां) इन जीविधियोंका (मूलं मधुमत्) मूल मीठा है, (अस्रं मधुमत्) जन्माग मीठा है, (मध्यं मधुमत् वभूव) मध्यमागभी मीठा है। (आसां पर्णे मधुमत्) इनका पत्ता मधु (पुष्पं मधुमत्) फूक भी भीठा है। यह जीविधियां (मधो: संभक्ता) मधुसे भरपूर सीची हैं। ये (अमृतस्य अक्षः) जमृतका जबाहि हैं। ये जीविधियां (गो-पुरो-गवं) गाय जिसके अग्रभागमें रखी होती है ऐसा ( घृतं अन्नं दुहतां ) वी जीर जब हेवें॥ १२॥

(पृथिव्यां यावतीः कियतीः इमाः ओषधीः ) पृथ्वीपर जितनी कितनी ये जीषधियां हैं ( ताः सहस्वपण्यः ) वे इजार पत्तोंवाकी जीषधियां ( मा अंहसः मृत्योः मुञ्चन्तु ) मुझे पापरूपी मृत्युसे बचावें ॥ १३ ॥

(वीरुघां वैयाघ्रः मणिः) भौषिषयोंसे बना न्याघ्र जैसा प्रतापी मणि (अभिशस्ति-पाः त्रायमाणः) विनाशसे बचानेवाका संरक्षक है। वह (सर्वाः अमीवाः) सब रोगोंको और (रक्षांस्ति) रोगकृमियोंको (अस्मत् दूरं अप अधि हन्तु) हमसे दूर छे जाकर मारे॥ १४॥

भावार्थ— रोगको दूर करनेवाली, तीव्र गुणवाली, बारीरसे विषको दूर करनेवाली, कफका दोष दूर करनेवाली, वातपात दूर करनेवाकी भौषिवयां इस स्थानपर उपयोगी हों॥ १०॥

वीर्यविती औषिषयां इस प्रामके गौ, घोडे और मजुष्य आदिकोंकी रक्षा करें ॥ ११ ॥ इन औषिषयोंका मूळ, मध्य और अप्रभाग, तथा उनके पत्ते और फूळ मीठे हैं । यह अस्तका ही मोजन है, इससे गौ आदि प्राणियोंके छिये विपुक्त घृतादिकी प्राप्ति हो ॥ १२ ॥

पृथ्वीपर जो भी भीषियां हैं हन अनन्त पत्तोंवाङी भीषियां हम सबको मृत्युसे बचावें ॥ १३ ॥ भीषियांसे बना मणि विनाशसे बचानेवाङ। होता है; वह सब रोगों और रोगवीजोंको हम सबसे दूर करे ॥ १४ ॥

| वैयां घो मणिर् <u>वीरुधां</u> त्रायंमाणोऽभिगस्तिषाः ।<br>अमी <u>वाः सर्व</u> ो र <u>क्षां</u> स्यपं हन्त्वधि दुरमस्मत्         | 11 58 11 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| सिंहस्येव स्त्वनथोः सं विजन्तेऽग्नेरिव विजन्त आर्थृताम्यः ।<br>गवां यक्ष्यः पुरुषाणां बीरुद्धिरातिनुत्तो नाव्या∫ एतु स्रोत्याः | ॥ १५ ॥   |
| मुमु <u>चा</u> ना ओषंघयोऽप्रेवैश्वान्रादि ।<br>भूमिं संतन्वतीरित् या <u>सां</u> राजा वनस्पतिः                                  | 11 25 11 |
| या रोहंन्त्याङ्गिर्सीः पर्वतेषु समेषुं च ।<br>ता नः पर्यस्वतीः शिवा ओषंबीः सन्तु शं हृदे                                       | 11 20 11 |
| या <u>श्</u> राहं वेदं <u>वीरुधो</u> याश्र पश्यां <u>पि</u> चक्षुंपा ।<br>अज्ञांता जानीमश्र या यासुं निष च संभृतम्             | 11 25 11 |

अर्थ— (आभृताभ्यः) हाई हुई औषिषयोंसे रोग (सं विजन्ते) भयभीत होते हैं (स्तनथोः सिंहस्य इव) जैसे गर्जनेवाले सिंहसे और (अग्नेः इव विजन्ते) जैसे अग्निसे वबराते हैं। (वीरुद्धिः वितनुत्तः) औषिषयोंसे भगाया हुआ (गवां पुरुषाणां यहमः) गौकों और पुरुषोंका रोग (नाव्याः स्नोत्याः पतु) नौकानोंसे जाने योग्य निहयोंसे दूर चका जावे ॥ १५॥

(यासां राजा वनस्पतिः) जिनका राजा वनस्पति है, वे (ओपघयः) औपधियां (मुमुचानाः) रोगोंसे छुडाती हुई (वैश्वानरात् अग्नेः अधि) वैश्वानर लग्निके जपर स्थित (भूमिं संतन्वतीः इतः) भूमिपर फैकती हुई जाय ॥१६॥

(याः आंगिरसीः) जो अंगोंने रस वढानेवाळी औषधियां (पर्वतेषु समेषु च रोहन्ति) पहाडों और सममूमि पर फैडती हैं (ताः शिक्षाः पयस्वतीः ओषधीः) वे ग्रुम, रसवाजी बीषधियां (नः हरे शं सन्तु) इमारे हर्द्योंने गान्ति देनेवाली होतें ॥ १७ ॥

(अहं याः वीरुधः वेद ) में जिन जीविधियोंको जानता हूं, (याः च चक्षुषा प्रयामि ) और जो में आंखसे देखता हूं, (याः अज्ञाताः जानीमः ) जो नहीं जानी हुईं जीविधियां जब हम जानते हैं, (यासु च संभृतं विद्य ) जिनमें वीर्थ भरपर है ऐसा हम जानते हैं ॥ १८ ॥

भावार्थ— जिस प्रकार शेरसे सब प्राणी डरते हैं, उस प्रकार औषिषयोंसे रोग डरते हैं। अतः इन औषिष्योंसे गौजों और मजुष्योंके रोग दूर हों।। १५॥

सोम राजाके राज्यमें ये सब भौषधियां इस विशाल भूमिपर फैक जांय ॥ १६ ॥

श्रीषियां श्रङ्गरस बढानेवाळी हैं, वे पहाडों श्रीर सममूमिरस उगती हैं वे सब रसदार श्रीषियां हमारे इत्योंको गान्ति देवें । १७॥

जिन औषिथयोंको हम पहचानते हैं और जिनको नहीं पहचानते, उन सबमें स्थितमें वीर्य जानना चाहिये ॥ १८ ॥

११ ( भगवं. सु. भाष्य )

II

#### अथर्ववेदका सुबोध भाष्य।

| सवीः समुग्रा ओषधीर्वोधंन्तु वर्चसो मर्म ।<br>यथुमं पारयामसि पुरुषं दुरितादाधं                   | ॥ १९ ॥ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| अश्वत्थो दुभों <u>बीरुघां सोमो</u> राजामृतं हुनिः।<br>ब्रीहिर्यवेश्व भेषुजी दिवस्पुत्रावमंत्यीं | ॥ २०॥  |
| उजिहीक्वे स्तनयंत्यभिक्रन्दंत्योषधीः ।<br>यदा वं: पृश्चिमातरः पुर्जन्यो रेतुसावति               | ॥ २१ ॥ |
| तस्यामृतंस्येमं बलं पुरुषं पाययामासि ।<br>अथो कृणोमि मेषुजं यथासंच्छतहायनः                      | ॥ २२ ॥ |
| वराहो वेद वीरुधं नकुलो वेद भेषुजीम्<br>सपी गेन्ध्वी या विदुस्ता अस्मा अवसे हुवे                 | ॥ २३ ॥ |

अर्थ— (सर्वाः समग्राः ओषधीः) सब संपूर्ण जीषधियां (मम वचसः बोधन्तु) मेरे वचनसे जाने, (यथा) जिस रीतिसे (इमं पुरुषं दुरितात् अधि पारयामिस ) इस पुरुषको पापरूपी रोगसे छुडाते हैं ॥ १९॥

(अश्वतथः) पीपक, (दर्भः) कुशा, (वीरुघां राजा स्रोमः) जीषिषयों का राजा स्रोम, (हविः असृतं) अब जीर जल, (ब्रोहिः यवः च) चावल जीर जी, (अमत्यों भेषजी) अमर जीविधयां हैं। ये (दिवः पुत्रों) खुडोक्से पुत्रवत् पाइन करते हैं॥ २०॥

(यदा पर्जन्यः स्तनयति अभिकन्दति) जब पर्जन्य गर्जता है और शब्द करता है कि हे (पृश्चिमातरः भोषधीः) पृथ्वीसे उत्पन्न होनेवाकी भौषिबयों! (उज्जिहीध्वे) जपर उठो, तब (पर्जन्यः रेतस्ता वः अवति) पर्जन्य अपने जकसे आपकी रक्षा करता है ॥ २१॥

(तस्य अमृतस्य इमं बलं) उस नमृतका यह बल (इमं पुरुषं पाययामानि) इस पुरुषको विलाते हैं। (अथो कृणोमि भेषजं) भीर भीषध बनाता हूं; (यथा शतहायनः असत्) जिससे शतायु होता है॥ २२॥

(वराहः वीरुधं वेद्) स्कर श्रीषधीको जानता है, (नकुलः भेषजीं वेद्) नेवला श्रीषधीको पहचानता है, (सर्पाः गंधवीः याः विदुः) सर्पं श्रीर गंधवी जिनको जानते हैं, (ताः अस्मै अवसे हुवे) उनको इसकी रक्षाके किये बुकाते हैं॥ २३॥

भावार्थ-सब औषधियां मेरे अनुकृत रहकर इस मनुष्यको पापरूप रोगसे बचाँव ॥ १९ ॥

पीपक, दर्भ, औषिषयोंका राजा सोम, अन्न, जल, चावक और जी ये सब दिव्य औषिषयां हैं। इनसे अमरत अर्थात् दीर्घायुष्यकी प्राप्ति हो सकती है ॥ २०॥

बडी गर्जना करके मेव जीपियोंसे कहता है कि जब ऊपर ठठो ॥ २१ ॥ उसीका बरू जीपियोंसे संप्रदित हुआ है जो मनुष्यको पिळाया जाता है और जिससे मनुष्य दीर्घायु बनता है ॥२१॥ स्वर, नेवला, सांप, गन्धवै ये जीपियां जानते हैं। इन जीपियोंसे प्राणियोंकी रक्षा हो ॥ २१ ॥

| याः सुंपूर्णा अन्तिर्सीर्द्विया या र्घटो विदुः ।                   |          |
|--------------------------------------------------------------------|----------|
| वयांसि हंसा या विदुर्याश्च सर्वे पतुत्रिणीः।                       |          |
| मृगा या विदुरोषंधीस्ता असमा अवसे हुवे                              | 11 58 11 |
| यार्वतीनामोषंत्रीनां गार्वः प्राश्नन्त्युष्टया यार्वतीनामजावर्यः । |          |
| तार्वतीस्तुभ्यमोषंधीः अमें यच्छन्त्वार्भृताः                       | ॥ २५ ॥   |
| यार्वतीषु मनुष्या भेषुर्ज <u>भिष्जो विदुः</u> ।                    |          |
| तार्वतीर्विश्वर्षेषजीरा भरामि त्वामि                               | ॥ २६ ॥   |
| पुष्पंचतीः ष्रस्मंतीः फुलिनीरफुला उत ।                             |          |
| संमातरं इव दुहामस्मा अरिष्टतातये                                   | ॥ २७॥    |
| उन्बोहा <u>ष</u> पश्चंश <u>लादथो</u> दर्भशलादुत ।                  |          |
| अथो यमस्य पड्वीं शाद्विश्वंस्मादेविक विवास                         | 11 36 11 |

अर्थ — (सुपर्णाः याः भ्रांगिर लीः ) गरुड जिन अंगरसवाळी जीविषयोंको (विदुः ) जानते हैं, (याः दिव्याः रघटः विदुः ) जिन दिन्य औषिवर्योको चीढियां जानते हैं, ( वयांसि इंसा याः विदुः ) पक्षी भीर इंस जिनको पहचानते हैं, (याः च सर्वे पक्षिगः ) जिनको सब पक्षी जानते हैं (याः खोषधीः मृगाः विदुः ) जिन नौषिषयोंको हरिन जानते हैं , (ताः अस्मे अवसे हुवे ) उनको इसकी रक्षाके किये बुकाते हैं ॥ २४॥

( यावतीनां ओषघीनां ) जिन बौषिवयोंको ( अध्न्याः गावः प्राश्निति ) भवध्य गौवें साती हैं, ( यावतीनां अजावयः ) जिनको भेड, बकरियां खाती हैं, (तावतीः आभृताः ओषधीः ) डतनी ढाई जीषियां (तुभ्यं रार्म

यच्छन्तु ) तुम्हारे किये सुख देवें ॥ २५ ॥

(भिषजः मनुष्याः ) वैद्य छोग (यावतीषु भेषजं विदुः ) जितनी औषियोंने औषघ प्रयोग जानते हैं; (तावतीः विश्वभेषजीः) इतनी सब मौषधवाळी भौषधियां (त्वां आभि आभरामि) तेरे पास सब मोरसे काता हूं ॥ २६ ॥

( पुष्पवतीः प्रस्मतीः ) फूछवाङी, पछवींवाङी, ( फछवतीः उत अफछाः ) फडोंवाङी शीर फडरहित बौषिधयां ( अस्मै अरिष्टतातये ) इसकी सुखशान्तिके विस्तारके किये ( संमातरः इव दुहतां ) उत्तम मातानींके

समान रस प्रदान करें ॥ २७ ॥

( पञ्चरालात् उत द्राराल।त् ) पांच प्रकारके मीर दस प्रकारके दुः सोंसे ( अथो यमस्य पड्वीशात् ) भौर यमकी बेडियोंसे भौर (विश्वस्मात् देविकिटिवपात्) सब देवोंके संबंधमें किये पापोंसे (त्वा उत् आहार्षे) त्रक्षे जपर खठाया है ॥ २८ ॥

भावार्थ- गर्ड, चिडियां, पक्षी, इंस, मृग बाद्डि जिन बौद्धियोंकी जानते हैं हनसे प्राणियोंकी रक्षा की जाने ॥२४॥

जो भौषिवियां गौवें, भेड भौर वकरियां खाती हैं उनसे मनुष्योंका कल्याण हो ॥ २५ ॥

मनुष्य जिनसे श्रीषध बनाना जानते हैं, उन सबको यहां छाते हैं ॥ २६ ॥ फूकों, फकों और पहन्तीवाली बीविधियां इसकी नीरोगताके किये लायी जाती हैं वे हत्तन रस इसके लिय देवें ॥२७॥ पांच भीर दस प्रकारके दुःख, यमके पाश, देवींके संबंधमें होनेवाके पाप आदिसे भीपधिपींद्वारा इम सब तुझे बचाते हैं ॥ २८॥

×

#### औषधि।

## औषधियोंकी शक्तियां।

इस स्कर्म जीवधियोंका वर्णन करते हुए जो विशेष महत्त्वकी वात कही है वह यह है कि रोगका मूल पापमें है। देखिये—

दुरितात् पारयामसि । ( मं॰ ७, १९ ) तीक्ष्णश्रङ्गयः दुरितं च्यूषन्तु ( मं॰ ९ ) सहस्रपण्यों मृत्यों भ्रुन्तवंहसः । ( मं॰ १३ )

"ये जीपविषां दुरितरूपी रोग अथवा मृत्युसे बचाती हैं। " यहां " दुरित, अंदस्, मृत्यु " वे शब्द " पाप, रोग कीर सरण " के वाचक हैं। पापसे हि रोग होते हैं कीर रोगोंसे मनुष्य मरते हैं अर्थात रोग, दु:का और मृत्यु वे सब पापसे हि होते हैं। यदि सनुष्य काया, वाचा, मन जीर बुद्धिसे पाप न करेगा, तो उसको कभी रोग न दोगा, कमी दुः ख न होगा और कमी उसको मृत्युके वश होना नहीं पढेगा । अनुष्यकी पापप्रवृत्ति हि उसके नाशका कारण है। मनुष्य शारीरिक पाप करके शारीरिक कष्ट भोगता है, वाचिक पाप करके वाणीसंबंधी दुःख अनुभवता है, और मनसे जो पाप करता है उस कारण सनके दुःख मोगने पढते हैं। दु:ख, कष्ट, रोग और मृत्यु न्यूनाधिक भेदसे एकदि अवस्थाके भिन्न नाम हैं। इसलिये मृत्यु तरनेका तात्पर्यं दु:खसे मुक्त होना, रोगोंसे छूटना और मृत्युसे द्र होना हो सकता है। वेद शीर उपनिषदोंसे यह विषय अनेक बार जागया है जतः इसका विचार पाठक इस ढंगसे करें।

#### पापसे रोग।

इस स्कर्म कहा है कि जीविषयां पापसे बचाती हैं और पापसे बचनेके कारण मनुष्य रोगसे बचता है और पाप समूछ दूर होनेके कारण मनुष्य कन्तमें मृत्युसे भी बचता है। पाठक यहां केवल यह न समझे कि जीविषयों से रोगोंकी चिकित्सा हि होती है, योग्य जीविषसेवनसे शरीर, वाणी और मनकी पापवृत्ति हट जाती है, रोगोंको दूर करनेसे चिकित्साका कार्य हुजा ऐसा यदि कोई माने तो असका बह अम है। वास्तवमें रोग एक बाह्य चिन्ह है जिससे मनुष्यकी अन्तः प्रवृत्ति विदित होती है।

पाठक यहां पूछेंगे कि कीयधियोंसे पापप्रवृत्ति केसे हर जाती है ? इस विषयमें कहना इतना हि है कि सा त्विक, राजसिक कीर तामसिक अबके सेवन करनेसे मनुष्य की वैसी प्रवृत्ति बन जाती है। चावळ, दूध, वृत आदि सार्त्विक पदार्थ खानेसे मनुष्य सार्त्विक बनता है, मांस कीर मध सेवन करनेसे और प्याज आदि अक्षण करनेसे राजसिक, और तामसिक प्रवृत्ति बनती है। इस विषयमें भगवद्गीताके श्लोक यहां मनन करने योग्य हैं—

#### तीन प्रकारका भोजन।

आयुःसत्त्वबलारोग्यसुखप्रीतिविवार्घनाः । रस्याः स्निग्धाः स्थिरा दृद्या आहाराः सात्त्विकप्रियाः ॥ ८ ॥

कट्वम्ललवणात्युष्णतीक्ष्णस्क्षविदाहिनः। आहारा राजसस्येष्टा दुःखशोकामयप्रदाः॥९॥ यातयामं गतरसं प्तिपर्युषितं च यत्। उच्छिष्टमपि चामेष्यं भोजनं तामसाप्रियम्॥१०॥ म० गी. १७

"क्षायु, सत्त्व, बक, निरोगता, सुख कीर रुचीको बढानेवाके रसदार, स्निम्म, पौष्टिक कीर मनको प्रसन्न करनेवाके भोजन क्षात्त्विक छोगोंको प्रिय द्वीते हैं। कडुवे, खटे, खारे, गर्म, तीखे, रुखे कीर जरून पैदा करनेवाके भोजन राजस छोगोंको प्रिय द्वीते हैं और ये भोजन दुःख, शोक कीर रोग उत्पन्न करनेवाके होते हैं। एक प्रदरतक पढा हुका बासा, रसरिदत, बरवूवाका झूटा अपवित्र अब तामस छोगोंको प्रिय द्वीता है। अवश्वत एक अब कायु, बक, नीरोगता और सुख बढानेवाला है और दूसरा इन्हींको घटाता है। अतः जो मनुष्य दीर्घायु चाहता है उसको उचित है कि वह साविक भोजन करे। इतना विचार प्रदर्शित करनेके किये हि पापसे रोग कीर मृत्यु दोते हैं कीर सात्त्विक अन्नसे पापप्रवृत्ति हटती है, इत्यादि वातें इस क्कतमें कहीं हैं, तथा—

## अमर्त्य औषध ।

त्रीहिर्यवश्च भेषजौ समत्यों ॥ ( मं॰ २० )
' चावक क्षीर जो अमर होनेकी सौषधियां हैं।' ऐसा

कहा है। यह सत्यंत सास्यिक भोजन है। इसी प्रकार सोम नामक जो समृत रस है वह भी समरत्व देनेवाछ। है ऐसा-

सोमो राजा अमृतं हविः। ( मं. २०)

इस मंत्रमें कहा है। तथा--

मघोः संभक्ता असृतस्य भक्षः । घृतं अत्रं गोपुरोगवं दुहताम् । ( मं. १२ )

" मधुरतासे संमिश्रित अमृताय, वीसे मिश्रित अब और गोरस यह श्रेष्ठ जब हैं।"

इस प्रकार इस स्क्रमें जो अनेक बार उपदेश कहा है बह श्रोमझगवद्गीताके वचनके साथ देखने योग्य है। मनुष्य इस प्रकारका सार्विक अब भक्षण करे और दीर्घाय, नीरोगता और सुख प्राप्त करे।

शीवका, जीवन्ती, अरंधती, रोदिणी, कृष्णा, अधिवनी

जादि नाम औषचियोंके वाचक हैं।

र जीवन्ती= यह औषित्र दीर्घजीवन करनेवासी है, वर्षोंकि इसको (सर्व-दोप-म्न:) सब दोप दूर करनेवासी वैद्यक मंथोंमें कहा है। इसकी साक भी बढी दितकरी है।

२ कृष्णा= यह नाम उत्तमोत्तम वनस्पतियोंका है, जो विविध कौषिधयोंमें प्रयुक्त होती हैं।

जीवला- यद नाम सिंद्यिप्यकीका है। यद कौषधि बढी आरोग्य पद है।

इनमेंसे कई जीपियां दीर्घायु देनेवाले पाकादिमें पढती हैं। कई वैद्यकप्रयोंमें इसका वर्णन है, पाठक यह वर्णन वहां देखे।

स्वतकी अन्यान्य बातें सुबोध हैं अतः उनका अधिक स्पष्टीकरण करनेकी यहां आवश्यकता नहीं है। पाठक इस उंगसे इस स्वतका विचार करेंगे तो उनको इसका आश्य स्पष्ट हो जायगा।

# शत्रुपराजयः।

[6]

ऋषिः — भृग्वाङ्गराः । देवताः — इन्द्रः, वनस्पतिः परसेनाहननं च । छन्दः — अनुष्टुप्ः २, ८-१०, २३ उपरिष्टाद्वृहतीः ३ विराड् वृहतीः ॥ वृहती पुरस्तात्प्रस्तारपङ्कितः, ६ आस्तारपङ्कितः, ७ विपरीत पादलक्ष्मा चतुष्पदातिजगतीः ११ पथ्या वृहतीः, १२ भुरिकः, १९ पुरस्ताद्विराड् वृहतीः, २० पुरस्तान्निचृद्वृहतीः, २१ त्रिष्टुप्, २२ चतुष्पदा शकरीः, २॥ त्र्यवलाना त्रिष्टुवुष्णग्गर्भा पराशकरीः पञ्चपदा जगतीः।

इन्द्रों मन्थतु मन्थिता शुक्रः शूरेः पुरंदुरः । यथा हर्नाम सेनां अमित्राणां सहस्रवः

11 9 11

अर्थ- (पुरं-दरः शूरः शकः मांधिता इन्द्रः) शत्रुके नगरोंको तोडनेवाला श्रूर समर्थ शत्रुसैन्यका मन्यनकर्ता इन्द्र (मन्थतु) शत्रुसेनाका मन्थन करे। (यथा) जिसकी शक्तिसे (अमित्राणां सहस्रशः सेनाः) शत्रुकोंके इजारों सैनिकोंको (इनाम) इम मारें॥ १॥

भावार्थ- ग्रूरवीर शत्रुकोंके किलोंको तोढे कौर शत्रुसैन्यको मथ डाके । इम भी सहस्रों शत्रुवीरोंको मारे ॥ १ ॥

| पृतिरञ्जुरुप्दमानी पूर्ति सेनां कुणोत्वम्म् ।             |         |
|-----------------------------------------------------------|---------|
| धूमम्भि पराद्यामित्रां हुत्स्वा देधतां मयम्               | ॥२॥     |
| अमृनंश्वत्थ निः शृंणीहि खादाम्-खंदिराजिरम् ।              |         |
| ताजद्भक्षं इव भज्यन्तां हन्त्वेनान्वधंको व्धः             | 11 3 11 |
| ष्ठ्वानमून्पंरुषाद्धः क्रणोतु हन्त्वेनान्वधंको व्धः।      |         |
| क्षिप्रं श्वर ईव भज्यन्तां बृहजालेन सादिताः               | 11811   |
| अन्तरिक्षं जालंगासीजालद्रण्डा दियों म्हीः ।               | W & W   |
| तेनां भिषाय दस्यूंनां शकः सेनामपांवपत्                    | 11 4 11 |
| बृहाद्धि जालं बृहतः शुक्रस्यं वाजिनींवतः।                 |         |
| तेन अर्रूनिम सर्वोक्यु बिज यथा न मुच्यांते कत्मश्रनेषांम् | 11 & 11 |

अर्थ — (उपध्मानी पूर्ति-रज्जुः) सिलगाई हुई दुर्गेश्वयुक्त रस्सी (अमूं सेनां पूर्ति कृणोतु) इस सेनाहो दुर्गन्थयुक्त करे। (धूमं अग्नि परादृष्य) धूम जीर जिप्तको दूरसे देखकर (अमित्राः हस्सु अयं आद्धतां) शतु हस्योग्ने सय धारण करें।। २।।

हे (अश्व-त्य) घोडे पर चढे वीर ! (अमून् निः श्रृणीहि ) इनको काटो । हे (खदि-र) शतुको खानेवाके वीर ! (अमून् अजिरं खाद) इनको शीघ्र खालो । (ताजद्-अङ्ग इव) शीघ्र भंजन करनेवाकेके समान (अज्यन्तां) अग्न किये जाय । शीर (वधः वधैः एनान् इन्तु ) वध करनेवाका शखोंसे इनको मारे ॥ १ ॥

( परुष-आद्धः ) कठोर बाह्वान करनेवाला वीर ( अमून् परुषान् कृणोतु ) इनको कठोर बनावे । ( वधकः वधैः एनान् इन्तु ) वधकर्ता शक्षांसे इनका वध करे । ( वृहत्-जालेन संदिताः ) बढे जालसे बंधे हुए शत्रु ( शर इव क्षिप्रं भज्यन्तां ) सरकंडेके समान शीघ्र टूट जांय ॥ ४ ॥

(अन्तिरिक्षं जालं आसीत्) बन्तिरिक्ष जाल है, और (महीः दिशः जालदण्डाः) विस्तृत दिशाएं जाकके दण्डे हैं। (तेन द्स्यूनां सेनां अभिधाय) इससे शतुकी सेनाको पकड कर (शक्तः अप अवपत्) ग्रूर वीर भगाता है॥ ५॥

(वाजिनीवतः वृहतः शक्रस्य) सेनाके साथ रहनेवाळे बढे इन्द्रका (वृहत् हि जाळं) बढा जाळ है। (तेन सर्वान् शत्र्व् अक्षिमन्युष्त ),उससे सब शत्रुओंको सब बोरसे बाधीन कर, (यथा एषां कतमःचन न मुख्याते) जिससे इन्सेंसे एक भी न छूट सके।। ६॥

भावार्थ— शत्रुसेना पर हमला करनेके लिये सिलगाई हुई बारूदकी बत्ती शत्रुसैन्यमें बदबूताका धूंवा उत्पन्न करे। जिस धूंबेको और ज्वालाको देखकर शत्रु भयभीत होवें।। २।।

घुडसवार शत्रुको मारें। हमारे शत्रुको खाजावें, अर्थात् उनका नाश करें। हमारे बीर अपने शस्त्रोंसे शत्रुका नाश

हमारा सेनापित अपने भाषणसे हमारे सैनिकोंको धीरज देकर कठोर बनावें । हमारे वीर शत्रुसेनाका नाश करें । बढे जालके अन्दर शत्रुसैनिकोंको पकडकर नाश करें ।। ४ ।।

यह भन्तिरिक्ष बढा जाक है, इसके दण्ड ये बढी दिशाएं हैं। इस जाकसे शत्रुको पकडकर श्रूर वीर उनका नाश करें॥ ५॥

सेनाके साथ इमका करनेवाके इन्द्रके पास बढा जाक है। उससे शत्रुसैन्य बान्धा जाता है और कोई बच नहीं सकता ॥ ६ ॥

| बृहत्ते जालं बृहत ईन्द्र शूर सहस्रार्घस्यं शतवीर्यस्य ।                   |          |
|---------------------------------------------------------------------------|----------|
| तेन शतं सहस्रं मुयुतं न्य बिदं ज्ञानं शको दस्यूंनामभिषाय सेनंया           | 11 9 11  |
| अयं छे।को जार्लमासीच्छकस्यं महतो मुहान् ।                                 |          |
| ते <u>ना</u> हमिन्द्र <u>जा</u> लेनाम्ंस्तमं <u>साभि देघामि</u> सर्वीन्   | 11011    |
| <u>से</u> दि <u>रु</u> ग्रा व्यृ <u>द्धि</u> रार्तिश्रानपवा <u>च</u> ना । |          |
| अमंस्तुन्द्रीश्च मोहंश्च तैरुम्निभ दंधामि सर्वीन                          | 11911    |
| मृत्यवेऽस्नम् येच्छामि मृत्युपाश्चरमी सिताः।                              |          |
| मृत्योर्थे अंघुला द्वास्तेभ्यं ए <u>ना</u> न्प्रति नयामि बङ्खा            | 11 80 11 |
| नयं <u>ता</u> सून्छंत्युद्ता यमंदृता अपोम्मत ।                            |          |
| प्रः सहस्रा हेन्यन्तां तृणेड्वेनान्मत्यं∫ भवस्यं                          | 11 88 11 |
|                                                                           |          |

अर्थ— हे ( शूर इन्द्र ) शूर इन्द्र ! (सहस्रार्घस्य शतवीर्यस्य वृहतः ते ) सहस्रो द्वारा प्रित बीर सँकडो सामध्यवाके बढे तुझ इन्द्रका ( वृहत् जालं ) बढा जाक है। ( तेन आभिधाय ) उस जाकसे वेरकर तथा ( सेन्या ) बपनी सेनाके द्वारा ( शक्तः ) इन्द्र ( दस्यूनां शतं सहस्रं अयुतं न्यर्वुदं अभिधाय जधान ) शतुनोंके सैंकडों हुन्हों कास्रों कास्रों कीर करोडों सेनिकोंको मारता है ॥ ७ ॥

( महतः राक्रस्य ) वढे इन्द्रका (अयं महान् लोकः ) यह वढा लोक ( जालं आसीत् ) जाल था। ( तेन इन्द्रजालेन ) उस इन्द्रके जालसे ( सर्वीन् अमून् तमला अहं अभिद्धामि ) सब इन शत्रुवीरोंको अन्धेरेसे में घरता हुं॥ ८।।

( उन्ना सेदिः ) वही थकावट, ( व्यृद्धिः ) निर्धनता, ( अनपत्राचना आर्तिः च ) अवधनीय कष्ट, ( अमः ) कष्ट परिश्रम, ( तन्द्रीः मोहः च ) आरूस और मोह, ( तैः अमून् सर्वान् अभिद्धामि ) उनसे इन सब शतुओं को में घरता है ॥ ९ ॥

(असून् मृत्यवे प्रयच्छामि ) इन बातुषोंको में मृत्युके किये सौंप देवा हूं ( मृन्युपाद्योः अमी सिताः ) मृत्युके पाशोंसे थे बांधे हैं। ( मृत्योः ये अघ-लाः दूताः ) मृत्युके जो पापसे मारनेवाके दूत हैं ( तेभ्यः एनान् बद्घ्या प्रति नयामि ) सनके पास इनको बांध कर के जाता हूं ॥ १० ॥

हे (मृत्युदूताः ) मृत्युके दूतों ! (अमून् नयत ) इनको के चको । हे (यमदूताः ) वमके दूतों ! (अपोम्भत ) इनको समाप्त करो । (परः सहस्राः हन्यन्तां ) इजारोंसे मधिक मारे जांय । (पनान् भवस्य मत्यं तृणेदु ) इनको ईश्वरके मतानुसार नाश करो ॥ ११ ॥

भावार्थ — अनेक पराक्रम करनेवाछे पूजनीय इन्द्रदेवका बडा जाळ है उस जाळमें शत्रुसैनिक बान्धे जाते हैं और उनके हजारों और डाखों मारे जाते हैं।। ७ ।।

वहें इन्द्रका यह विस्तृत छोकिह बढा जाछ है। इस इन्द्रजाकमें सब शत्रु अन्यकारसे बान्धे जाते हैं।। ८।।

थकावट, निर्धनता, कष्ट, परिश्रम, आङस्य, अज्ञान इत्यादिसे शत्रुओंको घरते हैं ॥ ९ ॥ उन शत्रुओंको मृत्युके पास मेजता हूं । मृत्युपार्शोंसे ये बान्धे गये हैं । मृत्युके ये मारक दूत हैं उनके पास शत्रुओंको के जाता हं ॥ १० ॥

मृत्युके दूत हमारे शत्रुकोंको पकरें, यमदूत उनकी समाप्ति करें । इस प्रकार हजारों शत्रु मारें जांच ॥ ११ ॥

#### अथर्ववेदका सुबोध भाष्य।

| साध्या एकं जालदण्डमुद्यत्यं युन्त्योजंसा ।         | and one are |
|----------------------------------------------------|-------------|
| रुद्रा एकं वसंव एकंमादित्यरिक उद्यतः               | ॥ १२ ॥      |
| विश्वं देवा उपरिष्टादुब्जन्ती युन्त्वोजसा ।        |             |
| मध्येन घनतो यन्तु सेनामिक्षरसो महीम्               | 11 83 11    |
| वनुस्पतीन्वानस्पुत्यानोषधिष्ठ्त वीरुधंः।           | 11 0 00 11  |
| द्विपाचतुं ज्यादि ज्यामि यथा सेनामम् हनेन्         | 11 88 11    |
| गुन्धुर्वाप्सरसः सर्पान्देवान्युण्यज्ञनानिपुतृन् । | 11 96 11    |
| दृष्टान्दृष्टानिष्णामि यथा सेनामुम् हर्नन्         | 11 86 11    |
| इम उप्ता मृत्युपाद्या यानाक्रम्य न मुन्यसे ।       | 11 95 11    |
| अप्रुच्यां हन्तु सेनाया इदं क्टं सहस्रकः           | ॥ १६ ॥      |

अर्थ— (साध्याः एकं जालदण्डं उदात्य) साध्य देव एक जालके दण्डको उठाकर (ओजस्ता यन्ति) वहके साथ जाते हैं। (रुद्राः एकं) रुद्रदेव एकको, (वस्तवः एकं) वसुदेव एकको पकडते हैं और (आदित्यैः एकः उद्यतः) बादित्य देवोंने एक उठाया है।। १२।।

(विश्वे देवाः उपरिष्टात् उञ्जन्तः ) विश्वे देव जपर हि जपरसे दुर्होको दवाते हुए (ओजसा यन्ति ) बक्से चढते हैं (अंगिरसः मध्येन महीं सेनां झन्तः ) आंगिरस बीचमें बढी सेनाका नाज करके (यन्तु ) जावें।। १३॥

( वनस्पतीन् वानस्पत्यान् ) वनस्पति क्षीर उनसे बने पदार्थ, ( ओषघीः उत वीरुघः ) क्षीषधियां क्षीर इवाएं, ( चतुष्पाद् द्विपात् ) चार पांववाले कीर दो पांववाले इनको ( इष्णामि ) में प्रेरित करता हूं, ( यथा अमूं सेनां हुनन् ) जिससे इस सेनाका नाम करते हैं।। १४।।

(गंधविष्सरसः सर्पान्) गंधवे, अप्तरा, सर्प (देवान् पुण्यजनान् पितृन् ) देव, पुण्यजन और पितर इन (दृष्टान् अदृष्टान् इष्णामि ) देखे और न देखे हुआंको मैं प्रेरित करता हूं (यथा अमूं सेनां इनन् ) जिससे इस सेनाका नाश करते हैं ॥ १५॥

(इमे मृत्युपाज्ञाः उताः) ये मृत्युके पाश रखे हैं (यान् आक्रम्य म मुच्यसे) जिनका आक्रमण करके त् नहीं स्टेगा। (अमुख्याः सेनायाः) इस सेनाके (इदं कूटं) इस केन्द्रको (सहस्वज्ञाः हन्तु) सहस्र प्रकारसे इनन करे ॥ १६॥

भावार्थ — साध्य, सद्र, वसु और आदित्य ये इस जालके चारों खंबोंको पकडकर वेगसे दौढते हैं ॥ १२ ॥ विश्वेदेव उपरसे हमला चढाते हैं और आंगिरसोंने शत्रुसेनाके मध्यभागमें हमला चढाया है ॥ १३ ॥ वनस्पति, वनस्पतिसे बने पहार्थ, औषघि, लता, द्विपाद और चतुष्पाद आदि सब मेरे सहायक हों और इनकी

सहायतासे में शत्रुका नाश करूं ॥ १४ ॥

गंधवं, अप्सराएं, सर्प, देव, पुण्यजन, पितर, परिचित और अपरिचित मुझे सहायता करें, जिनकी सहायतासे में शत्रुका नाश करूं ॥ १५ ॥

ये मृत्युपाश स्माये हैं, इनमेंसे कोई नहीं छूटेगा, इस शत्रुसेनाका यह केन्द्र सब प्रकारसे में नाल करूंगा ॥ १६ ॥

| घुर्मः समिद्धो अग्निनायं होमंः सहस्रहः ।                         |          |
|------------------------------------------------------------------|----------|
| मुबश्च पृश्चिबाहुश्च अर्व सेनामुमुं इतम्                         | 11 29 11 |
| मृत्योराषुमा पद्यन्तां क्षुषं सेदिं वृषं भ्यम् ।                 |          |
| इन्द्रंश्राक्षु नालाभ्यां भर्व सेनापु मूं हेतम्                  | 11 38 11 |
| पराजिताः प्र त्रेसनामित्रा नुत्ता धांवतु ब्रह्मणा।               |          |
| बृह्रपितंप्रणुत्तानां मामीषां मोचि कश्चन                         | 11 88 11 |
| अर्व पद्यन्तामेषामार्युधानि मा शंकन्त्रतिधामिष्ठुम् ।            |          |
| अर्थेषां बहु विश्यंतामिषंवी झन्तु ममीण                           | 11 90 11 |
| सं क्रीं श्रतामेनान्द्यात्रांपृथिवी समुन्तरिक्षं सुद्द देवतांभिः |          |
| मा ज्ञातारं मा प्रतिष्ठां विंदनत मिथा विष्ताना उप यन्तु मृत्युप  | " २१ ॥   |

अर्थ — (अयं घर्मः होमः) यह प्रदीस होम (अग्निना सहस्रहः सामिद्धः) अग्निद्धारा सहस्रों प्रकारीसे प्रज्वलित हुआ है। (भवः पृक्षिव हुः হার্ব:) भव और विचित्र बाहुवाला अर्थ ये तुम दोनों (अर्मू सेनां हतम्) इस सेनाको मारो॥ १७॥

( सृत्योः आर्ष क्षुदं सेदिं वधं भयं ) मृत्युसे कष्ट, भूख. बंधन, वच और भयको ( आपद्यन्तां ) प्राप्त होबो। हे शर्व ! (इन्द्रः च ) और इन्द्र तुम दोनों ( असूं सेनां हतं ) इप सेनाको मारो ॥ १८ ॥

हे (अग्रिजाः) शत्रुको ! तुम (पराजिताः प्र जसत) पराजित होकर त्रस्त होको । (ब्रह्मणा नुत्ताः धावत) ज्ञानसे प्रेरित होकर भाग जानो । (बृहस्पात-प्रणुत्तानां अमीर्षां) ज्ञानीके द्वारा प्रेरित हुए इनमेंसे (कश्चन मा मीचि) कोई भी एक न बचे ॥ १९॥

(एषां आयुधानि अवपद्यन्तां) इनके शस्त्रास्त्र गिर जांय। (प्रतिधां इषुं मा शकन्) प्रतिपक्षसे नाये बाणको ये न सद सकें। (अध एषां बहु विभ्यतां) अब इनको बहुत दर कगे। इनके (मर्माण इषवः झन्तु) मर्मों में बाण करें।। २०॥

( द्यावापृथिवी एनान् संक्रोशन्तां ) युडोक और पृथिवी इनकी निंदा करें। ( अन्तिरक्षं देवताभिः सह सं ) भन्तिरक्ष देवोंके साथ इनकी निंदा करें। ( ज्ञातारं मा ) ज्ञानीको ये न प्राप्त करें ( मा प्रतिष्ठां विदन्त ) प्रतिष्ठाको भी ये प्राप्त न करें। ( मिथः विष्नानाः मृत्युं उपयन्तु ) परस्पर विष्न करते हुए ये सब मृत्युको प्राप्त हों॥ २१॥

भावार्थ — यह यज्ञ अग्निसे प्रदीस हुआ है। इस यज्ञके द्वारा शत्रुसेना नाश होवे ॥ १७ ॥

मृत्युसे कप्ट, क्षुधा, बंधन, वध और भय शत्रुको प्राप्त होवे । और इस प्रकार भयभीत हुए शत्रुका नाश होवे ॥१८॥
शत्रु पराजित हों, वे भाग जांय । हमारे ज्ञानी वीर द्वारा प्रेरित हुए शत्रु किसी प्रकार भी न बचें ॥ १९ ॥
शत्रुके शस्त्र गिर जांय, वे हमारे शस्त्रास्त्रोंको न सह सकें, वे दर जांय और इनके ममें वेथे जांय ॥ २० ॥

सब छोग इन शत्रुओंकी निंदा करें, हमारे शत्रुको किसी ज्ञानीकी सहायता न प्राप्त हो, वे किसी स्थानपर न

टहर सकें । वे आपसमें एक दूसरेको टकराते हुए मर जांय ॥ २१ ॥

१२ ( जथवै. सु. भाष्य )

दिश्यतंस्रोऽश्वत्यों देवर्थस्यं पुरोडाश्चाः श्रुफा अन्तिरिक्षमुद्धिः ।

द्यावांपृथिवी पक्षंसी ऋतवोऽभीश्चंवोऽन्तेद्वेशाः किंकरा वाकपरिर्थ्यम् ॥ २२ ॥

संवत्सरो रथः परिवत्सरो रथोप्स्थो विराडीषामी रथमुखम् ।

इन्द्रेः सब्यष्ठाश्चन्द्रमाः सार्रथिः ॥ २३ ॥

इतो जंयेतो वि जंय सं जंय जय स्वाद्दो ।

इमे जंयन्तु परामी जंयन्तां स्वाद्देभ्यो दुराद्दामीभ्यः ।

वीळ्ळोद्दितेनाम्नभ्यवंतनोमि ॥ २४ ॥

अर्थ - (चतस्तः दिशः) चार दिशाएं (देवरथस्थ अश्वतर्यः) देवरथकी घोडियां हैं (पुरोडाशाः शर्माः) पुरोडाश खुर हैं। (अन्तरिक्षं उद्धिः) अन्तरिक्ष अररका भाग है। (द्यावाणृथिवी पक्षस्ती) बुलोक और पृथिवी ये दोनों पासे हैं। (अन्तर्देशाः किंकराः) बीचके प्रदेश रथरक्षक हैं और (वाक् परिरध्यं) वाणी रथका अन्य भाग है।। २२।।

(संवत्सरः रथः) वर्ष रथ है, (परिवत्सरः रथोपस्थः) परिवत्सर रथमें बैठनेका स्थान है, (विराड् ईवा) विराड जोतनेका दण्ड है, (अग्निः रथमुखं) अग्नि रथका मुख है। (इन्द्रः सव्यष्टाः) इन्द्र बाई और बैठनेवाला है और (चनद्रमाः सारथिः) चन्द्र सारथी है।। २३॥

(इतः जय) यहांसे जय प्राप्त कर (इतः विजय) यहांसे विजय हो। (संजय जय) अच्छी प्रकार जय प्राप्त कर (स्व-आहा) आत्मसमर्पण कर (इमे जयन्तु) ये हमारे वीर जय प्राप्त करें। (अभी प्राजयन्तां) ये शतुसैनिक प्राम्तको प्राप्त हों। (प्रयः स्वाहा) इनके छिये ग्रुमवचन (अभीभ्यः दुराहा) इन शतुओं के छिये बुरा वचन। (नीछछोदितेन अमून् अभि अवतनोधि) नीक और छोदित-रक्तसे इन शतुओं को सब प्रकार गिराता हूं॥ २४॥

भावार्थ — देवरथकी घोडियां चारों दिशाएं हैं, उस रथके विविध भाग पुरोडाश, अन्तरिक्ष, युकोक, पृथिवी, ये हैं। छः ऋतु घोडियोंके लगाम हैं, बीचके स्थान-संरक्षक नौकर हैं और वाणी ही मध्यस्थान है।। २२।।

संवरसर, परिवरसर, विराट्, अप्ति ये क्रमशः रथ, बैठनेका स्थान, दण्ड जीर रथमुख है, इन्द्र इस रथमें बाई जीर बैठता है जीर चन्द्रमा सारथ्य करता है ॥ २३ ॥

इस प्रकार जय प्राप्त कर, विजय संपादन कर । आत्मसमर्पणसे हि जय मिलता है। ये हम्रारे वीर जय प्राप्त करें। शत्रुका पराजय हो। अपने कोर्गोंको ग्रुम आशीर्वाद । शत्रुको शाप । सब शत्रुओंकी गिरावट हो ॥ २४॥

#### पराक्रमसे विजय

# युद्धकी नीति।

युद्धनीतिका वर्णन करनेवाडे स्क वेड्से अनेक हैं, परंतु इस स्कर्मे 'जाल-युद्ध'का वर्णन है, यह इस स्करी विशेषतां है। जालमें शत्रुसैन्यको पकडकर सब सैनिक जालमें बंधे जानेके पश्चात् छनका छचित शखास्त्रोंसे वध करनेका नाम जालयुद्ध है। पाठकोंने जाल देखेहि होंगे। प्रायः मळलियां पकडनेवाळे धीवरलोग सूत्रके जाल बनाते हैं और उसमें मळियां पकडते हैं। ये सूत्रके जाल युद्ध उपयोगी नहीं होते, क्योंकि शत्रुके सेनिक यदि इस स्त्रके जालमें पकडे गये, तो वे अपने तीक्ष्ण शस्त्रीसे जाल काटकर बाहर आसकते हैं। अतः यहांका शुद्धका जाल ऐसा होना चाहिये कि, जो सहजहीमें काटा न जासके।

आजकक से युद्धोंसे तारों के जाल, अथवा कंटिकत तारों के जाल वर्तते हैं। बहुत संभव है कि जिस इन्द्रजालका वर्णन इस सूक्तमें किया है, वह इसी प्रकारके लोहे के कंटिकत अथवा अन्य तारों का ही जाल होगा। इन्द्रके शत्रु राक्षस हैं, वे बलाव्य और श्राह्मा स्मेपय होते हैं, वे कदापि सूत्रके जालसे वांच जीयमें और सहजदी में मारे जांचमें यह संभव नहीं है। इस सूक्तमें इन्द्रने इस जालके द्वारा इजारों और लाखों शत्रु में को बांचा और मारा ऐसा वर्णन है, अतः यह जाल कि:सन्देह लोहेका होना योग्य है। इसका वर्णन इस प्रकार है—

वृदजालेन संदिताः क्षिप्रं भज्यन्ताम् (मं० ४) शकस्य अन्तरिक्षं जालं आसीत् । मद्दीदिशः जालदण्डाः ।

तेन अभिचाय द्रस्यूनां सेनां अपावत्। ( मं०५) वाजिनीवतः दाकस्य दृहत् जालम्। तेन सर्वान् शत्रून् न्युब्ज, यथा एषां कतमश्चन न सुब्धते ॥ ( मं० ६ )

हे शूर इन्द्र ! शतवीर्यस्य ते वृहत् जालम् । तेन सहस्रं अयुतं जघान दस्युतां ॥ ( मं॰ ७ )

' इन्द्र स्वयं वडा शूर है, उसके पास सैन्यभी बहुत है। वह स्वयं सेंकडों प्रकारके पराक्रम करता है। उसका बडा भारी जाल है। मानो उसका जाल इस अन्तरिक्ष जैसा विस्तृत है। चारों दिशाओं से उसके जालके स्तंभ खडे किये होते हैं। इस विस्तृत जालमें क्षात्रकों सेना पकडी जाती है, और एकबार सेना इस जालमें पकडी गयी, तो उनमें से एकभी नहीं बच सकता। इस रीतिसे इस ढंगके जालखुद हारा इन्द्र इजारों और लाखों शत्रुओं का संदार करता है।

इन मंत्रभागों में यह वर्णन बढ़ा मनोरम है जीर जाक युद्का महत्त्व भी इससे प्रकट होता है, एक वार शत्रु जाल में बान्धे गये, तो ऐसा प्रतीत होता है कि उनकी हल चल मी बन्ध हो जाती है। इस प्रकार जालसे बान्धे गये शत्रुओं का वभ करना वडा सद्दत्त कार्थ दोता है, क्योंकि इन्द्र एक वार शत्रुको जालमें पकडकर पश्चात् अपने सैनिकांसिदि उनका वध कराता है, ऐसा इसी स्कमें कहा है—

शकः सेनया तेन (जालन बद्धं) द्स्यूनां सहस्रं जधान। (मं०७)

" इन्द्र अपनी सेनाद्वारा उस जाड़से बान्धे गये शतुके इजारों सैनिकोंको मारता है। " इस वर्णनसे स्पष्ट हो जाता है कि जाड़में बन्धे शतुसैन्यका वध करना सहज बात है। यह जाड़ पृथ्वीपर बहुत बड़ा फैड़ाया जाता है इसविषयमें निम्नाइन्दित मन्त्र देखिये—

अबं महान् लोकः शकस्य जालं आसीत्। तेन इन्द्रजालेन सर्वान् तमसा अभिद्यामि ॥ (मं. ८)

साध्याः रुद्राः वसवः जालदण्डं उद्यम्य स्रोजसा यन्ति । आदित्यैः एकः (दण्डः ) उद्यतः ॥ ( मं. १२ )

विश्वेदेवाः भोजसा उपरिष्ठात् यन्तु । अंगिरसः प्रध्येन सेनां प्रन्तः यन्तु ॥ (मं. १३ )

"इस पृथ्वीभर इन्द्रका जाल फैला है। इस इन्द्रके जाळसे सब शत्रुओंको अन्धेरसे घेरते हैं। साध्य, रुद्र, वसु और जादिस्य ये सब देव जाठका एक एक स्तंम पकडकर बेगसे दीडते हैं। विश्वदेव और आंगिरसमी बात्रसेनाक बीचमें और उपरसे इमका करते हैं। " इतना विस्तार इस जालका होता है। इस जालसे सब पृथ्वी और जन्तरिक्ष भर जाता है, अर्थात् शत्रुका सब सैन्य चारी कोश्से इस जालके द्वारा चेरा जाता है। इन मंत्रींसे ऐसा प्रतीत दोता हैं कि जिस प्रकार शतुका सैन्य घूनता है, उसी शितिसे यह जाडभी घुमाया जाता है। इसीकिये जाडके दण्ड पकडकर वसु, रुद्र, आदित्य शीर साध्य वेगसे अमण करते हैं। विश्वेदेव अपने सैन्यसे ऊपरके मागसे इमला करते हैं जीर जागिरसोंकी सेना बीचमें इसका चढाती है। इस प्रकार शत्रुसैन्यको युद्धमें रखकर वसु, रुद्ध और आदित्य जालवण्डोंको पकडकर दीव दीव कर शत्रुके इदे गिर्द जाइको दण्डोंके बाधारपर ऐसे ढंगसे जाल रचते हैं, कि शतु न जानते हुए स्वयंहि जालमें आकर फंस जांय । यह युद्कीशलकी बात है भीर जो युद्विया जानते हैं उनके ही समझमें यह बात आसकती है। यहां मन्त्रोंद्वारा उक्त विषय प्रकट हुआ है। इन मंत्रभागोंका विचार करके पाठक भी इस विषयका थोड। सा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। यहां साध्य, वसु, रुद्र आदित्य, विश्वदेव और आंगिरस ये सेनाविभागों और सेनाध्यक्षोंके नाम हैं। इनके विशेष कार्य युद्धभूमिमें होते हैं, जतः ये अलग अलग नाम इनके होते हैं। इन सबका मुख्य इन्द्र है इसका कार्य इन्द्र मंद्र शत्रुका विदारण करना है। इसका कार्य प्रथम अन्त्रने इस प्रकार कहा है—

मन्थिता शूरः शकः पुरंदरः इन्द्र मन्थतु। (मं. १)

"शतुमैन्यका मन्थन करनेवाला इन्द्र शूर और समर्थ होकर (पुरं-दरः) शतुक किलोंका भेदन करे।" इसमें प्रत्येक शब्द इन्द्रका कार्य बना रहा है। शतुके किलोंको तोडनेका कार्य इन्द्र करता है, किलोंसे शतुमैन्यका बाहर निकालकर, उनको अपने जालोंसे बान्धकर मारता है। इस इकार यह जालयुद्धकी नीति है।

इस रीतिके जालयुद्धके सामान अपने पास रहे तो अनुपर विजय प्राप्त करनेका विश्वास अपने सैनिकों में आता है बीर वे कह सकते हैं—

अमित्राणां सहस्रदाः सेनाः हनाम । (मं. १)
वधकः वधैः एनान् हन्तु । (मं. ३; ४)
अमून् निः शृणीहि । अमून् अजिरं खाद। (मं. ३)
मृत्यवे अमून् प्रयच्छामि । अमी मृत्युपाद्याः सिताः।
मृत्योः ये अघला दृताः तेभ्यः एनान् बद्ध्वा
प्रतिनयामि ॥ (मं. १०)
मृत्युद्ता अमून् नयत । यमदूता अपोम्भत ।
परःसहस्रा हन्यन्ताम् ॥ (मं. ११)
यथा अमुं सेनां हनन् । (मं. १४, १५)
उत्ताः मृत्युपाद्याः यान् आक्रम्य न मुच्यसे ।
अमुष्याः सेनाथाः इदं कृदं सहस्रदाः हन्तु ।
(मं. १६)

"शतुके हजारों सैनिकोंको हम मारेंगे। वश्वके साधनोंसे इनको मारें। इन शतुसैनिकोंको निःशेष मारो। इनको मृत्युको सौंप देता हूं। ये मृत्युके पाशसे बांधे हैं। इन शत्रुकोंको बांधकर में मृत्युके दूतोंके हवाले करता हूं। यमदूत इनको के चर्ले, यमदूत इनको खींच के और

हजारोंका वध किया जावे । इस संपूर्ण सेनाका नाम किया जावे । ये मृत्युके पास फेळाये हैं, इनसे नहीं छूटोगे, इस क्षत्रुसेनाके इस केन्द्रको प्राप्त करके खनके हजारों सेनिक मारे जांय ॥ "

इस प्रकारकी भाषा तभी बोकी जा सकती है कि जब शत्रुको पकडकर उसका वध करना निश्चित सा हो। जाक में पकडे शत्रुका वध करना निश्चित और सहज होता है इसी लिये जालयोधी वीर इस प्रकारके निश्चयात्मक वाक्य बोक सकते हैं। इसी प्रकारके वाक्य और देखिये—

पराजिताः अमित्राः प्र त्रसन्तां, ब्रह्मणा नुत्ताः धावत । बृहस्पतिप्रणुत्तानां अमीषां कश्चन मा मााच ॥ ( मं. १९ )

"पराजित हुए कन्नु नासको प्राप्त हों, भगाय बान्नु भागते हुए दौड जावें। भगाये इन कन्नुओं मेंसे भी कोई न बचे।" ये शब्द शन्नुपराजयका निश्चय बता बहे हैं। जालयुद्धका यह महत्त्व दें कि एक बार उसमें फंसा शन्नु बचना असंभव है। जालमें फंसे शन्नुकी अवस्था कैसी बनती है देखिये—

एषां आयुधानि अवपद्यन्ताम् । इषुं प्रतिधां मा

एषां वहु विभ्यतां इषवः मर्माणि झन्तु। (सं०२०)
"इन शत्रुओंके आयुध गिर जांय। हमारे शब्दोंको ये
सह न सकें। इन बहुत घबराये शत्रुओंके मर्मों हमारे
शक्य आधात करें। " तथा और देखिये—

श्वातारं प्रतिष्टां मा विदन्त । मिथो विद्यानाः सृःयुं उपयन्तु । ( मं॰ २१ ॥

" शत्रु भयभीत होकर किथर भी आश्रयको न प्राप्त हो, अनको कोई उत्तम सलाह देनेवाला न मिले। वे आपसमें एक दूसरेको विश्व करते हुए मृत्युको प्राप्त हों।" यह जबस्था शत्रुकी तब होगी जब की अपने निश्चित विजयकी संभावना हो। इन्द्र: शर्वः च अश्चुजालाभ्यां अमूं सेनां हतम्। (मं. 14)

" इन्द्र और शर्व अश्च और जालोंके द्वारा इस सेनाको मारे।" इस मंत्रमें जालयुद्धकी शक्ति बताई है। संपूर्ण शत्नुसेनाको मारना केवल जालयुद्धसे हि संभवनीय है। जालमें पकडे गये शत्रुसेनापर कितनी भयानक आपित आती है इसकी कल्पना अगले मंत्रभागसे हो सकती है—

मृत्योः आषं क्षुघं सेदिं वधं भयं आपद्यग्ताम्। ( मं. १८)

जालमें पकडे गये शतुकोंपर 'मृत्युके समान कष्ट, भूख, बंधन, वध और भय ' आपडते हैं। शतुका कोई मनुष्य इनसे बच नहीं सकता। शतुसेनापर ऐसी भयानक आपत्ति आती है इसकिये यह जालयुद्ध शतुको बहुत डर उत्पद्ध करनेवाला होता है। इसी मंत्रके साथ निम्निक्खित मंत्र देखिये—

सेदिः उत्रा व्युद्धिः आर्तिः अनपवाचना श्रमः तन्द्री मोहः च तैः अमून् सर्वान् अभिद्धामः। ( मं. ९ )

" बंधन, उम्र विपत्ति, न कहने योग्य कष्ट, श्रम, आहस्य, मोह हनसे ये सब हमारे शत्रु जर्जर हो जांय।" इसकी सिद्धि होनेके किये युद्धमें जालप्रयोग निःसन्देह उपकारक है। जाहमें बंधा वीर कितना भी बलवान हुआ तो भी वह इस प्रतिकार करनेमें असमर्थ होजाता है। इसलिये युक्तिसे शत्रुको जाहमें बांध देनेसे उनका पूर्णतया नाश हो जाता है। इस युद्धमें और एक दुर्गन्धास्त्रका प्रयोग वर्णन किया है वह भी बड़ा घोर प्रयोग है देखिये—

#### दुर्भेधयुक्त धूँगां।

पूतिरज्जुः उपध्मानी अमूं लेनां पूर्ति कृणोतु। मं. २)
"दुर्गंधयुक्त रस्मी जलाकर इस सेनामें सर्वत्र दुर्गंधीको
फैंडा देवे।" कुछ विशेष रासायनिक पदार्थोंसे यह रस्सी
मियोगी रहती है। इस रस्सीको जलाकर सिलगाकर उसको
शत्रुसेनामें फेंकनेसे शत्रुसेनामें ऐसी दुर्गंधी फैंडती है कि
उससे त्रस्त हुए शत्रुके सैनिक युद्ध करनेमें असमर्थ हो जाते
हैं। इससे कितना भय प्राप्त होता है देखिये—

धूममित्रं परादश्य अमित्रा हत्स्वाद्घतां भयं। (मं. २)

" प्रोंक धूममय अग्नि दूरसे देखकर शत्रुके सब छोग हृदयों में मय धारण करते हैं। "-इतना यह दुर्ग-धास्त्र महाभयंकर है। एकवार यह ( प्रतिरज्जु ) दुर्ग-धास्त्र रस्सीका जलना प्रारंभ होकर दुर्ग-ध फैलने लगा तो सब सैनिक किसी भी कार्यके लिये बढ़े निकम्मे हो जाते हैं और मानने लगते हैं कि बब अपने नाशका समय आपडा है। यदि जाल प्रयोग और यह दुर्ग-ध प्रयोग ये दोनों प्रयोग किये जांय, तो शत्रुका शीघ्र नाश करना बिलकुल आसानीसे होसकता है। इस प्रकार ये दोनों प्रयोग करनेसे अपना विजय होता है अतः कहा है—

#### बिजय।

इतो जय विजय संजय जय स्वाहा। इसे जयन्तु परामी जयन्तां स्वाहैभ्यो दुराहामीभ्यः॥ ( मं. २१ )

" इस पूर्वोक्त युक्तिसे जय और विजय प्राप्त करो, वह तुम्हारा उत्तम जय हो। ये तुम्हार सैनिक विजयी हों, तुम्हारे शत्रु पराजित हों। तुम्हारा उत्तम कल्याण हो, तुम्हारे शत्रश्लोका अकल्याण हो।" इस प्रकार अन्तमें इस जाल्युद् करनेवालोंको शुभ शाशीर्वाद दिया है।

इस प्रकार वेदमें उपदेश किये जाल्युद्ध वर्णन है। पाठक इसका विचार करके वेदकी युद्धनीति जानें।

" इन्द्र जाळ " शब्द आध्यात्मिक बन्धनका भी भाव बताता है। इस दृष्टीसे इस स्कूक्तका विचार कोई करे। यह विषय अन्वेषणीय है। अधर्ववेदका सुबोध भाष्य।

## एकही उपास्य देव!

## विराट्

काषः— अथवा । देवताः — कर्यपः, सर्वे ऋषयः, छन्दांसि चः, विराद् । छन्दः — त्रिष्टुणः २ पङ्किःः ३ आस्तारपङ्किःः, ४-५, २३, २५, २६ अनुष्टुण्ः ८, ११-१२, २२ जगतीः १ सुरिकः, १४ चतुष्पदातिजगती ।

कुत्स्तौ जातौ केत्मः सो अर्धः कस्माञ्चोकात्केत्मस्याः पृथिव्याः ।

वृत्सौ विराजाः सिल्लादुँदैतां तौ त्यां पृच्छामि कत्रेशे दुग्या ॥ १ ॥

यो अर्कन्दयत्सिल्लं मेहित्वा योगि कृत्वा त्रिश्चनं श्चर्यानः ।

वृत्सः कांमदुघो विराजाः स गुद्दां चक्रे तुन्विः पराचैः ॥ २ ॥

यानि त्रीणि वृहन्ति येषां चतुर्थं वियुनक्ति वाचेम् ।

वृह्तः परि सामानि पृष्ठात्पश्चाधि निर्मिता ।

वृह्तः परि सामानि पृष्ठात्पश्चाधि निर्मिता ।

वृह्तः परि सामानि वृष्ठात्पश्चाधि विर्मिता ।

अर्थ— (तो कुतः जातो ) वे दोनों कदांसे प्रकट हुए ? (सः अर्धः कतमः ) वह कीनसा अर्धमाग है ? जीर वह (कस्मात् लांकात् ) कीनसे लोकसे जीर (कतमस्याः पृथिव्याः ) कीनसे सूविमांगके उपर (सलिलात् विराजः ) आप तत्त्वसे विराजके (वत्सो उत् ऐतां ) दोनों बच्चे प्रकट होते हैं ? (तो त्या पृच्छामि ) उन दोनोंके विषयमें तुम्ने में पृष्ठता हूं । उनमेंसे वह गी (कतरेण दुग्धा ) किससे दोही जाती है ? ॥ १ ॥

(त्रिभुजं योर्नि कृत्वा) तीन भुजाबाला लाश्रयस्थान बनाकर (হাयानः यः) विश्राम करनेवाला जो लपने (महित्वा सिळलं अकन्द्यत्) महत्वसे जलको प्रश्लुट्य बनाता है। (विराजः कामदुधः स वृत्सः) विराज रूपी कामधेनुका वह बच्च। (पराचै: गुहा) दूर और गुण्ड (तन्यः चक्र) शरीरोको बनाता है॥ २॥

(यानि चृद्दिन त्रीणि) जो बढे तीन हैं और (येषां चतुर्थ वाचं वियुत्तिः) जिनका चौया वाणीको प्रकट करता है। (विपश्चित् तपसा) ज्ञानी तपसे (एनत् ब्रह्म विद्यात्) इसको ब्रह्म जाने। (यस्मिन् एकं युज्यते) जिसमें एकका योग किया जाता है और (यस्मिन् एकं) जिसमें एकका होता है॥ ३॥

( वृहतः पष्टात् परि ) बढे पष्टके जपर ( पश्च लामानि अधि निर्मिता ) पांच लामोंका निर्माण हुना है। ( वृहत्याः वृहत् निर्मितं ) बढीसे बढा बनाया है। ( वृहती कुतः अधि निर्मिता ) बढी कहांसे निर्माण हुई है ?॥॥

भावार्थ— ( खीत्व और पुरुषत्व ) ये दोनों कहांसे प्रकट होगये हैं ? इसमें वह आधा आग कहांसे माना जाता है ? कीनसी पृथ्वीके उत्तर कीनसे स्थानसे किस जलतत्त्वसे विराट् उत्पन्न होकर उसके (रिव और प्राण ये) दोनों बच्चे किस प्रकार उत्पन्न हुए ? उस विराट् रूपी गौका दोइन किस बच्चेके साथ हुना ? ये प्रश्न में तुझसे पूछता हूं ॥ १ ॥

त्रिगुणमयी प्रकृतिमें व्यापनेवाका अपनी शक्तिसे ही उसमें गति उत्पन्न करता है। उससे विशट् नामक कामधेनु

होती है, उसीका वह बचा है, जो दूरकी गुहामें अपने शरीरोंको बनाता है ॥ २ ॥

तीन बढ़े तस्व हैं। जो चौथा है वह वाणीको प्रेरित करता है। ज्ञानी तपसे इस ब्रह्मको जानता है, जिसमें एक (मन) का योग किया जाता है ॥ १ ॥

बडे छठे तस्वकं आधारपर पांच सामोंकी रचना हुई है। बडीसे ही बडेका निर्माण होता है। परंतु पहिळी बडी

| <u>बृहती परि मात्रांचा मातुर्मात्राधि निर्मिता ।</u>                   |         |
|------------------------------------------------------------------------|---------|
| माया है जज्ञे मायायां मायाया मावली परि                                 | 11911   |
| वैश्वानरस्यं प्रतिमोपि द्यौर्यावुद्रोदंसी विववाधे अपि:।                |         |
| ततंः पृष्ठादामुती यन्ति स्तोमा उदितो यन्त्याभ पृष्ठमह्नाः              | 11 4 11 |
| पट् त्वां पृच्छाम् ऋषंयः कश्यपेमे त्वं हि युक्तं युंयुक्षे योग्यं च।   | 11000   |
| विराजमाहुर्बद्यंणः पित्रं तां नो वि घेहि यतिषा सर्विम्यः               | 11 0 11 |
| यां प्रच्युतामनुं युज्ञाः प्रचयवंन्त उपतिष्ठंन्त उपतिष्ठंमानाम् ।      |         |
| यस्यां ब्रुते प्रमुवे यक्षमेजाति सा विरादृषयः पर्मे व्योमन             | 11 8 11 |
| अप्राणिति प्राणेने प्राणतीनां विराट् स्वराजंमुभ्ये ति पश्चात् ।        |         |
| विश्वं मुखन्तीं मुभिरूं पा चिराजं पश्यंनित त्वे न त्वे पंष्यन्त्येनाम् | 11911   |

अर्थ— ( मातुः मात्रायाः परि ) माताकी तन्मात्राके बाधारपर ( वृहती मात्रा अधिनिर्मिता ) वडी मात्रा निर्माण हुई है। ( साया ह मायायाः जज्ञे ) माया निश्चयसे मायासे उत्तव होती है। सीर ( प्रायायाः परि मातली ) मायाके अपर मातली है॥ ५॥

(उपिर ह्यों: वैश्वानरस्य प्रतिया) उपर जो गुलोक है वह वैश्वानरकी प्रतिमा है। (यावत् अग्निः रोद नी विववाधे) जहाँक बाग्न गुलोक कीर पृथिवीको बाधित करता है। (ततः अमुनः पष्ठात् स्तोमाः आयान्त) वहांसे दूरके छठे स्थानसे स्तोम आते हैं। बीर वे (इतः अहः षष्ठं अभि उत् यान्ते ) यहांसे छठे दिन उपर उठते हैं॥ ६॥

दे करवप ! (इसे घट् ऋषयः त्वा पृच्छामः ) ये इम छः ऋषि तुझपे प्रश्न पृछते हैं क्योंकि (त्वं हि युक्तं योग्यं च युयुक्षे ) तू ही युक्तं और योग्यको संयुक्त करता है। (विराजं ब्रह्मणः पितरं आहुः ) विराजको ब्रह्माका पिता कहते हैं। (तां नः सिख्यः) उसको इम मित्रोंको (यतिघा विधिष्टि) जितने प्रकारोंसे हो उतने प्रकारोंसे वर्णन करो॥ ७॥

है (ऋषयः) ऋषिगण ! (यां प्रच्युतां) जिसके स्थानसे चलनेपर (यज्ञाः अनु प्रच्यवन्ते ) यज्ञ चलते हैं। भौर जिसके (उपितृष्ठमानां उपितृत्ते ) उपस्थित होनेसे उपस्थित होते हैं। (यस्याः प्रस्तवं वते ) जिसके प्रकट होनेके नियमसें (यक्षं प्रजाति ) यजनीय देव हलचल करता है। (स्ना विराट् ) वह विराट् (परमे व्योमन् ) परम आकाशमें है॥ ८॥

(अ-प्राणा प्राणतीनां प्राणेन एति ) स्वयं विना प्राण होकर भी प्राणवानीके प्राणके साथ चन्नती है। पश्चात् (विराट् स्वराजं अभ्योति ) विराट् स्वयं प्रकाशके पास पहुंचती है। (विश्वं मृदान्तीं अभिरूपां विराजं ) सबको स्पर्शं करनेवाकी अनुरूप विराट्को (त्वे प्रयन्ति ) वे कई देखते हैं, परंतु (त्वे एनां न प्रयन्ति ) वे इसको नहीं देखते ॥ ९ ॥

भावार्थ — प्रकृतिमातासे तन्मात्राकी उत्पत्ति होती है जौर उससे पृथिवी जादिकी उत्पत्ति होती है। मायासे इस प्रकार माया की उत्पत्ति होती है, जौर इस मायाके उत्पर मायाका निरीक्षक भी है ॥ ५॥

वैश्वानर उतना है कि जितनी थी है। जहांतक युकोकसे पृथ्वीतक अन्तर है उसमें वेशानरकी व्यासि है। वेशानर छठवां है, जिससे स्तोस और यज्ञ प्रचलित होते हैं, और ये सब फिर उसीमें जा मिळते हैं॥ ६॥

हे कर्यप ! ये हम छ: ऋषि तुझसे पूछते हैं। तू सबको योग्य स्थानमें नियुक्त करता है। अतः इसका उत्तर दो। विराट् ब्रह्माका पिता कहते हैं उस विषयमें हम सबको सब प्रकारसे कहो ॥ ७॥

हे ऋषिगण ! जिसके चळनेसे यज्ञ चळते और जिसके स्थिर होनेसे यज्ञ स्थिर होते हैं, जिसकी प्रेरणासे आरमा प्रेरणा करता है वही विराट् देवता है ॥ ८ ॥

[कांड

| 11 | १०                       | 11 |
|----|--------------------------|----|
|    |                          |    |
| 11 | 99                       | 11 |
|    |                          |    |
| 11 | १२                       | 11 |
|    |                          |    |
| 11 | १३                       | 11 |
|    | 67924 0720<br>07204 0720 | 11 |

अर्थ— (विराजः मिथुनत्वं कः प्रवेद् ) विराट्के स्त्रीत्व और पुरुषत्वको कीन जानता है ? (कः ऋतून् ) कीन ऋतुमोंको और (कः अस्पाः कर्ल्य उ ) कीन इसके कर्लिको जानता है ? (अस्पाः क्रमान् कः ) इसके क्रमेंको कीन जानता है ? (कः अस्पाः धाम) कीन कीन जानता है ? (कः अस्पाः धाम) कीन इसका स्थान जानता है और (कतिधा व्युष्टीः) कितनो प्रकारसे इसके प्रभाव समय होते हैं ? ॥ १०॥

(इयं एव सा या प्रथमा व्योच्छत् ) यही वह है कि जो पहिली होकर प्रकाशित होती है, जो ( शासु इतरासु प्रविष्टा चरांत ) इनमें और अन्योंसे प्रविष्ट होकर चलती है। ( अस्यां अन्तः सहान्तः साहिसानः ) इसमें बर्र शक्तियां हैं। ( नवगत् जिन्त्री वधूः जिगाय ) नृतन जननी वधूरे समान सबको जीतती है ॥ ११ ॥

(छन्दःपक्षे उषसा पेपिशाने ) छन्दके दो पक्ष उषासे सुन्दर बनते हुए (समानं योनि अनु संचरेते) एक स्थानको कक्ष्य करके चळते हैं। (प्रजानती केतुमती सूर्यपत्नी) जानती हुई केतुवाळी सूर्यपत्नी प्रभा (अजरे भूरि-रेतसा संचरतः) अजर बहुत वीर्यवाळी संचार करती हैं॥ १२ ॥

(तिस्नः ऋतस्य पन्थां अनु आगुः) तीनों सत्यके मार्गको अनुकूळ होती हैं। (त्रयः घर्माः रेतः अनु आगुः) तीनों यज्ञ वीर्यको अनुकूळ होते हैं। (एका प्रजां जिन्वित्त) एक प्रजा—संतितको तृप्त करती है। (एका उर्ज) दूसी बढ़की रक्षा करती है और (एका देव-यू-नां राष्ट्रं रक्षाति) तीसरी देवके साथ योग करनेवालोंके राष्ट्रकी रक्षा करती है। १३॥

भावार्थ— यह बिराट् स्वयं प्राणवाली न होती हुई प्राणियोंके प्राणके साथ चलती है। तथा यह विराट् स्वयंप्रकार कात्माके पास भी पहुंचती है। सबको स्पर्श करनेवाले इस विराट्को कई देखते हैं और कई इसको देख नहीं सकते ॥ ९॥ इस विराट्के अन्दर खोख भीर पुरुषत्व किस प्रकार रहता हैं। इसके ऋतु और कल्प किस क्रमसे होते हैं १ और

कीन इसको यथावत् जानता है। इस विराद्का धाम किसने देखा है, और इसके प्रभातसमयका किसको पता है ? [विराद्का कितने प्रकारोंसे दोहन किया है अर्थात् कितने रस इससे निकाके जाते हैं। १०॥

यही विराट् पहिली प्रकाशित हुई है, जो अन्योंमें प्रविष्ट होकर विचरती है। इसके अन्द्र बडी बडी शक्तियां है। यह नववधुके समान सब पर प्रभाव डाळती है॥ ११॥

छन्दके दो पक्ष हैं, जो एक दी छन्दमें अनुकृष्ठतासे कार्य करते हैं। जैसी सूर्यपत्नी प्रभा खषःकालसे प्रकाशित होते । प्रारंभ होता है, उसी प्रकार ये दोनों छन्दके पक्ष अक्षीण दोकर विशेष बळके साथ सर्वत्र संचार करते हैं॥ १२॥

तीनों शक्तियां सत्यके अनुकूछताके साथ होती हैं तथा तीनों यज्ञ वीर्यके साथ चळते हैं। एक संतानकी रक्षा, दूसी बळकी रक्षा और तीसरी देवके उपासकोंके राष्ट्रकी रक्षा करती है। १३॥

अग्रीषोमितदधुर्या तुरीयासीय इस्यं प्रशावषयः करपयंन्तः ।

गायत्री त्रिष्टुमं जर्गतीमनुष्टुमं वृहद्की यर्जमानाय स्वरिष्यरंन्तीम् ॥ १४ ॥

पश्च व्युश्चीरनु पश्च दोहा गां पश्चनाम्नीमृतवोऽनु पश्चं ।

पश्च दिश्चाः पश्चद्रश्चेनं क्छमास्ता एकंमृत्रीरिमे लोकमेकंम् ॥ १५ ॥

पश्च जाता भूता प्रथमजर्वस्य पद्ध सामोनि वद्ध वंद्वन्ति ।

पश्चर्योगं सीरमनु सामंसाम वडौदुर्यावांप्रथिवीः वद्ध्वीः ॥ १६ ॥

पडौदुः जीतान्वई मास उष्णानृतुं नो त्रृत यत्रमोऽतिरिक्तः ।

सप्त सुंपणीः कवयो नि पेदुः सप्त च्छन्द्रांस्यन्नं सप्त दीक्षाः ॥ १७ ॥

अर्थ — (अर्थाषोमो यज्ञस्य पक्षो ) अप्ति और सोम ये दो यज्ञके दो पंख हैं ऐसा (ऋषयः कल्पयन्तः) ऋषियोने माना है। (या तुरीया आसीत्) जो चतुर्थ अवस्था है, उसको और (गायत्री त्रिष्टुमं जगतीं अनुष्टुमं) गायत्री, त्रिष्टुप्, जगती और अनुष्टुप् रूपसे (यत्तमाताय स्त्रः आभरन्तीं बृहद्कीं) यत्रमानको प्रकाश देनेवाळी बढी उपासनाको दे (अद्धुः) धारण करते हैं॥ १४॥

(पञ्च वयुष्टीः) पांच डवाएं, (पञ्च दोहाः अनु) पांच अनुकूठ दोहन समय (पञ्चनाम्नी गां अनु) नाम-वाळी पांच अनुरूप गौ, (पञ्च ऋतवः) पांच ऋतु, (पञ्चद्दोन पञ्च दिद्याः क्लसाः) पंदरहवेने पांच दिशाओं हो अनुकूछ किया है, (ताः एकसूर्ध्नीः) वे सब एक सिरवाठे दोकर (एकं लोकं आभि) एक ठोकके चारों और हैं १९५॥

(ऋतस्य प्रथमजाः) सत्यका पिहला प्रवर्तक (षट् भूताः जाताः) त्रः भूत वने हैं। (पट् उ सामानि) त्रः साम (षट्-अहं वहन्ति) त्रः दिनोंको ले जाते हैं। (षट्-योगं सीरं अनु साम-साम) त्रः वेल जोते हुए इलको साम साम कहते हैं, (बावापृथितीः षट् आहुः) युलोकते पृथ्वीपर्यंत त्रः केन्द्र हैं, जिनको (षट् उर्वीः) त्रः भूमि कहते हैं॥ १६॥

(षट् शितान् आहुः) छः शीतकाळके मिदिने हैं, (षट् उष्णान् मासः) छः उष्णताके मिदिने हैं। (नः ऋतुं बृहि) इनके ऋतु हमें बतछाजो, (यतमः अनिश्क्तिः) इनमें कौनसा विशेष रिक्त है? (सत सुपर्णाः कवयः) सात उत्तमपर्णवाले कि (निषेदुः) निवास करते हैं। (सत छन्दांसि) सात छन्द हैं (अदु सत दीक्षाः) उनके अनुकूळ सात दीक्षा भी हैं॥ १७॥

भावार्थ — अग्नि और सोम ये यज्ञके दो पक्ष हैं यह बात ऋषियोंने मानी है। और वे ऐसा भी मानते हैं कि जो चतुर्थ अवस्था है वह त्रिष्ट्रम् जगती अनुष्ट्रम् रूपसे यजमानके छिये स्वर्गका सुख सर देती है ॥ १४॥

एक गौके अनुकूछ पांच स्वाएं, पांच दोहन समय हैं पांच ऋतु पांच दिशाएं, इनके ऊपर एकका अधिकार है। इस एकके पास सबको पहुंचना है॥ १५॥

सत्यमार्गका प्रथम प्रवर्तक जात्मा है, उससे छ: तस्त्र उत्पन्न हुए हैं। छ: साम छ: दिनोंका यज्ञ समाप्त करते हैं। जिस प्रकार छ: बेळ जोते हुए हङको किसान चळाते हैं, वैसा ही यह साम छ: दिनोंवाछे यज्ञको चळाता है। जगत्में युकोक और पृथिवीके जंदर सी छ: पृथ्वी सरीखे गोळ हैं॥ १६॥

शीतकाळके छ: मास हैं, उब्ल काळके भी छ: मास हैं। इनके ऋतु हमें बताओं और यह भी बताओं कि इनमें रिक्त कौन हैं ? सात कवि उत्तम पत्र लेकर यहां बैठे हैं, उनके साथ सात छन्द हैं और सात दीक्षाएं भी है ॥ १७॥

१३ ( अथर्व. सु. भाष्य )

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

कीन हमोंको

) कीन नरासु

में बढी

) एक भूरि-

भागुः) दूसरी

ाक्षर र

यं प्रकाश

१ और

१ हिं

होनेका

, दूसी

कांड ८

| सप्त होमाः समिषों ह सुप्त मधूनि सप्तर्तनों ह सप्त ।                | 11 38 11 |
|--------------------------------------------------------------------|----------|
| स्प्ताज्यानि परि भूतमायन्ताः संप्तगृधा इति श्रश्रमा व्यस्          |          |
| सप्त च्छन्दांसि चतुरुत्तराण्यन्यो अन्यस्मिक्षध्यार्थितानि ।        | 11 00 H  |
| क्यं स्तोमाः प्रति तिष्ठनित तेषु तानि स्तामपु कथमा।पतान            | 11 88 11 |
| कथं गांयुत्री त्रिवृतं व्यापि कथं त्रिष्टुप्पंश्चदुक्षेनं कल्पते । |          |
| त्रयास्त्रिशेन जगेती कथमेनुष्टुप्कथमेकिविशः                        | 11 30 11 |
| अष्ट जाता भूता प्रथमजर्तस्याष्ट्रेन्द्रिंचजो दैच्या ये।            |          |
| अष्टयोनिरदितिर्ष्टपुंत्राष्ट्रमी रात्रिम्मि हुन्यमैति              | 11 58 11 |
| destinated as a second                                             |          |

कर्थ— (सप्त होमाः ) सात यज्ञ हैं, (सिम्धः ह सप्त ) सिमधाएं सात हैं, (सधूनि सप्त ) सात मधु और (सप्त ऋतवः ह ) सात ऋतु हैं। (सप्त आज्यानि भूतं परि आयन् ) सात प्रकारके घृत सब जगत्में प्राप्त हैं, (ताः सप्तगृधाः ) वे सात गीध हैं (हित वयं शुश्रुम ) ऐसा हम सुनते हैं ॥ १८॥

(सप्त छन्दांसि) सात छन्द हैं, (उत्तराणि चतुः) उनसे श्रेष्ठ चार हैं। वे (अन्यः अन्यस्मिन्) एक दूसरेमें (अधि आ अर्पितानि) समर्पित हैं। (स्तोमाः तेषु कथं प्रति तिष्ठान्ति) स्तोम उनमें कैसे रहते हैं ? (तानि स्तोमेषु कथं अर्पितानि) वे स्तोमोंने कैसे समर्पित हुए हैं ?॥ १९॥

(गायत्री त्रिवृतं कथं व्याप) गायत्री त्रिवृत्को कैसे व्यापती है ? (कथं त्रिपुण् पञ्चदशेन कल्पते ) कैसे त्रिपुण् पंदरहसे होता है ? (त्रयस्त्रिशेन जगती कथं ) तैतीससे जगती कैसी होती है जीर (अजुष्टुण् एकविंशः कथं ) जनुष्टुण् इकीसका कैसे होता है ? ॥ २०॥

(सतस्य प्रथमजाः अष्ट भूताः जाताः) सत्यके पिहले प्रवर्तकसे बाठ भूत उत्पन्न होगये हैं। हे इन्द्र! (ये दैन्याः ऋत्विजः अष्ट) जो दिन्य ऋत्विज हैं वे भी बाठ हैं। (अदितिः अष्टयोतिः अष्टगुत्रा) अदिति बाठ उत्पत्तिस्थानवाकी है बौर उसको बाठ पुत्र भी हैं। (अष्टमी रात्रिं) बष्टमी रात्रिको (इटयं अभि एति) हन्य प्राप्त होता है॥ २१॥

भावार्थ— सात होम, सात समिधाएं, सात शहद, सात ऋतु और सात घृत भूतमात्रके चारों और हैं। उनके साय सात गीध भी हैं ऐसा हम सुनते हैं॥ १८॥

सात छन्द, अनके चार उत्तर पक्ष, एक दूसरेके साथ भिन्ने हुए होते हैं। ये स्तोमोर्से कैसे रहते हैं और ये स्तोम उनमें कैसे रहते हैं ? ॥ १९ ॥

गायत्रीने त्रिवृत्को केसे व्यापा है ? त्रिष्टुप् पञ्चदशके साथ कैसा युक्त हुआ है ? तैतीसके साथ जगती कैसी व्यापती है और अनुष्टुप् इकीससे केसे संबंध रखता है ? ॥ २०॥

सत्यके पहिले प्रवर्तकसे आठ तत्त्व उत्पन्न हुए हैं। ये आठ दिग्य ऋत्विज हैं। आदितिके भी ये आठ पुत्र हैं। आठवीं राष्ट्रीसे यही अदिति हवनीय पदार्थोंको प्राप्त होती है।। २१॥

| इत्थं श्रेयो मन्यंमानेदमागंमं युष्माकं सुख्ये अहमंहिम ग्रेवां। |          |
|----------------------------------------------------------------|----------|
| समानजनमा ऋतुरस्ति वः शिवः स वः सर्वाः सं चरित प्रजानन्         | 11 22 11 |
| अप्टेन्द्रेस्य पड्यमस्य ऋषीणां सप्त संप्तधा ।                  |          |
| अयो मंतुष्यार्द्रनोषंधीस्ताँ उ पञ्चार्त्त सेचिरे               | ॥ २३ ॥   |
| केवलीन्द्रांय दुदुहे हि गृष्टिवेशै पीयूपं प्रथमं दुहाना ।      |          |
| अर्थातर्पयचतुरं अतुर्घा देवानमेनुष्याँ दे असुरानुत ऋषीन्       | 11 88 11 |
| को नु गीः क एक ऋषिः कि मु वाम का आविषः।                        |          |
| यथं पृथिव्यामेक् वृदेकर्तुः केत्यो सः                          | 11 24 11 |
| एको गाँवेकं एकऋषिरेकं धार्मेकधाशिषंः।                          |          |
| युक्षं पृंधिच्यामेकनृदेकर्तुनीति रिच्यते                       | ॥ २६ ॥   |
| 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2                        |          |

अर्थ- (इत्थं श्रीयः मन्यमाना ) इस प्रकार कल्याणको माननेवाळी (इदं युष्माकं सख्ये ) इस प्रकार तुम्हारी मित्रतार्थे ( आगमं ) लागयी हूं ( अहं शोवा अस्मि ) में सेवनीय हूं। ( समान-जन्मा वः ऋतुः ) तुम्हारे क्षाय ४त्वज हुआ तुम्हारा यज्ञ (शिवः अस्तु ) कल्याणकारी होवे। (सः प्रजानन् ) वह जानता हुआ (वः सर्वाः संचरित ) तुम सबमें संचार करता है॥ २२॥

(इन्द्रस्य अष्ट ) इन्द्रके बाठ, ( यसस्य पट् ) यसके छः ( ऋषीणां स्तरघा सत ) ऋषियोंके सात प्रकारके सात है। ( पञ्च आपः ) पांच प्रकारके जल ( तान् मनुष्यान् मोषधीः ) उन मनुष्यों और बोषधियोंके प्रति ( उ अनु

सेचिरे ) अनुकूलतासे सिचन करते हैं ॥ २३ ॥

(केवली मृष्टिः ) केवक गौडि (पीयूपं प्रथमं दुहाना) अमृतरूरी दूध सबसे प्रथम देनेवाकी (इन्द्राय वशं दुदुहे ) इन्द्रके किये अनुकूछताके साथ दुहती है। (अथ ) श्रीर ( चतुरः ) चारों देव मनुष्य अधुर श्रीर ऋषियोंको ( चतुर्घा अतर्पयत् ) चार प्रकारसे तृप्त करती है ॥ २४ ॥

(कः नुगीः) कीन गीहे ? (कः एकः ऋषिः) कीन एक ऋषि है ? (किं उधाम) कीनसा धाम है ? (काः आशिषः ) कीनसे आशीर्वाद हैं ? ( पृथित्यां एकवृत् यक्षं ) पृथ्वीमें एकदि न्यापक पूजनीय देव है। (सः

पकऋतुः कः नु ) वह एक ऋतु कीनसा है भड़ा ? ॥ २५ ॥

( एक: हो: ) एक हि गौ है, ( एक: एक ऋषि: ) एक हि एक ऋषि है। ( एकं धाम ) एक हि भाम है, (आशिषः एकछा) आशीर्वाद एकहि प्रकार दिया जाता है। (पृथिन्यां एकतृत् यक्षं ) पृथ्वीपर एकहि न्यापक पुज्य देव है। ( एक: ऋतुः ) एकदि ऋतु है। ( न अतिरिच्यते ) उससे बढकर दूसरा कोई नहीं है॥ २६॥

भावार्थ- इस प्रकार अपना कल्याण है यह जानकर आपकी मित्रतामें में प्राप्त हुई हूं। में सेवतीय हूं। आपका यज्ञ सबके सस प्रयत्नसे दोनेवाला है। वह भापके किये कल्याणकारी दोवे। वह यज्ञ भाप सबसे प्रचिकत रहे॥ २२ ॥ इन्द्रके आठ, यसके छ:, ऋषियोंके सात प्रकारके सात हैं। पांच प्रकारके जल बीपिश्वमोंसे प्रविष्ट होकर सब मनुष्योंकी

सेवा करते हैं ॥ २३ ॥

18

ोम

1ती

हर्वी

केवल एक गी अमृतरूपी दूध देती हुई इन्द्रके लिये अपना दुग्ध अर्पण करती है। बीर यही देव, मनुष्य, असुर

यह एक गी कौन है ? वह एक ऋषि कौन है, उसका धाम कहां है ? उसके जाशीर्वाद कौनसे हैं ? इस पृथ्वीपर जोर कषियोंको चारों प्रकारसे तृप्त करती है ॥ २४ ॥

एक उपास्य कीन हैं ? जीर एक ऋतु कीनसा है ? ॥ २५ ॥

एकदि गौ है, और एकदी ऋषि है, उवका धाम भी एकहि है, साजीर्वाद भी एकदि रीतिसे होता है। पृथ्वीभर एकहि पुरुष देव है । सबका ऋतु भी एकहि है । उसका अतिक्रमण कोई कर नहीं सकते ॥ २६ ॥

#### एकही उपास्य देव।

#### एक उपास्य देव।

संपूर्ण पृथ्वीपर जितने मनुष्य हैं, डल सबका एकहि उपास्य देव है यह बात इस सूक्तके अन्तिम मंत्रमें कही है, देखिये—

पृथिन्यां एक वृत् यक्षम् न अति रिच्यते (मं २६)
" इस संपूर्ण पृथ्वीपर एक ही सर्वन्यापक सबका उपास्य
देव है। इसका अतिक्रमण कोई कर नहीं सकता।"
क्योंकि इसकी शक्ति सर्वतोपरी है। इसी उपास्य देवकी
महिमा इस स्कर्मे वर्णन की है, परंतु वर्णनकी रीति ऐसी
गृढ है कि कई मंत्रोंका अर्थ विचार करनेपर भी पूर्णतया
समझमें नहीं आता। तथापि इस समयतक जितनी खोज
हुई है उसके अनुसार कुछ स्पष्टीकरण यहां करते हैं। इसके
पश्चात पाठक अधिक खाज करनेका यहन करें।

इस स्कन पहिले मंत्रमें " कतः ती जाती ? " वे दो कहांसे प्रकट हुए, यह प्रश्न पूछा है। अर्थात् किसी एक पदार्थसे ये जगत्में सुप्रसिद्ध हो पदार्थ कैसे छत्पन्न हए यह प्रश्नका तात्पर्व है। स्त्री और पुरुष, रिय और प्राण, इन दोनोंका सांकेतिक नाम चन्द्र भीर सूर्यभी है। यदां ये चांद और सूरज अपेक्षित नहीं हैं, परंतु जगत्की सोमशक्ति और अग्निक अपेक्षित है। इसी युक्तके चौद्देव मंत्रमें 'अझी-पोमी 'शब्द है। यह शब्द इस जगत्की आग्नेवी शक्ति और सोमशक्तिका वाचक है । इस जगत्को ' अग्नी: षोमीयं जगत् कदते हैं क्योंकि इसमें येहि दो पदार्थ हैं। जो रसात्मक शान्त शक्ति है वह सोमकी है और जो उप्र तीव तथा डब्ण है वह आग्नेयी बाक्ति है। इन दोनोंको रिय प्राण, चन्द्र सूर्ध, इंडा पिंगला, प्रकृति पुरुष, जड चैतन्य, अनातमा आत्मा, इस प्रकारके अनेक नाम है। इन अनेक द्वन्द्वसूचक नामोंसे दो तत्त्वोंका ज्ञान होता है। जिसको खी और पुरुष कहा जाता है, ये दो उत्पन्न होनेके पूर्व एकही तस्व विद्यमान था, इस एकसे ये दो तस्व कैसे उत्पन्न हुए ? मनुष्यको इसी प्रश्नका विचार करके जानना चाहिये कि इन दोनोंका मूल कहां है।

मूळ एक तस्त था, उसके एक जंशसे प्रकृतिपुरुषकी उत्पत्ति हुई; शेष जो रहा, उसके विषयमें 'कतमः सः अर्घः ' वह अर्थ कीनसा है, जिसमें खीपुरुषशक्ति विभिन्न नहीं हुई वह मूळतत्त्वका आधा आग कहां रहा है ? इसी विषयमें वेदमें कहा है—

त्रिपादूर्ध्वमुदैत्युरुषः पादोऽस्येहाभवत्पुनः॥ (ऋ० १०।९०।४)

" इसके तीन दिस्से ऊपर हैं और इसका एक भाग दि यदा वारंवार बनता है।" अर्थात् मुकतत्त्वका थोडासा दिस्सा इस जगत्में विविधरूपोंका धारण करता है किंवा छीपुरुषरूपसे दिखाई देता है। यह विभाग—

कस्माल्लोकात्कतमस्याः पृथिव्याः । ( मं. १ )

"किस कोकसे कौनली पृथ्वीके किस विभागपर प्रकट हुला है?" लर्थात् इस जगत्यें अनंत पृथ्वीलोक हैं, उनमेंसे किस भूमिपर और उस भूमिके किस विभागपर यह प्रकट हुला है और यह आया कहांसे? तत्त्वज्ञानकी दृष्टीसे ये सब प्रश्न विचार करने योग्य हैं। इस अपने भूविभागपर भी सर्वत्र एक समय प्राणियोंकी उत्पत्ति नहीं हुई। किसी स्थानपर होगई और अन्यत्र फैली। इसी प्रकार सर्वत्र समझना चाहिये और कई प्रहोपप्रह ऐसे हैं कि जहां इस प्रकारके प्राणी अभीतक बने भी नहीं हैं।

#### गीके दो बचे।

ये श्लीपुरुष दो बचोंके समान हैं। ये अपनी माताका दूभ पीते हैं, ये दोनों--

#### वत्सी विराजः सिळळाडुदैताम्। (मं. १)

"ये विराट् रूपी गौके दोनों बच्चे जगत् बननेके पूर्व जो स्वेत्र प्राकृतिक समुद्र था, उससे उदयको प्राप्त हुए।" प्रायः प्रथम जल प्रकट दोता है और तत्पश्चात् उत्पत्ति होती है, बचा उत्पन्न होनेके पूर्व भी जल उत्पन्न होता है, इस सूमिपर भी प्रारम्भों जल था, उसमें वनस्पतियां उत्पन्न हुई उसी जलमें जलजन्तु उत्पन्न हुए। इस प्रकार सबका उदय जलसे हि है। जनमसे लेकर लयतक यह 'ज-ल' हि साथ देनेवाला है। इस खीपुरुषका जलसे हि उदय हुला है। ये दोनों बच्चे इस एकहि धेनुके हैं। इनमेंसे

कीन अपनी साताका तूच पीता है यह प्रश्न निम्न संत्रभागमें पूछा है—

तौ त्वा पृच्छामि कतरेण दुग्या। (मं. 1)

" उन दोनोंके विषयमें में पूडता हूं कि उनमेंसे किसने अपनी माताका दूध पीया है ?" और किसने नहीं पीया? यहां प्रकृति पुरुप इन दोनों बचोंमें कीन प्रकृति माता गौके दूधसे पुष्ट होता है और कीन नहीं होता है यह प्रश्नका भाव है। सबको इस प्रश्नका विचार करना चाहिये। अपने हि अंदर देखिये, अपने अंदर देह और आत्मा है, येहि प्रकृति पुरुप हैं। इनमेंसे प्राकृतिक पुष्टिमाधनोंसे देहकी पुष्टि की जाती है, आत्माकी नहीं, अर्थात् देहि अपनी प्रकृतिमाताका दूध पीकर पुष्ट होता है। आत्मा सदा एकरस रहता है। इस प्रकार विचार करके प्रश्नका भाव और उसका उत्तर जानना चाहिये।

इस विश्व ही रचना होने के पूर्व कैसी अवस्था थी ? यह एक प्रश्न तरवज्ञानका विचार करने वालों के सन्मुख आता है, इसका उत्तर वेदने 'सिल्कि अवस्था' थी ऐसा दिया है। अगाध, अपरंपार, अति शान्त और गंभीर महालागरकी जो अवस्था होती है उसके समान प्राकृतिक परमाणुनोंका समुद्र अति शांव था। उसमें कुछ भी इकच्छ न थी, कुछ भी न्यूनाधिकता नहीं थी, सर्वत्र शान्तता थी। यहां प्रश्न उत्पन्न होता है, कि ऐसी शान्तिकी स्थितिमें च्छालता किसने उत्पन्न की। यदि च्छालता उसी समुद्रका स्वतः सिन्द धर्म माना जाय, तो उसमें शान्ति कैसे हो सकती है? यदि न माना जाय, तो यह अशान्ति किसने उत्पन्न की? इसका उत्तर इस प्रकार द्वितीय संत्रने दिया है—

त्रि-भुजं योनि कत्वा शयानः। (मं. २)

"सरव रज और तम रूपी तीन गुणोंसे युक्त प्राकृतिक विद्योनेपर सोनेवाला यह एक देव है।" जबतक यह ( रायानः) सोया हुला रहता है, तब तक इस प्राकृतिक समुद्रमें निलकुल दलचल नहीं होती, इसकी निद्रा समास होनेतक सर्वत्र शान्ति फैली रहती है। जब यह जागने कगता है तब इसमें हलचल होती है।

यः महित्वा साछिलं अऋन्द्यत्। (मं. २)

'जो अपनी महिमासे इस सिक्ट अवस्थामें बडी हरूचर गुरू करता है।"यह तीन गुणोंपर सोता है इस कारण वे दरुचर कर नहीं सकते, परंतु जब बह जागता है तब वे इठबढके छिये खुढे होते हैं और सस्वगुण समता चाहता, रजोगुण खिडिबिडी मचाना चाहता, और तमोगुण स्तव्धता चाहता है। इस प्रकार इस एकहि सिटिडके ये तीनों परमाणु एक दूसरेपर अपने अपने विभिन्न गुणोंके कारण आपसमें हमडा करते हैं और इस कारण इसका चान्त सिटिड प्रशुक्ष होता है। और इस प्रक्षोमका कारण इस उपास्य देवकी 'महिमा' ही है। शान्त सिटिडमें क्षोम करना और क्षोममें फिर शान्ति स्थापन करना, यही उसकी महिमा है।

विराजः कामदुघः सः चत्सः गुद्दा तन्त्रः चके । ( मं. ३ )

"इस विराद् रूपी कामधेनुका वह बच्चा गुहाके अंदर लपने रहनेके लिय तीन शरीर बनाता है।" ये तीन शरीर ( गुहा ) गुहा हैं, प्रकट नहीं है, प्रकट होते तो गुहाके अन्दर न होते। ये सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर और महाकारण शरीर हैं। किंवा प्राण शरीर, सूक्ष्मशरीर और कारणशरीर ये तीन शरीर हैं। ये शरीर गुद्ध हैं और इनके कारणहि इस जगत्की स्थित है। यह आत्मदेव ये शरीर ( गुहा ) अति गुष्ठ रीतिसे करता है, इस कारण इनकी उत्पत्ति, स्थिति, वृद्धि आदिका पता साधारण कोगोंको नहीं कगता।

यानि श्रीणि वृहन्ति, चतुर्थे वाचं नियुनाक्ते । ( मं. ३

"ये तीनों बारीर बढे विलक्षण बारीरसे युक्त हैं, इनमें वडी बाक्ति हैं। जो चौथा बारीर है उस चतुर्थ बारीरके साथ वाणीका योग होता है। यही स्थूल बारीर है। " यह स्थूल बारीर आयण करता है, वन्तृत्व करता है, बात्माके अंदरके भाव प्रकट करता है। इसके अन्दर गुप्त तीन बारीर हैं, परंतु उनमेंसे एक भी इस प्रकार वन्तृत्व करनेमें समर्थ नहीं है। जिससे यह सब जगत् निर्माण होता है उसको जहा कहते हैं, इस बहाका ज्ञान तपसे होता है, देखिये—

विपश्चित् तपसा पनत् ब्रह्म विद्यात्। (मं. ३)

"ज्ञानी मनुष्य तपसे इस ब्रह्मको जानता है।" अर्थात् अज्ञानी मनुष्य इसको जाननेमें असमर्थ है, तपके बिना कोई भी इसे जान नहीं सकता। विपश्चित् (बि-पश्-चित्) का अर्थ "जो जगत्को विशेष स्क्ष्म दृष्टीसे देखता है" ऐसा है। वही इस ब्रह्मको जान सकता है, जो साक्षारण

हंष्टीसे इस जगत्का निरीक्षण करता है, वह नहीं जान सकता। इसके जाननेकी रीति यह है—

यस्मिन् एकं (भनः) शुज्यते। (मं. ३)

" जिसमें एक मनका योग किया जातां है। " जिस तपसें एक अपने मनका योग किया करते हैं, इस मनके योगसें हि अर्थात् चित्तवृत्ति निरोधसे जब यह जाप्रतिका मन शान्त और स्तब्ब होता है, तब उस विज्ञानी पुरुषको ब्रह्मका साक्षारकार होता है। सबसे पहिले—

#### वृहत्याः वृहत् निर्भितम्। (सं. ४)

"बडी प्रकृतिसे महत् तस्व निर्माण हुआ।" यहिले प्रथम मंत्रकी व्याख्या प्रसंगमें कहा है कि सबसे पूर्व प्रकृतिक नान्त समुद्र था। इस महती देवी प्रकृतिसे (बृहत्) महत्तस्व उत्पन्न हुजा। यही सबसे पहिला समें है। यहां (बृहती) देवी महती मूल प्रकृतिसे यह महत्त-स्वकी उत्पत्ति बताई। परंतु यहां संका होती है कि यह मूक प्रकृति—

#### बृह्ती कुतः अधिमिता १ (मं. ४)

"महती देवी प्रकृति कहांसे बनी?" इस प्रकार प्रभा पूछे जांच तो जनवस्थाप्रसंगदि होगा। अतः द्वितीय संत्रसं कहा है, कि एक सिक्ठ जवस्था सबसे प्रथम थी। यही सबसे पहिली जवस्था है, यह कैसी बनी ऐसा प्रश्न कोई न करे। म्योंकि यह सबसे प्रथम अवस्था है। इसी महती प्रकृतिके साथ एक जारमा ज्ञायन करता था। इससे भी पूर्व कोई नहीं है। इस प्रकार सबसे पूर्वके ये दोनों हैं। जतः ये कहांसे उत्पन्न हुए ऐसा प्रश्न कोई न पूछे। तत्त्वज्ञानमें इस प्रकार अनवस्थाप्रसंग करना बडा दोष गिना है। जस्तु।

बृहतः परि पञ्च खामा अधिनिर्मितानि । (मं. ४) "इस महत्तस्वके ऊपर, वर्धात् इस महत्तत्वका ससाका

हेक्स पांच सामोंकी रचना हुई है। " महत्तत्त्वसे पांच तन्मात्रोंकी उत्पत्ति यहां कही है। यहां तक जो सृष्टिका वर्णन हुआ वह इस प्रकार बताया जाता है—

भ मूलप्रकृति, सलिख, माता, बृहती, विराद, कामघेतु पुरुष, ब्रह्म, स्वराट् यक्ष, वैश्वानर, विराट् २ महत्त्त्वं कारणदेव वृहत्, कारण जीव, वस्सः, ब्रह्मा मात्रा

३ पंच तन्मात्र, पञ्च सूक्ष हं दिय पञ्च साम,

४ जारीर स्थूल ,, स्थूल इंद्रियां ,, निरीक्षक
यहां तक सृष्टिरचनाका तीसरा सुग यहां वर्णित हुना है,
इनसे जीवारमाको ज्ञानित प्राप्त होती है इस लिये इनका
नाम यहां साम है। और इस जारीरचारी भारमाने जीवनको
भागे 'यज्ञ' का रूपक बताना है, उस विशेषकार्थके लिये
भी यहां इनको साम नामसे दर्शाया है यह बात स्पष्ट है।
यही बात अगले मंत्रसें सम्य शब्दोंसे कही है—

मात्राया परि बृहती । मातुः मात्रां अधिनिर्मिता। ( मं. ५ )

" वृहती प्रकृति तनमात्राके अपर है। वह षादिमाता है। इस मातासे तनमात्रा निर्माण होगई।" यहां माता, षादिमाता, जगनमाता, बृहती ये मूळप्रकृतिके हि नाम हैं। इससे पंच तनमात्रानोंकी इत्पत्ति होती है। यहां एक प्रकृतिके पांच विभिन्न गुणधर्मवाले पदार्थ तत्त्व बने यह इसकी विशेषता है। इसीको कहते हैं—

भायायाः माया जहे । सायायाः परि भातछी । ( सं. ५)

" आदिमायासे दूसरी माया वनी, और मायाके उत्तर निरीक्षक भी तैयार हुआ। " मूल आदिमायासे यह माइ- तिक शरीर बना और उसका अधिष्ठाता या निरीक्षक जीवारमा भी बना। यह चतुर्थ अवस्थाकी सृष्टि है, इसीका नाम जगत् है। आदिमायासे यह माया रची गयी है। इसका निरीक्षक यहां आत्मा है। यहां तक अविकृत मूल प्रकृतीसे विकृत जगत्का निर्माण होनेका वर्णन इन पांच मंत्रोंमें किया गया। अब इसमें ब्यापक देवका वर्णन करते हैं—

वैश्वानरकी प्रतिमा।

विश्वानरस्य प्रतिमोपरि द्यौर्यावद्रोदसी विववाधे अग्निः। (मं. ६)

"वैश्वानरकी प्रतिमा खतनी है कि जितना द्युकोक उपर विस्तृत है और जहांतक अग्निका तेज फैला है।" अर्थात

ō١

न

वर

ति

यह वैश्वानर भूकोकसे घुळोक तक फैका है, यही विश्वका नेता खतः इसकी वैश्वानर कहते हैं। यह वैश्वानर प्रकृतिके साथ रहता हुआ जगत्के सब रचनादि कार्य करता है। संपूर्ण जगत्का यदि कोई प्रमुख नेता है तो वह यही है। यह छठा है। पुर्वोक्त कोष्टक्सें (१) स्थूळ, (२) सुक्ष्म, (१) कारण, (४) सूक प्रकृति, (५) जीव से पांच सौर यह (६) वैश्वानर छठवां है। पहिके चार जह हैं सौर सन्तके दो चेतन हैं। इस छठ वैश्वानरसे—

ततः षष्ठात् असुत उदितः स्तोमाः आयन्ति । ( सं. ६ )

"उस छटे वैश्वानरसे प्रकाशित होनेवाले यज्ञ यहां मनुष्यकोकमें जाते हैं।" वही मुख्य देव सब वज्ञोंका प्रकाशक है। मनुष्यकी उत्पत्तिके साथ जो यज्ञ उत्पन्न होता है वह यही है। जीर वेहि यज्ञकमें (अहः पष्टं अभि यहित) दिनके पष्ट भागकी समाप्तिके समय पुनः उसीके पास पहुंचते हैं। उसीसे ज्ञान जीर कमेकी पेरणा होती है जीर खसीमें वह जन्तमें जा मिलती है। इसको सबका दृष्टा कहते हैं, इसलिय इसको कश्यप (पश्यकः) देखनेवाला सबका दृष्टा किंवा निरीक्षक कहा है। यह—

#### त्वं हि युक्तं योग्यं च युयुक्षे । (मं. ७)

"युक्त कौर योग्यका संयोग करता है। " जो पदार्थ जहां रखना योग्य है और जैसा संयुक्त करना उचित है उसी प्रकार वह सबकी योजना यथायोग्य करता है, उसमें कोई गळती नहीं करता। इसीलिये उससे इस प्रकार सुयोग्य सृष्टिकी रचना निर्देश होती है। यह उत्तम दृष्टा होनेसे भी जहां जो पदार्थ जैसा चाहिये वह उसको ठीक प्रकार ज्ञात होता है और वैसा वह बनाता है। बदि वह योग्य दृष्टा न होता हो सुयोग्य संसारका बनाना उसके लिये अश्वन्य हो जाता। उससे ऋषिगण प्रश्न करते हैं—

इसे पट् ऋषयः ( वयं ) त्वां पृच्छामः । ( मं. ७ )

"हम छ: ऋषि तुझे प्रश्न पूछते हैं।" वैश्वानरसे प्रश्न करनेका बाधकार ऋषियोंकाहि है। कीन दूसरा उसको प्रश्न पूछ सकता है? जीर वह भी किस दूसरेको उत्तर क्यों देगा। उससे प्रश्न पूछनेके छिये भी चित्तकी शुद्धता चाहिये और उससे उत्तर छेनेकी भी तयारी चाहिये। वैसी वैयारी ऋषिमुनियोंकी होती है, इस कारण वे वैश्वानरसे प्रभ एखते हैं और इससे इत्तर हेने हैं। धन्य हैं उनकी कि जो परमाहमासे अपना इस प्रकार संबंध जोड सकते हैं। बस्तुत: इरएड मनुष्य जो यहां आया है वह इस प्रकारकी योग्यता प्राप्त करनेके हिये दि आया है। परंतु बहुत थोडे होग इस अवस्था तक अपनी उन्नति कर सकते हैं। ऋषियोंका प्रभ इस प्रकार है—

विराजं ब्रह्मणः पितरं आहुः तां नः साखिस्यः यतिघा विघेहि । ((सं. ७)

''विराट्को ब्रह्माका पिता करते हैं, वह किस प्रकार होता है यह बात हम सबको कितिये।'' यहां "आग्मा—परमारमा, ब्रह्मा ब्रह्म, पुरुष-पुरुषोत्तम, इन्द्र—महेन्द्र '' ये पुत्र और विताके संयुक्त नाम हैं। यह पिता-पुत्रसंबंध किस प्रकार है यह सहस्वपूर्ण प्रका है। हरएक सनुष्यको इसका विचार करना चाहिये और अपना और अपना भी ज्ञान नहीं है और न अपने पिताका ज्ञान उसको है। जहां अपना भी ज्ञान नहीं वहां पिताका ज्ञान उसको संभवनीय है।

पूर्वीक्त कोष्टकर्में 'विराज् अथवा विराट्' ये शब्द प्रकृति और पुरुषके लिय समानतया लिखे हैं। इन मंत्रों में भी विशाज् शब्द पुल्लिगर्से हैं और खोलिगर्से सी हैं। जो तो पुल्लिगर्से वह आरमा, परमारमवाचक हैं और जो खीलिगर्से हैं वह प्रकृति, आदि शक्ति आदिका वाचक हैं परंतु सर्वत्र यह नियम भी नहीं है क्योंकि वितामाता वही होनेले दोनों प्रयोग उस एकके लिये भी होते हैं। 'वि-शज्' शब्दका अर्थ 'विशेष तेजस्वी 'है, इस कारण यह शब्द दोनेकि लिये प्रयुक्त होता है।

यहां 'ब्रह्मा ' पुराण पुरुष से उत्पन्न होनेके कारण जीवा-त्माका नाम है, उसका पिता पुरुष या परमात्मा है। पाठक यहां देखें कि सर्वत्र वेदमें पितापुत्रोंके नाम एक जैसे हैं, दोनोंको 'इन्द्र, कात्मा, पुरुष, विराट् ' कादि नाम है। पिताकी बक्ति वही और पुत्रकी शक्ति करन है। तथापि गुणधम और कम समान हैं। इससे पुत्रको पता करा सकता है कि यद्यपि मेरी शक्ति आज अवप है तथापि में उसको बढाकर अपने पिताके समान 'समर्थ' वन सकता हूं। यही विश्वास दिकानेके हेतुसे इस मंत्रके प्रसकी प्रवृत्ति हुई है। इसका विशेष उत्तर अगके मंत्रमें दिया है वह

हे ऋषयः यां प्रच्युतां यज्ञाः अनु प्रच्यवन्ते, (यां) उपितष्ठमानां (यज्ञा । उपितष्ठन्ते, यस्याः वते प्रसवे यक्षं पज्ञित, सा परमे व्योगन् विराट् (अस्ति)। (मं. ८)

"हे ऋषि कोगो! जिसकी प्रेरणासे सब यज्ञ चळते और जिसकी प्रेरणा बन्द होनेसे सब यज्ञ स्तब्ध होते हैं, जिसके प्रकट होनेके लिय प्रजनीय देवकी गति कारण होती है वह परम बाकाशमें सर्वत्र व्यापक विशेष प्रकाशमान देवता है।" यह परमात्माका वर्णन है, यही सबका पिता और माता है। सभी जगत् इसकी प्रेरणासे चळ रहा है, इसीके नियममें रहता है इसने चळाया तो चळता है और नहीं चळाया तो स्तब्ध होता है। ऐसी इसकी बगाध शक्ति है। इसी शक्तिका चिन्तन करना चाहिये। सर्वत्र इसकी शक्ति हि फैळ रही है और इस जगत्का सब चमत्कार इसकी शक्ति हि फैळ रही है और इस जगत्का सब चमत्कार इसकी शक्ति है उतनी इसकी व्याप्ति है, अर्थात् यह सर्वत्र भरकर थी ब्रविश है। ब्रगळे मंत्रका वर्णन इससे भी और विचारणीय है—

#### अप्राणा प्राणतीनां प्राणेन पति। (मं. ९)

"जो स्वयं प्राणसे जीवित नहीं रहती परंतु अपनी शक्तिसेहि जीवित रहती है, ऐसी विराट् प्राणियों के प्राणको साथ छेकर जाती है।" मुख्य देवके छिये प्राणकी सहाय-ताकी आवश्यकता नहीं है, वह तो अपनीहि सत्तासे स्वयं है। इसिछिये उसको स्वयं मूकदते हैं। अन्य प्राणियों के छिये जीवनधारणके अर्थ प्राणकी आवश्यकता होती है। यह प्राण स्तीके साथ रहकर प्राणियों के जीवनका हेतु बनता है। पश्चात् यह—

#### विराट् स्वराजं अभ्येति । (मं. ९)

"विराद् स्वराज् के पास पहुंचती है।" इस वाक्यर्से एक राजनैतिक भावभी है। (वि-राज्) जहां राजा नहीं है ऐसा राजसंस्थाहीन समाज (स्व-राजं) स्वराज्यशासन अर्थात् स्वसंमत राजशासनको प्राप्त करता है। जहां राजा रूप संस्था उत्पन्न नहीं हुई वहांकी जनता स्वयंशासित होती है, वे अपनी राज्यव्यवस्था स्वयं करते हैं। यह राजनैतिक आव विचारणीय है।

इस अंत्रभागका दूसरा कीर एक वर्ध बनता है, वह यह है- (त्रि-राज्) राज्का वर्ध है प्रकार, जिसके पास प्रकारा नहीं उसकी वि-राज् कहते हैं। जो स्वयंप्रकाशी नहीं है वह (स्वराजं) अपने तेजसे जो प्रकाराता है उसके पास (अक्रयेति) जाता है, कीर उससे तेज प्राप्त करके प्रकाशित होता है।

परंतु यहाँका अर्थ इस प्रकार दीखता है - विराट् धर्यात् जो भारमा जगद्वयवहारते छगा है वह शुद्धारमाके पास जाता है। जो त्रिपाद भारमा अवशिष्ट है। उसकी "स्वराट्" कहते हैं क्योंकि वह अपने प्रकाशसे प्रकाशित होता है। उसकी अपेक्षा जो एकपाद आरमा जगत्में वारंवार धाता-जाता है, वह वैसा स्वयंप्रभावान् नहीं दिखाई देता। यह स्वाव देवक सक्षणासेहि समझना चाहिये। इस प्रकार यह आरमा है—

त्वे विश्वं सुशन्तीं अभिक्षपां विराजं पश्यन्ति, त्वे एनां न पश्यन्ति। ( यं. ९ )

"कई लोग इस सर्व जगतको सुंदरताके साथ प्रकाशित करनेवाले जात्माको देखते हैं, परंतु कई उसको देख नहीं सकते।" वह सर्वत्र उपस्थित है, परंतु कई तो उसका साक्षात्कार कर सकते हैं जीर कई ऐसे जन्धे होते हैं कि वे सब जगतके प्रकाशकको भी नहीं देख सकते!! प्रायः सब प्राणी ऐसे ही जन्धे होते हैं, विरकाहि कोई उसको देख सकते हैं।

विराजः मिथुनत्वं कः प्रवेद ? कः ऋतून् वेद ? कः अस्याः कल्पं वेद । ( म. १० )

" इस विराट्से उत्पन्न होनेवाले छी पुरुषभेदको कौन जानता है ? कौन ऋतुओं की उत्पत्तिको जानता है और कौन करपके समयको जानता है। " बत्त्वज्ञानकी दृष्टीसे इन बातोंका ज्ञान मनुष्यको होना चाहिये। तथा—

अस्याः कतिधा विदुग्धान् फ्रमान् कः वेद ! अस्याः धाम कः वेद ! अस्याः कतिधा व्युष्टिः ! ( मं. १०

" इसके अञ्चादि रस देनेवाले ऋतु आदिके क्रमोंको कौन जानता है, इसका मूल स्थान किसने जाना है और इस सृष्टीके प्रभातकालको कौन जानता है ? " तत्त्वविचारकको इन प्रश्लोका विचार करना थोग्य है और इनका जानमी प्राप्त करना चाहिये। इसमेंसे कुछ प्रश्लोका उत्तर आगे बावेगा—

इवं एव सा या प्रथमा व्योच्छत्। (मं. ११)

" यही वह है कि जो पहिले प्रकाश करती है। " पहिली उथा यही करती है, जगत्में प्रकाशका संचार इसीसे दोवा है। यह—

आसु इतरासु प्रविद्या चरति । (मं. ११)

" इसमें और जन्यों वें ज्यापकर यह चलती है। " यह सर्वत्र ज्यापक है और सर्वत्र संचार करती हुई सब जगत्का कार्य करती है। इसकी शक्तिसेहि संपूर्ण जगत्के कार्य सुज्यवस्थित रीतिसे हो रहे हैं। तथा—

अस्यां अन्तः यहान्तः महिमानः । (म. ११)

"इसके अन्दर बडी बडी महत्वपूर्ण शक्तिया हैं।"
और इन शक्तियोंसे हि इस जगत्के संपूर्ण कार्य करनेमें यह
समर्थ होती है। (नवगत् जनिन्नी वध्यः जिगाय) घरमें
नवीन आधी पुत्रका प्रसव करनेवाली जैसी सुंदर कुलवधू घरमें स्वासिनी होती है, उसी प्रकार यह विराद् इस
जगत्में सर्वोपरि विराजधान है, जानते हुए या न जानते
हुए सभी इसपर प्रेम करते हैं।

जिल प्रकार एकहि छन्दमें पूर्व और उत्तर ऐसे दो चरण (छन्दःपक्षे) होते हैं, और वे एकिंद छन्दमें समान किंकारसे रहते हुए परस्परकी अनुकूछताके साथ छन्दकी शोभा बढाते हैं, उसी प्रकार इस जगत्में की और पुरुष ये इस संसारक्षी छन्के दो पक्ष हैं, दोनों परस्परकी सहायता और पूर्तीके छिये हैं, अळग होनेके छिये नहीं हैं। वे इस गृहस्थके संसारमें समान अधिकारके गृहस्थानके अन्दर (अनुसंचोरेत) अनुकूछतासे रहते हुए इस जगत्में संचार करते हैं। इसके छिये डदाहरण सूर्यपत्नीका है—

सूर्यपत्नी प्रजानती केतुमती अजरा भूरिरेतसा संचरात । ( मं॰ १२ )

" जैसी सूर्यकी धर्मपरनी प्रभा ज्ञान प्राप्त करके, विज्ञानयुक्त होकर, श्लीण न होती हुई, विशेष पराक्रमी बनकर इस
जगत्में संचार करती है। " ठीक इस प्रकार गृहस्थकी
धर्मपरनी ज्ञानविज्ञानयुक्त, बलयुक्त, पराक्रमयुक्त होकर
अपने संसारके कार्य दक्षताके साथ करे। गृहस्थका

१४ ( अथर्व. सु. माष्य )

गृहस्थाश्रम धर्मपरनीके होनेसे हि होना है, इसिलेये धर्म-परनीका निर्देश यहां किया है। परंतु येही शब्द धर्मपतिका भी कर्तव्य बताते हैं। पतिभी ज्ञानिवज्ञानयुक्त बने, हष्टपुष्ट होकर विशेष पराक्रमके कार्य करता हुना इस संसारमें विविध कार्य करे और अपने गृहस्थधमंकी सजति करें। पति और परनीके धर्म साधारण तथा पूर्वोक्त विषयोंमें समानहि है, इसिल्ये एकका निर्देश करनेसे तूसरेके धर्मकाशी ज्ञान हो जाता है। पूर्वोक्त स्थानमें इनके सामान्य धर्मका रहेख है, न कि विशेष धर्मोका। जस्तु। अब इस गृहस्थबर्मका प्रसंग प्राप्त थोडासा वर्णन अगले मंत्रमें करते हैं—

> तिस्तः ऋतस्य पन्थां अनु आगुः। त्रयो धर्माः रेतः अनु आगुः। ( मं॰ १३

"तीनों शक्तियां सत्यकी अनुकृतनांके साथ रहती हैं और तीनों धर्म नीर्मकी अनुकृतनांके साथ होते हैं।" यह सिद्धांत गृहस्थीको सदा ध्यानमें धारण करना चाहिये। शरीरकी, धन्तःकरणकी और आस्माकी ये तीनों शक्तियां सरयके आधारसे प्राप्त होती हैं। जो सत्यका प्रक नहीं है उसके पास कोई शक्ति नहीं रह सकती। तथा प्रक्राचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थके तीनों धर्म नीर्य-बढ-पराक्रमके साथ सिद्ध किये जा सकते हैं। ध्यानत मनुष्य इनको सिद्ध नहीं कर सकता। हरएक मनुष्यके लिये ये दोनों उपदेश सदा चित्तमें धारण करने योग्य हैं। संन्यास धर्म तो विशेष योग्यतायोक मनुष्यके लिये सिद्ध होनेवाला है, खतः सर्व साधारणके लिये इसका निर्देश यहां नहीं किया है। इसीका आगे और स्पष्टीकरण किया है—

एका प्रजां जिन्वति । एका ऊर्जे जिन्वति । एका देवयूनां राष्ट्रं रक्षति । ( वं॰ १३ )

"एक प्रजाकी रक्षा, तूसरी बढकी वृद्धि और वीखरी देवोपासकों के राष्ट्रकी रक्षा करती है" इस प्रकार सन्तानरक्षा, बढरक्षा और राष्ट्रक्षा करनेका भार गृहस्थियों पर है, यह गृहस्थिभ है। जो अपना प्रजाका संवर्धन, पाछन, पोषण और उत्तम शिक्षादि प्रबंध नहीं करता, वह अपने गृहस्थ-धमेंसे अष्ट होता है, जो अपना वह नहीं बढाता और उत्तसे अपने राष्ट्रकी रक्षा नहीं करता, वह भी वैसाहि गृहस्थधमेंसे च्युत होता है। गृहस्थमें जो तीन शक्तियां हैं, उन शक्तियोंका उपयोग यह है। हरएक गृहस्थको इनका उपयोग करके अपना कर्तन्य पाउन करना चाहिये। सत्य और वीर्यके अनुकूळ जो गृहस्थके धर्म हैं, वे ये धर्म हैं।

अझीषोमौ यहस्य पक्षौ। (मं॰ १४)

" अप्र और सोम ये दो यज्ञ पक्ष है " जिस प्रकार पक्षी हो पंस्न होते हैं उसी प्रकार ये यज्ञ हे दो पंस्न हैं। हवन रूप यज्ञ में अप्रि मुख्य है क्यों कि अप्रिके विना यज्ञ हो नहीं सकता और सोमरस भी प्रधान द्रव्य है। इस रितिसे हवनरूप यज्ञ में ये दो पदार्थ मुख्य हैं। परंतु यही केवळ यज्ञ नहीं हैं। मनुष्यका जीवन एक महान् यज्ञ है, इसमें भी अप्रि और सोम मुख्य हैं। यहां सोमका रूप मनुष्यमें मन है और अप्रिका रूप वाणी है। मनुष्यमें मन और वाणीहि सब कुछ है। इस दंगसे इसका और भी विचार हो सकता है। सोम एक ज्ञान्ति और अधिसा की सूचना देता है और अप्रिकार इनसे हो रहे हैं। यह यज्ञ जहांतक हो सके, वहांतक पूर्ण और उत्तम हो ऐसा करना हरएक मनुष्यका कर्तन्य है।

पूर्व स्थानमें तीन शक्तियोंका वर्णन है। यहां एक (तुरीया कासीत्) चतुर्थ शक्ति कही है वह पारमारिमक विश्वन्यापिनी शक्ति है। जिस शक्तिको ऋषि छोग प्राप्त करते हैं और जिससे यजमानको (स्व:) स्वगंकी प्राप्ति होती है। इस मंत्रमें तथा इस स्कर्मे अन्यत्र जो छन्दोंके नाम हैं वे वेदमंत्रोंके हपासनायोग्य छन्द हैं। यह मंत्रोंक उपासना मनुष्यको (स्व: आभरन्ती) स्वर्ग स्थानको पहुंचाती है। "स्व:" का अर्थ (स्व-र) आत्मप्रकाश है। इस उपासनासे आत्माका प्रकाश अधिकाधिक उपवक्त होता है।

आगे मंत्र १५ से मंत्र २१ तक पांच, छः, सात और आठ संख्याके गण कहे हैं। ये गण वारंवार वैदिक मंत्रीमें आते हैं। पञ्च जानेन्द्रिय, छः ऋतु, सस ऋषि, अष्ट वसु आदि इन गणोंकी गणना अनेक स्थानपर है। इनमेंसे कहं गण मनुष्यशरीरमें हैं, कई काळविभाग हैं, कई वाह्य देवताओं हैं। ये सब मिस्कर संपूर्ण जगत् होता है और एक दूसरेके साथ अनुक्छतासे रहकर उन्नति करनेसे सबकी उन्न अवस्था होती है। अछग होनेसे हानि और मिळकर रहनेसे उन्नति यह नियम साधरणतया सर्वत्र है।

#### सात गीध।

अटारहवें मन्त्रमें 'सप्त गुधाः ' पद है। ये सात गीधमी मानवी शरीरमें हि हैं। जैसे सप्त ऋषि यहां हैं

वैसेहि सात गीध हैं। जो ऋषि हैं वे हि गीध बनते हैं। दो नाक, दो कान, दो कांख और एक सुख ये अच्छे कमें में प्रवृत्त हुए तो ऋषि कहलाते हैं और येदी स्वार्थान्य हुए तो येदी गीध या राक्षस बनते हैं। पाठक अपने भरीरमें देखें कि ये ऋषि हैं वा गीध हैं। और यदि गीध हों तो उनको ऋषि बनानेका यत्न करें।

जब मनुष्य अनासिक्तिभावसे बर्तता है, तब सब संसार या प्रकृति उसकी सेवाके किये तत्पर रहती है, वह कहती है—

श्रेयः मन्यमाना युष्माकं सख्ये आगमं, अहं रोवा अस्मि। (मं० २२)

" तुम्हारा कल्याण करनेकी इच्छासे आपके पास में आगयी हूं, में आपकी सेवा करनेवाली दासी हूं।" जब प्रकृति इस प्रकार अनुकृत्व होती है, तब समझना चाहिये कि इसका योग सफलताको पहुंचने लगा है। जो प्रकृति प्रारंभमें जीवपर अधिकार चलाती थी, वही उदासीनभावके कारण कैसी सेविका जनकर अनुकृत्व होती है यह यहां देखने योग्य है। उसका वशीभृत होनेका और एक कारण है —

वः समानजन्मा ऋतुः शिवः अस्तु स वः सर्वाः संचरति । (मं॰ २२)

"तुम्हारे साथ जनमा हुला यज्ञ तुम्हारे लिये कल्याण करनेवाला होते और वह तुम्हारे अंदर संचार करे।"
भगवद्गीतामें "सहयक्षाः प्रजाः सुष्ट्रा (अ० गी० १११०)"
कहा है। प्रजाके साथ यज्ञ उत्पन्न होनेका वर्णन वहां है।
यही बात इस मंत्रके "समानजनमा कृतुः " शब्दोंके
द्वारा कही है। मनुष्यके साथ यज्ञ उत्पन्न हुला है, उसके
करनेसे मनुष्यकी उन्नति व न करनेसे उसका नाग

#### गोमहिमा।

केवली गृष्टिः प्रथमं इन्द्राय पीयूषं दुदुहे । अथ देवान् ऋषीन् मनुष्यान् असुरान् अतपर्यत् ॥ ( मं॰ २४ )

" अवेली गाय सबसे पहिले अपना अमृतरूपी दूध इन्द्रके यज्ञकर्मके लिये देती है। और पश्चात् जो दूध बचता है उससे देव, ऋषि, मनुष्य और असुरोंकी तृप्ति करती है।" यज्ञके लिये इस प्रकार गौकी उत्पत्ति है। इस दवनरूपी
यज्ञसे वायुग्रुद्धि, जलग्रुद्धि, नीरोगता आदि दोती है और
सनुष्यका जीवन सुखपूर्ण होता है। इस कारण यज्ञयाग
होसद्दवन करना सनुष्यका धर्म है और वद्द उसकी उन्नतिका
एक एक उत्तम लाधन है। आगेके दो मंत्रोंमें—

को जुगोः कः एक ऋषिः किमुधाम का आशिषः। यक्षं पृथिव्यामेकबृदेकर्तुः कतमोऽजु सः॥ २५॥ एको गौरेक ऋषिरेकं धामेका आशिषः। यक्षं पृथिव्यामेकबृदेकर्तुर्नाति रिच्यते॥ २६॥

यदां एकदी प्रकृतिरूप गौ है, जो जीवात्माओं की पुष्टि करनेके लिये दूध देशी है। इस सबका निरीक्षक एकदि ऋषि सबका एक मात्र निरीक्षक-परमारमा ही परम ऋषि है। इस पृथ्वीपर सर्वेब्यापक एकहि परमारमादेव सबका उपास्य है। बीर उसका खबके किये उत्तम आशीर्वाद है। इस प्रकार विचार करके इन मंत्रोंका आशय जानना चाहिये।

प्क प्रकृतिरूपी गी, एक दिन्यदृष्टिरूप ऋषि, एक पर-मारमाका भाम, एक स्वस्तिरूप काशीर्वाद, और इस भूमिपर न्यापक एकदि पूज्य देव है ये बात यहां कहीं हैं। पूर्वोक्त वर्णनसे इनका सहज बोध हो सकता है।

इस स्कर्मे पद्म, पष्ट, सस और अष्ट शब्दों द्वारा वेदोक्त भनेक कोष्टक बनेत हैं, परंतु वे भमीतक पूर्ण नहीं हुए, इस क्रिये यहां नहीं दिये। जब पूर्णवासे तैयार होंगें तब उनका प्रकाशन किया जायगा।

## विराट्

[ 09]

ऋषिः - अथर्वाचार्यः । देवताः - विराद् ।

#### [ ? ]

विराङ्घा इदमग्रं आसीत्तस्यां जातायाः सर्वमिबभेदियमेवेदं भंविष्यतीति ॥ १॥ सोदंक्रामृत्सा गाहेष्वत्ये न्य∫कामत् ॥ २॥ गृहमेधी गृहपंतिभेवित य एवं वेदं ॥ ३॥

अर्थ — (विराट् वै) विराट् निश्चयसे (अग्रे इदं आसीत्) प्रारंभमें यह जगत् था। (तस्याः जातायाः) असके दोनेपर (इयं एव इदं भविष्यति इति) यही ऐसा यही होगा इस कारण (सर्वे अविभेत्) सब भवभीत होगवे॥ १॥

(सा उद् अकामत् ) वह उरकान्त होगई और (सा गाईपत्ये न्यकामत् ) वह गृहपतिसंस्थामें परिणत होगई, (यः एवं वेद ) जो ऐसा जानता है वह (गृहमेधी ) गृहयज्ञ करनेवाळा होकर (गृहपातिः भवाति ) गृहपादक होता है ॥ २-३ ॥

×

| सोदंकामत्साहंवनीये न्याकामत्                                       | 11    | 8  | 11   |  |
|--------------------------------------------------------------------|-------|----|------|--|
| यन्त्यंस्य देवा देवहूंति प्रियो देवानां भवति य एवं वेदं            | 10    | 6  | 4    |  |
| सोदंकामत्सा दंक्षिणामौ न्यिकासत्                                   | 11    | E  | 11   |  |
| यज्ञती दक्षिणीयो वासंतेयो भवति य एवं वेदं                          | 10    | 9  | 11   |  |
| सोदं क्रामत्सा समायां नयिकामत्                                     | cents | 6  | 11   |  |
| यन्त्यंस्य सुभां सम्यों भवति य एवं वेदं                            | - 1   | 9  | 11   |  |
| सोदंकाम्ता समितौ न्याकामत्                                         | 11    | 80 | 11   |  |
| यन्त्यं स्य समिति सामित्यो भवति य एवं वेदं                         |       | 88 |      |  |
| सोदं कामत्सामन्त्रं णेन्य कामत्                                    | å i   |    |      |  |
| यन्त्यंस्यामन्त्रंणमामन्त्रणीयों भवति य एवं वेदं                   | 4     | १३ | 100  |  |
| [२]                                                                |       |    |      |  |
| सोदंकामुत्सान्तरिक्षे चतुर्घा निक्रांन्तातिष्ठत्                   |       | 8  |      |  |
| तां देवमनध्या अन्नवनियमेव तहेंदु यद्भयं उपजीवेंसेमाम्रुपं ह्वयामहा | इति ॥ | 2  | 0000 |  |

अर्थ— (सा उद् अक्तामत् ) वह उत्कान्त होगई और (सा आहवनीय न्यकामत् ) वह जाहवनीय मिन-संस्थामें परिणत होगई । (यः एवं वद् ) जो इस प्रकार जानता है वह (देवानां प्रियः भवति ) वह देवींका भिष बनता है और (देवाः अस्य देवहूर्ति यन्ति ) सब देव इसकी देवींकी प्रकारके स्थानपर जाते हैं ॥ ४-५ ॥

(सा उद् अकामत्) वह उत्कान्त होगई और (सा दक्षिणाशों न्यकामत्) वह दक्षिणाग्नि संस्थातें परिणत हुई। (यः एवं धेद्) जो इस प्रकार जानता है, वह (यहार्तः दक्षिणीयः वासतेयः भवति ) योग्य रीतिसे यह करनेवाका, संमानयोग्य और दूसरोंको रहनेका स्थान देनेवाका होता है ॥ ६-७ ॥

(सा उद् अक्रामत्) वह उत्क्रान्त होगई और (सभायां न्यक्रामत्) वह सभामें परिणत होगई। (यः एवं वेद्) जो यह जानता है वह (सभ्यः भवति) सभाँके योग्य होता है और लोग (अस्य सभां यन्ति) इसकी समासें जाते हैं॥ ८-९॥

(सा उद् अकामत्) वह उत्कान्त होगई और (सा समितो न्यकामत्) वह समितिमें परिणत होगई। (यः एवं चेद्) जो यह जानता है वह (सामित्यः भवति) समितिके योग्य होता है और छोग (यस्य समिति यन्ति) इसकी समितिमें जाते हैं॥ १०-११॥

(सा उद् अक्रामत्) वह उत्कान्त होगई जीर (सा आयन्त्रणे न्यक्रामत) वह मन्त्रिसभामें परिणत होगई।(यः एवं चेद्) जो यह जानता है वह (आमंत्रणीयः भवति) वह मन्त्रीमण्डळके योग्य होता है जीर कोग (अस्य आमन्त्रणं यन्ति) इसकी मंत्रणाको जाते हैं॥ १२-१३॥

( सा उद् अक्रामत् ) वह विराट् खकान्त होगई और ( सा अन्तरिक्षे चतुर्घा ) वह अन्तरिक्षमें चार प्रकारसे

(विकान्ता अतिष्ठत्) विभक्त होकर उहरी ॥ १ ॥ (देवमनुष्याः तां अञ्चवन्) देव और मनुष्य उसके विषयमें बोक्टे कि, (इयं एव तत् वेद ) यही वह जानती है, (यत् उभये उपजीवेम) जिससे इम दोनों जीवित रहते हैं। अतः (इमां उप ह्रयामहै इति ) इसकी इम बुढाते हैं ॥ २ ॥

| तासुपांह्ययन्त                                                      | 11 \$ 11 |
|---------------------------------------------------------------------|----------|
| ऊर्ज एहि स्वध एहि स्नृत एहीरावृत्येहीति                             | 11811    |
| तस्या इन्द्रौ वत्स आसीद्गायुत्रयिभानयभ्रमूर्धः                      | 11 6 11  |
| बृहचं रथन्तुरं च द्वौ स्तनावास्तां यज्ञायाज्ञियं च वामदेव्यं च द्वौ | 11 8 11  |
| ओषंधीरेव रथन्तरेणं देवा अंदुहुन्व्यची बृहुता                        | 11 9 11  |
| अपो वामदेव्येन युद्धं यंज्ञायज्ञियेन                                | 11011    |
| ओषंधीरेवास्मै रथन्त्रं दुंहे व्यची बृहत्                            | 11911    |
| अपो वामद्रेव्यं यज्ञं यंज्ञाय्ज्ञियं य एवं वेदं                     | 11 80 11 |
|                                                                     |          |

#### [ ३ ]

सोर्दकामुत्सा वनुस्पतीनागंच्छत्तां वनुस्पतंयोऽमत् सा संवत्सरे सममवत् ॥ १ ॥
तस्माद्धनस्पतीनां संवत्सरे वृक्णमपि रोहति वृक्षतेऽस्याप्रियो भ्रातृंच्यो य एवं वेदं ॥ २ ॥
सोर्दकामुत्सा पितृनागंच्छत्तां पितरींऽमत् सा मासि समभवत् ॥ ३ ॥
तस्मात्तिपत्रभ्यो मास्युपंमास्यं ददति प्र पितृयाणं पन्थां जानाति य एवं वेदं ॥ ४ ॥

अर्थ- ( तां उपाद्धयन्त ) उसको डन्होंने बुकाया, पुकारा ॥ ३ ॥

( ऊर्जे पहि ) हे बड, ला। (स्वधे पहि ) हे अपनी धारण शक्ति, ला। (स्मृते पहि ) हे सत्य, ला। (इरावति पहि ) हे अन्नवादी, ला। ॥ ४॥

(तस्याः वत्सः इन्द्रः असित्) इसका बडडा इन्द्र था, (गायत्री अभियानी) गायत्री रस्ती थी और

(अभं ऊचः) भेघ दुम्बस्थान था ॥ ५ ॥ (बृहत् च रथन्तरं च ) बृहत् भीर रथन्तरं (द्वौ स्तनौ आस्तां) ये दो स्तन थे। और (यज्ञायित्रयं च

वामदेव्यं च हो ) यज्ञायज्ञिय जीर वामदेव्य ये दो स्तन थे ॥ ६ ॥ (देवाः रथन्तरेण श्रीषधीः अदुहन् ) देवींने रथन्तरसे जीविषयाँ दोहन करके निकाली जीर (बृहता व्यचः )

बृहत्से विस्तारयुक्त आकाशको निकाला ॥ • ॥

(वामदेव्येन अपः) वामदेव्यसे जल निकाला और (यज्ञायिज्ञियेन यज्ञ) यज्ञायिज्ञयसे यज्ञ ने निकाला ॥ ८॥ (यः एवं वेद्) जो यह जानता है (अस्प्रै रथन्तरं एव ओषधीः दुहे ) इसके लिये स्थन्तर जीषधियां देता है, (बृहत् व्यचः) बृहत् अवकाश देता है, (वामदेव्यं अपः) वामदेव्यं जल देता है और (यज्ञायिज्ञयं यज्ञं) यज्ञायिज्ञयं यज्ञ देता है। (९-१०)॥

(सा उदकामत्) वह उतकान्त हो गई और (सा वनस्पतीन् आगच्छत्) वह वनस्पतियोंके पास जागई। (तां वनस्पतयः अञ्चत ) उसको वनस्पतियोंने मारा, परंतु (सा संवतसरे समभवत् ) वह वर्षमें पुनः होगयी। (तस्मात् वनस्पतीनां वृक्णं अपि रोहति ) इसिंखे वनस्पतियोंके वर्ण भर जाते हैं। (यः एवं वेद्) जो यह

जानता है ( अस्य अप्रियः आतृज्यः वृक्षते ) उतका निषय शतु काटा जाता है ॥ १-२ ॥

(सा उदकामत्) वह उकान्त होगई, (सा पितृन् आगच्छत्) वह पितरोंके पास आगई, (तां पितरः अझत) उसको पितरोंने मारा, परंतु (सा मासि समभवत्) वह प्रतिमास उत्पन्न होने कगी। (यः एवं वेद्) जो यह जानता है वह (पितृयाणं पन्थां प्रजानाति) पितृयाण मार्ग जानता है और (तस्प्रात्) इसिंडिये (पितृम्यः मासि उपप्रास्यं द्दति) पितरोंको प्रतिमास दान दिया जाता है ॥ ३-४॥

280

अर्थ—(सा उदकामत्) वह उक्तान्त होगई (सा देवान् आगच्छत्) वह देवोंके पास लागई। (तां देवा अम्रत) उसको देवोंने मारा, (सा अर्धमासे समभवत्) वह लाधे मासमें होने लगी। (यः एवं वेद्) जो यह जानता है वह (देवयानं पन्थां प्रजानाति) देवयान मार्गको जानता है। और (तस्मात्) इसीलिये (देवेश्यः अर्ध-मासे वषट् कुर्वन्ति) देवोंके किये लर्धमासमें वषट् कर्म करते हैं॥ ५-६॥

(सा उदकामत्) वह उत्कानत होगई (सा मनुष्यान् आगच्छत्) वह मनुष्योंके पास जागई। (तां मनुष्याः अञ्चत ) उसको मनुष्योंने मारा (सा सद्यः समभवत् ) वह तत्काळ उत्पन्न होगई। (यः एवं वेद् ) जो यह जानता है (अस्य गृहे उपहरन्ति ) उसके घरमें छोग छपहार छाते हैं। और (तस्मात् ) इस कारण

( मनुष्येभ्यः उभयद्यः उपहरन्ति ) मनुष्योंके छिये दोनों दिन-दिनमें दोवार-अन्न करते हैं ॥ ७-८॥

(सा उदकामत्) वह उत्कान्त होगई (सा असुरान् आगच्छत्) वह असुरों हे पास आगई, (तां असुराः उपाह्मयन्त) उसे असुरोंने पुकारा कि (माये एहि इति) 'हे माये! आ' इस प्रकार। (तस्याः प्राह्मादिः विरोचनः वत्सः आसीत्) इसका प्रवद्धाद पुत्र विरोचन बचा था। उनका (अद्रूपात्रं पात्रं) लोहेका पात्र था। (तां द्विमूर्घा अत्वर्थः अधोक्) उसका ऋतु पुत्र द्विमूर्धाने दोइन किया, (तां मायां एव अधोक्) उससे माया ही दोइन करके मिली। (तां मायां असुराः उपजीवन्ति) उस मायापर असुरोंका जीवन होता है। (यः एवं वेद) जो यह जानता है (उपजीवनीयः भवति) वह जीविकाका निर्वाह करनेवाला होता है॥ १-४॥

(सा उदकामत् वह उक्तान्त होगई सौर (सा पितृन् आगच्छत्) वह पितरोंके पास लागई। (ता पितरः उपाह्मयन्त) उसे पितरोंने इस प्रकार बुलाया कि (स्वधे पिह इति) है अपनी धारकशक्ति ! यहां ला (तस्याः यमः राजा वत्सः आसीत्) उसका यम राजा बढ़हा था लौर उसका (रजतपात्रं पात्रं) चांदीका पात्र था। (ता अन्तकः मार्त्यवः अधोक्) उसका मृत्युसंबंधी लग्तकने दोहन किया। (ता स्वधां एव अधोक्) उससे लपनी धारक शक्तिका हि दोहन हुला इसलिये। (तां स्वधां पितरः उपजीवन्ति) उस लपनी धारक शक्तिके पितरोंका जीवन होता है। (यः एवं वेद) जो यह जानता है वह (उपजीवनीयः भवति) जीविका निर्वाह करनेवाला होता है। ५-८॥

11 3 11

11 3 11

11 8 11

| सीदंकायुत्सा मंनुष्यार्थनार्गच्छत्तां मंनुष्यार्थ उपाह्वयन्तेरांवृत्येदीति   | 11   | 6   | 11 |
|------------------------------------------------------------------------------|------|-----|----|
| तस्या मर्सुर्वेवस्वतो वृत्स आसीत्पृथिवी पात्रंम्                             | 11   |     |    |
| तां पृथीं वैन्यो∫ऽधोक्तां कृषि चं सुस्यं चीघोक्                              | 11 8 |     |    |
| पि चं सस्यं चं मनुष्या । उपं जीवन्ति कृष्टराधिकपजीवनीयो मनति य एवं वेदं      | 11 1 | ? ? | 11 |
| सोदंकाम्त्सा संस्कृषीनार्गच्छ्तां संसक्त्रप्य उपाह्नयन्त ब्रह्मण्यस्येद्दीति | 11 8 | ?   | 11 |
| तस्याः सोमो राजां वृत्स आसीच्छन्द्रः पात्रम्                                 | 11 8 | 8   | 11 |
| तां वृहस्पतिराङ्गिर्सोऽघोक्तां ब्रह्मं च तर्पश्चाचोक्                        | 11 3 |     |    |
| पिं च वर्षश्च सप्तऋष्य उपं जीवन्ति ब्रह्मवर्च्यपुणिजीवनीयौ भवति य एवं वेदं   | 11 8 | 8 1 | 11 |
| [4]                                                                          |      |     |    |
| सोदंकाम्त्सा देवानागंच्छत्तां देवा उपाह्वयुन्तोर्ज्ञ एहीति                   | 11   | 2 1 | !! |

अर्थ— (सा उद्कामत्) वह उत्कानत होगई और (सा मनुष्यान् आगच्छत्) वह मनुष्यांके पास आगई, (तां मनुष्याः उपाह्मयन्त) उसको मनुष्यांने इस प्रकार बुकाया, कि (इरावित पहि इति) 'हे अबवाली! यहां आ'। (तस्याः मनुः वैवस्वतः वत्सः आतीत्) उसका विवस्वान्का पुत्र मनु बछडा था। उसका (पृथिवी पात्रं) पृथिवी पात्र था। (तां पृथी वैन्यः अधोक्) उसका वेन पुत्र पृथिने दोहन किया। (तां कृषि च सस्यं च अधोक्) अस दोहनसे कृषि और धान्य हुआ। इस कारण (ते मनुष्याः कृषि च सस्यं च उपजीवन्ति) मनुष्य कृषि और धान्यपरिह जीवन करते हैं। (यः एवं वेद) जो यह जानता है वह (कृष्ट-राधिः) कृषिमें सिद्धि प्राप्त करनेवाला होकर (उपजीवनीयः भवति) दूसरोंकी जीविका निर्वाह करनेवाला होता है॥ ९-१२॥

तस्या इन्द्री वृत्स आसीचमुसः पात्रेम्

तामूजी देवा उर्प जीवन्त्युपजीवनीयों भवति य एवं वेदं

तां द्रेवः संविताधाक्तामृजीमेवाघाँक्

(सा उदकामत्) वह उत्कान्त होगई (सा सप्तक्षीन् आगच्छत्) वह सप्तक्षियोंके पास आगई। (तां सप्त क्षयः उपाह्मयन्त) उसको सप्त क्षियोंने इस प्रकार बुठाया कि (ब्रह्मण्वित एहि इति) 'हे ब्रह्मज्ञानवाकी! यहां आ।' (तह्याः सोमः शजा वत्सः आसीत्) उसका सोम शजा बछडा था और (छन्दः पात्रं) छन्द पात्र था। (तां वृह्दस्पतिः आंगिरसः अधोक्) उसका लंगिरसङ्कोत्पन्न ब्रह्स्पतीने दोहन किया, (तां ब्रह्म च तपः च अधोक्) उससे ज्ञान और तप प्रतामका। (तत् ब्रह्म च तपः च) इसिंडिये ज्ञान और तप पर (सप्त ऋषयः उपजीवन्ति) सप्त ऋषि अपना जीवन धारण करते हैं, (यः एवं वेद्) जो यह जानता है वह (ब्रह्मवर्चसी) ज्ञानवान होकर (उप-जीवनीयः अविति) जीविका निर्वाह करनेवाला होता है॥ १३-१६॥

(सा उदकामत्) वह बत्कान्त हो गई (सा देवान् आगच्छत्) वह देवें पास आगई (तां देवा उपाह्मयन्त ) असको देवेंने इस प्रकार बुलाया कि (ऊर्जे एडि इति) 'हे बलवित ! यहां ला।' (तस्या इन्द्रः वत्सः आसीत्) असका बल्ला इन्द्र था, लीर (चमसः पात्रं) चमस पात्र था। (तां देवः साविता अधोक्) असका वोहन स्रविता देवने किया (तां ऊर्जा एच अधोक्) अससे बल प्राप्त हुला। अतः (तां ऊर्जा देवाः उपजीवान्ति) अस बलपर देवें का जीवन दोता है, (यः एवं वेद्) जो यह जानता है वह (उपजीवनीयः भविति) जीविका निर्वाह करनेवाहा होता है॥ १-४॥

| सोदंकामृत्सा गेन्धवीष्स्रस् आगंच्छ्तां गेन्धवीष्स्रस् उपाह्नयन्तु पुण्यंगन्ध | एहीति   | 116 | ()       |
|------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|----------|
| तस्यांश्रित्रस्थः सौर्धवर्चसो वृत्स आसीत्पुष्करपूणे पात्रस्                  |         | 8   | 11       |
| ः वर्षम्बन्धः सौर्यवर्चसोऽधोक्तां पण्यंसेव गन्धमधोक                          |         | 0   | Market . |
| तं पुण्यं गुन्धं गंन्धर्वाप्स्रस् उपं जीवन्ति पुण्यंगन्धिरुपजीवनीयां अवति य  | एवं वेद | 116 | 1)       |
| सोदंकामत्सेतरजनानागंच्छ्चामितरजुना उपाह्वयन्त तिरीध एइति                     | 1       | 19  | 11       |
| तस्याः कुर्बेरो वैश्रवणो वस्स आसीदामपात्रं पात्रेस्                          |         | 80  |          |
| तां रंज्वनाभिः काबरको ऽधोकां तिरोधामेवाधीक्                                  | 11      | 88  | 11       |
| तां तिरोधामितरज्ञना उपं जीवन्ति तिरो धंते सवी पाप्मानं मुपजीवनीयो            |         |     |          |
| भवति य एवं वेदं                                                              | 11      | १२  | 11       |
| सोदंकामत्सा स्पीनागंच्छत्तां स्पी उपाह्ययन्त विषय्त्येहीति                   |         | १३  |          |
| तस्यांस्तक्षको वैद्यालेयो वृत्स आसीदलाबुपात्रं पात्रम्                       |         | 88  |          |
| तां धृतराष्ट्र ऐताब्तोऽधोक्तां विषमेवाधीक्                                   | : 11    | १५  | 11       |
| तिद्विषं सर्पो उपं जीवन्त्युपजीवनीयों भवति य एवं वेदं                        | 11      | १६  | 11       |

अर्थ— (सा उइकामत्) वह बकान्त होगई और (सा गन्धर्वाप्सरसः आगच्छत्) वह गन्धर्व और बप्सराजोंके पास लागई। (तां गन्धर्वाप्सरसः उपाह्मयन्तः) वसको गन्धर्व और अप्सराजोंने इस प्रकार बुठाया कि (पुण्यगन्धे एहि इति) 'हे बक्तम सुवासवाकी! यहां ला।' (तस्याः चित्ररथः सौर्यवर्चसः वत्सः आसीत्) वसका सूर्यवर्चसपुत्र चित्ररथ बछडा था, और (पुष्करपूर्ण पात्रं) कमल पात्र था। (तां चल्लकाचाः सौर्यवर्चसः अधोक्) वसका सूर्यवर्चसपुत्र वसुरुचिने दोहन किया। (तां पुण्यं गंधं एव अधोक्) वसके वक्तम सुवास प्राप्त हुला। इसिल्ये (तं पुण्यं गन्धं गन्धविष्सरसः उपजीवन्ति) वस सुवासपर गन्धर्व और अप्सराप् जीविष्य रहती हैं। (यः एवं वेद्) जो यह जानता है वह (पुण्यगन्धिः) वक्तम सुगंधयुक्त होकर (उपजीवनीयः भवति) जीविष्ठा निर्वाह करनेवाला होता है॥ ५-८॥

(सा उदकामत्) वह उक्तान्त होगई (सा इतरजनान् आगच्छत्) वह इतर जनोंके पास आगई (तां इतर जनाः उपाह्नयन्त ) उसको इतर जनोंने इस प्रकार बुकाया कि (तिरोधे एहि इति ) 'हे अंतर्धान शक्ति ! यहां आ।' (तस्याः कुवेरः वैश्ववणः वत्सः आसीत् ) उसका विश्ववाका पुत्र कुवेर पुत्र था। और (आध्रपात्रं पात्रं) आध्रपात्र पात्रं था। (तां रजतनाभिः कावेरकः अधोक् ) उसका कावेरक पुत्र रजतनाभिने दोहन किया। (तां तिरोधां एव अधोक् ) उससे अन्तर्धान शक्ति प्राप्त की हसिलये (इतरजनाः तां तिरोधां उपजीवन्ति ) इतर जन उस तिरोधान शक्तिपर जीवित रहते हैं। (यः एवं वेद ) जो यह जानता है वह (अर्थ पाष्मानं तिरः धत्ते ) सब पापको दूर रक्षता है और (उपजीवनीयः भवति ) जीविका निर्वाह करनेवाला होता है ॥ ९-१२॥

(सा उद्कामत्) वह उत्कान्त होगई (सा खर्पान् आगच्छत्) वह सर्पोंके पास कागयी। (तां सर्पाः उपाह्मयन्त) असको सर्पोने इस प्रकार बुलाया कि (विषवित एहि इति) 'हे विषवाित ! यहां का। '(तस्याः तक्षकः वैद्यालेयः वत्सः आसीत्) असका विशालापुत्र तक्षक बचा था, (अलाबुपात्रं पात्रं) कीर कलाबुका पात्र था। (तां धृतराष्ट्रः ऐरावतः अधीक्) उसका हरावान्के पुत्र शतराष्ट्रने दोहन किया। (तां विषं एव अधीक्) उससे विषिद्ध मिला। (तत् विषं कर्पाः उपजीवन्ति) उस विषसे सर्प जीवन धारण करते हैं (यः एवं वेद ) जी यह बाबता है वह (उपजीवनीयः भवति) जीविका निर्वाह करनेवाला होता है॥ १३-१६॥

स्क १०]

विराद्।

883

#### [ 8 ]

| तद्यस्मा एवं विदुषेऽलावंनाभिषिश्चत्प्रत्याद्वन्यात्              | 11 8 11  |
|------------------------------------------------------------------|----------|
| न चं प्रत्याहुन्यान्मनेसा त्वा प्रत्याहुन्मीति प्रत्याह्नेन्यात् | ॥२॥      |
| यत्र्यत्याद्दन्ति विषमेव तत्र्यत्याद्दन्ति                       | 11 \$ 11 |
| विषमुवास्याप्रियं आतृंव्यमनुविधिन्यते य एवं वेदं                 | 11811    |

अर्थ— (तत् एवं चिदुषे यस्मै) इसिब्ये ऐसा जाननेवाडे जिस विद्वान्ते डिये (अलावुना अभिविञ्चेत्) जातावुसे जिसके किया जाय, वह उसका (प्रत्याहन्यात्) प्रतिकार करे। (स च प्रत्याहन्यात्) जोर विद न प्रतिकार करे तो (सनसा त्वा प्रति प्रति–आहिन्म) सनसे 'तेरा प्रतिवात करता हूं ' (इति प्रत्याहन्यात्) ऐसा प्रतिकार करे। (यत् प्रत्याहन्ति) जो प्रतिकार होता है (तत् विषं एव प्रत्याहन्ति) वह विषका हि प्रत्यावात करता है। (यः एवं वेद्) जो यह जानता है (विषं एव अस्य अप्रियं आतृत्यं) विषिद्द इसके अप्रिय आतृत्य पर (अनुविषिच्यते) जा गिरता है। ॥ १-४ ॥

#### विराट्

#### कामधेनुका दूध।

इस स्कर्में जगन्माता विराट देवी रूपी कामधेनुका दूध किन छोगोंने किस प्रकार निकाला इसका उत्तम वर्णन है। कामधेनु तो खबकी माता एक जैसी दि है, उसमें कोई मेद नहीं है, परंतु उनके पास जानेवाके विभिन्न हैं, उनका मन भिन्न प्रकारका है, उनकी कामनाएं भिन्न होती हैं, उनके पुरुषार्थ भिन्न होते हैं, इस कारण परिणाम भी भिन्न हुना करते हैं। किसी गायका दूज सांपके पेटमें गया तो वहां उसका विष बनता है और उसी दूचको उत्तम जामके मूटमें सींचा तो उसीसे अत्तम स्वादुश्स तैयार होता है। इसी प्रकार एकहि समुद्रका जल मेवोंमें जाकर वृष्टिरूपसे नीचे आता है और संपूर्ण वृक्ष वनस्पतियोंपर पडता है, इसी एक दि जलसे छः प्रकारके रस छः प्रकारके वृक्षोंमें उत्पन्न होते हैं, ईखमें मधुर, इमलीमें खहा, मिरचर्ने कटु इस प्रकार विभिन्न रस हो जाते हैं। मेवोंसे आनेवाला पानी एकसा होता है, परंतु वनस्पतियोंके भेवसे रसमें भिन्नता उत्पन्न होती है। भूमिभी एक है परंतु उसीमें उपने गुलावकी सुगंच और प्रकारकी है, क्मेलीकी अन्य प्रकारकी जौर पारिजातक की और प्रकारकी होती है। एकहि भूमीमें रस केनेवाले भिन्न होनेके कारण विभिन्न रसोंकी उत्पन्त होती है। इसी प्रकार विराट् रूपी दिज्य कामधेनु एकहि है, परंतु उससे देव, ऋषि, पितर, असुर, मनुष्य सपं, गन्धर्व आदि भिन्नमिन्न गुण प्राप्त करते हैं, इसका वर्णन इस स्कर्म देखने योग्य है, यही बात इस कोषक में देखने

१५ ( जथवै. सु. साच्य )

#### अधर्ववेदका सुबोध भाष्य।

### १ बिराट्, दिव्य कामधेनु।

| कोक                                        | दोइनकर्ता                                                                               | वस्स:                                                            | दोहन<br>पात्र                | बुरानेका<br>नाम         | दूध है                                            | भीवन साधन                            | क्या करता है अथवा<br>कैसा होता है    |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| असुर:                                      | द्विमूर्घा                                                                              | विशेचनः                                                          | बयस्पात्रं                   | माया                    | माया                                              | <b>साया</b>                          |                                      |
| वितर:<br>मनुष्यः                           | भारतको मार्त्यः<br>पृथी वैन्यः                                                          | प्राह्वादिः<br>यमः राजा<br>मनुः                                  | रजतपात्र<br>पृथिवी           | स्व <b>धा</b><br>इरावती | स्वधा<br>कृषि, सस्य                               | स्वधा<br>कृष्टि सस्य                 | कृष्टि-शिवः                          |
| सप्तऋषि                                    | बृह्स्पतिः                                                                              | वैवस्वतः<br>सोमोराजा                                             | (मिटी)<br>छन्दः              | ब्रह्मण्वती             | ब्रह्म, तपः                                       | ब्रह्म, तपः                          | ब्रह्मवर्षसी                         |
| देव<br>गन्धर्व<br>अप्सराः<br>इतरजन<br>सर्प | क्षांगिरसः<br>सवितादेवः<br>वसुरुचिः<br>सीर्थवर्चसः<br>रजतनाभिः<br>काबेरकः<br>धतराष्ट्रः | इन्द्रः<br>चित्ररथः<br>सौधैवर्षस<br>कुषेरः<br>वैश्रवणः<br>तक्षकः | : (कसरुप<br>जामपार<br>जडाबुप | त्रं तिरोधा             | ऊर्जा<br>पुष्यगन्धः<br>( सुगंध )<br>तिरोधा<br>विष | ऊर्जी<br>पुण्यगन्धः<br>तिरोधा<br>विष | सुगन्धित होता है।<br>पाप दूर करता है |
|                                            | प्रावत:                                                                                 | वैशाख्यः                                                         |                              |                         |                                                   |                                      |                                      |

#### २ विराट्, दिव्य कामधेनु ।

| दोइनकर्ता  | दुग्धाशय             | वस्स रसना                          | गौके                  | स्तन            | दूध                                 |
|------------|----------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------------------------|
| देव मनुष्य | उधस्<br><b>ण</b> भ्र | गौ बांधनेकी दोशी<br>इन्द्र गायत्री | नाम<br>ऊर्जा<br>स्वधा | बृहत्<br>रथन्तर | ন্যভঃ ( লা <b>কার</b> )<br>জীব্দমিঃ |
|            |                      |                                    | स्नृता                | यज्ञायज्ञियं    | यज्ञ                                |
|            |                      |                                    | इरावती                | वामदेव्य        | आप:                                 |

#### ३ विराट् गौ।

| किसके पास गई<br>वनस्पती | पुनः बननेका समय<br>संवत्सर | क्या होता है<br>वर्षमें ज्ञण<br>भरता है। | ञ्चान        |
|-------------------------|----------------------------|------------------------------------------|--------------|
| पितर                    | मास                        | मासिक दान देते हैं                       | वितृयानज्ञान |
| देव                     | पक्ष                       | अर्थमासमें वषट् करते हैं                 | देवयानज्ञान  |
| मनुष्य                  | सच:                        | प्रतिदिन अञ्च ग्रहण करते हैं             |              |
|                         | ताकाक                      |                                          |              |

इन कोष्टकेंसि पता जगना है कि इस विराटक्यी कामचेतुसे किसने किस प्रकारका दूध प्राप्त किया। कामचेतुसे पास जो मांगा जाता है, वही उसको प्राप्त होता है। बाप चोहे ब्रम्य प्राप्त होता है। बाप चोहे ब्रम्य प्रांगे अथवा चोहे ब्राप विष मांगे। एकहि कामचेतु ब्रम्य मांगनेवालेको ब्रम्य देगी ब्रीर विष मांगनेवालेको विष देगी। कामचेतु तो वर मांगनेवालेकी इच्छा तृप्त कर सकती है। यहां वर मांगनेवालेको योग्य बुद्धि चाहिये। नहीं तो विराट् देवता प्रसन्न होनेपर भी बेढंगावर मांगकर अपनाहि नाग्न कर लेगा।

पूर्वीक कोष्टकको देखनेसे पता लगेगा कि असुरोंने उस विराट् देवीको ' माया ' नामसे पुकारा, मायाका अर्थ है— " डक, कपट, घोखा, जैसा दीखता है वैसा वास्तविक न होना, अप, की ग्रस्थ । '' असुरोंने विराट् देवीमें ये गुण देखे और उनसे येहि गुण मांगे, उनको येहि गुण मिले। जो असुरोंने मांगा वही उनको मिला। प्राचीन और अर्वाचीन कालके असुरोंमें कपट और घोखा हि दिखाई देता है। इनही घोखेबाजीके इत्योंसे असुर पहचाने जाते हैं। असुरोंका सब हितहास घोखेबाजीका ही इतिहास है।

डसी विराट् कामधेनुसे देवोंने बळ और अन्नकी प्रार्थना की और उनको जन्न और बळ प्राप्त हुआ। इस बळसे देवोंने अमुरोंका पराभव किया और देवोंका राज्य इस सृष्टीमें होगया।

मनुष्योंने विराट् देवीसे कृषि और फड आदि मिडनेकी प्रार्थना की और यह कृषि विद्या छन्होंने प्राप्त की, आजतक मनुष्य कृषिसे अपना जीविका निर्वाह कर रहे हैं।

सपेँगिने देखिये ऐसी उत्तम देवताकी उपासना करके क्या मांगा, जो न उनको लाभकारी है और न दूसरोंका दित कर सकता है। ऐसी वडी देवता लादिमावाकी प्रसल्कता होने के बाद उससे सपे ऐसी एक चीज मांगते हैं कि जो जगत्का नाश कर सकती है। जगद्भचना करनेवाली देवी प्रसल हुई तो उससे जो चांद सो मिल सकता है, परंतु उससे सपोँने विष ' मांगा, जो प्राणीमात्रका नाश कर सकता है। इस प्रकारकी आत्मचातक मांग किसीको करना उचित नहीं है। यदि सपे उस देवतासे विशेष महती शक्ति मांगते, तो वह उनको मिलती, परंतु उसके लिये भी शुद्ध बुद्धि चाहिये। उसके अभावमें ऐसा दि होगा। इसका तात्पर्य यह है कि बडीसे बडी शक्ति भी दायमें आगयी, तो भी मनुष्यका कोई लाभ नहीं हो सकता, नयों कि उस शक्तिका उत्तम

उपयोग करनेका ज्ञान हसकी चाहिये। उस ज्ञानके अभावमें वह प्राप्त हुई बडी बक्ति निःसंदेह इसकी हानि करेगी। जैसा सर्थ और अधुर इस देवताकी कृपासे काम न हठा सके। परंतु ऋषि, देव और मानवेंनि उससे बडा लाम प्राप्त किया। विशेष कर ऋषियोंने उस देवतासे व्रह्म और तप 'प्राप्त किया, जो सब मानवजातीकी उस्नतिका एकमात्र साथन है, ऐसा हम कह सकते हैं। यदि मांगनेका समय आया तो ऐसा मांगना चाहिये।

इस स्कडी अन्य बातें इस प्रतीक उपदेशका गौरव करनेके छिये हैं, अत: उनका विशेष विवरण करनेकी कोई आवश्यकता नहीं है।

पाठक यहां इस बातका स्मरण रखें कि यह विराट् देवता केवल असुर, पितर, देव, मनुष्य, इतरजन, सर्प आदिकोंकोहि प्रसन्न हुई और इम सब मनुष्योंको वह वर देनेको तैयार नहीं है, ऐसी बात नहीं है। वह आदिमाता जगन्माता इम सबको जो चाहे सो देनेको तैयार नहीं है, इम सब जो चाहे सो केतेभी हैं, परंतु जो लेना चाहिये वह लेते। अयोग्य पदार्थ लेकर इम अपनी अवनति कर रहे हैं, इसलिये वेदने हमें इस सुकदारा यह उपदेश देकर कहा कि उससे अच्छी शक्ति हि मांगना चाहिये और कोई हानिकारक बात नहीं माइनी चाहिये।

प्रत्येक मनुष्य मनमें संकल्य करता है, इच्छा करता है, कामना करता है वह सब प्रवेक्ति कामनेनुसे मांगिह होती है। प्रत्येक मनुष्य कामनेनुके समीप है। यह सब ' विराट ' कामनेनुहि है और उसके सामने बैठकर मनुष्य इच्छा करता है। कलावृक्षके नीचे अधवा कामनेनुके सामने बैठकर मनमें मछी या बुरी कामना की जायगी, तो वह तरकाल सिद्ध होगी। भळी कामना मनमें उत्पन्न हुई तो कोई दोष नहीं होगा, परंतु बुरी कामना छठी तो हानि होनेमें कोई संदेशह नहीं। यहां पाठक स्मरण रखें कि जो हानि बुरा संकल्य करनेसे होगी, उस हानिकी जिम्मेवारी अपनेहिपर है। इस-प्रकार विचार करनेपर पता लगेगा कि मनुष्य स्वयं अपना नाश कर रहा है। इसने बुरी कामना की और कामनेनुसे वैसा फल मिला, तो उसमें कामनेनुका क्या दोष है ? दोष सब कामना करनेवालेका है। यह बात पाठकोंके मनमें स्थिर करनेके कियेहि इस स्क्ता उपदेश हुआ है।

पाठक यहां अपनी संकल्पशक्तिका वल देखें और सदा ग्रुप्रसंकल्प करके अपनी बन्नतिका मार्ग सुगम करें।

#### राष्ट्रीय उपदेश।

इस सुक्तका जो पहिला साग है वह राष्ट्रीय उन्नति-विषयक है। उसमें जानताकी उन्नति कैसी हुई, राष्ट्रीय संबदना कैसी हुई और लोगोंकी प्राविनिधिक समा कैसी बनी इस विषयका उपदेश इस सुक्तमें है । यहां 'वि-शट् या वि-राज् ' शब्दका अर्थ ' राजहीन स्थिति ' है। जिस समय राजा बना नहीं था, राजा बनानेकी कल्पना अथवा राजाकी भी कराना जिल समय जनतार्से नहीं थी, उस समयकी जनताकी अवस्था ' दि-राज् ' बाब्द द्वारा यहां बतायी है। राजसंस्था गुरू होनेके पूर्वकी स्थिति इस घडवने यहां प्रकट की है। यह शब्द 'क-राज-क' शब्दका पर्यायशब्द नहीं है। अराजक छोग राजाकी उत्पत्तिके पश्चात् होते हैं । पिहके राजाकी उत्पत्ति हुई, पश्चात् राजा और राजपुरुष प्रजापर अत्याचार करने छगे, उनके अत्या-चारसे त्रस्त दोकर राजका नाव करनेकी इच्छासे 'बराजक' लोगोंका जन्म हुला है। अर्थात् राजाके उत्तर फालसे ' अराजक 'की उत्पत्ति और पूर्व काल्सें ' विराज् 'की स्थिति होती है। इस प्रकार विचार करनेसे विराज्का अर्थ पाठकोंके सनमें स्थिर हो सकता है। जनता विराज् स्थितिमें थी, इसका अर्थ केवल विखरे लोक ये और उनमें कोई संघटना नहीं थी।

तत्पश्चात् सबसे प्रथम जो संघटनाका प्रारंभ हुआ वह 'खीपुरुषोंके मेल ' से हि प्रारंभ हुआ है। खी पुरुष तो पशुओं में भी मिलते हैं, परंतु वे अपना गृहस्थ संसार नहीं करते। उनका मेल तो देवल कामुकताके समयमें हि होता है। मलुष्यसे बुद्धि है, मन है और प्रेमभी है। प्रारंभिक मलुष्यों पशुक्त खीपुरुष संबंध होते होते, जब उनका प्रेम अधिक हत होने लगा, तब वे एकत्र रहने लगे। इस एकत्र निवासको धर्मकी नियंत्रणा होनेसे 'गृहपति' संस्थाकी उत्पत्ति होगई है। धर्मकी नियंत्रणाके साथ प्रतिदिनका अग्निहोत्र तथा अन्यान्य गृहस्थाम मलुष्यके साथ संबंधित होगये। इस समय यह मलुष्य घर करके रहने लगा। घरमें रहनेसे घरका स्वामी, स्वामीकी सहचारिणी खी और उसके सहायक माई और पुत्र हैं, यह कल्पना मलुष्यमें उत्पन्न होगई और यही कल्पना बढते वढते बढे

साम्राज्यसे परिणत हुई। इसी उन्नविका कम इस स्कर्म दर्शाया है।

गृहपति, बाहवनीय और दक्षिणाप्ति ये तीनों संस्थाण गृहुव्यवस्थासे दि अधिकाधिक संघटना होनेका आशय बता रही हैं। गृहपति संस्थारें बज्ञ भी छोटे होते हैं, बाहवानीय और दक्षिणामिमें यज्ञ वह गये और उसके कारण मानव-संघटना भी वढ गयी। परंतु अभीतक ग्रामसंस्थाका अस्तित नहीं हुआ था। अनेक कुटुंब एक स्थानपर रहते थे, परंत ग्रामसंस्थाके बंधनसे वे संबंधित नहीं थे। एक स्थानपर क्षनेक कुटुंब रहनेके पश्चात् सब कुटुंबियोंकी मिलक**र एक** ब्रामसंस्था होनी चाहिये, इससे प्रामकी संघटना जथवा सच कहै तो जो उस स्थानपर इदुंव रहते हैं, उनकी संघटना दोगी, बह कल्पना उत्पन्न हुई दोगी। गृहपति संस्थाके पश्चात् प्रामकी कौर प्रामलंस्थाकी कल्पना स्वभावतः दि उत्पन्न होगी। क्यों कि गृहपति संस्थारों जो घरके नियंताकी भावनाका भीर संबदनासे सुलका अनुभव है, असी अनुभवसे अनेक गृहस्थियोंका सिळकर एक कुटुं<mark>य बनाने</mark> कीर उससे जपना संघवक बढानेकी कल्पना मनुष्योंने उरपन्न होना स्वामाविक है।

इससे हि 'समा 'की करवित होगई है। यहां समा
शब्द 'ग्राम-सभा 'है। 'ग्राम ' शब्दका हि अर्थ
'संघिटत समाज 'है, अनेक कुटुंब एक नियससे बंधकर
एकत्र रहते हैं उसका नाम 'ग्राम 'है। इस ग्रामकी जो
सभा उसका नाम ग्रामसभा है। यह सभा उस ग्रामके
चुने हुए प्रतिनिधियोंकी हि होती है। कोई बाहरका मनुष्य
इस सभाका सदस्य नहीं हो सकता। जो उस ग्रामका
रहनेवाका है, उपरी नहीं है, जिसका घरदार ग्रामसे है और
जो उस ग्रामके कुटुंबियोंका चुना हुआ प्रतिनिधि है, वह
उस सभाका सदस्य हो सकता है। इस प्रकारके जो लोगोंके
प्रतिनिधि होंगे उनकी ग्रामसभा होगी। और यह सभा
ग्रामकी रक्षा, आरोग्य प्रवंध, शिक्षाव्यवस्था आदि कार्य
करेगी। मानो इस ग्रामसभासे उस ग्रामकी नियंत्रणा होगी।

इस प्रकार अनेक ग्राम बने, उनकी व्यवस्थापिका सभाएं बनीं, तो उनके आपसमें 'संग्राम 'होना संभव है। ऐसे 'सं-ग्राम 'होनेके पश्चात् हि संग्रामोंसे अहित होनेका अनुभव ज्ञान होगा और अनेक ग्रामोंकी एक संघटित सभा बनानेकी करपना सबको प्रिय होगी।

इसी कारण 'समिति ' की निर्मिति होगई ऐसा जाने इस स्कर्म कहा है। प्रशैक मामसभाओं के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों की हि यह राष्ट्रसमिति जयदा राष्ट्रीय समा होती है। जीर इसके द्वारा राष्ट्रका शासन होता है। इसके बीचमें प्रांत सभाएं छोटी अथदा बढी होनेका जनुमान पाठक कर सकते हैं और इससे बढकर साम्राज्यमदासभाका होता भी पाठकों की करपनामें आसकता है।

सहासमा अथवा समिति तो राष्ट्रकी होती है और इसमें
सब प्रामोंके प्रतिनिधि जानेसे प्रतिनिधियोंकी संख्या बढी
होती है। जब बहुत किंवा लेंकडों प्रतिनिधि होते है तब
उनका उपस्थित होना और एक मतसे काम चकना अत्यंत
कठिन होता है, इस डिये उनमेंसे कुछ थोडेसे चुने हुए
अधिक योग्य कार्यकर्ता जोंका 'संत्रिमंडक वनाना आवश्यक
हुआ करता है। कार्य करनेके समय इसकी अत्यंत
आवश्यकता होती है। जतः इसी स्कूतके अन्तिम भागमें
'आमंत्रणा 'परिषद बनानेका ठलेख है। आसंत्रणा अथवा
मंत्रणा करनेवाला हि संत्रिमंडक होता है। यह सब राष्ट्रके
आसन ब्यवहारका विचार करता है और तदनुसार सब
ओहदेदारों द्वारा राष्ट्रका तथा तदन्तर्गत प्रामोंका शासन
ब्यवहार करता है। इस ढंगसे वेदने कोकशासन संस्थाकी
स्वतिका कम बताया है।

मनुष्यसें जो आहमराकि है वह बही प्रभावशालिनी है। उस आहमराकिसें ज्ञान, वीरता, संग्रह और कर्म ये चार भेद हैं। जहां आहमा है वहां ये चार शकिविभाग न्यूनाधिक रीतिसे हैं। मनुष्यसें येही ब्रह्म, क्षत्र, विराट्, शृद्ध नामसे प्रसिद्ध हैं। ज्ञानसंग्रह, राष्ट्रपालन, धनसंचय और कर्मकीशक ये हनके कार्य जगत्में सुप्रसिद्ध हैं।

जब अनेक कुटुंब एक स्थानपर आजाते हैं तब उनमें कई छोग ज्ञानका संग्रद करनेवाछे, विचारसंपन्न, केवछ ध्यानधारणामें रत होते हैं, वे जगत्के व्यवहारके जालमें नहीं फंसते। दूसरे कई छोग ऐसे होते हैं कि जो अपने बाहुबलसे ग्रामकी रक्षा करनेमें तत्पर होते हैं।

इनके बबसे होनेवाली रक्षासे अन्य लोग अपने आपको सुरक्षित समझते हैं। दूसरोंकी रक्षाके लिये आरमसमपैण करनेमें हि इनका यश होता है। ये प्राम या राष्ट्रकी रक्षाके डिये अपने जीवितका भी समर्पण करते हैं। परोपकारके किये ये अत्रिय छोक बढ़ी बढ़ी आपत्तियां सहन करते, अपने जीवितको संकटों में और साइसोंके कार्यों में सींप देते हैं और संपूर्ण जनताके धन्यवादको थोग्य बनते हैं।

वैदय छोग खेती, और व्यापार व्यवहार करते हैं, धन भीर जनताक दितके कार्य करनेक लिये उस धनका समर्पण भी करते हैं। ये वैदय छोग संग्रहमें भी चतुर होते हैं और दानमें भी दूर होते हैं। इसीमें इनका यश हुआ करता है।

चौथे कमैवीर हैं, इनको शूद्र कहते हैं— अनेक दुनर या कारीगरीके कमें करना इनका कतैन्य है। विविध प्रकारके कुश्रकताके कमें करके ये अनेकानेक सुस्ताधन निर्माण करते हैं। सब अन्य कोग इनकी कारीगरीसे सुस्तके साधन प्राप्त करते हैं। जो कोग इन चारों वर्गोंमें नहीं संमितित होते उनको अवर्गीकृत पंचम वर्गमें संमितित किया जाता है। ये पांच प्रकारके 'पंच-जन 'हैं। इन पंचजनोंकाही प्राप्त नगर पत्तन और राष्ट्र होता है। इन वर्गोंके प्रतिनिधि जहां इक्के होते हैं, उस समाका नाम 'पंचायत' है, यही प्राप्तसभा, नगरसमिति, राष्ट्रसभा और आमंत्रलपरिषद है।

जहां सभा होती है वहां उसका जध्यक्ष, मंत्री बादि अधिकारी दोते हि हैं, इस कारण प्रामसभामें प्रामसभाध्यक्ष, राष्ट्रसमितिमें उसका अध्यक्ष और मंत्रियंडलमें उसका मुख्य मंत्री, होना स्वामाविक है । जिस प्रकार घरमें घरका स्वामी द्दोता है, उसी प्रकार सभासे सभाका नियामक दोना बावश्यक है। बागे चलकर युद्धादि प्रसंग छिडजानेपर युद्धनायक सेनाका विशेष बल द्वाथमें जानेसे अध्यक्षदि स्वयं शासक राजा या महाराजा बनता है। अथवा जिसकी प्रजाजन राज्यका अध्यक्ष चुनते हैं वही अपना बढ बढाकर स्वयंशासक राजा बनता है ! यह राजाका विषय यहां नहीं है, यहां केवळ प्रामसभा, राष्ट्रसमिती और अन्त्रिमंडक प्रजाजनोंद्वारा चुने हुए प्रतिनिधियोंका कैसा बनता है, इसीका वर्णन यहां है। पाठक इस व्यवस्थाको देखें और अपने क्षपने ग्रामों और प्रान्तों तथा राष्ट्रमें इस प्रकारके प्रजानियुक्त प्रविनिधियोंकी शासक संस्था नियुक्त करें और इसके द्वारा शासन करके अपनी सर्वागपूर्ण उन्नति सिद्ध करें।

अष्टम काण्ड समाप्त।



# अथर्ववेदका स्वाध्याय। अष्टम काण्डकी विषयसूची।

\$ 00 may 00

विषय As पृष्ठ विषय मृत्युका सर्वाधिकार 29 3 बुक्क विवरण जीवनीय विद्याका उपदेश 29 सक्तोंके ऋषि-देवता-छन्द 29 श्वानका कवच ऋषिक्रमानुसार सुक्तविभाग ξ 38 देवता कमानुसार स्कविभाग प्राणधारणा 8 8 जाठर जिप्न उन्नतिका सीधा मार्ग 14 लौषधिप्रयोग १ दीर्घायु प्राप्त करनेका उपाय 36 उपदेशका कार्थ 98 दीर्घायु किस प्रकार प्राप्त होगी ? 39 समयदिभाग 98 धर्मक्षेत्र 80 18 दुष्टोंका नाश द्रका मार्ग 94 88 रथी और रध दुष्टोंके सक्षण 38 दुष्टीका नाश करनेवाला कैसा हो ? 80 ज्योतिकी प्राप्ति 98 शोकसे आयुष्यनाश 86 दण्डका विधान 90 हिंसकोंसे बचना 40 **ज्ञात्रदमन** 919 अवनतिके पाश 41 दुष्टोंका दमन ज्ञान और विज्ञान 38 18 स्फूर्ति और स्थिरता 36 दुष्टोंके लक्षण 49 रक्षा जीर जामति 99 सत्यका रक्षक ईश्वर 48 19 सामाजिक पाप वधदण्ड 80 सूर्वप्रकाशसे दीर्घायु 98 देशसे निकाक देना 10 तम और ज्योति 15 दुष्टोंको तपाना दो मार्गरक्षक 28 10 दुष्टोंका देष उपदेशक २२ पापीकी अधोगति दीर्घाय 38 61 आस्मदण्ड दीर्घायु बननेका खपाय 38

|   |                                 | विषयस्              | ती। |                                           | ११९          |
|---|---------------------------------|---------------------|-----|-------------------------------------------|--------------|
| ч | प्रतिसर माण<br>मणिभारण          | <b>49</b><br>44     |     | लमस्यं जीवज                               | 6.8          |
|   | एक बंका                         | <b>६</b> ६          | 0   | पराक्रमसे विजय- शत्रुपराजय<br>युद्धी नीति | 90           |
| હ | गर्भदोषनिवारण<br>प्रस्तिके दोष  | হ <b>্</b> ড<br>ভহ্ |     | दुर्गंधयुक्त भूंवा<br>विजय                | , 45<br>, 45 |
|   | मच्छरोंका गायन                  | ७५                  | ९   | पक हि उपास्य देव विराट्                   | 48           |
|   | मच्छरोंके शख<br>मच्छरोंके स्थान | ७६<br>७६            |     | एक उपास्य देव<br>गौके दो बच्च             | 100          |
|   | रोगक्रिमियोंके नाम              | ७६                  |     | वैश्वानरकी प्रतिमा<br>सात गीध             | 108          |
|   | पिंग बज<br>पिंगबजके गुण         | <i>ତ ତ</i>          |     | गौ महिमा                                  | 308          |
| 9 | भौषधि                           | 98                  | १०  | विराद्<br>कामधेनुका दूध                   | 112          |
|   | क्षोषियोंकी वाक्तियां           | 82                  | ક   | कोष्टक दिव्य 'कामधेतु '                   | 118          |
|   | पापसे रोग<br>तीन प्रकारका भोजन  | C8 C8               |     | राष्ट्रीय उपदेश<br>विषयस्ची               | 118          |

[8

अष्टम काण्ड समाप्त ।





का

सुबोध माध्य ।

## नवमं काण्डम्।

लेखक

पं० श्रीपाद दामोदर सातवळेकर, साहित्यवाचस्पति, वेदाचार्य, गीताङक्कार अध्यक्ष-स्वाध्याय मण्डल, आनन्दाश्रम, किल्ला पारडी (जि. सूरत)

वृतीय वार

संवत् २००७, शके १८७२, सन १९५०



## वेदमंत्रमें देवोंका निवास।

ऋचो अक्षरे परमे व्योमन् यस्मिन्देवा अधि विश्वे निषेदुः । यस्तन्न वेद किमृचा करिष्यति य इत्तद्विदुस्त इमे समासते ॥ ऋग्वेद १ । १३४ । ३६; अथर्ववेद ९ । १० । १८

'' परम आकाशमें रहनेवाले सब देव ऋचाओं — वेदमंत्रों के अक्षरों में बैठे हैं। इस बात को जो नहीं जानता, वह वेदमंत्र लेकर क्या करेगा ? जो इस बातको जानते हैं वे संघटित हो कर उच्च स्थानमें बैठते हैं। ''



मुद्रक तथा प्रकाशक— वसंत श्रीपादं सातवळेकर, बी. ए., स्वाच्यायमण्डल, भारतमुद्रणालय, किल्ला पारडी, (जि. सूरतः)

## अथवेवेदका सुबोध भाष्य।

#### नवम काण्ड।

इस नवम काण्डका प्रारंभ 'दिव: ' शब्दसे हुआ है। इयका अर्थ 'प्रकाशमय 'स्वर्गलोक है। प्रकाशमय लोक मंगल है अतः इस काण्डका प्रारंभ मंगल शब्दसे हुआ है। इस सूक्तकी देवता 'मधु 'अर्थात् मीठास है। जिस सूत्रात्मासे यह संपूर्ण विश्व वंधा गया है उस मधुर सूत्रका वर्णन इस मंत्रमें होनेसे इस काण्डका प्रारंभ मंगलके वर्णनसे हुआ है, इसमें संदेह नहीं है।

इस काण्डमें ५ अनुवाक, १० सूक्त और ३०२ मंत्र हैं। इनका विभाग इस प्रकार है—

| भनुवाक | U-F   | दशतिविभाग  | पर्याय. | <b>मंत्र</b> संख्या | कुलसंख्या |
|--------|-------|------------|---------|---------------------|-----------|
|        | सूक्त | 40+48      |         | 2.8                 |           |
| 9      | 8     |            |         | २५                  | 84        |
|        | . 7   | 90+90+4    |         | 38                  |           |
| 2      | 3     | 90+90+99   |         | 78 -                | 44        |
|        | 8     | 60+88      |         |                     |           |
| 4      | ч     | 90+90+80+6 |         | 36                  |           |
|        | Ę     |            | Ę       | ६२                  | 300       |
|        | •     |            | 9       | २६                  |           |
| 8      |       | 90+93      |         | <b>*</b> ?          | . 80      |
|        | 6     | 90+93      |         | २२                  |           |
| 4      | 9     | 90+90+6    |         | 76                  | 40        |
|        | 90    |            |         | \$05                | 805       |

#### अथवंवेदका सुबाध भाष्य

इस काण्डमें १० सूक्त हैं, उनके ऋषि देवता छन्द देखियेसूक्तोंके ऋषि-देवता-छन्द ।

देवता छन्द ऋषि मंत्रसंख्या सुवत प्रथमोऽनुवाकः । विंशः प्रपाठकः । त्रिष्टुप् २ त्रिष्टुब्गर्भा पंक्तिः; ३ परानुष्टुप् ; ६ महाबृहती मधु **अ**थवी 28 अतिशक्वरगर्भाः ७ अति जागतगर्भा महाबृहतीः ८ अश्विनी बहतीगर्भा संस्तारपांकिः; ९ पराब्हती प्रस्तारपंकिः; १० पुरोध्णिकपंक्तिः, ११-१३, १५, १६, १८, १९ अनुष्ट्रभः; १४ पुरउिष्णग्; १७ उपरिष्टाद्विराड् बृहती; २० भारिग्विष्टारपंक्तिः। २१ एकाव० द्विव० आर्ची अनु-हुप्; २२ त्रिप० ब्राह्मी पुरउछि।गः; २३ द्विप० आची पंकिः। २४ त्यव ० षट्प ० अप्रिः। त्रिष्टुप् ५ अतिजगती; ७ जगती ८ द्विप० आर्ची पंकिः; कामः २५ ११, २०, २३ मुरिजः; १२ अनुष्टुपः,१३ द्विप॰ आर्ची मनुष्ट्पः १४, १५, १७, १८, २१, २२ जगत्यः १६ चतुष्प॰ शक्वरीगभी परा जगती। द्वितीयोऽनुवाकः। भुग्वंगिराः अनुष्य । ६ पथ्यां पंक्तिः, ७ पुर उज्जिकः, १५ त्रयव । शाला 39 पंच॰ अतिशक्वरीः १७ प्रस्तारपंक्तिः; २१ आस्तार पंक्तिः; २५, ३१ त्रिपः प्राजापत्या बृहती; २६ साम्नी ।त्रिष्ट्भ, २७-३० प्रतिष्ठा नाम गायत्री, (२५-३<sup>९</sup> एकाव० त्रिपदा ) त्रिष्टुम्; ८ भुरिक् ६, १० २४, जगश्यः; ११-१७, 38 वसा ऋषभः १९, २०, २३ अनुष्टुमः; १८ उपरिष्ठाद्बृहती; २१ आस्तारपंकिः। तृतीयोऽनुवाकः। त्रिष्टुम् ३ चतु०पुरोतिशक्तरी जगसी; ४,१० जगस्यी; मृगु: भजः १४, १७, २७-३० अनुष्टुमः ( ३० ककुम्मती )। १६ पंचौदनः त्रिप॰ अनुष्टुप्; १८, ३७ त्रिप॰ विराङ्गायत्री; २३*पुर* 

उध्णिक्,२४पंचप०अनुष्टुबुध्णिरगर्भोपरिष्टाद्धाईता विराड् जगती;२६ पंचप० अनुष्टुबुध्णिरगर्भोपरिष्टाद्वाईता अरिक्ः ३१ सप्त० अष्टी; ३२-३५ दशप० प्रकृती; ३६ दश पदा आकृतिः; ३८ एकाव० द्वि० साम्नी त्रिधुम्।

| एकविंश:    | प्रपाठकः ।      | ernes . |         |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------|-----------------|---------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4          | 65              | वसा     | अतिथ्या |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|            |                 |         | विद्या  |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|            | (৭) ৭৩          | 3)      | "       | १ त्रिप० गायत्री;२ त्रिप० आधीं गायत्री ३,७ साम्नी<br>त्रिष्टुप्; ४, ९ आचीं अनुष्टुम् ५ आसुरी गायत्री; ६<br>त्रिप० साम्री जगती; ८ याज्यपी त्रिष्टुम्; १० साम्री<br>मुरिग्बृहती; ११, १४-१६ साम्म्यनुष्टुम् १२ विराङ्<br>गायत्री; १३ साम्नी निचृत्यंकि; १७ त्रिप० विराङ्    |
|            | (२) १३          | "       | ,,      | मुरिग्गायत्री।  १८ विराट् पुरस्ताद्वृहतीः १९, २९ साम्री त्रिष्टुमः; २० आधुरी अनुष्टमः, २१ साम्नी डाणिगः, २२, २८ साम्री वृहती (२८ मुरिग्); २३ आची अनुष्टुमः, २४ त्रिप्० स्वराडनुष्टुपः, २५ आधुरी गायत्रीः, २६ साम्नी अनुष्टुमः, २७ त्रिप्० आची त्रिष्टुपः, ३० त्रिप्० आची |
|            |                 |         |         | पंक्तिः ।                                                                                                                                                                                                                                                                |
|            | (3) 8           | 19      | 19      | ३१-३६, ३९ त्रिप० पिपीलिकमध्या गायत्री; ३७ साम्नी                                                                                                                                                                                                                         |
|            | (x) y           | "       | , ,     | बृहती;३८ पिपीलिकमध्येािष्णिक् । ४०-४३ (१) प्राजाप्र<br>त्यानुष्टुप् ( १ ) ४४ भुरिक् ( २ ) ४०-४३ त्रिप० गा-<br>यत्री; ( २ ) ४४ चतु० प्रस्तारपीकिः ।                                                                                                                       |
|            | (4) 8           | "       | "       | ४५ (१) साम्नी उष्णिक्; ४५ (२) पुर उष्णिक्<br>४५ (३), ४८ (३) साम्नी मुरिग्बृहती ४६ (१),                                                                                                                                                                                   |
|            | , <del>42</del> |         |         | ४७ (१), ४८ (२) साम्त्री अनुष्टुम्; ४६ (२) त्रिप॰ निचृद्धिराण्नाम गायत्री; ४७ (२) त्रिप॰ विराङ् विषमा नाम गायत्री; ४८ (१) त्रिप॰ विराङ्नुष्टुप्।                                                                                                                          |
|            | (६)१४           | 9,      | ,1      | ४९ आसुरी गायत्री; ५० साम्नी अनुष्टुप; ५१, ५३<br>त्रिप० आर्ची पंक्तिः; ५२ एकप० प्राजापत्या गायत्रीः;<br>५४—५९ आर्ची बृहतीः; ६० एकपदा आसुरी जगतीः;<br>६१ याजुषी त्रिष्टुप्; ६२ एकप० भासुरी उष्णिक्।                                                                        |
| चतुर्थोऽनु | वाकः।           |         |         | and the same and the same                                                                                                                                                                                                                                                |
| 9          | 3.5             | ब्रह्मा | गौः     | १ आर्ची बृहती; २ आर्ची उध्णिक; ३, ५ आर्ची अनु-                                                                                                                                                                                                                           |

१ आर्ची वृहती; २ आर्ची उष्णिक; ३, ५ आर्ची अनु-ष्टुभ्; ४, १४, १५, १६ साम्नी वृहती; ६, ८ आसुरी गायत्री; ७ त्रिपदा पिगीलिकंमध्या निचद्रायत्री; ९, १३ साम्नी गायत्री; १० पुरचष्णिक; ११, १२, १७, २५ साम्नी उष्णिक्; १८, २२ एकप० आसुरी जगती; १९ एकप० आसुरी पंक्तिः; २० याजुषी जगती; २१ आसुरी अनुष्टुभ्; २३ एकप० आसुरी वृहती; २४ साम्नी भुरिग् बृहती; २६ साम्नी त्रिष्टुप्

| e | ) |  |  |  |  |  |
|---|---|--|--|--|--|--|
|   |   |  |  |  |  |  |

#### अथर्ववेदका सुवोध भाष्य।

|   | 22 | भूगवं निराः | सर्वशीर्षा- |  |  |
|---|----|-------------|-------------|--|--|
| 6 |    |             | मयाद्यपा-   |  |  |
|   |    |             | कर्णं,      |  |  |

अनुष्ट्रभ् १२ अनुष्टुब्गभी कर्कुमती चतुष्प० उध्णिक् ; १५ विराडण्ट्रप; २१ विराट् पथ्या बृहती; २२ पथ्या पंकिः

पंचमोऽनुवाकः ।

वद्याः 22

त्रिष्टुभ्; १२, १४, १६, १८ जगत्यः।

अध्यातमं अदित्यः

वासः

गो: 26 90 विराट अध्यातम त्रिष्टुभ् , १, ७, १४, १७ १८ जगत्यः; २१ पंच अतिशक्तरी; २४ चतु॰ पुर॰ भुरिगति जगती; २, २६, २७ भुरिग्।

ऋषिक्रमानुसार स्वताविभाग।

इस प्रकार इस नवम काण्डके ऋषि, देवता और छंदोंकी व्यवस्था है। अब इनका ऋषिक्रमानुसार सूक्तविभाग देखिये-

ऋषिके ४, ६, ७, ९, १० वे पांच सूक्त हैं,

१, २ ये दो सूक्त हैं, २ अथर्वा

३ भृगवंगिरा

प वां एक सक्त है। ४ मृगु ऋषिका

इस तरह चार ऋषियोंके देखे मंत्र इस नवम काण्डमें हैं। इस काण्डमें ब्रह्मा ऋषिके मैत्र अधिक हैं। अब देवता-क्रमानुसार सूक्तविभाग देखिये-

#### देवताक्रमानुसार स्काविभाग।

७ और १०ये दो स्क हैं, देवताके १ गौ

9 ,, 90 ,, ,, २ अध्यात्म .,

यह एक सक्त है, ३ मध् देवताका

४ अश्विनी

५ काम

देवता क। ३ रा यह एक सूक्त है, ६ शाला

७ ऋषभः

८ अनः पञ्चीदनः

९ सातिच्या विद्या

१० सर्वशीर्षामयाद्यपाकरण

११ वाम

१२ आदित्य

१३ विराट् इस प्रकार तेरह देवताओं के सूक्त इस नवम काण्डमें हैं। इस काण्डमें 'वर्चस्यगण का पहिला सूक्त है। 'सिछिछगण 'का नवमसूक्त है और चतुर्थसूक्तके 'पुष्टिकसंत्र 'हैं। इतनी बातोंका विचार मनमें रखकर पाठक इस

काण्डका मनन करें।



## अथर्ववेदका सुवांघ माष्य।

नवम काण्डम्।

## मञ्चिद्या और गोमहिमा।

( ऋषि:=अथर्वा । देवता-मधु, अश्विनौ )(जी)

द्विचस्पृथिच्या अन्तरिक्षात् समुद्राद्येश्वर्शतान्मधुक्ष्वा हि जुन्ने । तां चां यित्वामृतं वसानां हुद्धिः प्रजाः प्रति नन्दन्ति सर्वीः 11 3 11 महत् पयो विश्वर्रूपमस्याः समुद्रस्यं त्वोत रेतं आहुः । 11 7 11 यत ऐति मधुक्या रराणा तत् प्राणस्तद्रमृतं निर्विष्टम् पर्यन्त्यस्याश्चरितं पृथिन्यां पृथङ् नरी बहुधा मीमांसमानाः। 11 3 11 अग्रेर्वातानमधुक्या हि जुन्ने मुरुतामुग्रा नृप्तिः

मर्थं—[ दिवः अन्तरिक्षात् पृथिन्याः ] गुळोक, अन्तरिक्ष और पृथ्वी, [ समुद्रात् अग्नेः वातात् ] समुद्रका जळ, अप्ति और वायुसे [ मधुकशा जजे ] मधुकशा उत्पन्न होती है। [ असृतं वसानां तां चायित्वा ] अमृतका घारण करने-वाली उस मधुकशा को सुपूजित करके [ सर्वाः प्रजाः हृद्धिः प्रतिनन्द्िनत ] सब प्रजाजन हृद्यसे आनंदित होते हैं ॥१॥ ( अस्याः पयः ) इसका दूध ( महत् विश्वरूपं ) वडा विश्वरूपही है। ( उत स्वा समुद्रस्य रेतः आहुः )

भौर तुझे समुद्रका वीर्थ कहते हैं। ( यत: मधुकशा रराणा एति ) जहांसे यह मधुकशा शब्द करती हुई जाती है, (तत् प्राणः ) वह प्राण है, (तत् निविष्टं असृतं ) वह सर्वत्र प्रविष्ट अमृत है ॥ २ ॥

(बहुधा पृथक् मीमांसमानाः नरः ) बहुत प्रकारते पृथक् पृथक् विचार करनेवाळे छोग (पृथिव्याः ) इस पृथ्वी-पर (अस्याः चरितं पश्यन्ति ) इसका चरित्र अवलोकन करते हैं। (मधुकता अग्नेः वातान् जेते ) यह मधुकता अपि भौर वायुसे उत्पन्न हुई है। यह ( मरुनां उम्रा निष्तः ) मरुनों की उम्र पुत्री है॥ ३॥

भावार्थ-पृथ्वी, आप, तेज, वायु आकाश और प्रकाशसे मधुर दूध देनेवाली गो माता उत्पन्न हुई है, इस अमृतस्पी दूध

देनेवाली गोमताकी पूजा करनेसे सब प्रजाएं हृदयसे आनंदित होती हैं ॥ १ ॥ इस गौमातांका दूध मानो संपूर्ण विश्वकी वडी शक्ति है। अथवा मानो, यह संपूर्ण जलतत्त्वका सार है। जो यह शब्द

करती हुई गो है, वह सबका प्राण है और उसका दूध प्रत्यक्ष अमृत है ॥ २ ॥

€,

इस

विचार करनेवाले मनुष्य इस पृथ्वीपर इस गौका चरित्र देखते हैं। यह मधुर रस देनेवाली गौ अग्नि और वायु से उत्पन हुई है, अतः इसके। मस्तां—वायुओं की प्रभावशालिनी पुत्री कहते हैं॥ ३॥

| () | अथर्ववेदका सुबोध भाष्य                                        | (काण्ड ९ |
|----|---------------------------------------------------------------|----------|
| •  | मातादित्यानां दुहिता वस्नां प्राणः प्रजानांम्मृतंस्य नाभिः।   |          |
|    | हिरंण्यवणी मधक्ता घताची महान् भगेश्वराते मत्येषु              | . 11811  |
|    | प्रधीर क्यामजनयन्त देवास्त्स्या गर्भी अभवद् विश्वरूपः।        |          |
|    | तं जातं तरुणं पिपर्ति माता स जातो विश्वा भुवना वि चष्ट        | 11411    |
|    | कस्त प्रवेद क उतं चिकेत यो अस्या हुदः कुलगः सोम्धाना अक्षितः। |          |
|    | ब्रह्मा सुमेधाः सो अस्मिन् मदेत                               | 11 4 11  |
|    | स तौ प्र वेद स उ तौ चिकेत यावस्याः स्तनौ सहस्रधारावक्षितौ ।   |          |
|    | ऊर्ज दुहाते अनेपस्फुरन्तौ                                     | 11011    |
|    | हिङ्किती वृह्ती वंयोधा उश्वैघीषाभ्येति या व्रतम् ।            |          |
|    | त्रीन् घुर्मानाभि वावशाना मिमाति माथुं पर्यते पर्योभिः        | 11 5 11  |
| -  |                                                               |          |

षर्थ- (आदिःयानां माता ) यह आदित्योंकी माता, ( वसूनां दुहिता ) वसुओंकी दुहिता, ( प्रजानां प्राणः ) प्रजाओं का प्राण और ( अमृतस्य नाभिः ) यह अमृतका केन्द्र है, ( हिरण्यवर्णा मधुकशा घृताची ) सुवर्ण के समान वर्णवाली यह मधुकशा घृतका सिंचन करनेवाली है, यह ( मर्लेषु महान् गर्भः चरति ) मत्योंमें यह महान् तेजिह संचार करता है ॥ ४ ॥

(देवाः मधोः कशां अजनयन्त) इस मधुकी कशाको देवोंने बनाया है, (तस्याः विश्वरूपः गर्भः अभवत्) उसका यह विश्वरूप गर्भ हुआ है। (तं तरुणं जातं माता पिपतिं ) उस जन्मे हुए तरुणको वही माता पाकती है, (सः

बात: विश्वा भुवना विचष्टे ) वह होतेहि सब भुवनौंका निरीक्षण करता है ॥ ५ ॥

(कः तं प्रवेद) कौन उसे जानता है, (कः उतं चिकेत) कौन उसका विचार करता है ? ( अस्याः हृदः ) इसके हृदयके पास (यः सोमधानः कलशः अक्षितः ) जो सोमरससे भरपूर पूर्ण कलश विद्यमान है, ( अस्मिन् ) इसमें (सः सुमेधाः ब्रह्मा) वह उत्तम मेधावाला ब्रह्मा ( मदेत ) आनंद करेगा ॥ ६ ॥

(सः तौ प्रवेद ) वह उनको जानता है, (सः उ तौ चिकेत ) वह उनका विचार करता है, (यौ अस्याः सहस्र-धारौ आक्षेतो स्तनौ)जो इसके सहस्रधारायुक्त अक्षय स्तन हैं। वे(अनपस्फुरन्तौ ऊर्ज दुद्दाते)अविचलित होते हुए बलवान ससका दोहन करते हैं॥ ७॥

(या हिंकरिकती) जो हिंकार करनेवाळी (वयो-धा उच्चैर्घोषा) अन्न देनेवाळी उश्च स्वरसे पुकारनेवाळी नतं अभ्योति ) वतके स्थानको प्राप्त होती है। (त्रीन् घर्मान् आभि वावशाना) तीनों यज्ञोंको वशमें रखनेवाळी (मायुं मिमावि) सूर्यका मापन करती है और (पयोभिः पयते ) दूधकी धाराओंसे दूध देती है। ८॥

भावार्ध—यह गौ आदित्योंकी माता, वसुओंकी पुत्री, प्रजाओंका प्राण है और यही अमृतका केन्द्र है। यह उत्तम रंग-वाली, घृत देनेवाली और मधुर रसका निर्माण करनेवाली गौ सब मल्योंम एक बड़े तेजकी मृतींहि है।। ४।

देवोंने इस गौका निर्माण किया है, इसको सब प्रकारके रंगरूपका गर्म होता है, बचा होनेके बाद वह उसका प्रेमसे पालन करती है, वह बड़ा होकर सब स्थानको देखता है ॥ ५ ॥

इस गौके अन्दर सोमरससे परिपूर्ण कलश अक्षयरूपसे रखा है, उस कलशको कौन जानता है और कौन उसका मलाविचार करता है ? इसीके दुम्धरूपी रससे अपनी मेधाका बृद्धी करनेवाळा ब्रह्मा आनंदित होता है ॥ ६ ॥

जो इस गौके दो स्तन हजारों धाराओं से सदा अन्नरस देते हैं कौन उनका महत्त्व ज्ञानता है और कीन उनके महत्त्वका विचार करता है? ॥ ७॥

यह गौ हिंकार करनेवाली, अज देनेवाली, उच्च स्वरसे हिंकार करनेवाली यज्ञभूमिम विचरती है, तीनों यज्ञोंको पालन करती हुई यज्ञके द्वारा कालका मापन करती है और यज्ञके लिए अपना दूध देती है ॥ ८॥

(9)

यामापीनामुप्सीदुन्त्यापः शाक्त्ररा र्वृपुभा ये स्वराजः। ते वर्षन्ति ते वर्षयन्ति तुद्धिदे काममूर्जमार्पः 11911 स्त<u>न्यित्नुस्ते वाक् प्रंजापते वृषा</u> शुब्मं क्षिपसि भूम्यामधि । अमेर्वातांन्मधुकुशा हि जुज्ञे मुरुतांमुम्रा निर्प्तः 11 80 11(8) यथा सोमः प्रातःसवने अश्विनोर्भवति प्रियः। एवा में अश्विना वर्चे आत्मनि श्रियताम् 11 88 11 यथा सोमी द्वितीये सर्वन इन्द्राग्न्योर्भवति प्रियः । एवा में इन्द्राग्री वर्च आत्मनि धियताम् 11 88 11 यथा सोमंस्तृतीये सर्वन ऋभूणां भवंति प्रियः। एवा मं ऋभवो वर्चे आत्मनि श्रियताम 11 83 11 मधुं जनिषीय मधुं वंशिषीय । पर्यस्वानम् आर्गमं तं मा सं सूंज वर्चसा 11 58 11

षर्थ- (ये बृषभाः ) जो वर्षासे सरनेवाले बैल (स्वराजः शाक्वराः श्रापः) तेजस्वी शक्तिशाली जल (या आपीनां उपसीदन्ति) जिस पान करनेवालीके पास पंहुचते हैं। (तिद्विदे कामं ऊर्जं) तस्वज्ञानीको यथेच्छ बल देनेवाले अञ्चर्की (ते वर्षन्ती) वे बृष्टी करते हैं, (ते वर्षयन्ति) वे बृष्टी कराते हैं॥ ९॥

दे (प्रजापते ) प्रजापालक ! (ते वाक् स्तनियश्तुः ) तेरी वाणी गर्जना करनेवाला मेघ है, तू (वृषा) बलवान होकर (भूम्यां अधि शुब्मं क्षिपित्त) भूमिपर बलको फेंकता है । (अग्ने: वातात् मधुकशा दि जङ्गे ) अग्नि और वायुसे मधुकशा उत्पन्न हुई है, यह (महतां उम्रा निक्षः ) महतोंकी उम्र पुत्री है ॥ १० ॥

(यथा सोमः प्रातःसवने ) जैसा सोमरस प्रातःसवन यश्चमें (आर्श्वनोः प्रियः भवति ) आश्विनी देवोंको प्रिय होता है, हे अश्विदेवो ! (एवं। मे आत्मिनि ) इस प्रकार मेरे आत्मामें (वर्चः प्रियतां ) तेज धारण करें ॥ ११ ॥

(यथा सोमः द्वितीये सवने ) जैसा सोमरस द्वितीयसवन-माध्यंदिनसवन-यज्ञमें ( इन्द्राग्न्योः प्रियः भवति ) इन्द्र भौर अप्तिको प्रिय होता है, हे इन्द्र भौर अग्नि ! इस प्रकार मेरे आत्मामें तेज धारण करें ॥ १२ ॥

जैसा सोम ( तृतीये सबने ) तृतीयसवन—सायंसवन-यज्ञमें ( ऋमूणां प्रियः भवति ) ऋमूबाँको प्रिय होता है, हे ऋभुद्वो ! इस प्रकार मेरे आत्मामें तेज धारण करें॥ १३ ॥

( मधु जनिषीय ) मीठास उत्पन्न करूंगा, ( मधु वंशिषीय ) मीठास प्राप्त करूं। दे अग्ने ! ( पयस्वान् आगमं ) दूध केकर मैं आगया हूं, (तं मा वर्चसा संस्ज ) उस मुझको तेजसे संयुक्त कर ॥ १४ ॥

भावार्थ-जो बैल अपने तेज और बलसे पुष्ट गौओं के समीप होते हैं वे तरवज्ञानी की यथेच्छ बल देनेवाले अज की तृष्टी करते और कराते हैं॥ ९॥ हे प्रजापालक देव ! मेघगर्जना तेरी वाणी है, उससे तू भूमिके ऊपर अपना बल फेंकता है, वही गाय और बैलके रूपसे अग्नि और वायुका सत्वांश लेकर उत्पन्न हुआ है॥ १०॥

जिस प्रकार सोम प्रातः सवनमें अश्विनी देवोंको प्रिय होता है, उस प्रकार मेरे अन्दर तेज प्रिय होकर बढे।। ११॥ जैसा सोम माध्यंदिन सवनमें इन्द्र और अग्निकों प्रिय होता है वैधा मेरे अन्दर तेज प्रिय होकर बढे॥ १२॥ जिस तरह सोम सायंसवनमें ऋभुओंको प्रिय होता है उस तरह मेरे अंदर तेज प्रिय होकर बढे॥ १३॥ मधुरता उत्पन्न करता हूं, स्वांदन करता हूं,हे देव! मैं दूध समर्पण करनेके लिये आगया हूं, अतः मुझे इससे तेजसे

युक्त कर ।। १४ ।।

₹

२ ( अ. सु. भा. कां. ९ )

(80)

| अथर्ववेदका सुबोध भाष्य                                                                                       | [काण्ड १     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| सं मिग्ने वचैसा सृज सं प्रजया समायुषा ।                                                                      |              |
| विद्यारी अस्य देवा इन्द्री विद्यात् सह ऋषि। भर                                                               | ॥ १५॥        |
| यथा मध् मधकृतः संगरिन्त मधावाध।                                                                              |              |
| एवा में अश्विना वर्चे आत्मान ध्रियताम्                                                                       | ॥ १६॥        |
| यथा मक्षा इदं मधु न्यञ्जनित म <u>धा</u> वाध ।                                                                | 11 910 11    |
| एवा में अश्विना वर्चस्तेजो बलुमोर्जश्र श्रियताम्                                                             | 11 80 11     |
| यद् गिरिषु पर्वतेषु गोष्वश्चेषु यन्मधु ।                                                                     | 11 28 11     |
| सुरायां सिच्यमानायां यत् तत्र मधु तन्मयि                                                                     | 11 10 11     |
| अश्विना सार्घेण मा मधुनाङ्क्तं ग्रुभस्पती ।                                                                  | 11 29 11     |
| यथा वर्चस्वती वार्चमावदां नि जनाँ अर्च ॥  स्तन्थित्तुस्ते वाक् प्रजापते वृषा ग्रुष्मं क्षिपिस भूम्यां दिवि । |              |
| तां पुश्रव उपं जीवन्ति सर्वे तेनो सेष्मूर्ज पिपर्ति                                                          | 11 20 11     |
| ता पुराप ७२ जारा <u>त</u> ५ <u>२ भू भू चेन्</u> त्रे ( तन्मा सामग्रा ) प्रजासे स्रोत सायसे ( सं सं सं        | क्षियक्त कर। |

अर्थ— हे अरने ! (मा वर्चसा ) मुझे तेजसे (प्रजया आयुषा ) प्रजासे और आयुसे (सं सं स्वज ) संयुक्त कर (अस्य मे देवा: विद्युः) इस मुझे सब देव जानें, (ऋषिभी:सह इन्द्रःविद्यात्) ऋषियोंके साथ इन्द्रभी मुझे जानें ॥ १५॥

(यथा मधुकृतः) जैसे मधुमिन्खयां (मधौ अधि) अपने अधुमें (मधु संभरिन्त) मधु संचित करती हैं, हे अधिदेवो!(एवा मे)इस प्रकार मेरा(वर्चः तेजः बलं बोजः च)ज्ञान,तेज,बल बौर वीर्य (ध्रियतां) संचित हो,बढता जाय। १६॥ (यथा मक्षाः) जैसी मधुमिक्षकाएं (इदं मधु) इस मधुको (मधौ अधि न्यअन्ति) अपने पूर्वसंचित मधुमें

संगृहीत करते हैं, इस प्रकार हे आश्विदेवो ! मेरा ज्ञान, तेज,बळ और वीर्थ संचित हो,बढे ॥ १७ ॥

(यथा गिरिषु पर्वतेषु) जैसा पहाडों भीर पर्वतोंपर भीर (गोषु भश्चेषु यत् मधु) गाँवों भीर अश्वोंमें जो मीठास है, (सिच्यमानायां सुरायां) सिंचित होनेवाले वृष्टिजलमें (तत्र तत् मधु) उसमें जो मधु है। (यत् मिथ) वह मुझमें हो॥१८ है ( शुभस्पती अश्विनों ) शुभके पालक भश्विदेवों ! (सारवेण मधुना मा सं अंकं ) मधुमिव खरोंके मधुसे मुझे

ह ( शुभस्पता आधना ) शुभक पाछक नाचप्पा । ( सारपण पतुना पा स्वास ) खान प्रति में बोर्छ ॥१९॥ युक्त करें। ( यथा ) जिससे ( वर्चस्वर्ती वाचं ) तेजस्वी भाषण ( जनान् अनु आवदानि ) छोगोंके प्रति में बोर्छ ॥१९॥

है(प्रजापते) प्रजापालक ! तू (बृषा) बलवान है और (ते वाक् स्तनियन्तुः) तेरी वाणी मेघ्रगर्जना है, तू (भूम्यां दिवि) स्मिपर और द्युलोकमें ( ग्रुष्मं क्षिपित ) बलकी वर्षा करता है, [ तां सर्वे पशवः उपजीवन्ति ] उसपर सब पशुलोकी जीविका होती है । और [ तेन उ सा इषं ऊर्ज पिपर्ति ] उससे वह अन्न और बलवर्षक रसकी पूर्णता करती है ॥ २०॥

भावार्थ-हे देव! मुझे तेज,प्रजा और दीर्घ आयुसे युक्त कर। देव इस मेरे अभिलिषतको जानें और ऋषि भी समझलें॥१५ जिस प्रकार मधुमिक्खयां अपने मधु स्थानमें स्थान स्थानसे मधु इकठ्ठा करके भर देती हैं, उस उकार मेरे अन्दर शान, तेज, बल और वीर्थ संचित हो जावे।। १६।।

जैसी मधुमिक्सियां अपने मधुस्थान में स्थान स्थानसे मधु इकट्ठा करके भर देती हैं, उस प्रकार मेरे अन्दर ज्ञान, तेज, बल

जैसी पहाड़ों और पर्वतोंमें, गौओं और घोड़ोंमें और वृष्टी जलमें मधुरता है वैसी मधुरता मेरे अन्दर हो जावे ॥ १८॥ हे देवे। मुझे उस मधुमिक खरों के मधुसे संयुक्त की जिये। जिससे में यह मीठास का संदेश संपूर्ण जनों के पास पहुंचाल १९ हे प्रजापालक देव ! तू बलवान है और मेघगर्जना तेरी वाणी है। तूही युलोकसे भूलोकतक बलकी वृष्टी करता है, सब जीव उसपर जीवित रहते हैं। वह अन्न और बल हम सबको प्राप्त हो।। २०॥

È

में

26

वि)

की

94

ान,

बल

98

84

पृथिवी दृण्डोई न्तरिक्षं गर्भो द्यौः कश्चा विद्युत् प्रकृशो हिरण्युयी बिन्दुः ॥ २१ ॥ यो वै कशांयाः सप्त मर्थुनि वेद मर्धुमान् भवति । ब्राह्मणश्च राजां च धेनुश्चांनुड्वांश्चं त्रीहिश्च यवश्च मर्धु सप्तमम् ॥ २२ ॥ मर्धुमान् भवति मर्धुमदस्याद्यार्थे भवति । मर्धुमतो लोकान् जयिति य एवं वेदं ॥ २३ ॥ यद् बीध्रे स्तुनयिति प्रजापितिरेव तत् प्रजाभ्यः प्रादुभैवति । तस्मात् प्राचीनोपवीतस्तिष्ठे प्रजापतेऽनुं मा बुध्यस्वेति । अन्वेनं प्रजा अनुं प्रजापतिर्बुध्यते य एवं वेदं ॥ २४ ॥ (२)

अर्थ- [ पृथिवी दण्डः ] पृथिवी दण्ड है, [ अन्तरिक्षं गर्भः ] अन्तरिक्षं मध्यभाग है, [ यौः कशा ] युलोक तन्तु हैं, [ विद्युत् प्रकशः ] बिजुली उसके धागे हैं, और [ हिरण्ययः बिन्दुः ] सुवर्णमय बिन्दु हैं ॥ २३ ॥

[यः वै कशायाः सप्त मधूनि वेद ] जो इस कशाके सात मधु जानता है, वह [ मधुमान् भवति ] मधुवाला होता है । [ब्राह्मणः च राजा च ] ब्राह्मण झोर राजा, [धेतुः च झनड्वान् च ] गाय झोर बैल, [ब्रीहिः च यवः च ] चावक और जो तथा [ मधु सप्तकं ] सातवां मधु हैं ॥ २२ ॥

[यः एवं वेद ] जो यह जानता है वह [ मधुमान् भवति ] मधुवाळा होता है, [ अस्य आहार्यं मधुमत् भवति ] उसका सब संग्रह मधुयुक्त होता है। और [ मधुमतः लोकान् जयति ] मीठे लोकोंको प्राप्त करता है ॥ २३ ॥

[यत् वीधे स्तनयित ] जो बाकाशमें गर्जना होती है, [प्रजापितः एव तत् ] प्रजापित हि वह [प्रजाभ्यः प्रादुर्भवित ] प्रजाभों के किये, मानो, प्रकट होता है। [तस्मात् प्राचीनोपवीतः तिष्ठे ] इसिछए दायें भागमें वस्न छेकर खडा होता हूं, हे [प्रजापते] प्रजापालक ईश्वर ! [मा अनु बुध्यस्व ] मेरा स्मरण रखो। [यः एवं वेद ] जो यह जानता है, [एनं प्रजाः अनु ] इसके अनुकूछ प्रजाएं होती है तथा इसको [प्रजापितः अनुबुध्यते ] प्रजापित अनुकूछतापूर्वक स्मरणमें रखता है ॥ २४ ॥

भावार्थ— भूमि दण्ड, अन्तिरक्ष मध्यभाग, युलोक बडे बाल और विजली सूक्ष्म बाल हैं और उस पर सुवर्णका विदू भूषणके सहश है। यह गौका विश्वरूप है।। २९।।

जो इस गौके सात मीठे रूप जानता है, वह मधुर बनता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, गाय, बैल, चावल और जो और शहद सांतवां है। गौके ये सात मीठे रूप हैं।। २२॥

जो इस बातको जानता है, वह मधुर होता है, मधुवाला होता है और मीठे स्थान प्राप्त करता है।। २३॥

जो आकाशमें गर्जना होती है, माने। वह परमेश्वर संपूर्ण प्रजाओं के लिए प्रकट होकर उपदेश करता है। उस समय लोग ऐसी प्रार्थना करें कि '' हे देव हे प्रजापालक ! मेरा स्मरण करें, मुझे न मूल जा ! '' जो इस प्रकार प्रार्थना करना जानता है, प्रजाजन उसके अनुकूल होते हैं और प्रजापालक परमेश्वर भी उसका स्मरण पूर्वक भला करता है।। २४।।

### सात मधु।

इस सूक्तमें विशेष कर गौकी महिमा वर्णन की है। इस सूक्तका भावार्थ विचारपूर्वक पढनेसे पाठक स्वयं इस सूक्तमें कही गोमहिमा जान सकते हैं। वेदकी दृष्टीसे गौका महत्त्व कितना है, यह बात इस सूक्तके प्रत्येक मंत्रमें सुवेष रीति। दिशीयी है।

यह गौ संपूर्ण जगत्का सत्त्व है, यह पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश और प्रकाश का सार है। इस गौमें अमृत रस है जिसका पान करनेसे सब प्रजाजन आनंदित और हष्टपुष्ट होते हैं। इसका दूध मानो संपूर्ण जगत्के पदार्थों का वीर्य ही है,

\*

वही सबका प्राण और वही अद्भुत अमृत है। विशेष मननशील मनुष्य ही इस गोके महत्त्वका जानते हैं और अनुभव कर सकते है। यह गौ देवोंकी माता है और यही सब प्रजाजनोंका प्राण है, क्योंकि इसमें अमृतका मधुर रस भरा है। जो इसका दूध पीते हैं वे माने अपने अंदर अमृत रस लते हैं और उस कारण वे दीर्घायुषी होते हैं। संपूर्ण अमृत रस का केन्द्र स्रोत इस गीके अंदरहै।

अमृतका कलश।

यह गौ संपूर्ण देवोंने अपनी दिव्य शक्तियोंसे उत्पन्न की है। उन्होंने इसके दुग्धाशयमें अमृतका घडा रखा है। जे। अपनी मेधाबुद्धी बढाना चाहते हैं वे इस दूधरूपी अमृतको अवश्य पीयें । इस गौके स्तनोंसे जो दुग्धरूपी रस निकलता है, वह

माना अद्भत बल देनेवाला रस है।

यह अनरस देती है, यज्ञ कराती है, बत धारण कराती है, और अपने दूधसे सबको पुष्ट करती है। बैल भी हम सबको अनंत प्रकारके सुख देता है। जिस प्रकार सोमरस देवोंको प्रिय होता है, उस प्रकार गायका दूध मनुष्योंको प्रिय होवे और उस-से मनुष्योंका तेज बढे । जिस प्रकार मधुमिक्खयां थोडा थोडा मधु इक्छा करती हैं और अपने मधुस्थानमें उसका संप्रद करती हैं, इसी प्रकार मनुष्योंको उचित है कि ने इन मधुमिक्खयोंका अनुकरण करें और अपने अन्दर ज्ञान, तेज, बल, वीर्य और पराक्रम बढावें । शनैः शनैः प्रयस्त करनेपर मनुष्य इन बातोंको अपने अन्दर बढा सकता है ।

पहाडों पर्वतों और संपूर्ण जगत्में सर्वत्र मधु भरा है, वह मधुरता मेरे अन्दर आवे। इस गौके रूपसे परमेश्वरकी अद्भूत

शाकि हि पृथ्वीपर मनुष्योंकी उन्नतिके लिए आगर्या है। यह बात स्मरण में अवस्य रिखये।

इस मधुरताके सात रूप इस पृथ्वीपर हैं, एक मधुरता बाह्मणों में ज्ञान रूपसे है, दृषरी मधुरता क्षत्रियों में पराक्रमके रूपसे विद्यमान है, इसी प्रकार गो, बैल, चावल, जो और शहदमें भी मधुरता है। अतः जो मनुष्य यह बात जानता है वह इन सात पदार्थीसे अपनी उन्नति करता है।

यह सब उपदेश स्वयं प्रजापितने किया है, अतः पाठक इसका स्मरण रखें और इन सात शहदोंसे अपना बल बढावें। इस सूक्तका यह आशय स्पष्ट है, अतः अधिक विवरण करनेकी आवश्यकता नहीं है ।

## काम।

[ २ ]

( ऋषिः - अथर्वा । देवता-कामः )

सप्त्नहनं मृष्भं घृतेन कामं शिक्षामि हित्रपाज्येन ।
नाचिः सपत्नान् ममं पादय त्वम्भिष्ठंतो महता नीर्येण ॥१॥
यन्मे मनंसो न प्रियं न चक्षंषो यन्मे वर्भस्ति नाभिनन्दंति ।
तद् दुष्वप्त्यं प्रति मुश्चामि सपत्ने कामं स्तुत्वोदहं भिदेयम् ॥२॥
दुष्वप्त्यं काम दुर्रितं चे कामाप्रजस्तां मस्त्रणा चिकित्सात् ॥३॥
नुदस्यं काम् प्र णुदस्य कामावंतिं यन्तु मम् ये स्पत्नाः ।
तेषां नुत्तानां मध्मा तमां स्यग्ने वास्त्ति निर्देष्ट त्वम् ॥४॥

अर्थ- [सपत्नहनं ऋषमं कामं ] शत्रुको नाश करनेवाले बलवान काम को मैं [हिविषा आज्येन घृतेन शिक्षामि ] हिव घी आदिसे शिक्षित करता हूं। [महता वीर्येण अभिष्टुत: ] बढे पराक्रमसे प्रशंक्षित होकर [स्वं ]त् [मम सपरनान् नीचै: पादय] मेरे शत्रुओंको नीचे कर दे॥ १॥

[ यत् मे मनसः न प्रियं ] जो मेरे मनको प्रियं नहीं है, [ यत् मे चक्षुषः प्रियं न ] जो मेरे बांखोंको प्रियं नहीं है, [ यत् मे चक्षुषः प्रियं न ] जो मेरे बांखोंको प्रियं नहीं है, [ यत् मे चभस्ति ] जो मेरा तिरस्कार करता है और [ न अभिनन्दित ] न मुझ बानन्द देता है, [ तत् दुष्वप्यं ] वह खरा स्वम्न [ सपरने प्रतिमुद्धामि ] शत्रुके अपर भेज देता हूं [ श्रहं कामं स्तुत्वा ] मैं काम की स्तुति करके [ उत् भिदेयं ] अपर उठता हूं ॥ २ ॥

हे काम ! [ दुष्वदन्यं ] दुष्ट स्वप्न, [ दुरितं च ] पाप और [ अप्रजस्तां ] संतान न होना, ( अ-स्व-गतां ) निर्धन अवस्था, ( अवितें ) आपत्ती इन सबको, हे ( उम्र काम ) बलवान् काम ! तू ( ईशानः तिसमन् प्रतिमुख्य ) सबका स्वामी है, अत: उसपर छोड कि ( यः अस्माकं अंहूरणा चिकिरसात् ) जो हम सबको पापमय विपत्तिमें ढालनेका विचार करता है ॥ ३ ॥

हे काम ( नुदस्व ) उनको दूर कर, हे काम ! उनको (प्रणुद्स्व ) इटादे, (ये मम सपत्नाः ) जो मेरे शत्रु हैं वे (अवर्ति यन्तु ) आपत्ती को प्राप्त हों । हे अग्ने ! (अधमा तमांसि नुत्तानां ) गांढ अधारमें मेजे हुए उन शत्रुओं के ( खं वास्तुनि निर्देह ) तु घरों को जला दे ॥ ४ ॥

भावार्थ — काम ( संकल्प ) बडा बलवान है और शत्रुका नाश करनेवाला है, उसको यज्ञसे शिक्षित करना चाहिये । वह बड़े वीर्थसे प्रशंसित हुआ तो शत्रुओं को नीचे करता है ॥ १॥

जो मेरे मन भार अन्य इंद्रियोंको अिय है, जा मुझे आनंदित नहीं करता, जो मेरा तिरस्कार करता है, वह दुष्ट

स्वप्न मेरे शत्रुकी ओर जावे । में इस संकल्पशक्तिके द्वारा उन्नत होता हूं ॥ २ ॥

दुष्ट स्वप्न, पाप, संतान न होना, दारिद्य, आपत्ति आदि सब हमारे उन शत्रुओं को प्राप्त हों,जो कि हमें पापमूलक विपात्तिमें डालनेका विचार करते हैं ॥ ३ ॥

काम इमारे शत्रुओंको दूर इटादेवे, उन शत्रुओंको विपत्ति घेरे और जब वे शत्रु गाढ अन्धकारमें पर्ड तब अप्ति उनके घरोंको जला देवे ॥ ४ ॥ सा ते काम दुहिता धेनुरुंच्यते यामाहुर्वाचं क्वयों तिराजंम् ।
तयां सपतनान् परि वृङ्ग्धि ये मम पर्येनान् प्राणः पृश्चते जीवंनं वृणक्त ॥ ५ ॥
कामस्येन्द्रंस्य वर्रुणस्य राज्ञो विष्णोर्वर्तेन सितृ स्वेनं ।
अग्नेहोंत्रेण प्र णुंदे सपत्नं। छुम्बीव नार्वभुद्धकेषु धीरः ॥ ६ ॥
अध्यक्षो वाजी मम काम उप्रः कृणोतु मद्यंमसप्तनमेव ।
विश्वे देवा मम नाथं भवन्तु सर्वे देवा हवमा यन्तु म इमम् ॥ ७ ॥
इदमाज्यं घृतवं ज्जुषाणाः कामे ज्येष्ठा इह मादयध्वम् । कृष्वन्तो मद्यंमसप्तनमेव ॥ ८ ॥
इन्द्रामी काम स्रथं हि भूत्वा नीचैः सपत्नान् मम पादयाथः ।
तेषा पुन्नानं मध्मा तमां स्यये वास्त्ने न्यनु निर्दे ह त्वम् ॥ ९ ॥

अर्थ- हे काम! (सा घेतुः ते दुिहता उच्यते ) वह घेतु तेरी दुिहता कही जाती है, (यां कवयः विराजं वाचं आहुः) जिस को किव लोग विशेष तेजस्वी वाणी कहते हैं। (ये मम) जो मेरे शत्रु हैं उन् (सपरनान् तया परि वृङ्गिध) शत्रुओं को उससे दूर हटा दे। (पनान्) इन शत्रुओं को (प्राणः पश्चः जीवनं परि वृणक्तु) प्राण, पश्च और आधु छोड देवे॥ ५॥

(कामस्य इन्द्रस्य वरुणस्य राजः) काम इन्द्र वरुण राजा इनके और (विष्णोः बल्लेन सवितः सवेन) विष्णुके बक्ल और सर्विताकी प्रेरणासे तथा (अग्नेः होत्रेण) अग्निके इवनसे (सपत्नान् प्रणुदे) शत्रुओंको दूर करता हूं। (इव) जैसा (उदकेषु शंबी धीरः नावं) जलमें धैर्यवान् धीवर नौकाको चलाता है ॥ ६ ॥

( उम्रः वाजी कामः ) प्रतापी बलवान् काम ( सम अध्यक्षः ) मेरा अधिष्ठाता है । ( मह्म असपरनं एव कृणोतु ) मुझे सपरनरहित करे । ( विश्वेदवाः सम नाथं भवन्तु ) सब देव मेरे नाथ हों, ( सर्वे देवाः मे इमं इवं आयन्तु ) सब देव मेरे इस इवन के स्थानमें आवें ॥ ७ ॥

हे (कामज्येष्ठाः) कामको श्रेष्ठ माननेवाले सब देवो ! ( इदं घृतवत् आज्यं जुषाणाः ) इस घृतयुक्त इवनका सेवन करते हुए ( इह मादयध्वं ) यहां हर्षित हो जाओ और ( महां असपरनं एव कृण्वन्तः ) मुझे शत्रुरिंग करो॥ ८॥

हे (इन्द्राप्ती ) इन्द्र और अप्ति ! हे काम ! तुम सब (सरथं हि भूत्वा ) समान रथपर चढनेवाळे होकर (मम सपरनान् नीचैः पादयाथः) मेरे शत्रुओं को नीचे करो । (तेषां अधमा तमांसि पन्नानां ) वे शत्रु गाढ अन्धकारमें पडनेपर हे अपने ! (स्वं वास्त्नि अनुनिर्दह ) तू उनके घरों को जला दे ॥ ९ ॥

भावार्थ- सब किव लोक कहते हैं कि वाणी काम की पुत्री है। इस वाणीके द्वारा हमारे सब शत्रु दूर हों और उनकी प्राण, पश्च और आयु छोड देवे ॥ ५॥

जिस प्रकार अगाध समुद्रमें नौकाकी धीवर लोग चलाते हैं, उस प्रकार देवोंकी शक्तिसे में शत्रुओंको इस भवसागर में प्रेरित करता हूं ॥ ६ ॥

बलवान, प्रतापी काम मेरा अधिष्ठाता है। वह मुझे शत्रुरहित करे, देव मेरे स्वामी बनें, सब देव मेरे यश्चमें आजांय ॥ ॥ काम जिनमें श्रेष्ठ हैं ऐसे सब देव इस यश्चमें आकर इस हवन द्वारा आनंदित हों और मुझे शत्रुरहित बनावें॥ ८॥

हे इन्द्र, अग्नि और काम ! तुम सब मेरे शत्रुओं को नीचे गिरा दो । वे अन्धकारमें भागें और पश्चात् अग्नि उनके घरों को जलावे ॥ ९ ॥

| जिहि त्वं कोम मम ये सपत्नी अन्धा तमांस्यर्य पादयैनान् ।                     |            |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|
| निरिन्द्रिया अरुसाः सन्तु सर्वे मा ते जीविषुः कतुमच्चनार्दः                 | 11.8011(3) |
| अर्वधीत् कामो मम ये सपत्नां उरुं लोकमंकर्नमधंमेधतुम् ।                      |            |
| मह्यं नमन्तां प्रदिश्य तस्तो मह्यं पदुर्वीर्घृतमा वीहन्तु                   | म ११ ॥     |
| तेऽधराश्चः प्र प्रवन्तां छिन्ना नौरित् बन्धनात् ।                           |            |
| न सार्यकप्रणुत्ता <u>नां</u> पुनरस्ति <u>नि</u> वर्तनम्                     | ॥ १२ ॥     |
| अग्निर्यव इन्द्रो यवः सोमो यवः । यवयावानो देवा यावयन्त्वेनम्                | ॥ १३ ॥     |
| असर्ववीरश्चरतु प्रणेत्तो देष्यो मित्राणां परिवृग्येपः स्वानीम् ।            |            |
| उत पृथिव्यामवे स्यन्ति विद्युत उत्रो वौ देवः प्र मृणत् सपत्नान्             | 11 58 11   |
| च्युता चेयं बृहत्यच्युता च विद्युद् विभर्ति स्तनियत्नंश्च सर्वान् ।         |            |
| <u>ज</u> ुद्यन्नादित्यो द्रविणेन तेर्जसा नीनैः सुपत्नान् जुदतां मे सहस्वान् | ॥ १५ ॥     |

धर्थ-(ये मम सपत्नाः) जो मेरे शत्रु हैं, उनका (स्वं जिहि) तू नाश कर दे। तथा (एनान् अधमा तमांसि अव पाइय) इनको दीन अन्धकारमें गिरा दे। वे (सर्वे निरिन्द्रियाः अरसाः सन्तु ) सब इंद्रियरिहत और रसहीन हों, (ते कतमधन अदः मा जीविषुः) वे एक भी दिन न जीवित रहें ॥ १०॥

( सम ये सपरनाः ) मेरे जो शत्रु हैं उनका ( कामः अवधीत् ) काम ने वध किया है। तथा उसने (महां एघं उठं कोकं अकरत् ) मुझे बढनेके लिए विस्तृत स्थान दिया है। ( चतस्रः प्रदिशः महां नमन्तां ) चारों दिशाएं मेरे सन्मुख नम्न हों। ( षट् उर्वीः महां वृतं आवहन्तु ) छः भूमिके विभाग मेरे पास वृत ले आवें ॥ ११॥

( बन्धनात् छिन्ना नौः इव ) बन्धनसे कटी हुई नौकाके समान ( वे अधराश्चः प्र प्छत्रन्तां ) वे नीचे बहते जांय । ( सायकप्रणुत्तानां पुनः निवर्तनं न अस्ति ) बाणोंसे भगाये शत्रुओंका फिर वापस आना नहीं हो सकता ॥ १२ ॥

( अग्निः यवः ) आग्नि इटानेवाला है, ( इन्द्रः यवः ) इन्द्र इटानेवाला है और ( सोमः यवः ) सोम भी इटाने बाला है। ( यवयावानः देवाः ) इटानेवालेको इटानेवाले देव ( एनं यावयन्तु ) इस शत्रुको दूर करें॥ १३॥

(प्रणुत्तः द्वेष्य:) भगाया हुआ शत्रु ( असर्ववीरः ) सर्ववीरोंसे रहित होकर ( स्वानां मित्राणां परिवर्ग्यः ) अपने मित्रोंके द्वारा भी त्यागा हुआ ( चरतु ) विचरे । ( उत पृथिन्थां विद्युतः अवस्यन्ति ) और प्रकाश देनेवाळी विजिष्टिशां पृथ्वीपर आजांय । ( वः उग्रः देवः ) आपका वह प्रतागी देव ( सपत्नान् प्रमृणत् ) शत्रुओंका नाश करे ॥ १४ ॥

(च्युता च अच्युता च इयं बृहती विद्युत् ) विचिछित अथवा अविचिछित हुई यह बडी विद्युत (सर्वान् स्तनियिस्त्न् च बिभातिं ) सब गर्जना करनेवालों का धारण करती है। (द्रविणेन तेजसा उद्यन् सहस्वान् आदित्यः ) धन और तेजके माथ खदयको प्राप्त होनेवाला बलवान् सूर्यं (मे सपरनान् नीचैः नुदतां ) मेरे शत्रुओंको नीचे की ओर भगावे ॥ १५॥

भावार्थ — मेरे शत्रुऑका तू नाश कर । वे गाढ अन्धकारमें जांय । वे सब इंद्रियहीन और सत्त्वहीन बनें और एक दिन भी न जीवित रहें ॥ १० । इस कामसे मेरे शत्रु दूर हो गये और मुझे बड़ा कार्यक्षेत्र प्राप्त हुआ है । चारों दिशाओं में रहनेवाले लोग मेरे सामने नम्न हो चुके हैं और सब पृथ्वी मेरे अधिकारमें मा चुकी है । ११ ॥

बंधनसे रहित हुई नौका जैसी महासागरमें जिधर चाहे उधर भटकती है, वैसी मेरे शत्रुओंकी भ्रान्त अवस्था हो गई है, जो अब कभी अपनी पूर्व स्थितिमें नहीं आसकते ।। १२ ।। सब देव मुझे महायता करें और मेरे शत्रुओंको भगा देवें ।।१३।। हमारे पराक्रमसे भगाये हुए शत्रु अब चारों ओर भटक रहे हैं, न उनके पास कोई वीर हैं, न उनके पास कोई मित्र हैं,

न उनके लिये कोई परिवार रहा है। सब देव मुझे सहायता करें और शत्रु नष्ट हों॥ १४॥

[कां॰ ९

| यत् ते काम शर्मे त्रिवरूथमुद्ध बद्ध वर्मे वितंतमनतिव्याध्यं कृतम्। |             |
|--------------------------------------------------------------------|-------------|
| तेन सपत्नान् परि वृङ्गिध ये मम पर्यनान् प्राणाः प्राचा जावन वृणकतु | ॥ १६॥       |
| येनं देवा अक्षुरान् प्राणुदन्त येनेन्द्रो दस्यूनधमं तमी निनायं।    |             |
| तेन त्वं काम मम ये सपत्नास्तानुस्माछोकात् प्र णुंदस्य दूरम्        | 11 80 11    |
| यथां देवा असुरान् प्राणुंदन्त यथेन्द्रो दस्यूनधमं तमा ववाध ।       |             |
| तथा त्वं काम मम ये सपत्नास्तानस्माछोकात् प्र णुंदस्य दूरम्         | 11 55 11    |
| कामी जज्ञे प्रथमो नैन देवा आंषुः पितरो न मत्यीः।                   |             |
| तत्स्त्वमि ज्यायान् विश्वहां महांस्तस्मै ते काम नम इत् कृणोमि      | 11 89 11    |
| यावती द्यावापृथिवी विरिम्णा याव्दापः सिष्यदुर्यावेदुपिः ।          |             |
| तत्रस्त्वमंसि ज्यायान् विश्वहा महांस्तमै ते काम नम इत् क्रणोमि     | 1 30 11 (8) |

क्षरं-हे काम! (यत् ते त्रिवरूथं उद्भु ) जो तेरा तीनों ओरसे रक्षक उत्कृष्ट शक्तियाला [ विततं ब्रह्म वर्म ] फैला हुआ ज्ञान का कवच [ अनित-याध्यं कृतं ] शक्षोंसे वेध न होने योग्य बनाया और [ शर्म ] सुखदायक है [ तेन ] उस-से [ ये मम ] जो मेरे शत्रु हैं उन [ सपरनान् परिवृङ्धि ] शत्रुओं को दूर कर । [एनान् प्राणः पशवः जीवनं परि वृणक्तु ] इनको प्राण, पशु और आयु छोड देवे ॥ १६ ॥

[ येन देवाः असुरान् प्राणुदन्त ] जिससे देव असुरोंको दूर करते रहे, [ येन दस्यून् इन्द्रः अधमं तमः निनाय ] जिससे शत्रुओंको इन्द्रने हीन अन्धकारमें डाल दिया, हे काम! [ तेन ] उससे [ मम ये सपरनाः ] मर जो शत्रु हैं [ तान्

सपत्नान् ] उन शत्रुक्षोंको [ त्वं अस्मात् लोकात् ] त् इस लोकसे [ दूरं प्रणुदस्व ] दूर भगा ॥ १७ ॥

[ यथा देवाः असुरान् प्राणुदन्त ] जिस रीतिसे देवोंने असुरोंको हटाया, [ यथा इन्द्रः दस्यून् अधमं तमः वनाधे ] जिस प्रकार इन्द्रने शत्रुओंको हीन अन्धकारमें ढाला, [ तथा त्वं काम ] उस प्रकार हे काम ! तू [ मम ये सपत्नाः ] मेरे जो शत्रु हैं (तान् अस्मात् लोकात् दूरं प्रणुदस्व ) उनको इस लोकसे दूर हटा दे ॥ १८ ॥

(कामः प्रथमः जज्ञे) काम सबसे पहिले उत्पन्न हुआ (देवाः एनं न आपुः) देवोंने इसको प्राप्त नहीं किया और (पितरः मर्त्याः न) पितरोंको और मर्त्योंको भी यह प्राप्त नहीं हुआ। [ततः त्वं ज्यायान् आसि ) अतः तू श्रेष्ठ है और (विश्वहा महान्) सदा महान् है। हे काम! (तस्मै ते इत् नमः कृणोमि) उस तुझे मैं नमस्कार करता हूं।। १९।।

(यावती विश्मणा द्यावापृथिवी) जितनी विस्तारसे द्यौ और पृथिवी बड़ी है, (यावत् आपः सिष्यदुः) जहांतक जल फैला है, (यावत् आग्नः) जबतक आग्नि फैला है, (ततः त्वं ज्यायान् असि) उससे भी त् बड़ा है, और (विश्वही महान्) सदा बड़ा है। हे काम (तस्मै ते०) उस तुझे में नमस्कार करता हूं ॥ २०॥

भावार्थ-- यह विद्युत् और यह सूर्य अर्थात् इनमें जो देव है वह मेरे शत्रुओं को दूर भगा देवे ।। १५ ॥ इस कामका बड़ा संरक्षक ज्ञानमय कवच है वह सब सुखोंका देनेवाला है। इसको मैं पहनता हूं, जिससे शत्रु के शक्ष मेरा वेध नहीं करेंगे, और सब शत्रु प्राण, पशु और आयुसे रहित हो जांयगे ॥ १६ ॥

जिस शक्तिंस देवेंनि असुरोंका और इन्द्रने दस्युओंका पराभव किया उस शक्तिंस में अपने शत्रुओंको इस स्थानसे भगा दुंगा॥ १७-१८॥

काम सबसे प्रथम उत्पन्न हुआ । देवों, पितरों और मरयोंका प्रकट है। ना उसके पश्चात् है। अतः काम सबसे श्रेष्ठ है। इस लिये में उसको नमन करता हूं।। १९॥ यार्वतिर्दिश्चेः प्रदिश्चो विषूचीर्यार्वतिराशी अभिचर्शणा दितः ।

तत्रस्त्वमंसि ज्यायान् विश्वहां महांस्तरमें ते काम नम इत् कृणोमि ॥ २१ ॥

यार्वतिर्भृक्षां जत्त्विः कुरूरेवो यार्वतिर्वधां वृक्षसप्योि वभूतुः।

तत्रस्त्वमंसि ज्यायान् विश्वहां महांस्तरमें ते काम नम इत् कृणोमि ॥ २२ ॥

ज्यायान् निमिष्तोऽिसि तिष्ठतो ज्यायान्त्समुद्रादंसि काम मन्यो ।

तत्रस्त्वमंसि ज्यायान् विश्वहां महांस्तरमें ते काम नम इत् कृणोमि ॥ २३ ॥

न व वार्तश्चन कार्ममांभोति नागिः सर्यो नोत चन्द्रमाः ।

तत्रस्त्वमंसि ज्यायान् विश्वहां महांस्तरमें ते काम नम इत् कृणोमि ॥ २४ ॥

यास्ते श्चिवास्तन्विः काम मद्रा याभिः सत्यं भविति यद् वृणीपे ।

तार्भिष्ट्वमस्माँ अभिसंविश्वस्वान्यत्रं पापीरपं वेशया धिर्यः ॥ २५ ॥ (५)

### ॥ इति प्रथमोऽनुवाकः ॥

सर्थ- ( यावतीः दिशः प्रदिशः विष्चीः ) जहांतक दिशाएं सीर उपदिशाएं फैली हैं सीर ( यावतीः दिवः स्रीम पक्षणाः साशाः ) जहां तक युकोकका प्रकाश फैकानेवाली दिशाएं हैं, ( ततः त्वं॰ ) उनसे भी तू बढा और सदा महान् है, दे काम में उस तुझको नमस्कार करता हूं॥ २१॥

(यावतीः भूंगाः जत्वः) जहांतक भौरे, मिलयां, (यावतीः कुरूरवः वधाः) जहांतक नीळें भौर काटनेवाळे बेमू और (वृक्षसर्प्यः बभूवुः) वृक्षपर चढनेवाळे सर्प होते हैं (ततः त्वं०) उनसे तू बढा भौर सदा श्रेष्ठ है, हे काम! उस द्वासो मैं नमस्कार करता हं ॥ २२॥

हे काम ! हे (मन्यो ) डस्साइ ! तू (निमियतः ज्यायान् ) फळक मारने वाळोंसे बडा, (तिष्ठतः ज्यायान् ) ठहरनेवाळोंसे भी बडा, (समुद्रात् असि ) समुद्रसे भी बडा है। (ततः स्वं॰ ) छनसे तू बडा और सदा श्रेष्ठ है, हे काम ! उस तुझे में नमस्कार करता हूं ॥ २३ ॥

(वातः चन कामं न आप्नोति) बायु कामको नहीं प्राप्त करता, (न आप्तिः, सूर्यः, न उत चन्द्रमाः) अप्ति, सूर्यं और चन्द्र इनमेंसे कोई भी उसको प्राप्त नहीं कर सकता। (ततः त्वं॰) उनसे तू बडा और सदा श्रेष्ठ है, हे काम! अस तुझे में नमस्कार करता हूं।। २४॥

हे काम ( याः ते शिवाः भद्राः तन्वः ) जो तेरी कल्याणकारी और हितकर शरीरें हैं, ( याभिः ) जिनसे तू ( यत् सःयं भवति ) जो सच्चा होता है उसका ( वृणीषे ) स्वीकार करता है । ( ताभिः त्वं अस्मान् आभि सं विशस्व ) उनसे तू हम सबमें प्रविष्ट हो और ( पापीः भियः ) पाप बुद्धियोंको ( अन्यत्र अपवेशय ) दूर करो ॥ २५ ॥

भावार — जितना पृथ्वीका विस्तार है, जहांतक जल फैले हैं, जहांतक प्रकाशकी व्याप्ति है, दिशाएं जहांतक फैली हैं, पशुपक्षी जहांतक दौडते हैं उन सबकी व्याप्तिसें कामकी व्यापकता बढकर है।। २०-२२।।

अखि मुदनेवाले प्राणियोंसे कामकी शक्ति बढकर है, स्थिर पदार्थोंसे भी बढकर है, पृथ्वी, आप, तेज, वायु और आशाश में भी बढ़ी हैं। सूर्य चन्द्रसे भी बढ़कर है अर्थात् यह काम सबसे बढ़कर है।। २३-२४।।

अतः हे काम ! ग्रुभ, भद्र और सत्य जो है वह मेरे पास प्राप्त हो और पापबुद्धि मुझसे दूर चली जाय ॥ २५॥

ब

गा

1

### अथर्ववेदका सुबोध भाष्य।

### संकल्पशक्ति ।

इस स्कमें 'काम ' शब्द है वह स्त्री संबंधके विषयका वाचक नहीं है, परंतु संकल्पशक्तिका वाचक है । यह काम सबसे प्रथम उत्पन्न हुआ है ऐसा इस सूक्तके निम्नलिखित मंत्रमें कहा है--

कामो जज्ञे प्रथमः । (मं० १९)
"काम सबसे पहिले प्रकट हुआ । " यही बात वेदमें अन्यत्र कही है—
कामस्तद्मे समवर्तताधि मनसो रेतः प्रथमं यदासीत्। ऋ०१०। १२९। ४

" आरंभमें मनका वीर्य बढानेवाला काम सबसे प्रथम उत्पन्न हुआ। इस प्रकार कामकी उत्पत्ति सबसे प्रथम कही है। उप निषदोंमें भी देखिय-

कामः संकल्पो विचिकित्सा श्रद्धाऽश्रद्धा धृतिरश्वित हींशींभीतित्येतत्सर्वं मन एव ॥ हु० ड० १ । ५। ३ काम एव यस्यायतनं हृदयं लोको मनो ज्योतिः व एवायं काममयः पुरुषः ॥ हु० उ० ३ । ९ । १९ कामोऽकाषींबाहं करोमि, कामः करोति, कामः कर्ता, कामः कारियता ॥ महानारा ० उ० १८ । २

"काम, संकल्प, विचिकित्सा, श्रद्धा, अश्रद्धा, धृति, अधृति, च्ही (ळजजा), धी: (बुद्धि), भी: (भय) यह सब सनमें रहता है। इन सबमें जो पहली लहरी है वह कामकी लहरी है। काम सबका आधारस्थान है, उसका तेत्र मन है और हृदय लोक है। यह मनुष्य काममय है अर्थात् जिस प्रकार के इसके काम होते हैं वैसा यह बनता है। काम ही प्रवक्षा कर्ता है, में कर्ता नहीं हूं। कामके द्वारा यह सब चलाया जाता है। "इस रीतिसे छपनिषदों में कामके विषयमें कहा है। यह कामका अर्थ 'संकल्प 'है यह बात स्पष्ट हो गई है। यह संकल्प अच्छा हुआ तो मनुष्य भला होता है और बुरा हुआ तो बुरा होता है। यह बात स्पष्ट हो गई है। यह संकल्प अच्छा हुआ तो मनुष्य इसीकी प्रेरणासे प्रेरित हो बरा होता है। यह मानवोंका व्यवहार देखनेसे कहना पडता है कि इस काम-संकल्प-की शिक्त बहुत ही बड़ी है, इसी शाक्तिका वर्णन इस सूक्तमें किया है।

जगत्के प्रारंसमें आत्माके अन्दर 'काम किंवा संकल्प ' उत्पन्न हुआ, इसका दर्शक उपनिषद्वन यह है— 'सोऽकामयत' ( वृ० उ० १ । २ । ४, तै० उ० २ । ६ । १ ) उस आत्माने कामना की और उसकी कामना सिद्ध हुई जिससे यह सम जगत् निर्माण हुआ है। परमात्माके संकल्प शुद्ध ये अतः वे सिद्ध हो गये। जिसके संकल्प शुद्ध होते हैं उसके सब संकल्प पिद्ध होते हैं, अतः कहा है—

यं यं कामं कामयते, सोऽस्य संकल्पादेव समुत्तिष्ठति । छां ० उ० ८ । २ । १०

" जो कामना करता है वह संकल्प होते ही सिद्ध हो जाती है।" यह संकल्पका बल है। इस संपूर्ण सृष्टीकी उर्पति भी इसी प्रकार हो गई है। यनुष्यकी कामनामें भी यह बल अल्प अंशसे है। इसीका वर्णन इस सूक्तमें किया है। यह इस काममें इतनी प्रचण्ड शाक्त है तो अवस्य ही उसको सुशिक्षांसे युक्त करना चाहिये, अतः कहा है—

सपत्नहुनं ऋषभं कामं हुविषा शिक्षामि । ( मं॰ १ )

"शत्रुका नाश करनेवाला बलवान काम है, उसकी यज्ञसे शिक्षित करता हूं। "इस कामनामें इस संकल्पमें बडी शाक्ति है, परंतु वह यदि अशिक्षित रहीं, तो हानि करेगी, अतः उसकी शिक्षा तेकर उत्तम नियम व्यवस्थामें चलनेवाली करनी चाहिये। अतः शिक्षाकी आवश्यकता है। शिक्षा यज्ञसे – हिवसे अर्थात् आत्मसमर्पण से – होती है। हिव जैसा जगत् की मलाई के लिये स्वयं जल जाता है, पूर्णतया समर्पित हेःता है वैसा मनुष्यको आत्मसमर्पण करना चाहिये। आत्मसमर्पण की शिक्षां अपने संकल्प को शिक्षां अपने सव शत्र इसके प्रभावसे अपने सव शत्र इसके सकता है।

यन्मे मनसो न प्रियं न चक्षुषः यन्मे नाभिनन्दति । [ मं० २ ]

"जो मनको और आंखको प्रिय नहीं होता है और जो अन्य इंद्रिगेंको भी आप्रिय होता है, जो अपने आत्माको सन्तेष नहीं देता।" उसको दूर करना इसी सुशिक्षित कामसे होता है। इसीसे [अइं उत् भिदेयं] अपने ऊपरका दबाव हटाकर, उसको भेदन करके अपनी उच्च अवस्था की जा सकती है। यह सब मनुष्य के प्रयत्न से साध्य होनेवाळी बात है। परंतु यह तब होगा जब कि मनुष्यकी कामना सुशिक्षायुक्त होगी अन्यथा यही प्रचंड शाक्ति इसका नाश करेगी।

[कामः उग्नः ईशानः] काम बडा उग्न अर्थात् प्रतापी है और वह ईश्वर है अर्थात् मनुष्यकी भवितव्यताका वह स्वामी है। क्यों कि मनुष्यका भूत, भविष्य, वर्तमान यही घडता है। जैसा यह बनाता है वैशी मनुष्यकी स्थिति बनती है। अतः इसका महस्य बडा भारी है। इसका ऐसा विलक्षण प्रभाव है इसी लिये इसकी सहायतासे मनुष्य निःसन्देह उन्नति प्राप्त कर सकता है—

दुरितं अप्रजस्तां अ-स्व-गतां अवर्ति सुञ्च। [ मं॰ ३ ]

''पाप, संतान न होना, निधनता और विपत्ति इनको दूर कर सकता है। ' मनुष्यकी भी यही इच्छा हुआ करती है। कोई मनुष्य नहीं चाहता कि मुझे पाप लगे, संतान न हो, दारिद्य मेरे पास आजाय और में विपत्तिमें सहता रहूं, ऐसा कोई भी नहीं चाहता। परंतु ये संपूर्ण विपत्तियां मनुष्यको भोगनी पडती हैं, इसका कारण यह है कि मनुष्यकी कामना आशिक्षित होती है, वह विपरीत संकल्प करती है और उसका फल विपत्तिरूप उसे भोगना ही पडता है। इस कामकी पुत्री वाणीरूपी भेनु है, इसका वर्णन इस प्रकार है--

ते दुहिता धेनुः यां कवयो वाचं आहुः। ( मं॰ ५ )

"कामको पुत्री एक धेनु है जिसको किव लोग वाणी कहते हैं। "यह वाणो भी कामके समान ही बडी प्रभावशालिनी है। यदि यह वाणी उत्तम रीतिसे प्रयुक्त की गई तो शत्रु मित्र बनते हैं और यदि बुरी तरहसे इसका प्रयोग किया गया तो मित्र शत्रु होते हैं। इसलिय काम को सुशिक्षित करनेके समय वाणीको भी शिक्षित करना अत्यन्त आवश्यक है, यह बात अनुभवसिद्ध ही है।

र . उम्रः वाजी कामः मम अध्यक्षः मह्यं असपत्नं कृणोतु । (मं॰ ७)

" प्रतापी, बलवान काम मेरा अध्यक्ष है वह मुझे शत्रुरहित करे।" अर्थात् यह काम विवा संकल्प हरएक मनुष्यका अधिष्ठाता है। आधिष्ठाता वह होता है कि जो सतत साथ रहता हुआ निरीक्षण करता है। यही कामका कार्य है। यह मनुष्योंके चालचलन का अधिष्ठाता होकर निरीक्षण करता है। यदि अधिष्ठाता शिक्षित हुआ, तो अच्छो सहायता होती है और यदि बुरा रहा तो हीन प्रवृती करता है, बुरे मार्गसे ले जाता है, जिसका परिणाम खराब होता है। इसलिये प्रार्थना की है कि —

विश्वे देवा मम नाथं भवन्तु । सर्वे देवा मम इवमायन्तु ॥ ( मं० ७ )

"सब देव मेरे रक्षक बनें, सब देव मेरे यक्षका स्वीकार करें।" इस प्रकार देवों के द्वारा मेरी सहायता होती रही, ते "सब देव मेरे रक्षक बनें, सब देव मेरे यक्षका स्वीकार करें। यह मेरी प्रार्थना सब देव सुनें और कृपा करके मेरी रक्षा निःसंदेह मेरी कामना शुद्ध होगी और मेरी उन्नति हो जायगी। अतः यह मेरी प्रार्थना सब देव सुनें और कृपा करके मेरी रक्षा करें। ये देव 'काम-ज्येष्ठाः' अर्थात् इनमें काम हि श्रेष्ठ है, सब देवों में यह काम देव सबसे श्रेष्ठ है। क्योंकि जगत् रचना कर-करें। ये देव 'काम-ज्येष्ठाः' अर्थात् इनमें काम हि श्रेष्ठ है, सब देवों में यह काम नहीं उठता, तबतक कोई अन्य देव रचनके कार्य नेमें सब देव सहायता करतेही हैं, परंतु परमात्माका काम-संकल्पका-जबतक जाग नहीं उठता, तबतक कोई अन्य देव रचनके कार्य में अपने खापको नहीं लगा सकते। यह कामका महत्त्व है। मनुष्यके व्यवहारमें भी देखिये सबसे पहिले संकल्प होता है, तत्प-खास् इंद्रियव्यापार होजाते हैं। इसीलिये सर्वत्र कामका-संकल्पका-महत्त्व वर्णन किया है। जीवात्माका परमात्मामें तथा कामका खास् इंद्रियव्यापार होजाते हैं। इसीलिये सर्वत्र कामका-संकल्पका-महत्त्व वर्णन किया है। जीवात्माका परमात्मामें तथा कामका

| प्रमात्मा                 | जावात्मा    |
|---------------------------|-------------|
| काम, संकल्प [ अधिष्ठाता ] | काम, संकल्प |
| महत्तत्व                  | बुद्धि      |
| चन्द्रमाः                 | मन          |
| इन्द्र                    | चित         |
| सूर्य                     | नेत्र       |

8

त

ही

ात'

स्व

पत्ति

TH.

बडी हरनी डाई काई

### अथर्ववेदका सुबोधभाष्य।

वायु प्राण अमि वाणी जल वीर्थ

इस रातिसे सब देवाँका अधिष्ठाता काम है। शरीरमें जो देव हैं वे विश्व के देवों के सूक्ष्य अंशही हैं, अतः दोनों स्थानों में देवों के। संबंध एक जैसा ही है। जैसा संकल्प होता है वैसे अन्यान्य देव शरीरमें तथा जगत्में अनुकूलतासे कार्य करते हैं। अपने शत्रु नाशा पावें और मेरा विजय जगत्में होवे, यही सबकी भावना सर्वसाधारण होती है अतः कहा है—

भवधीत्कामो मम ये सपतनाः । उरुं लोकमकरन्मह्यमेधतुम् ।

मह्यं नमन्तां प्रदिशश्चतस्रो, मह्यं बहुवांर्घृतमा वहन्तु ॥ ( मं॰ ११ )

"संकल्पिह शत्रुकोंका नाश करता है, संकल्प हि बृद्धी करनेके लिए विस्तृत कार्यक्षेत्र देता है। सकल्पसे हि चारा दिशाएं मनुष्यके सामने नम्न होती हैं और संकल्पसे हि सब भूप्रदेशोंसे घृतादि अन्नभोग प्राप्त होते हैं।" यदि किसीने संकल्प हि इस प्रकार नहीं किया तो उसका क्या होगा ? पाठक विचार की दृष्टिस जगत्में देखें, तो उनको स्पष्ट दिखाई देगा कि इस जगत्के व्यवहारमें सर्वत्र 'काम' की ही प्रेरणा हो रही है,हरएक कर्मके पीछे काम होता है, यदि किसी स्थानपर काम न रहा तो कोई कार्य बनता नहीं। अत: इस मंत्रमें कहा है कि जो भी कुछ इस जगत्में बन रहा है कामकी प्रेरणासे हि बन रहा है।

पूर्वोक्त कोष्टकमें दशीया है कि अगि, इन्द्र, सोम अथवा अन्य देव ये सब कामकी प्रेरणांसे कार्य कर रहे हैं, उनके प्रतिनिधि वाणी, मन और चित्त ये भी संकल्पसेदि अपने अपने कार्यमें प्रेरित हो रहे हैं। इसी रीतिसे (अगिः यवः ) आगि शत्रु दूर करता है, अन्य देवभी शत्रुओंको दूर करते हैं, यह सब पूर्वोक्त रीतिसे हि समझना चाहिये।

#### कामका कवच।

यह काम एक ऐसा कवच पहनता है, कि जिससे शत्रुके आघात अपने ऊपर लगतेहि नहीं, देखिये—

यत्ते काम शर्म त्रिवरूथमुद्ध ब्रह्म वर्म विततमनतिब्याच्यं कृतम् । ( मं० १६ )

''यह कामका एक विलक्षण कवच है जो तीनों केन्द्रों उत्तम रक्षा करता है, इससे (अन् अतिव्याधि) शतुके शस्त्रोंका प्रहार अपने उपर नहीं लगता, यह (ब्रह्म वर्ष) ज्ञानका कवच है। इस ब्रह्मवर्षका वर्णन इससे पूर्व इसी काण्डमें द्वितीय सूजि- के दशम मंत्रमें आया है। वहां की व्याख्यामें इसका वर्णन पाठक अवस्य देखें।

यह काम [ प्रथम: जज्ञे ] सबसे पूर्व उत्पन्न हुआ, इसके बाद अन्य देव जाग उठे हैं अतः अन्य देव इसको प्राप्त कर नहीं सकते । जो इसारे पूर्व दो हजार वर्ष हुए होंगे, उनको इम कदापि प्राप्त नहीं कर सकते । इसी प्रकार काम की उत्पत्ति पिहले और अन्य देवांकी बाद होनेसे अन्य देव कामको प्राप्त नहीं कर सकते यह बिलकुल ठीक है । अतः कहा है—

कामो जज्ञे प्रथमो नैनं देवा आपुः पितरो न मर्त्याः । ततस्त्वमासि ज्यायान् विश्वद्याः महान् ०। [मं० १९]

" काम सबसे पहिले उत्पन्न हुआ अतः इसको देव प्राप्त नहीं कर सकते और पितर अथवा मत्यभी नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि पितर और मत्यें तो देवोंके पश्चात् उत्पन्न हुए हैं। इस कारण यह काम सबसे उन्न और समर्थ है, इसकी श्रेष्ठता स्दार स्वेता स्थिर रहनेवाली है। अतः इसका सामर्थ्य सवैतोपिर है।

आगे मंत्र २१ से २४ तक के चार मंन्त्रोमें काम सबसे श्रेष्ठ है यही बात कही है। संपूर्ण पदार्थों से, स्थिरचरों से, अर्थात सबसे यह श्रेष्ठ है। पंचमहाम्तॉ में, सब प्राणियों से, सूर्य और चन्द्रमासे तथा सब अन्यों से, काम श्रेष्ठ और समर्थ है। अतः अन्तिम मंत्रमें प्रार्थना यह है कि—

यास्ते शिवास्तन्वः काम भद्रा याभिः सम्यं भवति यद् वृणीधे ।

ताभिष्वमस्माँ आभे सांवेशस्वान्यत्र पापीरप वेशया धियः। [मं०२५]
"वामके अंदर जो ग्रुम और कल्याणकारी भाग है, जिससे सब स्थ्य की सिद्धी होती है, वह ग्रुम भाग मेरे अंदर धुस
जाय और जो पापका भाग है, वह दूर हो।" संकल्प एक वडी भारी शक्ति है, उससे पापभी होगा और पुण्यभी । इस कारण
मनुष्य को उचित है कि वह सदा शिवसंकल्प करे और पाप संकल्पसे दूर रहे। इस रीतिसे मनुष्य अपनी कामना शुम करिके
सदा उन्नतिके पनसं उत्पर ना सदना है।।

दा

12

14

घुस

रण

# गृहिनमाण।

(3)

( ऋषि:-भृग्वंगिरा: । देवता--शाला )

ड्युमितां प्रातिमितामथों परिमितांमुत । शालांया विश्ववाराया नुद्धानि वि चृंतामित ॥ १ ॥ यत् ते नुद्धं विश्ववारे पाशों ग्रन्थिश्र यः कृतः ।

बृहस्पतिरिवाहं वलं वाचा वि संसयामि तत्

11711

श्रा यंयाम् सं वनहे ग्रन्थींश्रंकार ते हुढान् । पर्रंषि विद्वांछस्तेवेन्द्रेण वि चृतामि ॥ ३ ॥ वृंशानां ते नहेनानां प्राणाहस्य तृणंस्य च । पृक्षाणां विश्ववारे ते नृद्धानि वि चृतामि ॥४॥ संदुंशानां पल्दानां परिष्वञ्जलयस्य च । हुदं मानस्य पत्न्यां नृद्धानि वि चृतामि ॥५॥

भर्थ- (विश्ववारायाः शालायाः उपिमतां) सब भयके निवारक घरके स्तंभीं, (प्रतिमितां) स्तंभींके जोडीं ( अथी उत परिमितां ) और उत्तम बंधनोंके ( नदानि वि चृतामित ) ग्रंथियोंको हम बांधते हैं ॥ १॥

है (विश्व-वारे) सब दुःखोंका निवारण करनेवाले घर! (यत ते नद्धं) जो तेरा बन्धन है, [यः पाशः प्रन्थिः च कृतः ] जो पाश और ग्रंथि पहिले किए हैं, ( बृहस्पितः वाचा वर्ल इव ) बृहस्पित अपनी वाणीके द्वारा जैसा शत्रुसैन्यका नाश करता है, उस प्रकार (तत् विश्नंसयामि ) उनको में खोळता हूं॥ २॥

( आययाम ) इक्टा किया, (सं वबई ) जोड दिया और [ते हढान प्रंथीन चकार ] तेरे गांठोंको सुदृढ कर दिया है। (परंधि विद्वान शस्ता इव ) जोडोंको जान कर काटनेवाळेके समान (इन्द्रेण विचृतामिस ) इन्द्रकी सहाय-तासे इम बांध देते हैं ॥ ३॥

है (विश्व-वारे) सब कष्टोंका निवारण करनेवाले घर! (ते वंज्ञानां नहनानां ) तरे वांसों और बंधनों तथा (प्राणाइस्य तृणस्य च) जोडों भीर घासका तथा (ते पक्षानां नद्धानि) तरे दोनों भोरके बंधनोंको (वि चृतामिस) में बांधता हं ॥ ४॥

(मानस्य प्रस्याः ) प्रमाण लेनेवालके द्वारा पालित हुए घरके (संदंशानां पलदानां ) कैंचियों के और चटाइयों के (च परिष्वंजल्यस्य ) तथा विकासस्थानके (इदं नद्धानि विचृतामिः ) इत प्रकारके बंधनोंको में बांधवा हूं॥ ५॥

भावार्थ- बहुत कष्टोंको दूर करनेके लिए घर बनाया जाता है। उस घरके स्तंमों, सहारोंकी लकडियों, डंडियोंकी तथा छप्परको लकडियोंको हम उत्तम रीतिसे सख्त जोड देते हैं॥ १॥

जो बंघन और प्रंथियां तथा जो और पाश पहिले बांधे ये, उनको में अब ढीला करता हूं। जिस प्रकार ज्ञानी अपनी वाणींस

राप्रुधैन्यको ढीला बना देता है ॥ २ ॥
पिहले सब सामान इकट्टा किया, उसकी यथास्थान जोड दिया, उनके जोड बडे मजबूत किये । जोडनेके स्थानोंको यथायोग्य
पिहले सब सामान इकट्टा किया, उसकी यथास्थान जोड दिया, उनके जोड बडे मजबूत किये । जोडनेके स्थानोंको यथायोग्य
रीतिसे काटनेका ज्ञान जिसको है, उसके समानहि काटा और सबको प्रभुखके साथ बांधा है ॥ ३ ।

घरके बोसों, बंधनों, जोडोंके स्थान, घास और दोनों ओरके बंधनोंको योग्य रीतिसे में मजबूत बांध देता हूं॥ ४ ॥ प्रमाणसे बंधे हुए इस घरके कैंचियों, चटाइयों और आन्तरिक स्थानोंके सब बंधनोंको में अच्छी प्रकार बांधता हूं॥ ५॥

| यानि तेऽन्तः शिक्यान्यि। वेध् रण्यापि कम् ।                              |         |
|--------------------------------------------------------------------------|---------|
| म वे वार्चि चतामसि शिवा मानस्य पत्नी न उद्धिता तुन्व। भव                 | 11 4 11 |
| व्यविभानमधिवालं पत्नीनां सर्दनं सर्दः । सदौ देवानामास दाव वाल            | 11011   |
| अर्थमोपशं वितेतं सहस्राक्षं विष्वति । अर्वनद्भमाभाहत् ब्रह्मणा व चृतामास | 11 5 11 |
| यस्त्वा शाले प्रतिगृह्णाति येन चासि मितां त्वम्।                         |         |
| जुमी मानस्य पतिन तो जावता जुरद्धा                                        | 11911   |
| अमुत्रैनमा गंच्छताद् दृढा नुद्धा परिष्कृता ।                             |         |
| यस्यस्ति विचृताम् स्यक्कं मक्कं पर्रुष्परुः                              | १०॥ (६) |

अर्थ- (यानि ते अन्तः शिक्यानि ) जो तेरे अन्दर छींकें (रण्याय के आवेधुः ) रमणीयताके लिए सुखसे बांधे हैं, (ते तानि प्रचृतामसि ) तेरेसे उनको हम बांधते हैं। तू (मानस्य परनी ) प्रमाण केनेवाकेके द्वारा पाकित होनेवाकी (उद्गिता ) ऊपर उठायी हुई (नः तन्वे शिवा भव ) हमारे शारीरके लिए कल्याणकारिणी हो ॥ ६ ॥

हे ( शाले देवि ) गृहरूपी देवते ! ( हविर्धानं ) हविष्य अज्ञका स्थान, ( आग्निशालं ) आग्निशाला अथवा यक्ष्म शाला, (पत्नीनां सदनं ) श्चियोंके रहनेका स्थान, ( सदः ) रहनेका स्थान, और ( देवानां सदः ) देवताओंका स्थान ( आसि ) तु है। ॥ ७॥

(विपूवित क्षोपशं) काकाश रेपापर काभूषण रूप हुआ (विततं सहस्राक्षं अक्षुं) फैला हुआ हजारों छिन्नोंवाका

जाल (अवनदं अभिहितं ) बंधा और तना हुआ (ब्रह्मणा वि चृतामित ) ज्ञानसे बांधते हैं ॥ ८॥

है (मानस्य पानि शाले) प्रमाण लेनेवालेके द्वारा पालित घर ! (यः त्वा प्रीतगृह्णाति ) जो तुझे लेता है, (येन च त्वं मिता आसि ) जिसने तेरा प्रमाण किया है, (उभौ तौ ) दोनों वे (जरदृष्टी जीवतां) वृद्धायस्थातक जीवित रहें ॥ ९ ॥

(यस्याः ते ) जिस तेरे ( अंगं अंगं परः परः ) प्रत्येक अंग और प्रत्येक जोड ( विचृतामिस ) हमने मजबूत बनाया है, वह तू ( अमुत्र दढा नद्धा परिष्कृता ) वहां सुदढ, बंधी हुई और सुसिद्ध होकर ( एनं आगच्छतात ) इसके पास आ ॥ १०॥

भावार्थ- घरके अन्दर जो छींकें रखीं हैं, जिनपर मुख देनेवाले पदार्थ भरकर रखे हैं उनको हम जूलम रीतिसे बांध देते हैं। इस प्रकार बनाई यह उच शाला हमारे शरीरोंको सुख देनेवाली हो॥ ६॥

घरके अन्दर धान्यका स्थान, इवनका कमरा, स्त्रीयोंका बैठनेका स्थान, अन्य मनुष्योंके लिए बैठने उठनेका स्थान और देवोंके लिए स्थान होवे ॥ ७ ॥

ऊपरके भागमें भूषणके समान दिखाई देनेवाला, हजार धुंदर छिद्रोंवाला फैला हुआ जाल हम उत्तम रीतिसे फैलांकर और तानकर बांधते हैं ॥ ८॥

यह प्रमाणसे बंधा हुआ घर है, जिसने इसका माप लिया और जिसने यह बनाया वे दीर्घकाल तक जीवित

इस घरका प्रत्येक भाग और हरएक पुर्जा अच्छी प्रकार सुदृढ बनाया है, इस प्रकार सुदृढ बना हुआ यह घर इसे का भाषीन होते। १९॥

यस्त्वा शाले निमिमार्य संज्ञभार वनस्पतीन् । प्रजायै चक्रे त्वा शाले परमेष्ठी प्रजापंतिः 11 23 11 नमस्तस्म नमी दात्रे शालापतये च कृण्मः। नमो ऽग्रये पचरते पुरुषाय च ते नमः 11 23 11 ग्रोक्यो अर्थेक्यो नमो यच्छालायां विजायते । विजीवति प्रजीवति वि ते पाशांश्रतामि 11 23 11 अग्निम्नत्वकादयसि पुरुषान् पुश्चिः सह। विजावति प्रजावति विते पाशांक्चृतामसि॥१४॥ अन्तरा द्यां चे पृथिवीं च यद् व्यच्स्तेन शालां प्रति गृह्णामि त इमाम् । यदुन्तरिक्षं रजसो विमानं तत् कृण्येऽहमुद्रं शेव्धिभ्यः। 11 84 11 तेन शालां प्रति गृह्वामि तस्मै

खर्थ- हे शाले ! (य: त्वा निमिमाय) जिसने तुझे बनाया, और जिसने(वनस्पतीन् संजभार)वृक्षोंको काटकर जमाया, है बाखें ! ( परमेष्ठी प्रजापितः ) परमेष्ठी प्रजापितने ( त्वा प्रजायें चक्रे ) तुझे प्रजाके लिए निर्माण किया ॥ ११ ॥

( तस्मै दात्रे नमः ) उस काटनेवाळेको नमस्कार । (शालापतये नमः कृण्मः ) शालाके स्वामीको नमस्कार करते हैं। ( नमः प्रचरते अप्नये ) चलनेवाले अप्निके लिए नमस्कार और ( ते पुरुषाय च नमः ) तेरे पुरुषके लिए नमस्कार है १२

( यत् शालायां विजायते ) जो शालामें होता है उस ( गोम्यः अश्वेम्यः नमः ) गौओं और वोडोंके लिए नमस्कार । हे (विजावित प्रजावित ) उत्पादक और संतानयुक्त घर ! ( ते पाशान् वि चृतामि ) तेरे पाशोंको हम बांधते हैं ॥ १३ ॥

(पशुमिः सह पुरुवान्) पशुक्रोंके साथ मनुष्योंको और ( अग्निं ) आग्निको ( अन्तः छादयसि ) अन्दर गुप्त रखती

है। हे ( विजावति प्रजावति ) उत्पादक और सन्तानयुक्त घर ! तेरे पाशोंको हम बांघते हैं ॥ १४ ॥

( द्यां च पृथिवीं च अन्तरा ) द्यु और पृथ्वीके मध्यमें ( यत् व्यचः ) जो विस्तृत अवकाश है, ( तेन ते हमां शालां प्रति गृह्णामि ) उससे तेर इस घरको में स्वीकारता हूं। (यत् अन्तरिक्षं रजसः विमानं ) जो अन्तरिक्षछोकका भीचमें परिमाण है, ( तत् अहं शेवधिभ्यः उदरं कृण्वे ) वह में खजानोंके लिए उदर जैसा स्थान करता हूं। ( तेन तस्मै शालां प्रति गृह्णामि) उससे उसके लिए में इस घरका स्वीकार करता हूं ॥ १५ ॥

भावार्थ- प्रजाका पालन करनेकी इच्छा करनेवाले, उच्च स्थानमें स्थिर रहनेवाले बडे कारीगरने इस प्रमाणसे बनाया और उस कार्यंके लिये अनेक वृक्षांको काटा है ॥ ११ ॥

वृक्षोंको काटनेवाले, घरका रक्षक करनेवाले, अग्निको अंदर रखनेवाले तथा अन्य मनुष्योंके लिये में नमस्कार

करता हूं ॥ १२ ॥

घरम उत्पन्न होनेवाले सब घोडे और गौओंके लिये मैं नमस्कार करता हूं। इस घरको सुटढ बनाता हूं॥ १३॥ इस घरके अन्दर मनुष्य, पशु और अग्नि रहते हैं अतः इस सन्तानयुक्त और उपजाऊ घरके बंधनोंकों में सुदृढ करता

पृथ्वी और बुलोकमें जो अन्तर है उसमें यह घर निर्माण हुआ है। इसके मध्यभागमें में धनसंप्रह करनेका स्थान है।। १४।। करता हूं। इस खजानेके स्थानके साथ जो घर होगा वहीं में लेता हूं॥ १५॥

ऊर्जैस्वती पर्यस्वती पृथिव्यां निर्मिता मिता ।

विश्वानं विश्वेती शाले मा हैंसीः प्रतिगृह्वतः ॥ १६॥ वृणैरावृंता पल्दान् वसांना रात्रींव शाला जर्गतो निवेश्वंनी ।

मिता पृथिव्यां तिष्ठसि हस्तिनींव पद्वतीं ॥ १७॥ इटेस्य ते वि चृताम्यपिनद्भमपोर्णुवन् । वर्षणेन सम्रुंब्जितां मित्रः ज्ञातव्युंब्जित ॥ १८॥ ब्रह्मणा शालां निर्मितां क्विमिनिंगितां मिताम् ।

इद्राप्ती रक्षतां शालां मृतौ सौम्यं सद्रः ॥ १९॥ कुलायेऽधि कुलायं कोशेकोशः सम्बंब्जितः ।

तत् मर्तो वि जायते यस्माद् विश्वं प्रजायते ॥ २०॥ (७)

अर्थ — हे शाले ! ( ऊर्जस्वती पयस्वती ) तू अन्न युक्त और रसपानयुक्त ( पृथिव्या निमिता मितां ) पृथ्वीपर माप किसर निर्माण की है। तू ( विश्वानं विश्वती ) सब प्रकारके अन्नका धारण करनेवाली ( प्रतिगृह्णतः मा हिंसीः ) छेनेवा छेका नाश न कर ॥ १६ ॥

(तृणै: आगृता) घाससे आच्छादित, (पलदान् वसाना) चटाईयोंसे ढंकी (मिता शाला) माप की हुई शाल (रात्री इव) रात्रीके समान (जगत: निवेशनी) जगत्को आश्रय देनेवाली (पद्वती इस्तिनी इव) उत्तम पांववाली हाथिनीके समान (पद्वती पृथिव्यां तिष्ठसि) उत्तम स्तंभोंभाकी होकर पृथ्वीपर तू ठहरती है ॥ १७ ॥

(ते इटस्य अपिनद्धं) तेरी चटाईसे बंधे हुएको (अपऊर्णुवन्) आच्छादित करता हुआ (विचृतामि ) मैं बांधता हूं। (वरुणेन समुव्जितां) वरुणने जलसे सीधी की हुईको (मित्रः प्रात: व्युव्जतु) सूर्य सबेरे सीधी बन। देवे॥ १८॥

(ब्रह्मणा निमितां शालां) ज्ञानीने निर्माण किई हुई ज्ञालाकी और (कविभि: मितां निमितां) कवियोंने प्रमाणसे रची हुई (शालां) ज्ञालाकी (अमृतौ इन्द्राभी रक्षतां) अमर इन्द्र और अभि रक्षा करें। यह (सौम्यं सदः) सोम-वनस्पतियों-का घर है। १९॥

(कुछाये अधि कुछायं ) घोसकेपर घोसका और ( कोश कोश: समुन्जित: ) कोशपर कोश सीधा रखा है। (तत्र मर्तः विजायते ) वहां मर्त्य उत्पन्न होता है। (यसात विश्वं प्रजायते ) जिससे सब उत्पन्न होता है। २०॥

भावार्थ- घरमें सब प्रकारका अन्न, रसपानका साधन, जल आदि सदा उपस्थित हो । घर प्रमाणसे बनाया जावे । सब प्रकारका अन्न उसमें सिद्ध हो । यह घर कभी किसीका नाश नहीं कर सकता ॥१६ ॥

इस घरपर घासका छप्पर रखा है, चारों ओर चटाइयोंका वेष्टन है, सब स्थान प्रमाणस रखें हैं, इस प्रकारका यह घर सहद स्तंभोंपर वैसा सुरक्षित रहता है, जिस प्रकार हाथिन अपने चार पावोंपर सुरक्षित रहती है॥ १०॥

यह स्थान पहिले चटाईसे आच्छादित था, उसीको में सुदृढ बनाता हूं। रात्रीके समय इस घरको चन्द्र और दिनके समय सूर्य सरलता का मार्ग दिखाते हैं।। १८।।

ज्ञानी और किवयोंने इस घरकी रचना प्रमाणसे की है। इसकी रक्षा इन्द्र और अभि करें। यह घर शान्ति देनेवाली हो।। १९।।

घोसलेपर घोसला अथवा कोशपर कोश रखनेके समान यहां पहिले मजलेपर दूसरा मजला रखा है। इसमें मनुष्यका जन्म होता है, इसीसे सबकी उत्पत्ति होती है।। २०॥

या द्विषेक्षा चतुंष्पक्षा पर्पंक्षा या निमीयते । अष्टापेश्वां दर्शपक्षां शालां मार्नस्य पत्नीमिश्वर्गर्भे इवा श्रीये 11 38 11 प्रतीचीं त्वा प्रतीचीनः शाले प्रैम्यिंसितीम् । अप्रिधीनुत्तरार्षश्चर्तस्यं प्रथमा द्वाः ॥ २२ ॥ इमा आपः प्र भेराम्ययक्मा यंक्मनाशंनीः । गृहानुषु प्र सीदाम्यमृतेन सहामिनां॥ २३ ॥ मा नः पाशं प्रति मुचो गुरुर्भारो लुघुभैव। वृष्ट्मिव त्वा शाले यत्रकामं भरामसि॥ २४॥ प्राच्या दिशः शालांया नमी महिस्ने स्वाहां देवेभ्यः स्वाह्यभियः 11 24 11 दक्षिणाया दिशः शालाया नमी महिस्ने स्वाहा देवेभ्यः स्वाह्यभ्यः ॥ २६ ॥ प्रतीच्यां दिशः शालां<u>या नमीं महिम्ने स्वाहां देवेभ्य</u>ः स्<u>वाह्ये</u>भ्यः 11 29 11 उदींच्या दिशः शालांया नमीं महिस्ने स्वाहां देवेभ्यः स्वाह्य∫भ्यः 11 36 11 ध्रवायां दिशः शालां<u>या नमी महिम्ने स्वाहां देवेम्यः स्वाह्य</u>ोम्यः 11 29 11 ऊर्घ्यायां दिशः शालांया नमी महिस्ने स्वाहां देवेभ्यः स्वाह्येभ्यः 11 30 11 दिशोदिंशः शालाया नमी महिम्ने स्वाहा देवेभ्यः स्वाह्येभ्यः 11 38 11(6)

भर्य — [या द्विपक्षा] जो दो पक्षवाली [या चतुष्पक्षा पट्पक्षा निर्मायते] और जो चार तथा छः पक्षोंवाली बनायी जाती है, [अष्टापक्षां दशपक्षां ] आठ पक्षों तथा दशपक्षोंबाली [ मानस्य पत्नीं शालां ] प्रमाणसे मापनेवालेद्वारा पालित शालाका [ गर्मैः अग्निः इव ] गृदस्थानमें स्थित अग्निके समान में [ आश्रयं हेता हूं ॥ २१ ॥

हे शाले ! [प्रतीचीनः ] पश्चिमकी ओर मुख करनेवाला में [प्रतीचीं अहिंसतीं त्वा प्रीम ] पश्चिमाभिमुख खड़ी और न हिंसा करनेवाली तुझ शालाके पास में आता हूं। [अग्नि: आपः च अन्तः ] अग्नि और जल अन्दर हैं जो [जरतस्य प्रथमा द्वाः ] यज्ञके पहिले द्वार हैं। ॥ २२ ॥

[ इसाः अयक्ष्माः यक्षमनाशनीः आपः ] ये रोगरहित, रोगनाशक जल [ प्रभरामि ] शालामें भरता हूं। [ अमृतेन

अप्रिना सह | जल और अप्रिके साथ [ गृहान् उप प्र सीदामि ] घरोंके प्रति में आता हूं ॥ २३ ॥ हे शाले ! [नः पाशं मा प्रतिमुचः ] हमपर पाश न छोड, [ गुरुः भारः, लघुः भव ] वडे भार को हलका करने-

हे शाले ! [नः पाशं मा प्रतिमुचः ] हमपर पाश न छोड, [गुरुः भारः, छघुः भव ] वड भार का हळका करन-वाली हो । [वधूं हव ] वधूके समान [त्वा यत्र कामं भरामित ] तुझे इच्छाके अनुसार भर देते हैं ॥ २४ ॥

[शालायाः प्राच्याः दक्षिणायाः ] घरकी पूर्व भौर दक्षिण [ प्रतीच्याः उदीच्याः ] पश्चिम और उत्तर [ध्रुवायाः ऊर्ध्वायाः ] ध्रुव और ऊर्ध्व [दिशोदिशः ] दिशा भौर उपादिशाओं के [ महिस्रो नमः ] महिमाके लिये नमस्कार हो, तथा [स्वाह्येभ्यः देवेभ्यः स्वाहा ] उत्तम वर्णन करने योग्य देवों के लिये [स्वाहा = सु+भाह ] उत्तम प्रशंसा कहते हैं ॥ २५-३१ ॥

भावार्थ — यह घर दो, चार, छः, आठ या दस कक्षावाला होता है, जैसा पेटमें गर्भ सुरक्षित रहता है उसी प्रकार में इसके आश्रयमें रहता हुआ सुरक्षित रहता हूं ॥ २१ ॥

घरकी पश्चिमकी ओर मुख करके घरमें मनुष्य प्रवेश करे। घर में अग्नि और जल सदा रखा जावे। ये ही दो पदार्थ गृहस्थाश्रमके यज्ञको सिद्ध करनेवाले हैं। इस प्रकारका घर सदा सुख देनेवाला होगा॥ २२॥

जहां रोग दूर करनेवाला पानी होगा, वहांसे वह घरमें भरना चाहिये। घरमें जल और अग्नि सदा रहने चाहिये। ऐसे घरमें मनुष्य निवास करे॥ २३॥

৪ ( अ. सु. भा. कां. ९ )

वर

1के

ला

न्म

भावार्थ — इस प्रकारके घरमें रहनेसे संसारका बड़ा भार बहुत हलका होगा । जिस प्रकार कुलवधूरा संरक्षण और पोषण लोग करते हैं उसी प्रकार ऐसे घरकी रक्षा करना चाहिये और इस घरमें उत्तमोत्तम पदार्थ लाकर रखने चाहिये ॥ २४ ॥ घरकी चारों दिशाओं और उपदिशाओं में जो सुंदर टर्यों की महिमा होगी, उसकी सत्कारपूर्वक प्रसन्नता बढ़ानी चाहिये। उत्तम प्रशंसनीय पृथ्वी, आप, अग्नि, वायु, चन्द्र, सूर्य, आदि देवोंकी प्रसन्नता इस घरपर रहेगी, ऐसा आचार व्यवहार करना चाहिये॥ २५-३१॥

घरकी प्रसन्नता।

गृहिनर्माण करनेका और उसको आनंदित, प्रसन्न तथा उत्तम स्वास्थ्यसंपन्न रखनेका उपदेश इस सूक्तमें हैं। घर उत्तम प्रमाणसे निर्माण किया जावे, उसके स्तंम, ऊपरकी लक्कडियां, छप्परका लक्कडीका सामान सब सुंदर तथा सुव्यवस्थित होवे और सब जोड अच्छे प्रकार मजबूत किये जावें। किसी स्थानपर कमजोरी न रहे। क्यों कि सब घरवालों का स्वास्थ्य घरकी सुरक्षितता पर निर्मर है। ऐसा सुंदर और मजबूत घर रहनेवालों के कछों को दूर कर सकता है, परंतु कमजोर और अशक्त तथा बेख्यालसे बनाया गया घर रहनेवालों का कब नाश करेगा, इसका भी पता नहीं होगा।

सुतार, तर्खाण और अन्य कारीनर ऐसे लगाये जावें कि जो संधिस्थानोंको (पर्छिष विद्वान् शस्ता ) अच्छी प्रकार काटेन और जोडनेकी कला जाननेवाले हों । बांस, लकडियां, घास, चटाइयां आदि जो भी सामान घरमें रखनेका अथवा घरपर

लगानेका हो वह सब उत्तम, निर्दोष और सुव्यवस्थासे रखा जावे।

गृहिनिर्माण करनेकी विद्या जाननेवाले को 'मानपित ' कहते हैं। यह घरके प्रमाण से नकशा तैयार करता है और उसी प्रमाणसे भूमिपर रचना करवाता है। इसके लिए प्रमाणों से प्रमाणयुक्त जो घर होता है वह सुखदायी होता है। 'मानपित' (इंजिनियर) को 'सूत्रधार' भी कहते हैं क्यों कि यह सूत्रसे सबका प्रमाण दिखाता है। इस 'मानपित।' द्वारा बनाई होनेके कारण इस शालाको 'मान-परनी' कहते हैं, इसका शब्दार्थ ' प्रमाण दर्शाने में जो कुशल कारी गर है उसके प्रमाणसे इसकी पालना हुई है। '' हरएक घरके विषयमें यह सस्य है।

घरमें छोंके टंगे हों और उनपर घृतदुग्धादि पदार्थ रखे जांय। यहां ये पदार्थ रखनेसे चूंटियों और चूहोंसे बचते हैं।

और इस कारण आरोग्य देनेवाले होते हैं।

घर ( उद्धित ) ऊंचे स्थानपर और ऊंचा हो । ठिगना न हों क्यों कि ऊंचे घरमें शुद्धवायु आता है जो मनुष्यों को नीरोग यना देती है । अतः कहा है कि-

उद्धिता शाला तन्वे शं भवति ( म० ६ )

'ऊंचा घर शरीरके लिए सुखकारक होता है। 'बैसा ठिगना नहीं होता। घरमें एक उपासना करनेका स्थान, संध्या हवन करनेका योग्य कमरा, एक भोजनशाला, एक लियोंके लिए स्थान, एक अतिथियों और घरवालोंके रहनेका स्थान, एक धान्यादिका संप्रह स्थान ऐसे अलग अलग कमरे हों। घरकी छतपर सुंदर कपड़ा ताना जावे, जिसमें कमरेकी शोभा बढ़ती है। घरमें रहनेवाले ऐसा कहें कि घरका निर्माण करनेवाला " मानपित '' (इंजिनियर ) और बनानेवाले कारीगर दीर्घ आयुतक जीवित रहें। घरमें रहनेवालोंको सुख हुआ तो ही वे ऐसा कहेंगे, अतः बनानेवाले लोग कुशलतापूर्वक गृहनिर्माणका कार्य करें। और घरमें रहनेवालोंको सुख लगे, इस विचारसे घर बनावे। केवल वेतनके लिए बनाया जाय तो यह बात नहीं बनेगी। यह ती एक परस्पर प्रेमका विचार है। इसी विचारसे शामके कारीगर और गृहके स्वामी इनमें परस्प हितकी बुद्धि जाग्रत रहेगी।

बृक्ष काटनेवाले, विविध लक्षियां बनानेवाले, अन्य गृहोपयोगी सामान संप्रहित करनेवाले, जोडनेवाले और घरमें रहें नेवाले इन सबकी सहकारितासे घर निर्माण होता है, अतः प्राप्तमें इनकी सहकारिता होनी चाहिए। और एकका हित व्यक्ति करना चाहिये घरका स्वामी धनवान और प्रतिष्ठित क्यों न हो, परंतु जिस समय वह लक्ष्डी काटनेवालेको मिले, वह (तस्मै दात्रे नमः) उस लक्ष्डी काटनेवाले को नमस्कार करें, वह लक्ष्डी काटनेवाले निर्धन ही क्यों न हो, परंतु वह घरके मालिक्से भिले तो वह (शालापतये नमः) घरके स्वामीको नमस्कार करें। इस प्रकार ये लोग परस्पर सन्मान करें, एक दूसरेका आदर करें। कोई किसीका निरादर न करें।

यहांतक आदर दर्शाना चाहिए कि घरका स्वामी अपने घोडों, गौवों, बैल आदि पशुओंका भी उत्तम प्रकार आदर सरकार करें । इस प्रकार जहां सबका सरकार होता है ऐसे घरमें रहनेवाले मनुष्य उत्तम आनन्दकां अनुमव करेंगे, इसमें संदेह ही क्या हो सकता है ?

घर ऐसा बनाया जावे कि जो पीछेके आकाशपर सुंदर दिखाई देवे । घरके आसपास की शोभा वृक्षादिकों से सुंदर दिखाई देवे । और प्रयत्नेस अधिक सैंदिर्य बनाया जावे । घरके मध्यमें अत्यंत सुरक्षित स्थानमें घन, जेवर आदि रखनेका स्थान— खजानेका कमरा-बनाया जावे । ( शेवधिभयः उदरं ) जैसा मनुष्यके शरीरमें पेट बीचमें हाता है, अतिसुरक्षित स्थानपर होता है, उसी प्रकार यहां घरके मध्यमें खजानेका कमरा बनाया जावे। घरमें धान्यके स्थानमें सब प्रकार (ऊर्जः) धान्य, ( विश्वाचं ) अञ्चकी सामग्री संग्रहित की जांव, ( पयः ) जल, पेय पदार्थ, रसपानके साधन घरमें भरपूर हाँ। ऐसा घर सब रहनेवाले पारिवारिक जनोंको सख देता है।

घरके स्तंभ ऐपे बलवान हों जैसे हथिनीके पांव होते हैं, क्योंकि इन्हीपर घरका छण्यर आदि रहता है । दूसरा मजला करना हो तो एकके ऊपर दूसरा बनाया जावे, जैसे (कुलाये अधि कुलायं ) घोसला एकपर दूसरा बनाते हैं और (कोरो कोशः) एक कोश पर दूसरा कोश रखा जाता है। नीचेका स्थान मजबूत हो, नहीं तो ऊपरके भारसे निचला स्थान दव जायगा। ऐसे उत्तम घरमें मनुष्यका जन्म होये । सभी प्राणियोंके लिए ऐसे स्थान बनाये जावें। पक्षी भी प्रस्तिके पूर्व उत्तम घोसले निर्माण करते हैं, पशु भी सुरक्षित स्थान देखते हें, यह देख इर मनुष्योंको अपने घरोंमें प्रसृतिके लिए उत्तम स्थान बनाने चाहिये।

घरमें दो, चार,छः, आठ, दस कमरे अथवा चीक बनाये जा सकते हैं। अंदर रहनेवाले मनुष्योंकी संख्याके अनुसार तथा उस घरमें होनेवाले कार्यों के अनुसार घर छोटा या बडा होना चाहिए।

बाग्नी ह्यांन्तरापश्चर्तस्य प्रथमा द्वाः । [ मं २२ ]

''घरमें अग्नि और जल अवस्य रहे,क्योंकि इन्हींसे सब प्रकारके यज्ञ होते हैं।'' कोई अतिथि आगया तो उसको श्रमपरि हारके लिए कमसे कम जलपान दिया जावे, और शीतनिवारणके लिए आगके स्थान के पास उसकी विठलाया जावे। ये दो पदार्थ गरीबसे गरीब और धनीसे धनी मनुष्यके घरमें अवश्य रहें और इनसे आदरातिथ्य होता जावे। मनुस्मृतिमें भी कहा है कि-

त्णानि भूमिरुदकं वाक्चतुर्थी च सृतृता ।

एतान्यपि सतां गेहे नोच्छियन्ते कदावन । [ मनु ० ३। १०१ ]

' बैठनेके लिए चटाई, भूमि, जल और मीठा भाषण ये चार बातें अतिथिके आदरके लिए सज्जनोंके घरमें कभी न्यून नहीं होती। " यहां उदक है। वेदके ऊपरके मंत्रमें जल पीनेके लिए और आग सेकनेके लिए प्रत्येक वरमें अवस्य रहे ऐसा कहा है। अतिथिके समादरके ये प्रकार ध्यानेसे देखने गाग्य हैं। घरमें जल रखना हो तो उत्तम निर्दीप रखना चाहिये इस विषयमें सूचना यह है-

**अयक्ष्मा यक्ष्मनाश्चनीः आपः प्रभरामि । गृहान् उपप्रसीद्।मि । [ मं० २३ ]** 

" में घरमें ऐसा जल भरता हूं कि जो स्वयं रोग उत्पन्न करनेवाला न हो और जो रोगोंको दृर करनेवाला हो। इस रीतिसे में घरकी प्रसन्तता बढाता हूं। " इरएक गृहस्थी ऐसा ही कहे और अपने घरकी अधिक से अधिक प्रसन्तता करनेका यहन करें | [वधूं इव ] जैसे स्त्रीकी रक्षा करना चाहिए उसी प्रकार गृहकी भी रक्षा करना योग्य है। यहां वधूकी प्रसन्नता रखना, उसको हृष्टपुष्ट रखना, निर्दोष रखना, सुरक्षित रखना आदि बातें जानने योग्य हैं और इस दृष्टांतसे घरकी सुरक्षितताकी बातें भी जानी जाती है । शाला [घर ] भी एक कुलवधु है ऐसा मानकर उसकी सुरक्षितता और शोभाके बढानेके लिए प्रयत्न करना चाहिए । ऐसा करनेसे ही [गुरुः भारः लघुः ] संसार का बडा भारी बोझ बहुत हलका हो जाता है ।

जहां ऐसे ढंगसे कुळवधुके समान घरकी सुब्बवस्था की जाती है, वहां घरके चारों ओरकी दिशा और उपदिशाएँ प्रसन्न

होती हैं, और वहां देवताओंका निवास होनेयोग्य स्थान बनता है। और घरकी महिमा बढ जाती है।

हरएक गृहस्थी अपने घरकी महिमा इस प्रकार बढावे और अपना घर देवताओं के निवास करने योग्य करे और आने

सिरपरका संसारका बोझ हलका करे।

# बैल।

### [8]

## (ऋषि:- ब्रह्मा । देवता-ऋषभः )

| साहस्रस्त्वेष ऋष्मः पर्यस्वान् विश्वां रूपाणि वृक्षणांसु विश्रंत् । |    |   |      |
|---------------------------------------------------------------------|----|---|------|
| भुद्रं दात्रे यर्जमानाय शिक्षंन् बार्हर्षपत्य उाम्निय्स्तन्तुमातान् | 11 | 8 | 11   |
| अपां यो अग्रे प्रतिमा बुभूवं प्रभूः सर्वस्मै पृथिवीवं देवी ।        |    |   |      |
| पिता वृत्सानां पतिरुघ्न्यानां साहस्रे पोषे अपि नः कृणोत             | 11 | 2 | 11   |
| पुमानुन्तर्वान्त्स्थविरः पर्यस्वान् वसोः कर्यन्धमृष्मो विभित्ति ।   |    |   |      |
| तिमन्द्रीय पृथिभिदेवयानिहुतम् विदेवत् जातवेदाः                      | 11 | 3 | 11   |
| पिता बुत्सानां पतिरुद्दन्यानामथी पिता महतां गरीराणाम् ।             |    |   |      |
| वृत्सो जुरायुं प्रतिधुक् पीयूषं आमिक्षां घृतं तद् वस्य रेतः         | 11 | 8 | 11   |
| 2 2 2 2 2 2 2                                                       |    |   | 18.5 |

भर्थ — [साहस्रः त्वेषः ] हजारों शक्तियोंसे युक्त तेजस्वी, [पयस्वान् ऋषभः ] दूधवाला बैल [वक्षणासु विश्वा रूपाणि विश्वत् ] नदी तीरोंपर बहुत रूपोंको धारण करता हुआ [बाईस्पत्यः उसियः ] वृहस्पतिके संबंधका यह बैल [दात्रे यजमानाय भद्गं शिक्षन् ] दाल देनेवाले यजमानके लिए भलाईकी शिक्षा देता हुआ [तन्तुं बातान् ] यज्ञके धागेको फैलाता है ।

[यः अग्रे] जो पहिले [अपां प्रतिमा बभूव] जलोंके मेघकी उपमा हुआ करती है [देवी पृथ्वी इव] पृथिवी देवीके समान [सर्वस्म प्रभूः] सब पर प्रभाव चलानेवाला, [बत्यानां पिता] बचोंका स्वामी [अध्न्यानां पितः] गौबोंका पिति [नः] हमें [साहसे पोषे अपि कृणोतु] हजारों प्रकारकी पुष्टिमें करे, रखे॥ २॥

[पुमान अन्तर्वान्] पुरुष अपने अन्दर शाक्ति धारण करनेवाला, [स्थिवरः पयस्वान् ] बढा दूधवाला [ऋषमः वसोः कवन्त्रं थिभितिं] बैल धनके शरीरको धारण करता है। [तं देवयानैः पथिभिः हुतं ] उस देवयान मार्गीसे समिपितको [जातवेदाः अग्निः इन्द्राय वहत् ] जातवेद अग्नि इन्द्रके लिए ले जाये ॥ ३ ॥

[ब्रासानां पिता] बचोंका पिता, [अध्न्यानां पिता] गौवोंका पिति. [अथो ] और [महतां गर्गराणां पिता] बढे प्रवाहोंका पालक, [वरसः जरायु] बच्चा जेर से आवर [ प्रतिधुक् पीयूषः ] प्रतिदिन अमृत का दोहन करता हुआ। [आमिक्षा घृतं ] दही और घी देता है [तत् उ अस्य रेतः ] वह निःसन्देह इसका वीर्य है ॥ ४ ॥

भावार्थ — बैल हजारों शक्तियोंसे युक्त है। बैल ही दूधवाला है। निद्यों के तटॉपर इसके विविध रूप दीखते हैं। इसका दन करनेसे हित होता है और यज्ञका प्रचार होता है। । ।।

इसको जलदायी मेघोंकी उपमादी जाती है। पृथ्वी देवीपर यह अधिक प्रभाववाला है, यह बछडोंका पिता और गौबोंका पति है। इससे हमारी हजारों प्रकारकी पुष्टी होती है॥ २॥

यह पुरुष है, इसके अन्दर शक्ति है, यह सामर्थ्यवाला और दूधवाला है। यह धनका धारण करता है। उस समर्थित हुए को जातवेद अग्नि इंद्रके लिये देवयानके मार्गों से लेजाता है॥ ३॥

₹

| देवानां भाग उपनाह एषोद्येपां रस अपिधीनां घृतस्य ।                     |          |
|-----------------------------------------------------------------------|----------|
| सोमस्य भुक्षमेवृणीत शको बुहनाद्वरंभवुद् यच्छरीरम्                     | 11411    |
| सोमेन पूर्ण कुलशै विभर्षि त्वष्टां रूपाणौ जिन्ता पंश्वनाम्।           |          |
| श्चिवास्ते सन्तु प्रजन्ब इह या इमा न्यं १ समभ्यं स्वधिते यच्छ या अमू। | .11 4 11 |
| आज्यं विभाते घृतमंस्य रेतः साहस्रः पोष्ट्रतमुं युज्ञमाहुः।            |          |
| इन्द्रंस्य रूपमृष्भो वसानुः सो अस्मान देवाः शिव ऐतुं दुत्तः           | 11011    |
| इन्द्रस्यौजो वरुणस्य बाहू अश्विनोरंसौ भुरुतिमियं कुकुत्।              |          |
| बृहस्पतिं संश्रृतमेतमांहुर्ये धीरासः कवयो ये मंनीपिणः                 | 11 6 11  |

अर्थ- [ एषः देवानां उपनाहः भागः ] यह देवोंका समीप स्थित भाग है, [ अपां क्षोषधीनां घृतस्य रसः ] जल का क्षोषधियोंका क्षोर घीका यह रस है, [ सोमस्य भक्षं शकः अवृणीत ] यही सोमका रस इन्द्रने प्राप्त किया, इसका [ यत् शरीरं बृहत् क्षाद्रेः अभवत् ] जो शरीर था वही बढा मेध बना है ॥ ५ ॥

[सोमेन पूर्ण कळशं विभिषे ] सोमरससे परिपूर्ण कळशका तूधारण करता है। और तू [रूपाणां खष्टा] रूपोंका बनानेवाला और (पशूनां जिनता) पशुक्रोंका उत्पादक है, (याः इमाः ते प्रजन्वः) जो ये तेरे सन्तान हैं वे (शिवाः सन्तु) हमारे लिए शुभ हों। हे (स्वधिते) शस्त्र ! (याः अमुः अस्मभ्यं नि यच्छ) जो वहां हैं वे हमारे लिए दें॥ इ॥

(अस्यं घृतं आउयं) इसका घी और आउप (रेतः विभित्तें) वीर्यंको घारण करता है। (साहस्रः पोषः) जो इजारोंका पोषक है (तं उ यर्ज आहुः) उसको यज्ञ कहते हैं। (वृषभः इन्द्रस्य रूपं वसानः) बैळ इन्द्रका रूप घारण करता हुआ, हे (देवाः) देवो ! (यः दत्तः अस्मान् शिवः आ एत्) वह दान दिया हुआ हमारे पास शुभ होकर प्राप्त होवे॥ ७॥

( ये धीरामः ) जो धेर्यवाले भौर ( ये मनीषिण: कवयः ) जो मननशील किव हैं वे ( एतं संभृतं बृहस्पति भाहुः) इस संभारयुक्तको बृहस्पति कहते हैं तथा यह (इन्द्रस्य भोजः ) इन्द्रकी शक्ति, ( वरुणस्य बाहू ) वरुणके बाहू, ( अश्विनोः भंसौ ) आश्विदेवोंके कन्धे, ( मरुतां इयं ककुद् ) मरुतोंकी यह कोहनि है ऐसा कहते हैं ॥ ८ ॥

भावार्थ – बछडोंका पिता और गोवॉका पिति, बडी जलधाराओंका स्थामी, जन्मते ही अमृतका दोहन करके देता है, तथ दहीं भीर घी देता है. मानो यह इसीका बल है। । ४॥

यह दूध देवोंका भाग है, यह ओषिधयोंका रस है, यह सोमरसके साथ पिया जाता है । इसके शरीरको मेधकी ही उपमा है ॥ ५ ॥

सोमरससे भरा हुआ कलश यह धारण करता है, यह गौ आदिका उत्पन्न कर्ता, विविध हपोंका बनानेवाला है, इसके सन्तान हमें कल्याणदायी हों, शस्त्र इनकी रक्षा करके हमें देवें ॥ ६ ॥

यह घी, और वीर्य धारण करता है, इजारों प्रकारकी पुष्टि देता है अतः इसकी यज्ञ कहते हैं। यह इन्द्रका रूप धारण करके इमारे लिए शुभ होवे ॥ ७ ॥

जो धेर्ययुक्त विव और ज्ञानी हैं वे इसकी देवताओं की शक्तियों से युक्त मानते हैं, इसमें वृहस्पति, इन्द्र, वहण, आदिनी मरुत् इनकी शक्तियां हैं ॥ ८ ॥ दैवीर्विशः पर्यस्याना तनोषि त्वामिन्द्रं त्वां सर्यस्वन्तमाहुः। सुहस्रं स एकं मुखा ददाति यो बांह्मण ऋष्ममां जुहोति 11911 बृहस्पतिः सविता ते वयो दधौ त्वष्टुर्बायोः पर्यातमा त आभृतः। अन्तरिक्षे मनसा त्वा जहोमि बहिँ द्यावापृथिवी उमे स्ताम् 11 90 11(9) य इन्द्रं इव देवेषु गोष्वेति विवावंदत् । तस्यं ऋष्भस्याङ्गानि ब्रह्मा सं स्तौतु भुद्रया ११ पार्श्वे आस्तामनुमत्या भगस्यास्तामन्वृजी। अष्ठीवन्तांवब्रवीनिमुत्रो ममैतौ केर्वलाविति 11 99 11 भसद्मितादित्यानां श्रोणीं आस्तां बृहस्पतैः। पुच्छं वार्तस्य देवस्य तेन धूनोत्योषधीः 11 83 11 गुद्रं आसन्त्सिनीबाल्याः सूर्यायास्त्वचंमब्रुवन् । उत्थात्रं ब्रुवन् पद ऋष्भं यदकेलपयन् 11 88 11

सर्थ-तू (पयस्वान् दैवी: विशः आ तनीषि) दूधवाला दिन्यगुणी प्रजाको उत्पन्न करता है। (त्वां इन्द्रं ) तुझे इन्द्र स्रोर ( स्वां सरस्वन्तं आहुः ) सारवाला कक्षते हैं ( यः ब्राह्मणः ) जो ब्राह्मण ( ऋषमं श्रा जुद्दोति ) बैलका दान करता है (सः एकमुखाः सद्दं ददाति ) वह एक स्थानपर मुख करता हुआ इजारोंका दान करता है ॥ ९ ॥

( बृहस्पतिः सविता ) बृहस्पति श्रीर सविता ( ते वयः दधौ ) तेरी आयुका धारण करते हैं । ( ते शास्मा ) तेरा जातमा ( स्वष्टुः वायोः परि जामृतः ) त्वष्टा जीर वायुसे परिपूर्ण है । ( मनसा त्वा अन्तरिक्षे, जुहोमि ) मनसे तुझे मन्तीरक्षमें भर्पण करता हूं, ( उभे द्यावापृथिवी ते विद्देः स्ताम् ) दोनों द्युलोक भौर भूलोक तेरे आसन हों ॥ १० ॥

( देवेषु इन्द्रः इव ) देवोंमें जैसा इन्द्र वैसा ( यः गोषु विवावद्त् एति ) गौशोंमें शब्द करता हुना चळता है।

(तस्य ऋषभस्य अंगानि ) उस बैलके अंगोंकी (भद्रया ब्रह्मा संस्तौतु ) प्रशंसा ग्रुभवाणीसे ब्रह्मा करे ॥ १८ ॥ (पार्श्वे अनुमत्याः आस्तां) दोनों पासे अनुमतिके हैं, (अनुवृजी भगस्य आस्तां) पसिलयोंके दोनों भाग

भगके हैं, ( मित्रः अववीत् ) मित्रने कहा कि ( अष्ठीवन्तौ केवलौ एतौ मम इति ) दो घुटने केवल मेरे हैं ॥ 1२ ॥

( भसद् आदित्यानां आसीत् ) पृष्ठवंशका अन्तिम भाग आदित्योंका है, ( श्रोणी बृहस्पतेः आस्तां ) कूल्हे बृहस्पतिकं है, ( पुच्छं वातस्य देवस्य ) पुच्छ वायु देवका है, ( तेन ओषधीः धूनोति ) उससे भौशाधियोंको हिलाता है ॥ १३ ॥

( गुदाः सिनीवाल्याः आसन् ) गुदाभाग सिनीवालीके हैं, (त्वचं सूर्यायाः अव्ववन् ) त्वचा सूर्यप्रभाकी है, देसा कहते हैं। ( पदः उत्थातुः अन्नुवन् ) पैर उत्थाताके हैं ऐसा कहा है, ( यत् ऋषमं अकल्पयन्) इस प्रकार बैलकी कल्पना विद्वानोंने की है ॥ १४ ॥

भावार्थ — यह दूध देनेवाला बैल उत्तम प्रजा उत्पन्न करता है, उसको सारवान् इन्द्र कहते हैं। जो बैलका समर्पण करता है उसको हजारों दानोंका श्रेय होता है ॥ ९ ॥

बृहस्पति और सविताने उसकी आयुका घारण किया है। त्वष्टा और वायुका सत्त्व इसमें है। इसका मनसे अन्तिरिक्षमें समर्पण करनेसे भूमिपर और आकाशके नीचे यह रहता है ॥ १० ॥

जैसा देवों में इन्द्र वैसा यह बैल गौवों में है। ज्ञानी ही इसके अवथवों के महत्त्व का कथन कर सकता है।। १९॥ इसके अवयवोंमें अनुमति, भग, मित्र, आदिख, बृहस्पति, वायु आदि देवताओंका आधिष्ठाम है ॥१२-१३॥

झे

ग

市

सा

ना

क्षम

| कोड आंसीज्जामिशंसस्य सोमंस्य कुलशौ घृतः ।       |          |
|-------------------------------------------------|----------|
| देवाः संगत्य यत् सर्वे ऋष्मं व्यक्तल्पयन्       | ॥ १५॥    |
| ते कुर्षिकाः सरमाये कूर्मेभ्यो अद्धः शुकान् ।   |          |
| ऊर्बध्यमस्य क्रीटेभ्यं। श्रवृर्तेभ्यो अधारयन्   | । १६ ॥   |
| शृङ्गाभ्यां रक्षं ऋष्त्यवंतिं हन्ति चक्षंपा।    |          |
| श्रुणोति मुद्रं कर्णीभ्यां गवां यः पातिर्घन्यः  | 11 29 11 |
| शत्याजं स यंजते नैनं दुन्वन्त्युप्रयं: ।        |          |
| जिन्वनित विश्वे तं देवा यो ब्रांखण ऋष्ममाजुहोति | 11 28 11 |
| ब्राह्मणेभ्यं ऋषुमं दुत्त्वा वरीयः कृणुते मनः । |          |
| पुष्टिं सो अ्टन्यानां स्वे गोष्ठेऽवं पश्यते     | 11 89 11 |

भर्थ- [कोडः जामिशंसस्य आसीत्] गोद जामिशंसकी थी, [कलशः सोमस्य एतः] कलश सोमधा घारण किया है, इस प्रकार [ सर्वे देवाः संगत्य ] सब देव मिलकर [यत् ऋषभं व्यकल्पयन्] बैलकी कल्पना करते रहे ॥ १५ ॥

[ कुष्टिकाः सरमाये ते अद्धुः ] कुष्टिकोंको सरमाके लिए वे धारण करते रहे। श्रौर [श्रफान् कुर्मेभ्यः ] खुराँको कछुओंके लिए धारण करते रहें। [अस्य ऊवध्यं] इसका अपक्क अन्न [श्ववर्तिभ्यः कीटेभ्यः अधारयन् ] कुत्तेके साथ रहनेवाले की ढोंके लिए रख दिया ॥ १६ ॥

ृ [ यः अध्नयः गवां पतिः ] जो गौवोंका हननके अयोग्य पति अर्थात् वैल है, वह [ कर्णाम्यां भद्रं श्रणोति ] कार्नों से कल्याणकी बातें सुनता है, [ श्रंगाभ्यां रक्षः ऋषति ] सींगोंसे राक्षसींको हटा देता है और [ चक्षुया अवर्ति हिन्त ] आंखसे अकालको नष्ट करता है ॥ १७॥

[यः ब्राह्मणे ऋषमं आजुदोति] जो ब्राह्मणोंको बैळ समर्पण करता है (तं विश्वे देवाः जिन्वन्ति) उसको सब देव तृप्त करते हैं। (सः शतयाजं यजिते) वह सैंकडों याजकों द्वारा यज्ञ करता है और (एनं अग्नयः न दुन्वन्ति) इसको अग्नि कष्ट नहीं देते॥ १८॥

( ब्राह्मणेभ्यः ऋषमं १६वा ) ब्राह्मणोंको बैक देकर जो अपना ( मनः वरीयः कृणुते ) मन श्रेष्ठ बनाता है। (सः स्वे गोष्ठे ) वह अपनी गोशालामें ( अध्न्यानां पुष्टि अव पश्यते ) गौओंको पुष्टि देखता है।। १९॥

भावार्थ — सिनीवाली,सूर्येप्रभा, उत्थाता, जामिशंस,सोम इन देवताओं के लिए कमशः गुदा, त्वचा, पैर,गोद, कलश ये इसके अवयव माने गये हैं । इस तरह तब देवोंने इस बैलके विषयमें कल्पनी की है।। १४-१५।।

सरमा, कूमें, श्ववित, किमी आदिके लिए इसके कुष्टिका, खर, और अपाचित अन्नभाग रखे हैं।। १६॥ बैल गौका पित है। वह कानोंसे उत्तम शब्द सुनता है, सींगोंसे शत्रुओं को हटाता है और आंखसे अकालको दूर करता है॥ १७॥

जो ब्राह्मणको बैल दान देता है, उसकी सब देव तृप्ति करते हैं। वह सैंकडों प्रकारके याजकों द्वारा यज्ञ करता हुआ अप्रिके भयसे दूर रहता है ॥ १८ ॥

जो ब्राह्मणोंको बैल दान करके अपना मन श्रेष्ठ बनाता है, वह अपनी गोशालामें बहुत गोवें पुष्ट हुई हैं, इसका अनुभव करता है। १९॥ गार्वः सन्तु प्रजाः स्नन्त्वथी अस्तु तन्त्वलम् ।
तत् सर्वमत्त्रं पन्यन्तां देवा ऋषभद्रायिने ॥ २०॥
अयं पिपान इन्द्र इद् र्षि दंधातु चेतनीम् ।
अयं धेतुं सुदुघांनित्यवत्सां वशं दुहां विपृश्चितं परो दिवः ॥ २१॥
पिशङ्करूपो नभसो वंयोधा ऐन्द्रः शुष्मो विश्वरूपो न आगंन् ।
आधुर्स्मभ्यं दर्धत् प्रजां चं रायश्च पोषेराभि नंः सचताम् ॥ २२॥
उपेहोपंपर्चनास्मिन् गोष्ठ उपं पृञ्च नः । उपं ऋष्मस्य यद् रेत उपेन्द्र तवं वीर्यम् २३
एतं वो युवानं प्रति दध्मो अत्र तेन कीर्डन्तीश्चरत् वशाँ अर्चु ।
मा नी हासिष्ट जनुषां सुभागा रायश्च पोषेराभि नंः सचध्वम् ॥ २४॥ (२४)
॥ इति द्वितीयोन्जवाकः ॥

अर्थ- (गावः सन्तु ) गौवं हों, (प्रजाः सन्तु ) प्रजाएं हों, ( अथो तन् बळं अस्तु ) और शारीरिक बळ हो । (तत् सर्व ) यह सब ( ऋषभदायिने ) बैळ देनेवाळके लिये ( देवाः अनुमन्यन्तां ) देव अपनी अनुमितके साथ देवें ॥ २०॥ (अयं पिपानः इन्द्रः इत् ) यह पुष्ट इन्द्र ( चेतनीं रिवं दधातु ) चेतना देनेवाळे धनका धारण करे । तथा (अयं ) यह इन्द्र ( सुदुधां ) उत्तम दोहने योग्य ( नित्यवरसां ) बळडोंके साथ उपस्थित, ( वशं दुहां ) वशमें रहकर

दुइने योग्य, ( विपश्चितं धेतुं ) ज्ञानयुक्त धेनुको ( परः दिवः ) श्रेष्ठ युलोकके परेसे धारण करे ॥ २१ ॥

(पिशंगरूरः) लाल रंगवाला, (नभसः) आकाशसे (ऐन्द्रः शुक्मः) इन्द्रके संबंधी वल धारण करनेवाला (विश्वरूपः वयोधाः नः आगन्) समस्त रूपोंसे युक्त अन्नका धारण करनेवाला हमारे पास आगया है। वह (आयुः प्रजां च रायः च) आयु, प्रजा और धन (अस्मभ्यं द्धत्) हमारे लिए धारण करता हुआ (पोषैः नः अभिसचन्तं) पुष्टियोंसे हमें प्राप्त होवे ॥ २२ ॥

(इह अस्मिन गोष्ठे) यहां इस गोशालामें (उप उप पर्वन ) समीप रह। और (नः उपपृञ्च ) हमें प्राप्त हो। (ऋषभस्य यत् रेतः ) वृषभका जो वीर्य है, हे इन्द्र! (तव वीर्यं उप ) वह तेरा वीर्य हमारे पास आजावे ॥ २३ ॥

( एतं युवानं वः प्रतिदध्मः ) इस युवाको हम आपके लिए समर्पित करते हैं, ( अत्र तेन कीडन्तीः चरत ) यहां उसके साथ खेलती हुई विचरो और (वशान् अनु ) इच्छित स्थानोंके प्रति जाओ । हे (सुभागाः ) भाग्ययुक्त गीवो ! (जनुषा मा हासिष्ट ) जन्मके साथ हमारा त्याग न करो, ( च पोषः रायः ) पुष्टियोंके साथ रहनेवाले धन ( नः अभित- चध्वं ) हमें दो ॥ २४॥

भावार्थ-बैलका दान करनेवालेको देवाँकी अनुमतिसे गाँवें मिलतीं,प्रजा होती और शरीरका बल भी प्राप्त होता है।।२०॥ यह प्रभु चैतन्ययुक्त गोरूपी धन हमें देवे। यह शुलोकके परेसे ऐसी गौ लावे कि जो उत्तम दूध देनेवाली, नित्य बछडेकी साथ रखनेवाली, विनाकष्ट दूध देनेवाली और स्वामीको पहचाननेवाली हो।। २१॥

आकाशके पाससे बैल ऐसा आया है कि जो लाल रंगवाला, बलवान, अनेक रंगोंसे युक्त, अन्नको देनेवाला है। यह हम

आयु, प्रजा और धन इमारे लिए देवे और इमें पुष्टि देवे ॥ २२ ।।

यह बैल इस गोशालामें रहे, हमारे पास रहे। इस बैलका जो बल है वह इन्द्रकी शक्ति है, यह हमें प्राप्त हो ॥ २३ ॥ इन गौबोंके पास हम इस बैलको घर देते हैं। इसके साथ ये गौवें खेलें, कूदें और विचरें। जहां चाहे वहां घूमें। गौवें हमारा खाग न करें, हमारे पास रहें। पुष्ट हों और हम सबको पुष्ट करें।। २४॥

# वैलकी महिमा।

इस सूक्तमें बैलकी मिहिमा वर्णन की है। उत्तमसे उत्तम बैलका घरमें पालन करनेसे कितने लाम होते हैं इसका वर्णन इस सूक्तमें पाठक देखें-

साइसस्वेषः ऋषभः पयस्वान् । ( मं॰ १ )

''इजारों तेजोंसे और बलोंसे युक्त यह वैल है, और यह (पयस्वान्) दूध देनेवाला है। ''पाठक यहां आश्चर्य करंगे कि बैल दूध देनेवाला किय प्रकार हो सकता है ? प्रथम और तृतीय मंत्रमें इस बैलको (पयस्वान्) दूधवाला कहा है। अतः इस वर्णनमें कुछ हेतु है। जैसा बैल होता है वैसा उपको गौहए संतिम दूध न्यूनाधिक होता है। अर्थात् गौमें दूध उत्पन्न करनेको शक्ति बैलपर निभर है। कई जातिके बैल कम दूध देनेवाली संतान पदा करते हैं और कई जातिके बैल विशेष दूध देनेवाली संतान उत्पन्न करते हैं। अतः यदि अधिक दूध देनेवाली गौवें उत्पन्न करानेकी इच्छा हो, तो अधिक दूध देनेवाली गौबोंके साथ उस जातिका बैल रखना चाहिये कि जो अधिक दूध देनेवाली जातिका हो। ऐसी गौवें और ऐसे बैल एक स्थानपर रखने चाहिए। अर्थात् कम दूध देनेवाली जातिके दूध देनेवाली गौके साथ कदापि नहीं रखना चाहिये क्योंकि इससे उत्पन्न होनेवाली गौका दूध घट जायगा। अतः २४ वें मंत्रमें कहा है—

एतं वो युवानं प्रतिदश्मः तेन अत्र कीडन्तीश्चरत वशाँ अनु ॥ ( मं० २४ )

"इस युवा बैलको गाँवोंके साथ रखते हैं, इसके साथ ये ही गाँव खेलें और इछ प्रदेशमें विचरें। "अर्थात् यह फलानी जातिका बैल है और ये फलानी जातिका गाँवें हैं, इन दोनोंका संबंध हम करना चाहते हैं। इस संबंधसे विशेष प्रकारकी संतान पैदा होगी। इस प्रकार गाँओं में भी किसी गाँका किसो बैलके साथ संबंध होना इछ नहीं है। विशेष जातिका गाँके साथ विशेष जातिक बैलका ही संबंध होना अभीछ है। गाँवों में जातिका संकर कदापि होने देना युक्त नहीं है। यदि मिन्न जातिमें संबन्ध होना है तो उच्च जातिवाले नर के साथ संबंध हो और नीच जातिवाले नर के साथ संबंध न हो। यदे दृध वढानेकी इच्छा हो तो अधिक दूध देनेवाली जातिके बैलके साथ गाँका संबंध हो, यदि बाहक शक्तिवाले बैल उत्पन्न करनेकी इच्छा हो तो उक्त न वाहक शक्तिवाले बैलके साथ संबंध हो। गाँओं के अंदरकी उपजातियों का भी रक्ष करना योग्य है और संतान विशेष जातिकी ही उत्पन्न करनेका यत्न होना चाहिये। जातिसंकर होनेसे गुणोंकी न्यूनता होती है और जातिकी शुद्धता रहनेथे गुणोंका संबर्धन होजाता है। इस स्क्तमें इस तरह गाँओं की जातियोंकी रक्षा करके अथवा अनुलोम संबंध उच्च नरके साथ संबंध रखके गज्जोंका संवर्धन करनेका उपदेश है और यह उपदेश देनेके लिए बैलके रेतमें दूध बढानेका गुण है। यह बात कही है। इसका विचार पाठक करें। अस्तु यह बैल-

वक्षणास् विश्वा रूपाणि विभ्रत् । (मं० १)

1

ξİ

की

हम

गोर्वे

'' नदीके किनारोंपर यह बैल अपने विविध रूपोंको धारण करता है। '' अर्थोत् यह नदीके किनारेपर रहकर घास आदि खाकर यथेष्ट पुष्ट होकर विचरता है और गौवोंमें विविध प्रकारके अपने रूपोंका आधान करता है। यदि यह खा पी कर पुष्ट न बने, तो उत्तम संतान निर्माण करनेमें असमर्थ होगा। इसलिए सांडको बढा पुष्ट बनाना चाहिये। इस प्रकारका—

डिस्य: तन्तुं आतान् (मं० १)
"अपने प्रजातन्तु को फैलाता है।" अर्थात् गौबोंमें गर्भाधान करके उत्तम संतान उत्पन्न करता है। यही रीति है कि
जिससे गौवें और बैल उत्तम निर्माण हो सकते हैं। ऐसे उत्तम जातिक बैल-

दात्र भद्रं शिक्षन् । (मं॰ १)

'' दाता के लिए कल्याण देते हैं । '' जो मनुष्य ऐसे उत्तम बैल आचार्योंको दान देता है उसका कल्याण होता है ।
अर्थात् आचार्य, ब्राह्मण आदिके पास बहुत शिष्य होते हैं, अतः उनके आश्रमोंमें अधिक दूध देनेवाली गौवें रहीं, तो वहांके
ब्रह्मचारी दूध पीकर पुष्ट रह सकते हैं। अतः ऐसे उत्तम बैल और उत्तम गौवें ऐसे अःवार्यों को देना कल्याण गर है। इस स्कर्म इस
प्रकारके दान के लिए प्रेरणा इस तरह की है-

५ ( अ. सु. भा. कां. ९ )

सहस्रं स एकमुखा ददाति यो ब्राह्मण ऋषभमाजुदोति । (मं० ९)
 जिन्वन्ति विश्वे तं देवा यो ब्राह्मण ऋषभमाजुदोति ॥ (मं० १८)
 ब्राह्मणेश्य ऋषभं दत्त्वा वरीयः कृणुते मनः ॥ (मं० १९)
 तरसर्वमनुमन्यन्तां देवा ऋषभदायिने ॥ (मं० २०)

जो (ब्राह्मणे) ब्राह्मण को बेल समर्पण करता है वह एक रूपमें हजारों दान करता है। उसको सब देव संतुष्ट करते हैं जो विलक्ष करता है। ब्राह्मणों को बैल दान देकर मन श्रेष्ठ बनाता है। जो बैलका दान करता है। ब्राह्मणों को बैल दान देकर मन श्रेष्ठ बनाता है। जो बैलका दान करता है उसके लिए सब देव अनुकूल होते हैं॥''

विद्वान, ज्ञानी, सदाचारी आचार्यजीको उत्तम बैल दान करनेकी प्रेरणा इस प्रकार इस सूक्तमें की है। इसका तात्पर्य पूर्व स्थानमें

जैसा बताया है वैसा ही समझना चाहिया। यही विषय महाभारतमें निम्नालिखित रीतिसे स्पष्ट किया है-

दत्त्वा घेतुं सुव्रतां कांस्यदोहां कल्याणवरसामपलायिनीं च ।
यावन्ति रोमाणि भवन्ति तस्यास्तावद्वर्धाण्यदनुते स्वर्गलोकम् ॥ ३३ ॥
तथाऽनद्वाहं व्याह्मणेभ्यः प्रदाय दान्तं धुर्यं बलवन्तं युवानम् ।
कुलानुजीन्यं वीर्थवन्तं बृक्षन्तं सुङ्क्ते लोकान्सिम्मतान्धेनुदस्य ॥ ३४ ॥
गोषु क्षान्तं गोश्वरण्यं कृतज्ञं वृत्तिग्लानं तादशं पात्रमाहुः ।
वृद्धे ग्लाने संभ्रमे वा महाहें कृष्यर्थं वा होम्यहेतोः प्रस्त्याम् ॥ ३५ ॥
गुर्वर्थं वा बालपुष्ट्याभिषङ्गां गां वै दातुं देशकालोऽविशिष्टः ।

म॰ भा॰ अनुशा॰ अ॰ ७१

" दान करनेके लिए गो ऐसी हो कि जो उत्तम स्वभाववाली, वहें कांस्य के वर्तनमें जिसका दोहन होता हो, जिसके बछडे उत्तम होते हैं, जो न भागती हो । इसी प्रकार ब्राह्मणोंको दान करनेके लिए योग्य वैल बोझा ढोनेवाला, उत्तम बलवान, युवा, वीर्यवान, वहें शरीरवाला हो । ऐसे वैलका दान करनेवालेको स्वर्गलाभ होता है । गो ऐसे विद्यान्को देनी चाहिये कि जो गौका भक्त हो, गोपालक हो, गोके विषयमें कृतज्ञ हो, वृत्तिहीन हो, । गुक्तिको शिष्य उत्तम गो दान देवे । " इस रीतिसे महाभारतमें गो दान और वृषभ दानका विषय कहा है । इरएक ब्राह्मण गौका दान लेनेका अधिकारी नहीं है । इस विषयमें महाभारत और अथवेंवेदके सूक्तोंमें बहुत नियम हैं, उनका विचार पाठक अवश्य करें—

असद्वृत्ताय पापाय लुट्धायानृतवादिने । हब्यकव्यव्यपेताय न देया गौः कथंचन ॥ १५ ॥ भिक्षवे बहुपुत्राय श्रोत्रियायाहिताग्नये । दस्वा दशगवां दाता लोकानाप्नोययनुसमान् ॥ १६ ॥

म॰ भा॰ अनुशा॰ अ॰ ६९

" दुराचारी, पापी, लोभी, असत्यभाषणी, हब्यकव्य न करनेवालेको कभी गौ दान देनी नहीं चाहिये । भिक्षापर जीविका नेविह करनेवाला, बहुत पुत्रवाला, वेदशानी, अमिहोत्री को गोदान करनेसे स्वर्गप्राप्त होता है। '' इस प्रकार महाभारतमें वर्णन होतेसे । यह देखनेसे पता लगता है कि विद्वान् सदाचारी आचार्यको ही गौ दान करना योग्य है। केवल ब्राह्मणकुलमें उत्पन्न होतेसे भा दान लेका अधिकारी नहीं हो सकता। तथा अथवेवेदमें अन्यत्र जो कहा है वह भी यहां देखिये—

यो ददाति शतौदनाम् । अधर्व १०।९।५,६, १० ब्राह्मणेभ्यो वशां दस्वा सर्वाञ्छोकान्समञ्जूते ॥ अ० १०।१०।३३ आपो देवीर्मधुमतीर्घृतञ्जूतो ब्रह्मणां दस्तेषु प्र पृथक्सादयामि ॥

अ० १०।९।२७

" शतीदना गौका दान करता है। ब्राह्मणोंको वशा गौदान करनेथे सब श्रेष्ठ लाकोंकी प्राप्ति होती है। ब्राह्मणोंके हाथोंपर दान का उदक पृथक् पृथक् छोडता हूं अशीत् दान करता हूं। '' इन मंत्रोंसे स्पष्ट बोध होता है कि ब्राह्मणोंको गौदान करना चाहिये। यहां विचार करना चाहिए कि कौनसे ब्राह्मणको इस प्रकार गौका दान करना चाहिये। निम्नालिखित मंत्रोंसे इसका उत्तर मिलता है—

शिरो यज्ञस्य यो विचात्स वशां प्रतिगृह्णीयात् । य एवं विचात्स वशां प्रतिगृह्णीयात् ॥ य एवं विदुषे वशां दृदुस्ते गतास्त्रिदिवं दिवः ॥ सा वशा दुष्प्रतिग्रहा ॥

अथर्व । १ । १ । १ । १ ; २ ७; ३ २; २ ८

" जो यज्ञके सिरको अर्थात् मुख्य भागको ठीक प्रकार जानता है वह गौका दान लेवे। जो इस ज्ञानसे युक्त है वह गौका दान लेवे। जो इस प्रकारके ज्ञानीको गौका दान करते हैं वे स्वर्गको प्राप्त करते हैं। अन्योंको अर्थात् जो इस ज्ञानसे युक्त नहीं हैं उनको गौका दान नहीं लेना चाहिए।"

इन मंत्रोंमें विशेष ज्ञानी आत्मिनिष्ठ ब्राह्मणोंको गौका दान करना योग्य है ऐसा स्पष्ट कहा है। इसलिए ब्राह्मणको गौदान करने में कोई पक्षपात नहीं है। जो ब्राह्मण राष्ट्रके नवयुवकोंको ज्ञान देता है और जो धर्म की मूर्ति है, उसकी उत्तम गौओंका दान करना योग्य है। ब्राह्मण जातिमें उत्पन्न पापी मनुष्योंको कदापि गौओंका दान करना योग्य नहीं है। गौके और बैलके दानके विष्य समें यही समान उपदेश है।

अपां यो अग्रे प्रतिमा बमूव प्रभूः सर्वस्मै पृथिवीव देवी । [ मं॰ २ ]

" बैलकी उपमा केवल मेघकी है, यह सबका प्रभु है आर देवी पृथ्वीके समान यह मबका उपकारक है" जिस प्रकार जलदान करनेसे मेघ सबको जीवन देता है और अब देनेके कारण पुष्टिका हेतु होता है, उस प्रकार बैल भी अब उत्पन्न करता है, इपीका साथक है और गौके द्वारा अमृत रूपी जीवनरस देता है। इसालिए मेघ और बैल समानतया उपकारक हैं। अतः बैलको वेदमें मेपोंकी उपमा दी है। यह बैल हमें

साइस्रे पोषे अपि नः कृणोतु । [ मं॰ २ ]

" हजारों प्रकारकी पुष्टिमें रखे। '' अर्थात् हमारा उत्तम रीतिसे महायक बने। इनके आगे मंत्र ३ और ४ में बैलके गुणांका उत्तम वर्णन है वह आति स्पष्ट है। पंचम मंत्रमें [ सोमस्य भक्षः ] सोमका अन्न बनानेका वर्णन है। सोमस्थके साथ दूध मिलानेसे उत्तम पेय होता है, ऐसा अन्यत्र वेदमें कई स्थानोंमें कहा है। उसी सोमके अन्नका यहाँ उल्लेख है। [ब्रोपधीनां रसः] औषित्र योंके रसके साथ गायका दूध पीनेकी यह वैदिक रीति यहां देखने योग्य है। बैलके कारण गोंमें दूध उरम्ब होता है, इसिलए इस पेयका हेतु बैल है ऐसा यहां कहा है, वह बात युक्तियुक्त है। यह बैल-

सोमेन पूर्ण कलशं विभर्ति। [ मं॰ ६ ]

''सोमरससे भरे हुए कलशका घारण करता है। ''यह अमृत रसका कलश गौका स्तन या ऊप है, जिसमें विपुल दूध रहता है। गायका दूध भी सोमशक्तिसे युक्त होता है, यह सोमशक्ति सोमादि शुद्ध वनस्पतियों के भक्षणसे गौमें उत्पन्न होती है। इस रीतिसे देखा जाय तो गौ सोमरसका कलश घारण करती है और यह बेल गौके अन्दर इस सोमरसका घारण करता है, यह बात स्पष्ट होजाती है। इस प्रकार यह सोमरसका आधार बेल-

इन्द्रस्य रूपं वसानः [मं७] "इन्द्रके रूपको धारण करनेवाला है।" यह बैल इन्द्रको शक्तिको आने अन्दर धारण करता है, इसीलिए इसको-

भाज्यं विभिर्ते घृतमस्य रेतः साहस्रः पोषस्तमु यज्ञमाहुः । [ मं॰ ७ ]

88

" घिका घारक, वीर्यक्ता स्थान और हजारों प्रकारकी पृष्टियां देंनेवाला कहते हैं। " विचार करनेपर पाठकोंको इस बातका अनुभव अवश्य मिलेगा। यदि यह बैल गाँमें दूध अधिक उत्पन्न करनेका हेतु है, तो यही घी और वीर्यका वर्धक भी निश्चयसे है, क्योंकि जो दूधका बढ़ानेवाला है वही वीर्यका बढ़ानेवाला होता है। गाँके दूधको वैद्यक अंथों ( एकृत् ग्रुक्करं स्वादु) शोघ वीर्य बढ़ानेवाला कहा है। हजारों अन्य उपायोंसे जो शारीरका पोषण होता है वह इस अकेले गाँके दूधसे हो सकता है। यह सामध्य गायक दूधमें है। गाँका और बैलका इतना महत्त्व होनसे इसका काव्यमय वर्णन इस सूक्तमें आगे किया है। इसके हर एक अवयवमें देवताका अंश है यह बात मं० ८ से मं० १६ तक कही है। प्रत्येक अवयवमें किस देवताका अंश है यह बर्णन देखनेसे गाँका और बैलका शरीर देवतामय है, यह बात स्पष्ट हो जाती है। मानो गाँका दूध देवताओंका सत्त्व है। यहां पाठक विचार करें कि वेदने गाँके दूधका जो इतना माहात्म्य वर्णन किया है वह इसिलये कि वैदिकधमीं लोग गायका हो द्ध पियं और गायका ही घी आदि सेवन करें। म्हैंस का दूध कभी न पियें।

१७ में मंत्रमें कहा है कि यह बैल सींगोंसे राक्षसींका नाश करता है और आंखसे अकालका नाश करता है। यद्यपि यह आ-लंकारिक वर्णन है, तथापि यह सत्य है। बैलके मानव जातिपर इतने अनंत उपकार हैं कि उनका यथार्थ वर्णन करना असंभव है। राक्षस नाशक बैलका वर्णन शतपथ बाह्मणमें इस प्रकार आता है—

मनोई वा ऋषभ आस । तस्मिन्नसुरशी सपत्नशी वाक्पविष्टास । तस्य इ श्वसथाद्रवथादसुररक्षसानि मृद्यमानानि यन्ति । ते हासुराः

समूदिरे पापं बत नोऽयमृषभः सचते कथं न्विमं दभ्नुयामिति ।। श॰ बा॰ १

' मनुका एक बैल था, उसमें अपुरा और सपत्नोंकी नाशक वाणी प्रविष्ठ हुई थी, अतः उसके श्वायसे असुर और राक्षस मर्दित होते हुए नष्ट हो जाते थे। वे अपुर मिलकर विचार करने लगे कि, ' यह बैल बढा पापी है, इसका कैसा नाश करें '' इत्यादि। यह सब वर्णन आलंकारिक हैं। इससे यहां इतना ही लेना है कि बैलमें आपुरनाशक शक्ति है।

१८ वें मंत्रमें ब्राह्मणको बैल दान करनेका महत्त्व पुन: कहा है। यह एक दान सेकडों दानों के समान है यह कथन भी विशेष मननीय है। आगे के तीन मंत्रों में बैलके दानका महत्त्व वर्णन किया है, इस विषयमें इससे पूर्व बहुत लिखा गया है। इसी प्रकार अन्तिम तीन मंत्रों में बैलकी ऐन्द्री शक्तिका वर्णन है, ऐसे बैल गौवों के साथ रखनेका उपदेश आन्तिम मंत्रमें किया है। ये सब विचार गौ और बैल का महत्त्व वर्णन कर रहे हैं। पाठक इन सब उपदेशों का महत्त्व जानकर, और बैलका अपने घरमें स्वागत करें और उनसे विशेष लाभ उठावें।

# पञ्चोदन अज।

[ ५ ] ( ऋषि:- भृगु: । देवता-पञ्चौदनोऽजः )

(?)

आ नेयेतमा रंभस्य सुकृतां लोकमिष गच्छतु प्रजानन् ।
तीर्त्वा तमांसि बहुधा महान्त्यजो नाकमा क्रमतां तृतीयंम् ॥ १ ॥
इन्द्रांष भागं परि त्वा नयाम्यसमिन् युक्ते यर्जमानाय सृरिम् ।
ये नी द्विपन्त्यनु तान् रंभस्वानांगसो यर्जमानस्य वीराः ॥ २ ॥
प्र पृदोऽवं नोनिन्धि दुर्श्वरितं यच्चाचारं शुद्धैः श्रुफैरा क्रमतां प्रजानन् ।
तीर्त्वा तमांसि बहुधा विपञ्यंश्रुजो नाकमा क्रमतां तृतीयंम् ॥ ३ ॥

भर्थ-- ( एतं क्षानय ) इसको यहां ला क्षीर ऐसे ( क्षारमस्त्र ) कर्मीका प्रारंभ कर कि जिससे यह ( प्रजानन् ) मार्गको जानता हुका ( सुकृतां लोकं क्षणि गच्छतु ) सत्कर्म करनेवालोंके स्थानको प्राप्त होते । मार्गमें ( महान्ति तमांसि बहुधा तीर्त्वा ) बडे अंधकारोंको बहुत प्रकारसे तरके यह ( अजः तृतीयं नाकं आक्रमतां ) अजन्मा तीसरे स्वर्गधामको प्राप्त होते ॥ १ ॥

( अस्मिन् यज्ञे ) इस यज्ञमें स्थित ( इन्द्राय यजमानाय भागं सूरि त्वा ) इन्द्र और यजमानके लिए भागभूत बने तुझ ज्ञानीको ( परि नयामि) सब और लेजाता हूं। (ये नः द्विपन्ति ) जो इमारा द्वेष करते हैं ( तान् अनुरमस्व ) उनको नाश करना आरंभ कर । और ( यजमानस्य वीराः अनागसः ) यजमानके पुत्र अथवा वीर पापरहित हों ॥ २ ॥

(यत् दुःचरितं चचार ) जो दुराचार हमने किया होगा, वह सब (पदः प्र अव नेनिरिध ) इसके पांवसे धो काल । इसके पश्चात् यह ( शुद्धैः शफै: प्रजानन् आक्रमतां ) शुद्ध पांवोंसे मार्गको जानता हुआ चले । ( विपश्यन् तमांसि बहुधा तीर्त्वा ) देखता हुआ अधकारोंको बहुत प्रकार से तरके, (अजः ) यह अजन्मा ( तृतीयं नाकं आक्रमतां ) तृतीय स्वर्गधामको प्राप्त करे ॥ ३ ॥

भावार्थ-इसको यहां ले आओ, ग्रुम कर्मीका प्रारंभ करो, अपनी उन्नतिके मार्गको जान लो, और सत्कर्म करनेवाले जहां जाते हैं उस स्थानको प्राप्त करो । मार्गमें बडे अध्यकारके स्थान लगेंगे, उनको लांचना चाहिये, इस प्रकार यह अजन्मा आत्मा परम उच्च अवस्थाको प्राप्त होता है ॥ १ ॥

इस यज्ञमें तुझे सब ओर ले जाता हूं। तु ज्ञानी बनकर प्रभुके लिए आत्मसमर्पण कर और यज्ञकर्ताके साथ समभागी

बन । जो द्वेष करेंगे उनको दूर कर । इस तरह यज्ञकर्तांके कार्यभाग निष्पाप वनें और कार्य करें ॥ २ ॥
पूर्व समयमें जो दुराचार हुआ होगा, उसको घो डाल, आगे छुद्ध पांवोंसे अपना मार्ग आक्रमण कर । चारों ओर मार्गको देख, सब अंघकारोंको लांघ कर, जन्ममरणको दूर करके परम उच्च अवस्थाको प्राप्त हो ॥ ३ ॥

कां० ६

अनुं च्छच श्यामेन त्वचेमेतां विश्वस्तर्यथाप्वेश्वसिना माभि मंस्थाः ।

माभि द्रुंहः परुशः केल्पयेनं तृतीये नाके अधि वि श्रंयेनम् ॥ ४॥

ऋचा कुम्भीमध्यग्नौ श्रंयाम्या सिञ्चोदकमवं धेक्षेत्रम् ।

पूर्याधनायिनां शमितारः शृतो गंच्छत् सुकृतां यत्रं छोकः ॥ ५॥

उत्क्रामातः परि चेदतेप्तस्तप्ताचरोरधि नाकं तृतीयंष् ।

अग्रेरियराय सं वंभ्वविथ ज्योतिष्मन्तमाभि छोकं जंयेतम् ॥ ६॥

अजो अभिर्जमु ज्योतिराहुर्जं जीवंता बृक्षणे देयंमाहः ।

अजस्तमांस्यपं हन्ति दूरम्हिंमछोके श्रद्दधनिन दृत्तः ॥ ७॥

सर्थ- हे (विशस्तः) विशेष शासक! तू (एतां स्वचंयथा परु) इस त्वचा को जोडोंके अनुसार (स्यामेन असिना असु- हे (विशस्तः) विशेष शासक! तू (एतां स्वचंयथा परु) इस त्वचा को जोडोंके अनुसार (सा अभि मंस्थाः) मत् अभिमान कर, (मा अभि हुइः) मत द्रोह कर। (परुशः एनं करुपय) जोडोंके अनुसार इसको समर्थ बना। और (तृतीये नाके एनं अधि विश्रय) तीसरे स्वग्धाममें इसको स्थापित कर॥ ४॥

(ऋचा कुंभीं अभी अधिश्रयामि ) संत्रसे इस पात्रको में अग्निपर रखता हूं। उसमें तू (उदकं आ सिख्र) जल डाल और (एनं अब धेहि) इसको वहीं स्थापित कर। हे (श्रामितारः) शान्त करनेवालो ! तुम (अग्निना पर्याधत्त) आग्नि हारो बोरसे इसकी धारणा करो । यह (श्रातः गच्छतु) परिपक होकर वहां जावे कि (यत्र सुकृतां कोकः)

जहां सःकर्म करनेवालोंका स्थान है ॥ ५ ॥

( सतः तप्तात् चरोः ) इस तपे हुए वर्तनसे ( अतप्तः ) न संतप्त होता हुआ तू ( पिर उत् काम) अपर चढ और ( तृतीयं नाकं अधि ) तीसरे स्वर्गधामको प्राप्त हो। ( अग्नेः अधि ) अग्निके अपर ( अग्निः सं बसूविथ ) अग्नि प्रकट होता है, अतः ( एतं ज्योतिष्मन्तं लोकं अभिजय ) इस तेजस्वी कोक का जय कर ॥ ६ ॥

( अजः अग्निः ) अजन्मा अग्नि है ( अजं उ ज्योतिः आहुः ) न जन्मनेवाला तेज है ऐसा कहते हैं । [ जीवता अजं ब्रह्मणे देयं आहुः ] जीते हुए मनुष्यके द्वारा अपना अजन्मा आत्मा एरब्रह्मके लिए समर्पण करने थोग्य है ऐसा कहते हैं । [ अस्मिन् लोके श्रद्धानेन दक्तः ] इस लोकमें श्रद्धा धारण करनेवालेने समर्पित किया हुआ [ अजः तमांसि दूरं अप हन्ति ] अजन्मा आत्मा अन्धकारोंको दूर भगाता है ॥ ७ ॥

भानार्थ – योग्य शासक किंवा छेदक जोडोंके अनुसार तीक्ष्ण शस्त्रसे शस्त्रप्रयोग करे और रोगादि दे। वोंको दूर करे। अभिमान न घरे और किसीका द्रोह भी न करे। प्रत्येक अवयवमें सामर्थ्य उश्पन्न करे और परम उच्च स्थानको प्राप्त करे। प्रत्येक प्रकानका वर्तन अभिपर रखा जाय, उसमें पानी डाला जाय, चारों ओरसे अच्छी प्रकार सेक दिया जावे, पकनेक

पश्चात् जहां सुकृत करनेवाले बैठे हों वहां लेजाकर उनको दिया जावे ॥ ५ ॥

तपे वर्तनमें ऐसा बाहर निकलों कि जैसा न तपा हुआ होता है। और परम उच्च अवस्थाको प्राप्त हो। अप्रिपर अप्रि अर्थात आत्मापर परमात्मा विराजमान है। उस तेजोमय लाकको अपने ग्राप्त कमेंसे प्राप्त करों।। ६ ॥

अजन्मा आत्मा भी अग्नि कहलाता है, अजन्मा परमात्मा भी तेजोमय है ऐसा ज्ञानी कहते हैं। जीवित देहधारी लोगोंके अन्दर जो अजन्मा जीवात्मा है वह परमात्मा अथवा परब्रह्मके लिये समर्पित होने योग्य है ऐसा ज्ञानी कहते हैं। इस लोकमें अदासे यदि इसका समर्पण किया जाय, तो वह अजन्मा अध्मा सब अन्धकारोंको दूर कर सकता है॥ ७॥

| पञ्चीदनः पञ्च्या वि क्रमतामाक्रंस्यमानुस्रीणि ज्योतीपि ।               |               |
|------------------------------------------------------------------------|---------------|
| र्डुजानानां सुकृतां प्रेहि मध्यं तृतीये नाके अधि वि श्रंयस्व           | 11 5 11       |
| अजा रीह सुकतां यत्रं लोकः शंरुमो न चत्तोऽति दुर्गाण्येपः।              |               |
| पश्चौदनो ब्रह्मणे दीयमानः सन्दातारं तृप्त्यां तर्पयाति                 | 11911         |
| अजिल्लाके त्रिदिवे त्रिपृष्ठे नाकंस्य पृष्ठे दंदिवांसै दधाति।          |               |
| पश्चीदना ब्रह्मणे दीयमाना विश्वरूपा चेनुः कामदुवास्येका                | 11 90 11 (88) |
| एतद् वो ज्योतिः पितरस्तृतीयं पञ्चीदनं ब्रुह्मणेऽजं देदाति ।            |               |
| अजस्तमांस्यपं हन्ति दूरमस्मिछोके श्रद्धांनेन दुत्तः                    | 11 88 11      |
| र् <u>ड्जानानां सुक्रतां लोकमीप्स</u> न् पश्चौदनं ब्रह्मणेऽजं दंदाति । |               |
| स व्या तिमाभ लोकं जंयैतं शिवोईस्मर्यं प्रतिगृहीतो अस्तु                | ॥ १२ ॥        |

धर्थ- [ त्रीणि ज्योतींपि आकंस्यमानः ] तीनौं तेजोंपर आक्रमण करनेवाला [ पञ्चौदनः ] पांच भोजनौंवाला अजनमा ( पञ्चधा विक्रमतां ) पांच प्रकारसे पराक्रम करे । ( ईजानानां सुकृतां मध्यं प्रेहि ) यज्ञकर्ता सस्कर्म करनेवालोंके मध्यमें प्राप्त हो । ( तृतीये नाके अधिविश्रयस्व ) तृतीय स्वर्गधाममें प्राप्त हो ॥ ८ ॥

( अज ! आरोह ) हे अजन्मा ! ऊपर चढ ( यत्र सुकृतां छोकः ) जहां ग्रुभ कर्म करनेवालोंका स्थान है । ( चत्तः शरभः न ) छिपे हुए ज्याद्य के समान ( दुर्गाणि अति एषः ) संकटोंके परे जा । पञ्चौदनः ब्रह्मणे दीयमानः ) पांचौंका भोजन करनेवाला आत्मा परब्रह्म के लिये समर्पित होता हुआ ( सः ) वह [ दातारं तृष्त्या तर्पयाति ] दाताको तृक्षिसे संतुष्ट करता है ॥ ९ ॥

( अजः ) अजन्मा आत्मा ( दिवांसं ) आत्मसमर्पण करनेवालेको ( त्रिनाके त्रिदिवे त्रिपृष्ठे ) तीनों सुलोंको देनेवाल, तीनों प्रकाशोंसे युक्त, तीन पीठों आधारोंसे युक्त ( नाकस्य पृष्ठे ) स्वर्गधामके स्थानपर ( दधाति ) धारण करता है । ( पञ्चोदनः ब्रह्मणे दीयमानः ) पांच भोजनोंवाला जो परब्रह्मको समर्पित होता है ऐसा तु स्वयं ( एका विश्वरूपा धेनुः असि ) एक विश्वरूप कामधेनुके समान होता है ॥ १०॥

हे (पितरः ) पितरो ! (वः एतत् तृतीयं ज्योतिः ) आपके लिये यह तीसरा तेज है जो (पञ्चौदनं अजं व्रक्षणे ददाति ) पञ्च भोजन करनेवाले अजन्मा आत्मा का परव्रहाके लिये समर्पण करना है। (अहधानेन दत्तः अजः ) अद्धालः हारा समर्पित हुआ अजन्मा आत्मा ( अस्मिन् लोके तमांसि दूरं अपहन्ति ) इस लोकों सब अन्धकारोंको दूर करता है। ११॥

( ईजानानां सुकृतां लोकं ईप्सन्) यज्ञकर्ता ग्रुभकर्म करनेवालोंके लोककी प्राप्तिकी इच्छा करनेवाला जो ( पञ्चीदनं अजं ब्रह्मणे ददाति ) पञ्च भोजन करनेवाले अजन्मा आत्माको परब्रह्मके लिए समर्पित करता है। ( सः व्याप्ति एतं लोकं जय ) वह तू व्याप्तिवाले इस लोकको जीत ले ( यह प्रतिगृहीतः अस्मभ्यं शिवः अस्तु ) स्वीकृत हुआ हमारे लिए कल्याणकारी होवे ॥ १२ ॥

भावार्थ-तीन तेजोंको प्राप्त करनेवाला यह आत्मा पांच भोग प्राप्त करनेवाला है। यह पांच कार्यक्षेत्रोंमें पराक्रम करे। यज्ञ करनेवाले ग्रुभकर्भ करनेवालोंके मध्यमें प्रमुख स्थान प्राप्त करें और परम उच्च अवस्थामें विराजमान क्षेत्रे ॥ ८ ॥

हे जन्मरिहत जीवारंमन्! उच्च मार्गसे चल, और सस्कर्म करनेवाले लोग जहां पहुंचते हैं वहां प्राप्त हो। जिस प्रकार छिपा हुआ त्याघ्र होता है, वैसा तू सुरक्षित होकर सब कष्टोंके परे जा। पांच भोजनोंका भोग लेनेवाला जिवारमा परमारमाके लिये सम-पित है कर समर्पण करनेवालेको संतुष्ट करता है ॥ ९ ॥

अजो ह्यं १ वेर जीन हु शोकाद् विष्ठो विष्रस्य सहसो विष्श्रित । इष्टं पूर्तमाभिपूर्त वर्षट्कृतं तद् देवा ऋतुशः कलपयन्तु 11 83 11 अमोतं वासी दद्याद्विरंण्यमपि दक्षिणाम् । तथां लोकान्त्समाप्तोति ये दिच्या ये च पार्थियाः . 11 88 11 एतास्त्वाजोपं यन्तु धाराः सोम्या देवीर्घृतपृष्ठा मधुश्रुतः । स्तुभान पृथिवीमुत द्यां नाकंस्य पृष्ठेऽिं सप्तर्रक्मी 11 24 11 <u>अजो ईस्यर्ज स्वर्गों∫ऽसि त्वयां लोकमङ्गिरस</u>ः प्राजानन् । तं लोकं पुण्यं प्र ज्ञेपम्।। १६ ॥

अर्थ-- (अजः अप्ने: शोकात् हि अजिनष्ट ) अजन्मा आत्मा अग्निरूप तेजस्वी परमात्माके तेजसे प्रकट हुआ है। विप्रस्य महसः ) विशेष शानी परमारमाकी शक्तिसे [ विपश्चित् विप्रः ] यह ज्ञानी चेतन प्रकट हुआ है । ( इष्टं पूर्त ) इष्ट भौर पूर्त ( अभिपूर्त वषट्कृतं तत् ) संपूर्ण यज्ञके द्वारा समर्पित उसको ( देवाः ऋतुशः तत् कल्पयन्तु ) देव ऋतुके अनुकूल समर्थ बनाते हैं ॥ १३ ॥

( अमोतं हिरण्ययं वासः ) साथ बैठकर बुना हुआ सुवर्णमय वस्त्र और ( दक्षिणां अपि दद्यात् ) दक्षिणा भी दी जावे। (तथा लोकान् समाप्नोति) इससे वे लोक वह प्राप्त करता है, (ये दिन्याः ये च पार्थिवाः) जो द्युलोकमें और

जो इस पृथ्वीपर हैं ॥ १४ ॥

हे (अज ) अजन्मा आत्मन् ! ( एताः सोम्याः देवी: ) ये सोध संबंधी दिन्य ( घृतपृष्ठाः मधुइचुतः ) घी और शहदसे युक्त (धाराः त्वा उपयन्तु ) रसधाराएं तेरे पास पहुँचें । और तू ( सप्तरहमौ अधि ) सात किरणोंवाले सूर्यके ऊपर ( नाकस्य पृष्ठे द्यां ) स्वर्गके पृष्टभागपर गुलोकको ( उत पृथिवीं तस्तभान ) और पृथ्वीको स्थिर कर ॥ १५ ॥

हे (अज ) अजन्मा! तू (अजः असि ) जन्मरहित है, तू (स्वर्गः असि ) सुलगय है, [स्वया अंगिरसः लोकं प्रजानन् ] तू तैजस् लोकको जाननेवाला है : [तं पुण्यं लोकं प्र ज्ञेषं ] उस पुण्यकारक लोकको में जानना चाहता हूं॥ १६॥

भावार्थ-अजन्मा आत्मा आत्मसमर्पण करनेवालेको सब प्रकारके उच्च सुखपूर्ण स्थानके लिए योग्य बनाता है। पांच भोजनोंका भोक्ता जीवात्मा परमात्माके लिए समर्पित होनेपर वह एक कामधेनु जैसा बनता है।। १०।।

जो पांच अचोंका भोक्ता जीवात्माका परमात्माको समर्पित करना है वह मानो, सब पितरोंके लिये तृतीय ज्योति देनेके

समान है। यह समर्पण यदि श्रद्धांसे किया तो वह सब अज्ञानान्धकारको दूर करता है॥ १९॥

जिस लोकको यज्ञ करनेवाले श्रेष्ठ पुरुष प्राप्त करते हैं, वहां पश्चभोजनी जीवात्माका परमारमाके लिये समर्पण करने

वाला जाता है। अतः तू इस व्यापक लोकको प्राप्त हो। यह लोक प्राप्त होनेपर सबके लिये कल्याणकारी होने ॥ १२॥ परमात्माके तेजसे अजन्मा जीवारमा प्रकट होता है। महान् शानी परमात्माकी महिमासे यह चेतन जीवारमा प्रकट होता

है। इसके सब प्रकारके ऋतुओं के अनुकूल सब कमें सब देव मिलकर पूर्ण करते हैं॥ १३॥

स्वयं बैठकर बुना हुआ वस्त्र सुवर्ण दक्षिणाके साथ दान करना उचित है । इस दानसे भौतिक और अभौतिक लोकॉकी प्राप्ति होती है ॥ १४ ॥

ये दिव्य सोमरसको घाराएँ घो और मधुके साथ मिलकर प्राप्त हों इनका सेवन करके तू इस भूमिको सूर्यसे भी परे स्वर्गधाममें स्थापित कर ॥ १५॥

तू जन्मरहित और मुखर्ग है। तू सब तेजस्वी लोकोंको जानता है। उन पुण्यमय लोकोंको में भी जानना चाहता 夏川 9年 11

येनां सहस्रं वहांसि येनांग्रे सर्ववेदसम् । तेनुमं युज्ञं नी वह स्वृद्विंयु गन्तवे 11 29 11 अजः पुकः स्वर्गे लोके दंघाति पश्चीदनो निर्ऋति वार्धमानः। तेनं लोकान्त्स्यवतो जयम 11 36 11 यं ब्रांह्मणे निद्धे यं चे विक्षु या विश्रुषं ओदुनानांमजस्यं। सर्वे तदंगे सुकृतस्य लोके जानीतानः संगर्मने पथीनाम् 11 39 11 अजो वा इदम्ये व्यक्रिमत तस्योरं इयमंभवृद् द्यौः पृष्ठम् । अन्तरिक्षं मध्यं दिशः पार्श्व संमुद्री कुक्षी 11 20 11 (27) सत्यं चर्तं च चक्षुंषी विश्वं सत्यं श्रद्धा प्राणो विराट् शिरः। एव वा अपरिमितो यज्ञो यदजः पश्चीदनः 11 38 11

धर्थ- हे अमे ! (येन सहसं वहास ) जिससे तू सहसोंको ले जाता है और (येन सर्ववेदसं ) जिससे सब ज्ञान तू पहुंचाता है, ( तेन ) उससे ( नः इमं यज्ञं ) इमारे इस यज्ञ को ( देवेषुः स्वः गन्तवे ) देवों के अन्दर विद्यमान तेजको प्राप्त करनेके छिये (वह ) छे चछ ॥ १७॥

( पञ्चोदनः पक्तः अजः ) पञ्च भोजनवाला परिपक्त हुआ अजन्मा आत्मा ( निर्ऋति वाधमानः ) दुरवस्थाका नाज्ञ करता हुआ (स्वर्गे लोके) स्वर्ग लोकमें ( दथाति ) धारण करता है। ( तेन ) उससे ( सूर्यवतः लोकान् जयेम ) सूर्यवाळ कोकोंको जीतकर प्राप्त करेंगे ॥ १८ ॥

(यं ब्राह्मणे निद्धे) जिसको ब्राह्मणमें रखता हूं, (यं च विश्व) जिसको प्रजाननोंमें रखता हूं और (अजस्य भोदनानां याः विमुषः ) जो अजन्मा आत्माके मोगोंकी पूर्तियां हैं, दे अग्ने ! ( नः सर्वं तत् ) दमारा वद सव ( सुकृतस्य लोके ) पुण्य लोकमें, ( पथीनां संगमने ) मार्गोंके संगममें है, ऐसा ( जानीतात् ) जानो ॥ १९ ॥

( अजः वै अग्रे इदं व्यक्रमत ) अजन्मा आत्मा ही पूर्वकालमें इस संसारमें विक्रम करता रहा। ( तस्य उरः इयं अभवत् ) उसकी छाती यह भूमि बनी और ( द्योः पृष्ठं ) द्युलोक पीठ होगया । ( अन्तरिक्षं मध्यं ) अन्तरिक्षं मध्यभाग भौर (दिशः पार्श्वे ) दिशाएं पाश्वमाग तथा [ समुद्रो कुक्षी ] समुद्र कोर्ले बनी ॥ २०॥

[ सत्यं च ऋतं च चक्षुषी ] सत्य और ऋत ये उसकी आंखे, [ विश्वं सत्यं ] सब विश्व अस्तित्व, [ श्रद्धा प्राणः ] श्रद्धा प्राण, और [विराट् शिरः ] विराट् सिर बना । [यत् पञ्जोदनः अजः ] जो पत्र्व भोजन अजन्मा आत्मा है वद् [ एषः वै अपरिमितः यज्ञः ] यह सचमुच अपरिमित यज्ञ है ॥ २१ ॥

भावार्थ — हे तेजस्वी देव ! जिस शक्तिसे तू सहस्रों लोगोंको उच्च अवस्थातक लेजाता है, सब ज्ञान सबको पहुंचाता है, उस अद्वितीय शक्तिसे इस मेरे यज्ञको तू सब देवोंके पास पहुंचा, जिससे मुझे दिव्य तेजकी प्राप्ति होते ॥ १० ॥

पञ्चभोजन करनेवाला अजन्मा आत्मा परिपक्क होता हुआ अवनति दूर करता है और स्वर्गलोक प्राप्त करता है। इम

सब उस परिपक्त आत्माके द्वारा प्रकाशवाले लोक प्राप्त कर सकेंगे॥ १८ ॥

जो ज्ञानियोंके लिए हम समर्पण करते हैं, जो प्रजाजनींके लिए अर्पण करते हैं, जो अजन्मा आत्माके मोगोंकी पूर्तियां हैं, ये सब पुण्यले।कर्मे पहुंचानेवाले मार्गे।के सहायक हैं ऐसा जानो ॥ १९ ॥

इस जगत् में जो विकम है वह अजन्मा आत्माका ही है। इस आत्माकी छाती भूमो है, पीठ युलोक है, अन्तरिक्ष मध्य-

भाग है, दिशाएँ बगल हैं और कीखें समुद्र हैं ॥ २०॥

ता

की

भी

रता

उसकी आखें सरय और ऋत हैं, उसका आस्तित्व सब विश्व है, उसका प्राण श्रद्धा और सिर् संपूर्ण चमकनेवाले लोक हैं। यह पञ्चभोजनी अजन्मा आस्मा अनन्त यज्ञरूप है ॥ २१ ।।

६ ( अ. सु. भा. कां. ९ )

| अपरिमितमेव युज्ञमामोत्यपरिमितं लोकमर्व रुन्धे ।<br>योश्वेजं पञ्जीदनं दक्षिणाज्योतिषुं ददीति<br>नास्यास्थीनि भिन्द्यान्न मुज्ज्ञो निधियेत् । सर्वमेनं समादायेदमिदं प्र वैशयेत् | ॥ २२ ॥<br>॥ २३ ॥ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| इदिमिदमेवास्य ह्रपं भवित तेनैनं सं गमयित ।<br>इषं मह ऊर्जिमस्म दुहे योद्वेजं पञ्चीदनं दक्षिणाज्योतिष् ददाति<br>पश्च ह्वमा पञ्च नवानि वस्ना पञ्चासमै धेनवंः कामदुघा भवन्ति ।   | ॥ २४ ॥           |
| योर्ड जं पञ्चीदनुं दक्षिणाज्योतिषुं ददाति                                                                                                                                     | ॥ २५॥            |
| पठचं रुक्मा ज्योतिरस्मै भवन्ति वर्म वासांसि तुन्वे भवन्ति । स्वर्ग लोकमंश्चते योद्रेजं पठचे दिनं दक्षिणाज्योतिषं ददाति                                                        | ॥ २६॥            |

अर्थ— [ यः पञ्चौदनं ] जो पांच भोजनोंवाले [ दक्षिणाज्योतिषं अजं ददाति ] दक्षिणाके तेजसे प्रकाशित अजन्मा आत्माका समर्पण करता है, वह [ अपिश्मितं यज्ञं आप्नोति ] अपिश्मितं यज्ञको प्राप्त करता है, तथा [ अपिश्मितं लोकं अवस्थे ] अपिश्मितं लोकंको अपने आधीन करता है ॥ २२ ॥

[ अस्य अस्थीनि न भिंचात् ] इसकी हड्डियोंको न तोडे, [ मज्ज्ञः न निः धयेत् ] मजाशोंको न पीवे, [ प्नं सर्व

समादाय ] इस सबको लेकर [ इदं इदं प्रवेशयेत् ] इसको इसमें प्रवेश करें ॥ २३ ॥

[इदं इदं एव अस्य रूपं भवति ] यह यह ही इसका रूप होता है, [तेन एनं संगमयित ] उसके साथ इसको मिलाता है। [असमै इपं महः ऊर्जं दुहे ] इसके लिए अन्न तेज और बल मिलता है, [यः दक्षिणाज्योतिषं पञ्चौदनं अनं ददाति ] जो दक्षिणाके तेजके साथ पञ्चमोजनवाले अजन्मा आस्माको समर्पित करता है।। २४।।

[यः दक्षिणा॰ जो जो दक्षिणाके तेजके साथ पञ्चभोजनवाल अजन्मा आत्माका समर्पण करता है [ अस्मै ] इसके लिए [ पञ्च रुक्मा ] पांच मोटरें, [ पञ्च नवानि वस्ता ] पांच नय वस्त्र और [ पञ्च कामदुघः धेनवः ] पांच इष्ट समय

द्ध देनेवाली गीवें [ भवन्ति ] होती हैं ॥ २५ ॥

[य: दक्षिणा॰] जो दक्षिणाके तेजके साथ पञ्चभोजनवाले अजन्मा आत्माका समर्पण करता है [अस्मै] इसके लिए [पञ्च रुक्मा] पांच सुवर्ण सुद्राएं [ज्योति: भवन्ति ] प्रकाशमान होती हैं । (तन्वे ) शरीर के लिए [वर्म वासांसि भवन्ति ] कवचरूपी वस्त्र होते हैं । आर वह [स्वर्ग लोकं अञ्जूते ] स्वर्ग लोक प्राप्त करता है ॥ २६ ॥

भावार्थ—यह पञ्चभोजनी अजन्मा आत्मा जो समर्पण करता है उसको उक्त कारण अनन्त यह करनेका फल प्राप्त होता है, और वह अनन्त लोकोंको प्राप्त करता है ॥ २२ ॥

इस यज्ञके लिए किसी की हिड्डियोंको तोडनेकी आवश्यकता नहीं और मज्जाओंको निचे। डनेकी भी आवश्यकता नहीं है। इसका सबका सब लेकर इस विशालमें प्रविष्ट करना चाहिए॥ २३॥

यही इस यज्ञका रूप है । उस विशालके साथ इसका संबंध जोडता है । इससे इसको अन बल और तेज प्राप्त होता है जो पंत्रभोजनी अजन्म आस्माका समर्पण करता है ॥ २४ ॥

इस समर्पण करनेवालेको पांच सुवर्ण, पांच नवीन वस्न, और पांच कामधेनु प्राप्त होती हैं ॥ २५ ॥ इस समर्पण करनेवालेको पांच सुवर्ण और पांच प्रकाश प्राप्त होकर शरीरके लिए कवन जैसे वस्न प्राप्त होते हैं और स्वर्ण लोक प्राप्त होता है ॥ २६ ॥ या पूर्व पित विच्वाथान्य विन्दतेऽपरम् ।
पञ्चीदनं च ताव् दं दितो न वि योपतः ॥ २०॥
समानलोको भवति पुनुर्भुवापरः पितः ।
योई जं पञ्चीदनं दक्षिणाज्योतिष् ददिति ॥ २८॥
अनुपूर्ववित्सां धेनुर्मनृड्वाहंस्रप्वहेणम् । वासो हिरंण्यं दुच्या ते येन्ति दिवस्रुन्माम् ॥२९॥
आत्मानं पितरं पुत्रं पौत्रं पितामृहम् ।
जायां जनित्रीं मातरं ये प्रियास्तानुपं ह्वये ॥ ३०॥ (१३)
यो वै नैदिष् नाम्र्तुं वेद् । एष वै नैदिष् नाम्र्तुर्येद्वाः पञ्चीदनः ॥
निर्वाप्रियस्य आतृब्यस्य श्रियं दहित् भवत्यात्मनां ।
योईजं पञ्चीदनं दिक्षणाज्योतिष् ददिति भवत्यात्मनां ।
योईजं पञ्चीदनं दिक्षणाज्योतिष् ददिति ॥ १८॥

अर्थ—[या पूर्व पति विश्वा] जो पहिले पतिको प्राप्त करके, [अथ अपरं विन्दते ] पश्चात् दूसरे अन्यको प्राप्त करती है, [तो पञ्चोदनं अर्ज ददतः ] वे दोनों पच्च भोजनवाले अजन्मा आत्माका समर्पण करके [न वियोपतः ] वियुक्त नहीं होती ॥ २७ ॥

(यः पञ्चौदनं दक्षिणाउयोतियं अजं ददाति ) जो पञ्च भोजनवाळे दक्षिणाके तेत्रसे युक्त अजन्मा आत्माका समर्पण करता है वह (अपरः पतिः ) तूसरा पति (पुनर्भुवा समानळोकः भवति) पुनर्विवादित स्त्रीके साथ समान स्थानवाळा होता है ॥ २८॥

(अनुपूर्ववत्सां धेनुं ) कमसे प्रतिवर्ष बछढा देनेवाली गौको जीर (जनड्वाई) बैलको तथा (उपवर्दणं वासः हिरण्यं) जीढनी, वस्त्र जीत सीना (दत्त्वा ) देकर (ते उत्तमां दिवं यन्ति ) वे उत्तम स्वर्गलोकको प्राप्त होते हैं ॥ २९ ॥

(आस्मानं पितरं पुत्रं) अपने आपको, पिताको, पुत्रको, (पौत्रं पितामहं) पौत्रको और पितामहको (जायः जनित्रीं मातरं) स्त्री और जननी माताको और (ये प्रियाः तान्) जो इष्ट हैं उनको मैं (उपह्नये) पास बुळाता है।। ३०॥

(एष वै नैदाधः नाम ऋतुः) यह निश्चयसे निदाध अर्थात् प्रीष्म ऋतु है (यः पश्चीदनः अतः) जो पञ्चमोजनी अज है। (यः वै नैदाधं नाम ऋतुं वेद) जो इस प्रीष्म ऋतुको जानता है और (यः दक्षिणा-ज्योतिसं पञ्चौदनं अजं ददाति) जो दक्षिणाके तेजसे युक्त पञ्चमोजनी अजका समर्पण करता है वह (अप्रियस्य आतृज्यस्य श्चियं निः दहित) अप्रिय शश्चके श्लीको सर्वथा जला देता है और वह (आत्मना भवति) अपनी आत्मशक्तिसे प्रमावित होता है ॥३१।।

भावार्य – जो पहिले पतिको प्राप्त करके पश्चात् पुनर्विवाहसे दूसरे पतिको प्राप्त करती है, वह इस पञ्चमोजनी अजका समर्पण करक विगुक्त नहीं होती ॥ २७ ॥

जो पश्चभोजनी अजन्मा आत्माका समर्पण करता है वह दूसरा पति पुनर्विवाहित पतिके समान ही होता है ॥२८॥ प्रतिवर्ष बच्चा देनेवाली गी, उत्तम बैल, ओढनेका बस्न और सुवर्ण इनका दान करनेथे उत्तम स्वर्ण प्राप्त होता है ॥ २९॥

अपना आत्मा, पिता, पितामह, पुत्र, पात्र, धर्मपत्नी, जन्मदेनेवाली माता, और जो हमारे प्रिय हैं उन सबको में युकाता हैं और यह बात सुनाता हूं ॥ ३० ॥

\*

1

3

ोर

| यो वै कुर्वन्तं नामुर्तु वेदं ।                             | TO TO SEE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| कुर्वेतीं कुर्वती मेवाप्रियस्य आतृं व्यस्य श्रियमा देत्रे ॥ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| एप वे कुर्वन्नामुर्तुर्यदुजः ०।०।०                          | ॥ ३२ ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| यो वै संयन्तं नामुर्तु वेदं ।                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| संयतींसंयतीमेवाप्रियस्य भातृंच्यस्य श्रियमा दत्ते ॥         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| एप वै संयन्ताम ०।०।०                                        | ॥ ३३ ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| यो वै पिन्वन्तं नामुह वेदं ।                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| पिन्वतीपिन्वतीमेवाप्रियस्य आतृंव्यस्य श्रियमा दंत्ते ॥      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| एष वै पिन्वन्नाम् ०।०।०                                     | 11 38 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| यो वा उद्यन्तुं नामुतुं वेदं ।                              | The state of the s |
| उद्यतीमुं बतीमेवाप्रियस्य आतृं व्यस्य श्रियमा देते ।।       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| एष वा उद्यन्ताम् ०।०।०                                      | ॥ ३५॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| यो वा अभिभुवं नामुर्त वेदं।                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| अभिभवन्तीमभिभवन्तीमेवाप्रियस्य भातृव्यस्य श्रियमा देते ॥    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                             | न मन्योजनी है। (यः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

कर्थ— ( एव वै कुर्वन् नाम ऋतुः यत् अजः ० ) यह निःसंदेह कर्ता नामक ऋतु है जो अज पञ्चभोजनी है । (यः वै कुर्वन्तं नाम ऋतुं वेद० ) कर्ता नामक इस ऋतुको जानता है और जो दक्षिणाके तेजसे युक्त इस पञ्चभोजनी अजका दान करता है वह ( अप्रियस्य आतृब्यस्य ) आविष्य शत्रुके ( कुर्वतीं कुर्वतीं एव श्रियं आदत्ते ) प्रयत्नमयी श्रीको हर लेता है ॥ ३२ ॥

(एप वे संयत् नाम ऋतुः यत् अजः ०) यह संयम नामक ऋतु है जो पश्चभोजनी अज है। (यः वै संयन्तं नाम ऋतुं वेद०) जो निश्चयसे संयम नामक ऋतु को जानता है और जो दक्षिणाके तेजसे युक्त पश्चभोजनी अजका समर्पण करता है वह (अप्रियस्य आतृब्यस्य) अप्रिय शत्रुको (संयतीं संयतीं एव श्रियं आदत्ते ) संयमसे प्राप्त श्रीको हर लेता है। ३३॥

(एष वै पिन्वन् नाम ऋतुः यत् अजः ०) यह पोषण नामक ऋतु है जो पश्चभोजनी अज है। (यः वै पिन्वन्त नाम ऋतुं वेद०) जो निश्चयसे पोषक नामक ऋतुको जानता है और दक्षिणाके तेजसे युक्त पश्च भोजनी अजका समर्पण करता है, वह (अप्रियस्य अतृब्यस्य पिन्वन्तीं नाम श्रियं आदत्ते) आप्रिय शत्रुकी पोषक श्रीको हर लेता है ॥३४॥

(एप वे उद्यन् नाम ऋतुः यत् अज॰) यह निःसन्देह उदय नामक ऋतु है जो पच्चभोजनी अज है। (यः वै उद्यन्तं नाम ऋतु वेद॰) जो निश्चयसे उदयरूती ऋतुको जानता है और दक्षिणायुक्त पञ्चभोजनी अजको देता है, वह (अप्रियस्य भ्रातृब्यस्य) आप्रिय शत्रुकी (उद्यतीं उद्यतीं प्रविश्चियं आद्ते ) उदयको प्राप्त होनेवाळी श्लीको हर छेता है। ३५॥

(एप वै अभिभूः नाम ऋतुः ) यह निःसन्देह विजय नामक ऋतु है (यत् अजः पञ्चीदनः ) जो पञ्चभोजनी अज है। (यः वै अभिभुवं नाम ऋतुं वेद ) जो विजय नामक इस ऋतुको जानता है और (यः दक्षिणां) जो दिक्षिणांक तेजसे युक्त पञ्चभोजनी अजका समर्पण करता है वह (अप्रियस्य आतृब्यस्य) अप्रिय शत्रुकं (अभिभवन्ती

ण्ष वा अभिभूनीमुर्तुर्यदुजः पश्चीदनः । निरेवाप्रियस्य आतंच्यस्य श्रियं दहित भवंत्यात्मनां ॥ योद्वेजं पश्चीदनं दिश्वणाज्योतिषुं ददीति ॥ ३६॥ अजं च पर्चत पञ्चे चौदनान् । सर्वा दिशुः संमनसः सुश्रीचीः सान्तेर्देशाः प्रति गृह्णन्तु त एतम् ॥ ३७॥ तास्ते रक्षन्तु तव तुभ्यमेतं ताभ्य आज्यं हिवितिदं जुंहोमि ॥ ३८॥ (१४)

अभिभवन्तीं एव श्रियं भादत्ते ) परास्त करनेवाली शोमाको हर लेता है। इसके (अश्रियस्य ०) अश्रिय शत्रुकी श्रीको जला देता है और (आत्मना भवति ) अपनी शक्तिसे रहता है॥ ३६॥

( धर्ज पञ्च ओदनान् च पचत ) इस अजन्माको और पांच भोजनोंको परिपक्ष करो। (ते एतं ) तेरे इस अजको सर्वाः दिशः ) सब दिशाएं ( सान्वर्देशाः ) आंधरिक प्रदेशोंके साथ (सध्रीचीः संगनसः ) सहमत और एक विचारसे युक्त होकर ( प्रतिगृह्णन्तु ) स्वीकार करें ॥ ३७ ॥

( ताः ते तुभ्यं तव एतं रक्षन्तु ) वे तेरी तेरे लिए तेरे इस आत्माकी रक्षा करें। (ताभ्यः इदं आज्यं दावेः जुदोमि) इनके लिए इस घी और इवन सामग्रीका हवन करता हूं॥ ३८॥

भावार्थ— उच्मता, कर्म, संयम, पृष्टि, उद्यम, और विजय ये छः ऋतु हैं। ये छः ऋतु इस पंचमोजनी अजका रूप है। जो। इसका स्वरूप जानता है और इसका समर्पण करता है, वह शत्रुको परास्त करता है और अपने आत्माकी शाक्ति बढाता अर्थात् आत्मिक बलसे युक्त होता है ॥ ३१-३६॥

इस अजको और इसके पांचों भोगोंको परिपक्ष बनाओ, सब दिशा और उपदिशाएं इसको अपनाएं, अर्थात् यह सब दिशाओं का बने ॥ ३७ ॥

ये सब आत्माकी रक्षा करें और आत्मरक्षासे तेरी उन्नति हो। इसी उद्देश्यसे इस घी की आहुती में देना हूं, यह एक समर्पणका उदाहरण है ॥ ३८ ॥

## पञ्चीद्न अज।

इस सूक्तरें 'पञ्चीदन अज 'को स्वर्गधाम कैया प्राप्त होता है, इयका वर्णन है। सबसे पहिले यह पञ्चीदन अज कीन है इस बातका परिचय करना चाहिये। 'पञ्चीदन अज '(पञ्च+ श्रोदन अज) का अर्थ पांच प्रकारके भे जनींवाले अज हैं। अर्थात् पांच प्रकार के अजका भोग करनेवाला यह अज है।

'अज' शब्दके अर्थ—'' अजन्मा, सदासे रहनेवाला, सर्व शक्तिमान् परमातमा, जीव, आत्मा चालक, बकरा, घान्य '' ये होते हैं। इनमेंसे यहां किसका प्रहण करना चाहिये यह एक विचारणीय बात है। ' अज ' शब्दसे यहां परमातमाका प्रहण करना अयोग्य है, क्योंकि वह स्वभावसे परम उच्च लोकमें सदा विराजमान ही है उसकी उच्च लोकमें जानेकी आवश्यकता हीं नहीं है। यहां इस सूक्तमें जिस अजका वर्णन है उसके विषयमें निम्न लिखित मंत्र देखिये—

सुकृतां लोकं गच्छतु प्रजानन् ॥ ( मं॰ १ )
तीरवी तमांसि अजस्तृतीयं नाकं आजमताम् ( मं १, ३ )
तृतीये नाकं अधि विश्रयेनम् ॥ ( मं॰ ४ )
श्रुतो गच्छतु सुकृतां यत्र लोकः ॥ ( मं॰ ५ )
तृतीये नाके अधि विश्रयस्य ॥ ( मं॰ ८ )

"यह मार्ग जानता हुआ पुण्य कर्म करनेवालों के लोकको प्राप्त करे । अन्धकार दूर करके तृतीय स्वर्गधामको प्राप्त होते। परिपक्त होकर पुण्यवानों के लोकको जावे। तृतीय स्वर्गधाममें आश्रय करे। "

ये मंत्रभाग ऐसे आत्माको स्वर्गधाम प्राप्त करनेके सूचक हैं कि जिसको पहिले स्वर्ग नहीं प्राप्त हुआ है, जो उत्तम लोक में नहीं पहुचा है, जो अधम लोकमें है। अर्थात् यहांका अज शब्द परमात्माका वाचक नहीं, अपि तु ऐसे आत्माका वाचक है,जो में नहीं पहुचा है, जो अधम लोकमें है। अर्थात् यहांका अज शब्द परमात्माका वाचक नहीं, अपि तु ऐसे आत्माका वाचक है,जो उत्तम लोक को अभीतक प्राप्त नहीं हुआ है। 'अज' शब्दके दूसरे अर्थ 'धान्य' और 'बकरा' ये हैं। इनमें धान्यका स्वर्गधामको जा सकता है वा नहीं, इस विषयमें शंका ही है। क्योंकि स्वर्ग तो ( सुकृतों प्राप्त करनेवालोंको लोक है। जो स्वयं सत्कर्म कर सकते हैं, वे ही अपने किये सत्कर्मोंके बलसे स्वर्गधामको जा सकते लोकः ) सत्कर्म करनेवालोंको लोक है। जो स्वयं सत्कर्म कर सकते हैं, वे ही अपने किये सत्कर्मोंके बलसे स्वर्गधामको जा सकते लोकः । सत्कर्म करनेवालोंको स्वयं सत्कर्म करनेमें समर्थ न होनेके कारण सुकृत—लोक को प्राप्त करने में असमर्थ हैं।

यहां कई कहेंगे कि जो बकरा यज्ञमें समार्थित किया जाता है, वह समार्थित होने के कारण स्वर्गका भागी हो सकता है। यहां विचारणीय बात यह है कि, जो स्वर्थ स्वेच्छा हे दूधरोंकी भलाई के लिये समार्थित होते हैं, जो परोपकार के लिए आत्मसमर्पण कर सकते हैं, वे स्वर्गधाम प्राप्त करने के अधिकारी माने जा सकते हैं। जो लोग बकरे को पकड़ हें और उसके मांसका हवन करते हैं, सकते हैं, वे स्वर्गधाम प्राप्त करने के अधिकारी माने जा सकते हैं। जो लोग बकरे को पकड़ हैं और उसके मांसका हवन करते हैं, वे बकरे की इच्छाका विचार ही नहीं करते। यदि इस प्रकारकी जबरदस्ती से स्वर्गधामकी प्राप्ति होनेका संभव होगा, तो जोगों वे और बकरियां व्याप्तके जीवन के लिये समार्थित हो जाती हैं, वे सबकी सब स्वर्गको पहुँचेगी; इतना ही नहीं परंतु अज संज्ञक धान्य यज्ञापिमें अाहुतिहारा समर्थित होनेपर सीधा स्वर्गको जायगा, सिधाएं और घी भी वहां पहुँचेगा। यह तो अव्यवस्था है। व्याप्ति गौको मारा और खाया, तो इसमें गायका आत्मसमर्पण नहीं है। कूर राजा प्रजाको छटकर प्रजाकी धन संवर्गत इकट्ठी करके लेजाता है, यहां भी उस पदद्लित प्रजःको परोपकार, दान या सर्वस्वका मेध करने का पुण्य नहीं मिल सकता। फल तब करके लेजाता है, यहां भी उस पदद्लित प्रजःको परोपकार, दान या सर्वस्वका मेध करने का पुण्य नहीं मिल सकता। फल तब मिलेगा कि जब आत्मसर्वस्वका समर्पण स्वेच्छासे किया गया हो। पूर्वोक्त 'अज' के अधींमें 'धान्य, वकरा' ये आत्मसमर्पण की मिलेगा कि जब आत्मसर्वस्वका समर्पण स्वेच्छासे किया गया हो। यूर्वोक्त 'अज' के अधींमें 'धान्य, वकरा' ये आत्मसमर्पण की बात जान ही नहीं सकते, इसलिय आत्मसमर्पण कर नहीं सकते। और ये स्वर्गधामको प्राप्त नहीं है। अतः शेष रहा लोक स्वर्ग धाम होना है ऐसी बात नहीं है। अतः शेष रहा 'जीव आत्मा' यही अर्थ यहां अपेक्षित है। यह एकत करता हुआ स्वर्गधाम को प्राप्त करता है और इसी कार्य के लिए संपूर्ण धर्मशाल रचे गये हैं।

इस स्किक 'अज' शब्दका प्रसिद्ध अर्थ 'बकरा' लेकर कड्योंन बकरेको काटना, पकाना, उसके अंश धनको देन। और उसको स्वर्गको भेजना ऐसे अर्थ किये हैं। वे उक्त कारण युक्तियुक्त नहीं है। अस्तु, इस तरह यहां इस स्किम अज शब्दका अर्थ जीव, आत्मा किंवा जीवातमा है।

अब देखना है कि इसको 'पञ्चीदन' क्यों कहा है। यह पांच प्रकारका अन्न खाता है इसी लिए इसके। 'पञ्चभोजनी ' अन्न कहा है। इसके पांच भोजन कौनसे हैं, ? शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध ये पांच विषय इसके पांच भोजन हैं, ये प्रस्पर भिन्न हैं और ये इसके उपभोग के विषय हैं। इस विषयमें कहा है-

द्वा सुवर्णा सयुजा सस्ताया समानं वृक्षं परिषस्वजाते । तयोरन्यः पिष्पळं स्वाद्वस्यनश्चनन्योऽभिचाकशीति ॥ ऋ० १। १६४ | २०; अथर्व० ९। ९। (१४)। २०

'' एकड्डी ( शरीररूपी ) बृक्षपर दो पक्षी ( दो आत्मा--जीवारमा और परमात्मा ) बैठे हैं। उनमें से एक ( जीबात्मा ) इस बृक्षका मीठा फल खाता है और दूसरा न खाता हुआ केवल प्रकाशता है।

इस वृक्षको शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध ये पांच भोगरूपी फल लगते हैं। इनका भोग यह अजन्मा आत्मा करता है। इसके पब्च ज्ञानोंद्रेयोंसे ये पांच फल इसके पास पहुंचते हैं। मनुष्य ज्ञानी हो अथवा अज्ञानी हो, बद्ध हो वा मुक्त हो, ज़बतक वह आत्मा शरीरमें रहेगा, तबतक इसके पास ये पांच प्रकारके भोग प्राप्त होते रहेंगे। बद्ध स्थितिमें रहनेवाला आस्मा आसिक्ति हो विषय सेवन करेगा और जीवन्मुक स्थितिमें रहा आत्मा आसिक्त छोडकर उदासीनतासे दर्शन करेगा। दोनोंको कानोंसे शब्द,

हवचासे स्पर्श, नेत्रसे रूप, जिह्नासे रस और नाकसे गन्ध प्राप्त होगा। ये पांच मोजन इसके पास आवेंगे, कोई भोग करेगा और कोई नहीं यह बात दूसरी है। 'पंचौदन अज' का यह अर्थ है और यह हरएक जीवारमा के विषयमें अनुभवमें आसकता है। इस 'अज' के स्वरूपका निश्चय स्वयं इस सूक्तने किया है, वह अब देखिये—

> श्रजो श्रप्तिः ; श्रजमु ज्योतिः श्राहुः , श्रजः तमांसि श्रपहिति ॥ [ मं० ७ ] श्रप्तेः श्रप्तिः सं बभूविय ॥ ( मं० ६ ) श्रजः हि श्रमेः शोकात् श्रजनिष्ट । ( मं० १३ ) विप्रस्य महसः विपश्चित् बिप्रः श्रजनिष्ट । ( मं० १३ ) एष था श्रपरिमितो यज्ञः यद्जः पञ्चोदनः । ( मं० २३ )

" अग्निका नाम अज है, ज्योतिका नाम अज है, यह अज अन्धकारको दूर करता है। अग्निये अग्नि उपन हुआ। है। अग्निके तजसे अज उत्पन्न हुआ है। ज्ञानीकी महिमासे ज्ञानी निद्वान् जन्मा है। यह पञ्चेंदन अज अपरिमित यज्ञ है। " ये सब मंत्र भाग यहां अज शब्दसे आत्माका भान है, ऐसा स्पष्ट कहते हैं। क्योंकि आत्मा, ज्योति, अग्नि, ज्ञानी, यज्ञ आदि शब्द जीवात्माके लिए वैदिक वाब्ययमें आते हैं। येही प्रतिशब्द 'अज ' शब्दका अर्थ बतानेके लिए वैदने स्वयं दिये हैं और अज शब्दके अर्थके विषयमें संदेह निश्चित्त की है। इतना करनेपर भी यहांके अज शब्दका अर्थ 'बकरा 'है ऐसा जो मानते हैं, उनकी विचार शाक्तिके बिषयमें क्या कहा जाय, यही हमारे समझमें नहीं आता।

यहां उक्त वचनों में कहा है कि इस स्क्रमें जिस अजका वर्णन है, वह अप्तिके समान तेजस्वी, उयोतिके समान प्रशासमय, दीपके समान अन्धकारको दूर करनेवाला है, परमात्मारूप महान् अप्तिसे इसकी उरपत्ति हुई है, जिस प्रकार अप्ति प्रजवित्त होने से उसकी ज्वालासे स्फुलिंग चारों ओर जैले हैं, वेही अनंत जीवातमा हैं। परमात्मा चतनस्वरूप है, उससे यह चेतनस्वरूप जीव आत्मा प्रगट हुआ है। यहा यज्ञ स्वरूप है। इस प्रकारका वर्णन उक्त मंत्रभागोंमें है। यह देखनेसे स्पष्ट हो जाता है कि यहां अज शब्दसे 'जीव आत्मा 'का प्रहण करना योग्य है।

बकरा ऐसा अर्थ यहां के अज शब्दका लेनेसे क्या बनता है ? और इन मंत्रोंकी संगति भी कैसी लग सकती है ? क्या करा अभिन है और ज्योति है, क्या कभी बकरेंके द्वारा अंघकार दूर हुआ है ? क्या कभी अभिके प्रकाशेस बकरा प्रकट हुआ है ? क्या कभी अभिके प्रकाशेस बकरा प्रकट हुआ है ? अर्थात अज शब्दका अर्थ बकरा करनेपर पूर्वोक्त मंत्रोंका कोई सरल अर्थ नहीं लग सकता। अतः अज शब्दसे यहां 'जीव आस्मा ' अर्थ लेना चाहिए यह बात सिद्ध होगई। अब इसकी उच्च गित होनेके विषयम इस स्कर्म क्या कहा है, देखिये—

अजो वा इदमग्रे ब्यकमत्। (मं०२०) अजः पकः स्वर्गे छोके दघाति, निर्कति बाधमानः। (मं०१९) अजंच पचत पञ्च चौदनान्। (मं०३७)

अर्ज च पचत पञ्च चौदनान्। (मं० ६७)

"यह (अजः) अजन्मा आत्मा जगतके प्रारंभसे पराक्रम कर रहा है। यह अजन्मा आत्मा परिपक्व होनेपर अवनित"यह (अजः) अजन्मा आत्मा जगतके प्रारंभसे पराक्रम कर रहा है। यह अजन्मा आत्मा परिपक्व होनेपर अवनितको दूर करके स्वर्गमें अपने आपको घारण करता है। अजको और पांच अर्जोको परिपक्व करो। " इस जगत्में जो कुछ भी
पराक्रम हुए हैं वे इस आत्माके कारणहीं हैं, इस जगत्में जो चल रहा है वह आत्माकी शिक्त ही है। शरीरमें जीवात्मा आरे
विश्वमें परमात्मा कार्य कर रहा है। जीवात्मा प्रारंभमें अपिपक्र अवस्थाम होता है, वह शुभ संस्कारों द्वार। परिपक्व बनता है
और इसकी जितनी परिपक्षता होती है, उतना यह अपनीही शिक्ष अवनितको दूर करता रहता है। इससे सिद्ध होता है,
और इसकी जितनी परिपक्षता होती है, कई तो परिपक्व स्थितिको प्राप्त होते हैं, शेष जितने हैं उतने सब अपरिपक्व अवस्थामें हैं
कि जीवात्माकी दो अवस्थाएं हैं, कई तो परिपक्व स्थितिको प्राप्त होते हैं

यहां के 'अजः पक्षः ' ये शब्द देखनेसें ,'पकायां हुआ बकरा' ऐसा अर्थ कई लोग करते हैं, परन्तु पकाया हुआ बकरा स्वर्ग में जानेका अनुभव तो नहीं है, वह सीधा मीस मक्षकों के पेटमें जाता है। परंतु यहां का परिपक्क हुआ अज सीधा स्वर्गधामको जाता है, अतः यहां का अज अलग है। दूसरी बात यह है कि, 'पक्ष 'शब्द कई अर्थों में प्रयुक्त होता है, मनुष्येक विचार परिपक्त हुए हैं, उसका ज्ञान पक्त हुआ है, फल परिपक्त हुआ है, इस तरह इसका भाव बड़ा ब्यापक है। यह परिपक्त कैसा होता है इस विषयमें निम्नलिखित मंत्रभाग देखिए-

नैदाघं...कुर्वन्तं...संयन्तं...पिन्वन्तं... अद्यन्तं... अभिभुवं नाम ऋतुं वेद...श्रियं क्षादत्ते... आत्मना भवति ॥ ( मं॰ ३१—३६ )

'' उष्णता, कर्तृत्व, संयम, पोषण, उद्यम और शत्रुजय ये छः आत्माके ऋतु हैं। जो इन ऋतुओं से काम लेना जानता है वह श्रीको प्राप्त करता है और आत्माकी शक्तिसे युक्त होता है। 'ये छः मंत्र आत्माकी उन्नति करनेवाली शक्तियों के सूचक हैं। सबसे पहिले मनुष्यमें उष्णता—गर्मा—चाहिए, हरएक कार्य करनेकी स्फूर्ति इसीसे होती है, परचात् कर्म करने चाहिए, क्योंकि शुभ कर्में स्रोनेके लिए पुष्टि होनी चाहिए। सतत उद्यम से ही सुकृत लोक प्राप्त होते हैं। शुभ कर्म करनेके लिए संयम चाहिए। बहुत कर्म होनेके लिए पुष्टि होनी चाहिए। सतत उद्यम करना चाहिए और बीचमें जो विझ आवेंगे उनको दूर हटा देनेका बल भी चाहिए। ये छः गुण होनेसे और इनके द्वारा योग्य दिशासे प्रयत्न होने से मनुष्यकी उन्नति है।ती है।

वस्तुतः यह अजन्मा आत्मा सुख स्वरूप और स्वर्गका अधिकारी है, यह कोई अनिधिकारी नहीं है,यह अधिका ही स्फुलिंग है, अत: प्रकाशित होनेका अधिकारी है। यह परमात्माका अमृतपुत्र है इसलिए कहा है—

अजोऽसि, अज स्वर्गोऽसि। (मं॰ १६)

"तू जन्मराहित है, तू स्वयं स्वर्ग है। " तू अपने आपको पतित होने योग्य न मान, जन्ममरण धारण करने योग्य न समझ । तू वस्तुतः जन्म न धारण करनेवाला है और तू ही स्वर्ग है। फिर यह दुःख तुम्हारे ऊपर क्यों आता है? इसका विचार कर, अपने पूर्व कर्म देख और आगे अपनी उन्नतिके लिये उद्यम करके अपनी उन्नतिका साधन कर । इसकी उन्नतिके साधनका मार्ग यह है—

एतं आ नयः आरसस्वः प्रजाअन्, सुकृतां लोकं गच्छत् ॥ ( मं० १ )

"इसको उत्तम मार्गसे चला; शुभ कर्मका प्रारंभ कर; उन्नतिके मार्गको जानकर; पुण्य लोकको प्राप्त कर । ' इस उपदेशमें चार भाग हैं और ये महत्त्वपूर्ण हैं। सबसे पहिला भाग धर्ममार्गसे जानेका है, यह तो किसी उत्तम गुरूके आधीन रहकर ही तय किया जा सकता है, अतः पहिला (एतं नय) यह वाक्य गुरुसे कहा कि 'हे गुरों! तू इस किष्यको सहारा देकर योग्य मार्ग से ले चल। 'दूसरा वाक्य ऐसा है कि (आरभस्व) शुभ कर्मोंका प्रारंभ कर, जो पाठ गुरुसे प्राप्त हुआ है उसके अतु-धार कर्म करना प्रारंभ कर । यहां कर्मोंका प्रारंभ हो जाता है। कर्म करते मनुष्य का अनुभव ज्ञान बढता है और वह (प्रजानन्त्) ज्ञानी होकर बढता जाता है। और अन्तमें (सुकृतां लोकं) पुण्य कर्म करनेवालोंके लोकको प्राप्त करता है। सामान्यतः मनुष्य की उन्नतिका सीधा मार्ग यही है। इस मार्गसे जानेवालेको अपने आपको अजन्मा होनेका तथा स्वयं स्वर्गरूप होनेका अनुभव अन्तमें आजाता है। इस प्रकार यह मार्गका आक्रमण करता हुआ—

अजः महान्ति तमांसि बहुधा तीरवी । (मं०१) अजः विपश्यन् तमांसि बहुधा तीरवी । (मं०३) अजः तमांसि दूरं अपहान्ति (मं०७,११)

''यह अजन्मा आत्मा मार्गेमं बढ़े बढ़े अन्धकारोंको (विपश्यन् ) विशेष रीतिसे देखता है। और उन सब अन्धकारोंको (बहुधा) अनेक रीतियोंसे [तीर्त्वा] तैरकर, लांघ कर, दूर करके पार हो जाता है। '' इस तरह यह अपना मार्ग खुला करता है और आगे बढता है। आगे बढते बढते –

मजः तृतीयं नाकं शाकमताम्॥ (मं० १,३) सुकृतां छोकं गच्छतु ॥ (मं० १) एनं तृतीये नाके मधि विश्रय । (मं० ४) श्रतः गच्छतु सुकृतां यत्र छोकः । ( मं॰ ५ ) अतः परि...नृतीयं नाकं उत्काम । ( मं॰ ६ ) सुकृतां मध्यं प्रेहिः; तृतीये नाके अधि विश्रयस्व । ( मं॰ ८ )

" शुभ कर्म करनेवालों के मध्यमें जा और वे पुण्यशील महारमा लोग जहां जाते हैं, उस तृतीय खर्गधाम में जाकर विराजमान हो।" इस प्रकार इसकी उन्नति हो जाती है। तीसरे खर्गधामको प्राप्त करनेकी योग्यता प्राप्त करनेके पूर्व पिहेल और दूसरे खर्गको योग्यता मनुष्य प्राप्त कर सकता है और अन्तम उसको तृतीय खर्गधामकी प्राप्ति होना संभव है। ये तीन खर्ग कौनसे हैं, इसका भी यहां विचार करना चाहिये।

सब जानते हैं कि यह मनुष्यलोक है, जो स्थूल जगत् है इसीकी मृत्युलोक कहते हैं, क्योंकि इसमें सदा घट बढ हुआ करती है। इससे दूसरा परन्तु इसमें गुप्त हपसे रहा सूक्ष्म लोक है, इस जगत्के प्रत्येक पदार्थकी प्रतिकृति इस स्क्ष्म सृष्टि रहती है। जाग्रतीके अन्दर कार्य करनेवाला मन सुप्त होनेपर अनेक और विविध—हर्य—इससे भी अतितेजस्ती दर्य-दिखाई देते हैं। यह स्क्ष्म सृष्टि है। इसको कामसृष्टि भी कहते हैं। स्थूल जगत्की ही यह प्रतिकृति होनेके कारण जो सुखदु:ख स्थूल सृष्टिमें हैं वैसे ही इसमें होते हैं, तथापि स्थूलके बन्धन और प्रतिबंध इसमें न होनेसे इसका महत्त्व स्थूल से आधिक है। ये दोनों अनुभव जब समाप्त हो जाते हैं और कारण अवस्थामें जब मनुष्य पहुंचकर स्वनंत्रतासे विराजता है, तो उसको स्थापा प्रप्त होता है, ऐसा कहते हैं। इसमें तीन दर्जे हैं ऐसा मानते हैं। प्रथम मध्यम और उत्तम ये तीन अवस्थाएं इस स्वगमें हैं जिसके जैसे सुकृत होते हैं उसको वैसी अवस्था यहां प्राप्त होती है। सुकृतके अनुसार प्राप्त होनेवाली यह अवस्था होनेके कारण इसमें प्रत्येकका अनुभव सुखात्मक होनेके कारण भिन्न भिन्न होता है। जिस प्रकार सुप्ति समाधि और सुक्तिमें बहाह्मवता है। है, परंतु सुप्तिकी निचले स्थानकी और सुक्तिकी उच्च स्थानकी होती है, इसी प्रकार यहां समझना उचित है।

तृतीय स्वर्गधाममें पहुंचनेका आशय यह है। अतः पाठक इस अखन्त उच्च अवस्थाकी प्राप्ति करनेका यस्न करें। यही उत्तम स्थान, परमधाम, खर्गे या जो कुछ धर्मप्रंथोंसे वर्णित हुआ है वह यही है। सदाचारसे इसकी प्राप्ति होती है। परिपक्व आत्मा होनेपर इसकी प्राप्त कर सकता है, इस विषयमें निम्नलिखित मंत्रभाग देखने योग्य है-

तप्तात् चरोः अतप्तः ( सन् ) उस्काम । ( मं ६ )

"तपे हुए पात्रमें रहता हुआ भी जो तप्त नहीं होता, वह उत्कान्त होने हा अधिकारी है। " ये ही विचार भिन्न शब्दों में इस प्रकार लिखे जा सकते हैं— "दुखी घरमें रहता हुआ भी दुःखंसे अलिप्त रहनेवाला, रोगियों के स्थानमें रहता हुआ भी नीरोग रहनेवाला, परतन्त्र लोगों में विचरता हुआ भी जो परतन्त्र नहीं रहता, वही संतप्त प्रदेशमें शान्तिसे रह सकता है।" इसीका नाम तपस्या है।

एक बर्तनमें खिचडी पक रही हो तो उसमें रहनेवाले सभी चावल और मूंगके दाने उबलने लगते हैं, यदि एकाघ दाना न उबलता वैसाही रहा, तो वह किसीके भी पेटमें हजम नहीं होता। इसी प्रकार इस विश्वके बर्तनमें यह सब जगत्की खिचडी पक रही है। इस तपे और उबलते हुए बर्तनमें जो न तपता हुआ और न गलता या न उबलता हुआ रहेगा, तो उसके इसके बाहर फेंका जाता है। यही उसकी उक्कान्ति है। आगे अथवैवेद कां० १९ (३) में ही ब्रह्मीदन पक रहा है, इस सब सृष्टिके विशाल पात्रमें यह सब खिचडी पक रही है, ऐसा बडा मनोरंजक वर्णन अलंकार रूपसे आवेगा। वहां सबका पाक हो रहा है ऐसा कहा है। इस तपे पात्रमें जहां सबको ही संताप दुःख और कष्ट हो रहे हैं, वहां जो शान्त रहेगा उसीको घन्यता प्राप्त हो सकती है। कमलपत्र जैसा गानीमें रहता हुआ भी पानासे नहीं भीगता, उसी प्रकार परिपक्तताको प्राप्त हुआ मनुष्य इस दुखी जगत्में रहता हुआ भी इस जगत्के दुःखों और कष्टोंसे अलिप्त रहता है। यह उदासीपन, वैराग्य, अलिप्तता, असंगवृत्ती अथवा अनाविक्त उद्यतिका श्रेष्ठ साधन है।

भला जो लोग 'बकरेके मांसको पकानेका भाव' इन मंत्रोंसे निकालते हैं, वे तपे हुए पात्रसे न तपे हुए बकरेके भागको किस प्रकार चल्नतिका पथ दिखा सकते हैं और तपे हुए पात्रमें कौनसा बकरेका भाग शान्त स्थितिमें रह सकता है? वस्तुतः यह वर्णन ही अन्य स्थितिका वर्णन है। परंतु शब्दोंका भाव न समक्षनेके कारण कई लोगोंने इसका विपरीत अर्थ कर लिया है।

७ ( अ. सु. भा. कां. ९ )

श्रीमञ्ज्ञगवद्गीतामें जो असंगमाव और अनासक्तिका उपदेश है वही यहां इस मंत्रमें 'तपे पात्रमें न तपते हुए रहना 'हन शब्दोंसे किया है। पाठक इसको इस ढंगसे देखेंगे तो उनको कोई संदेह नहीं हो सकता। इस विषयमें आगे आत्मशुद्धिका एक अपूर्व उपाय भी बताया है—

"यत् दुश्चरितं चचार, पदः प्र अवनेनिग्धि, प्रजानन् शुद्धैः शफैः आक्रमताम् ॥ (मं॰ ३)

ंजो दुराचार हुआ है और जिससे पांव मिलन हुए हैं, तो अपने पांव थो डाल और इस बातको जान लो कि इस प्रकार चलेनेसे पांव मिलन हो ते हैं उनको धोना चाहिये। अपने चलेनेसे पांव मिलन हो ते हैं उनको धोना चाहिये। अपने पांव खच्छ रखकर खच्छ भूमिपर पांव रखनेसे आगे दुष्ट आचार होनेकी संभावना नहीं है। यहां उपलक्षणसे (दिष्टिपूर्त न्यसेत् पांव (इस स्मृतिके वचनका ही आशय कहा है। इस प्रकार आत्मशुद्धिका मार्ग बताया है, अथवैवेदमें पूर्वस्थानपर इसीका वर्णन अन्य रीतिसे किया है—

द्रुपदादिव मुमुचानः स्वितः स्नाखा मलादिव । पूर्त पवित्रेणेवाज्यं विश्वे शुम्भन्तु मैनसः ॥ अथर्व० ६।११५।३॥

''जिस प्रकार बंधनस्तंभसे पशु मुक्त होता है, जैसा मनुष्य स्नानके द्वारा मलसे मुक्त होता है अथवा जैखा छाननींसे घी पिनत्र होता है, उस प्रकार मुझे पापसे पिनत्र करो। '' इसी मंत्रके उपदेशके अनुसार इस सूक्तके मंत्रमें ( शुद्धैः शफैः आक्रमतां ) अपने पांच निर्मल करके आगे बढनेको कहा है। अपना शुद्ध चालचलन रखनेका उपदेश इस आज्ञामें है। वेदमें 'चिरत्र' शब्दके 'पांच' और 'चालचलन' ऐसे दो अर्थ हैं। अर्थात् पांच ( पाद ) नाचक शब्दोंका अर्थ चालचलन ऐसा हो सकता है। इस प्रकार आचरण-शुद्धिसे आत्मशुद्धि करनेका उपदेश यहां किया है। इस तरह आत्मशुद्धि होनेके नंतर इसका परब्रह्मके लिये समर्पण होना चाहिये, यही इसका आत्मसमर्पण है। देखिये, इस विषयमें यह मंत्र विचारणीय है—

जीवता अर्ज ब्रह्मणे देयं आहुः। ( मं० ७ ) श्रद्धानेन दत्तः अजः तमांति अपदान्ति। ( मं० ७ )

" जीवित मनुष्यको उचित है कि वह अपने (अ-जं) आत्माका समर्पण ( ब्रह्मणे ) परब्रह्मके लिये करें। आत्मा परमात्माके लिये समर्पित होवे। इस प्रकार श्रद्धापूर्वक समर्पित हुआ यह अजन्मा आत्मा सब प्रकारके अज्ञानान्धकार दूर करता है। अस इसके पराक्रमका क्षेत्र देखिये-

पञ्चीदनः पञ्चधा विक्रमताम् । ( मं० ८ )

''उक्त पञ्चभोजनी अजन्मा आत्मा पांच प्रकारके कार्यक्षेत्रमें पराक्रम करे।'' कर्मेन्द्रिय, ज्ञानेन्द्रिय, मन, चित्त और बुद्धि ये इसके पांच कार्यक्षेत्र हैं, इन क्षेत्रोंमें यह जीव आत्मा कार्य करता है। इन क्षेत्रोंमें यह खूब विक्रम करे। क्योंकि इसके विक्रम करने करने हैं। इसकी उन्नति हो सकती है। विक्रम के विना किसीकी भी उन्नति ही संभावना नहीं हो सकती। यह विक्रम करने हैं इसकी (त्रीणि ज्योतीं विक्रम कार्य हैं विक्रम करने हैं इसकी (त्रीणि ज्योतीं विक्रम कार्य हैं विक्रम करने हैं इसकी (त्रीणि ज्योतीं विक्रम कार्य हैं विक्रम करने हैं सकती। यह विक्रम करने हैं सकती। यह विक्रम करने हैं सकती। यह विक्रम करने हैं सकती हैं। यह विक्रम करता है। इसमें एक तेज स्थूलका हैं, दूसरा सनका है और तीसरा तेज आत्मिक है। इन तीनों तेजों में उन्नति होती हैं, अर्थात् इसके ये तेज बढ़ते हैं। परंतु इसमें तेजों की यहित तब होती है कि जब इसका परमात्माक लिये समर्पण होता है। तात्पर्य यह है कि, आत्माका समर्पण मुख्य है, यही उन्नतिका मुख्य साधन है। इसके विना उन्नति असंभव है। यह दर्शाने के लिये-

त्वा इन्द्राय भागं परिनयामि। (मं०२)
पञ्चौदनः ब्रह्मणे दीयमानः। (९;१०)
पञ्चौदनं अजं ब्रह्मणे ददाति। (मं०११,१२)
यं ब्रह्मणे निद्धे। (मं०१९)

इतने मंत्रोंमें ब्रह्मके लिये अजन्मा आत्माका समर्पण करनेका वारंवार उपदेश किया है। जो बात विशेष महस्वपूर्ण होती है, वह वेदमें इस प्रकार वारंवार दुहराई जाती है। अर्थात् वेदमें जो उपदेश वारंवार आता है, वह अधिक महस्वपूर्ण है ऐसा समझना चाहिये।

अब चतुर्थ और पञ्चम मंत्रमें शिमताके कर्मका उल्लेख है। इसमें खचाके काटने और जोडोंके अनुसार व्यवस्था करनेका तथा पात्रमें भर देनेका उल्लेख है। इस कियाके करनेसे यह सुकृती लोगोंके मध्यमें जाता है ऐसा कहा है। यदि इन मंत्रीसे पशुके काटनेका ही उद्देश है तो आगे ऐसा क्यों कहेंगे कि-

#### नास्यास्थीनि भिन्याच मञ्ज्ञो निर्धयेत्। सर्वेभेनं समादायेदमिदं प्रवेशयेत्॥ ( मं॰ २३ )

'' इसकी हिंहियां न टूटें, न इसकी मज्जा यी जावे या चूवे, इस सबको लेकर इसमें प्रवेश करावे।'' यह इसके अवयव न काटनेकी खोर इशारा है, मज्जा भी नहीं पी जावे अर्थात् इसको काटना नहीं चाहिये। इसकी हिंहियां अलग नहीं करनी चाहिये। इसकी मज्जा निकालनी नहीं चाहिये। यह इशारा स्पष्ट है। इसमें कहा है कि इसके सबके एवं भागको लेकर इसमें अर्थात् ब्रह्म या परमात्माओं समर्पण करों। यही आशय इसके सब भागको उसमें प्रविष्ट करनेका है। अपने आपको परमात्माकी गोद में सींप देना, यही भाकिभावकी अन्तिम सीमा है।

यदि ऐसी है तो शमिताक! त्वनाका काटना और जोडोंके अनुसार उसके अवयवोंको समर्थ बनानेका भाव क्या है, यह शंका यहां आसकती है। इस शंकांके उत्तरमें निवेदन यह है कि पूर्वोंक मंत्रोंमें जो काटना कूटना लिखा है, वह उसी मर्यादातक है कि जिस मर्यादामें उसकी हडियां अलग न हों, मजा बाहर न चूवे और अवयव अलग न हों, परंतु सब अवयव समर्थ हों। (मा आभिद्रहः, परुशः एनं कल्पय। मं० ५) इसका द्रोह न करना और प्रत्येक जोडमें इसका समर्थ बनना। वध करना यदि चतुर्थ और पश्चम मंत्रको अभीष्ट होता, तो उसका द्रोह न करनेकी आज्ञा उसमें क्यों आती ? वधसे और दूसरा द्रोह तो क्या हो सकता है ? और प्रत्येक अवयवको समर्थ बनाना भी वधसे कैसा होगा ? वध न किया तो कदाचित किसी उपायसे उसके अवयव समर्थ बनाय जा सकते हैं; परंतु वध करनेके पश्चात् तो समर्थ बनाना ही असंभव है। अतः यहां वध अभीष्ट नहीं है, यह निश्चय है।

हमें ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ चमडी के खुरचने और जोहों में धमिनयों को शल्लोद्वारा उत्तिजित करने की विधि इन मंत्रों में लिखी है। जैसे एक प्रकारका संधिवात जोहों में धुई के अप्रमाग द्वारा कुछ वनस्पतिरस डालने छे कि होता है। ये सुई या तांबेकी, चांदीकी और सोनेकी होती हैं और इसी प्रकारके कुछ श्रव्यां भी होते हैं। इनसे चमकी कुछ अंशमें इटाकर उसमें विशेष औषधिप्रयोग करने से शरीरके अवयव समर्थ होते होंगे। यह विधि अमीतक अज्ञात है, परंतु इसका स्वरूप इस प्रकारका कुछ है इसमें संदेह नहीं है। अस्तु, यह विषय खोजने योग्य है।

यदि कोई मनुष्य यहां इन मंत्रोमें [अज] बकरेके वधका उल्लेख है, ऐसा ही आग्रह करे, तो वह मंत्र२० और २१ देखे, इनमें "अजके विश्वरूपका वर्णन " है। समुद्र जिसकी कोखमें हैं, उर पृथ्वी है, गुलोक उसकी पीठ है इत्यादि वर्णन कभी वकरेका नहीं हो सकता । और यदि हो सकता है तो 'अज ' अर्थात् अजनमा परमात्माका हो सकता है। इस परमात्माके पुत्र जीवात्माका भी यह वर्णन हो सकता है। क्योंकि परमिताके गुणधर्म अंशरूपसे पुत्रमें आते हैं और पुत्रका विश्वास होनेपर पुत्रकें भी गुणधर्म पिताके समान होना संभव है, अर्थात् जब जीवात्मा उन्नत होता हुआ परमात्मरूप बनता है, उस समय ये ही वर्णन उसमें घट सकते हैं। इसका विवार करने पर इस स्कार्क 'अज ' शब्दका अर्थ आत्मा है, इस विषयमें सन्देह नहीं हो सकता और जीवात्माका पूर्णत्या समर्पण परमात्माके लिए करनेसे ही जब जीवात्मामें परमात्म भाव आजाय, उसी समय इसका भी पृष्ठ भाग गुलोक और अन्तरिक्ष मध्यभाग और पृथ्वी तलका भाग हो सकता है। जैसा कि मं २० और २० में कहा है। और इसकी आगे—

#### अथर्ववेदका सुबोध भाष्य

## एथ वा अपरिमितो यज्ञो यदजः पञ्चौदनः॥ [ मं॰ २१ ]

'' यह अपिरिमित यह है जिसका नाम अज अर्थात् अजन्मा आत्मा है। '' जीवात्मा -परमात्मामें ही यह अपिरिमितता हो सकती है, बकरेमें इस प्रकारकी अपिमितताकी कल्पना करना असंभव प्रतीत होता है। जीवाश्मा की शक्ति और उन्निति अपिरिमित है, इसीलिए-

अपिशमितं यज्ञं आप्नोति । अपिशमितं लोकं अवहत्ते । मि० २२ ]

'' आत्माका समर्पण करनेसे अपिशमित यज्ञ होता है और आत्मसमर्पण करनेसे अपिशमित लोक प्राप्त होते हैं।'' अपिरपितके दानसे ही अपिशमित फल प्राप्त हो सकता है। अन्य सब दान पिरिमित हैं, आत्माका दान ही अपिशमित दान है। इसी
लिए अन्य पदार्थके दानसे पिरिमित लोक प्राप्त होते हैं और इस आत्माका समर्पण करनेसे अपिशमित लोकोंकी प्राप्ति हो
जाती है।

आत्मसम्पणके साथ बस्र और सुवर्ण दान भी होना चाहिए, इस विषयका विधान मं० २५; २६ और २९ में है। क्यों कि सदा दान दक्षिणाके साथ ही हुआ करता है। दक्षिणाके विना दान फलहीन हुआ करता है। मंत्र २० और २८ में " पुनिवंबा-सदा दान दक्षिणाके साथ ही हुआ करता है। दक्षिणाके विना दान फलहीन हुआ करता है। पाठक यहां देखें कि इन मंत्रों में ' ब्रह्मणे ' हित पतिपत्नी पञ्चौदन अजका दान करेंगे तो वियुक्त नहीं हो। पतिका पद्यभोजनी आत्मा पितको समर्पित होने और पत्नीका पद नहीं है। पातिका पद्यभोजनी आत्मा पतिको समर्पित होने और पत्नीका आत्मा पतिके लिए समर्पित होने। पुनिवंबाहित पति हो अथवा पत्नी हो, ने पूर्व पत्नी या पतिका निन्तन न करें, ने इस पत्नी आत्मा पतिके लिए समर्पित होने। पूर्वका स्मरण करते रहनेसे परिवारमें झगडा हो सकता है और संसारका सुख दूर होता है, पति को ही अपना सर्वस्व समझें। पूर्वका स्मरण करते रहनेसे परिवारमें झगडा हो सकता है और संसारका सुख दूर होता है, इसलिए कहा है कि, पति पत्नीके लिए आत्मसमर्पण करे। यहां कई पूछेंगे कि प्रथम वारके पतिपत्नीके विषयमें ऐसा आदेश क्यों नहीं दिया है ? इसका कारण इतना ही है कि, प्रथम वार की पतिपत्नीको सामने रखनेके लिए दूसरी पत्नी या दूसरा पति नहीं होता, इससे उनको परस्पर प्रेम करना कमप्राप्त ही है। परंतु पुनिवंबाहित पति-पत्नीको पूर्वसंबंधका स्मरण होना संभव है, इसलिए उस दोषका निवारण करनेके लिए यहां सूचना दी है। और वह नितानत योग्य है।

उनत्तीसवे मन्त्रमें कहा है कि गो, वस्त्र और धुनर्णका दान करनेसे स्वर्ग प्राप्ति होती है। सत्पात्रमें दान करनेसे बडा फल हो सकता है। इनके दानका महत्त्व अन्यान्य श स्त्रोंमें भी वर्णन किया है। तीसवे मंत्रमें अपने सब संबंधियों और इष्टिमित्रोंको पुकार पुकार कर कहा है कि, पूर्वोक्त उपदेशका वे उत्तम प्रकार स्मरण रखें और उस रीतिसे अपनी उन्नातिकी प्राप्ति करा लेवें।

इस प्रकार इस स्वतमें आध्मोन्नतिका विषय कहा है। निःसन्देह इसके कुछ मन्त्रभाग काठिण और संदिग्ध हैं, तथापि यहां वर्णन की हुई रीतिके अनुसार विचार करनेसे पाठकों की इसका आशय समझमें आसकता है। आशा है इस ढंगसे विचार करके पाठक इस स्किके कुछ संदेह-स्थानों की अधिक सुबोध कर सकेंगे।

# अतिथि सत्कार।

( )

( ऋषि:- ब्रह्मा । देवता-अतिथि:, विद्या । )

#### [ ? ]

| यो विद्याद् ब्रह्म प्रत्यक्षं परूषि यस्य संभारा ऋचो यस्यान्क्यिम् | 11 9 11 |
|-------------------------------------------------------------------|---------|
| सामानि यस्य लोमानि यजुईद्यमुच्यते परिस्तरणिभिद्धविः               | 11 7 11 |
| यद् वा अतिथिपतिरतिथीन् प्रतिपद्यति देवयर्जनं प्रेक्षते            | 11 3 11 |
| यदं भिवदंति दृक्षि। मुपैति यदुंदकं याचंत्यपः प्र णंयति            | 11811   |
| या एव युज्ञ आर्पः प्रणीयन्ते ता एव ताः                            | 11411   |
| यत् तर्पणमाहरनित् य एवाप्रीषोमीयः पृशुर्ब्घ्यते स एव सः           | 11 4 11 |
| यदांवस्थान् कुल्पयान्ति सदोहिविधानान्येव तत् केल्पयान्ति          | 11 0 11 |
| यद्रपस्तुणान्ते बहिरेव तत्                                        | 11 2 11 |
| यदुंपरिशयनमाहरंन्ति स्वर्गमेव तेनं लोकमवंहन्द्रे                  | 11911   |

अर्थ- (यः प्रत्यक्षं ब्रह्म विद्यात् ) जो प्रत्यक्ष ब्रह्मको जानता है, (यस्य परूंषि संभाराः ) उसके अवयव यज्ञसामग्री हैं, (यस्य अनून्यं ऋचः ) उसकी रीढ ऋचाएं हैं ॥ (यस्य लोमानि सामानि ) उसके बाल साम हैं, और उसका (हृद्यं यजुः उच्यते ) हृद्य यजु है ऐसा कहा जाता है। तथा उसका (परिस्तरणं इत् इतिः ) भोडनेका वस्त्र हिं॥ १-२॥

(यत् वे अतिथिपतिः) जो तो गृहस्थ (अतिथीन् प्रतिपश्यित ) अतिथियोंकी और देखता है, मानो वह (देव-यजनं प्रेक्षते ) देवयज्ञ को ही देखता है ॥ (यत् अभिवद्गित दीक्षां उपैति ) जो अतिथिसे बात करता है वह यशदीक्षा केनेके समान है। (यत् उदकं याचिति ) जो तो वह जल मांगता है, और (अपः प्रणयित ) जल उसके आगे घर देता है ॥ वह मानो (याः एव यश्चे आपः प्रणीयन्ते ) जो यज्ञमें जल ले जाते हैं (ताः एव ताः ) वही जल है ॥ ३-५॥

( यत् तर्पणं श्राहरिन्त ) जो पदार्थं श्रतिथिकी तृप्ति करनेके लिए ले श्राते हैं, ( यः एव श्रप्तीपोभीयः पशुः वध्यते स एव सः ) वह मानो श्रप्ती श्रीर सोमके लिये पशु बांधा जाता है, वही वह है।। ( यत् श्रावसथान् कल्पयन्ति ) जो श्रातिथिके लिए स्थानका प्रवंध करते हैं ( सदोहविर्धानानि एव तत् कल्पयन्ति ) वह मानो यज्ञमें सद और हविर्धानकी सचना करना ही हैं॥ ( यत् उपस्तृणन्ति ) जो बिछाया जाता है ( बिहः एव तत् ) वह मानो यज्ञका कुशा घास ही है।। ( यत् उपश्चियनं श्राहरान्ति ) जो उसपर बिछौना लाते हैं ( तेन स्वर्ग लोकं अवरुन्दे ) उससे स्वर्ग लोक ही मानो सपीप जाते हैं।। ६—९॥

(48)

| अथर्ववेदका सुबीध भाष्य ।                                      | [कां० ९    |
|---------------------------------------------------------------|------------|
| यत् किशिपूपनर्हणमाहरेनित परिधर्य एव ते                        | 11 90 11   |
| यदाञ्जनाभ्यञ्जनमाहर्न्त्याज्यंमेव तत्                         | 11 88 11   |
| यत् पुरा परिवेषात् खादमाहरन्ति पुरोडाशाविव तौ                 | ॥ १२॥      |
| यदंशनुकृतं ह्ययंन्ति हिविष्कृतं भेव तद्भ्यंयन्ति              | 11 83 11   |
| ये <u>त्रीहयो</u> यवा निरूप्यन्तेंऽश्चर्य एव ते               | 11 88 11   |
| यान्युं छ्खलमुस्लानि प्रावाण एव ते                            | ॥ १५॥      |
| रुदि पुवित्रं तुषां ऋ <u>जीषाभिषवंणी</u> राषः                 | ॥ १६॥      |
| सुग् दर्विनेक्षणमायवनं द्रोणकेल्याः कम्भ्योबायुच्या <u>नि</u> |            |
| पात्रीणीयमेव केष्णाजिनम्                                      | ॥ १७॥ (१५) |
| [ 2 ]                                                         |            |
| यजमानब्राह्मणं वा एतद्विथिपतिः कुरुते यदाहार्याणि             |            |

अर्थ-( यत् कशिपु उपवर्दणं आहरन्ति ) जो चादर और सिरहना-अतिथिके लिए ले आते हैं, वह मानो यज्ञके (ते परिधयः एव ) परिधि हैं ॥ ( यत् आञ्चन-अभ्यञ्जनं आहरन्ति ) जो आंखोंके लिए अञ्चन और शरीरके मलनेके लिए तेळ लाते हैं, वह मानो, (तत् भाज्यं एव ) वह घृत ही है ॥ १०-११॥

11 2 11 96 11

( यतु परिवेशात् पुरा ) जो भोजन परोसनेके पूर्व अतिथिके लिये ( खादं आहरन्ति ) खानेके हेतुसे लाते हैं वह मानो, (ता पुरोडाशो एव ) पुरोडाश हैं ॥ (यत् अशनकृतं ह्वयन्ति ) जो भोजन बनानेवालेको बुलाते हैं, वह मानो

( इविष्कृतं एव तत् ह्वयन्ति ) द्विकी सिद्धता करनेवालेको बुलाना है ॥ १२ — १६ ॥

प्रेक्षंत इदं भूया ३ इदा ३ मिति

( ये बीह्यो यवा निरूप्यन्ते ) जो चावल और जो देखे जाते हैं ( ते अंशवः एव ) वे सोसलताके खण्ड ही हैं ॥ ( यानि उल्लाखलमुसलानि ) जो ओखली भौर मुसल अतिथिके लिए धान्य कृटनेके काम आते हैं मानो ( ते प्रावाणः एव ) वे सोमरस निकाकनेके पत्थर ही हैं ॥ १४-१५ ॥

( शूर्प पावित्रं ) आतिथिके लिए जो छाज बर्ता जाता है वह यज्ञामें वर्ते जानेवाले पवित्र के समान है, इसी प्रकार ( तुषा ऋजीषा ) धानके तुष होते हैं वे सोमरस छाननेके बाद अवशिष्ट रहनेवाले सोमतन्तुओं के समान हैं। (माभिषवणीः मापः) मातिथिमोजनके लिए प्रयुक्त होनेवाला जल यज्ञके जलके समान है॥ ( दर्वा सुक्) ६८ छी सुचा के समान है, ( आयवनं ईक्षणं ) पकते समय अन्नका दिलाना यज्ञके ईक्षण कर्मके समान है, ( कुम्भ्यः द्रोणंकलः शाः ) पकानेके ढेगची आदि पात्र यज्ञके द्रोणकलशों के समान हैं, ( पात्राणि वाय = न्यानि ) आतिथिके लिए जो अन्य पात्र छाये जाते हैं वे यज्ञके वायब्य पात्र ही हैं भीर ( इयं एव कृष्णाजिनं ) यही कृष्णाजिन है ॥ ( १६-१७ )

[ २ ] ( इदं मूयाः इदं इति ) यह अधिक या यह ठीक है ऐसा जो ( आहार्याणि प्रेक्षते ) आतिथिको देने योग्य पदार्थीका निरीक्षण करता है, वह ( बतिथिपतिः ) अतिथिका पाछन करनेवाला यजमान ( एतत् ) इससे मानो ( बजमान बाह्मणं वे कुरुते ) यजमानके बाह्मणके समान कार्य करता है ॥ १ ॥ १८ ॥

भावार्थ—अतिथि घरमें आनेपर उसके टिए जो जो पदार्थ दिये जाते हैं वे मानो यक्षके अन्दर प्रयुक्त होनेवाले पदार्थी के समान ही हैं। अर्थात आतिथिका सरकार करना एक यज्ञ करनेके समान ही है ॥ १-१७ ॥

| यदाह भूय उद्घरेति प्राणमेव तेन वर्षीयांसं करते                          | 11 2 11 29 11  |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------|
| उप हरति हुवींष्या सादयति                                                | 11 3 11 20 11  |
| तेषामासंत्रानामतिथिरात्मन् जुंहोति                                      | ॥ ४॥ २१॥       |
| स्रुचा हस्तेन प्राणे यूपे सुक्कारेण वषट्कारेण                           | ॥५॥२२॥         |
| एते वै प्रियाश्वाप्रियाश्वार्तिवर्जः स्वुर्गे लोकं गमयन्ति यदतिथयः      | ॥ ६ ॥ २३ ॥     |
| स य एवं विद्वान् न द्विषत्रंशीयात्र द्विषतोऽत्रंमशीयान्न                |                |
| मीमांसितस्य न मीमांसमानस्य                                              | ॥७॥ २४॥        |
| सर्वो वा एप जुग्धपीप्मा यस्यान्नमुश्नन्ति                               | ॥८॥ २५॥        |
| सर्वो वा एपोऽजंग्धपाप्मा यस्यान्नं नाश्रनित                             | ॥ ९॥ २६॥       |
| सर्वेदा वा एप युक्तप्रावार्द्रपंवित्रो वितंताध्वर आहंतयज्ञकतुर्य उपहरित | ॥ १०॥ २७॥      |
| <u>प्राजापुत्यो वा एतस्यं युक्को वितंतो</u> य उंपुहरंति                 | 11 88 11 86 11 |

क्षर्थ - ( यत् आह ) जो कहता है कि ( भूयः उद्धर इति ) अधिक परोप कर अतियिको दो, तो ( तेन ) इससे वह ( प्राणं वर्षीयांसं एव कुरुते ) अपने प्राणको चिरस्थायी बनाता है ॥ जो उसके पास अञ्चादि ( उपहरति ) के जाता है वह मानो ( हवींथि आसादयति ) हविके पदार्थं छाता है ॥ २—३ ॥ १९-२०॥

(तेषां आसन्नानां) उन लाये पदार्थों मेंसे कुछ पदार्थों का ( अतिथि: आरमन् जुद्दोति ) अतिथि अपने अन्दर इवन करता है, वह भोजन स्वीकारता है ॥ ( इस्तेन स्नुचा ) द्दाथरूपी स्नुचासे, ( प्राणे यूपे ) प्राणरूपी यूपें ( सुकारेण वषट्कारेण ) भोजन खानेके 'सुक् सुक् ' ऐसे शब्दरूपी वषट्कारसे वह अपनेमें एक एक आहुति डालता है ॥ ( यत् आतिथयः ) जो ये अतिथि हैं वे ( प्रियाः अपियाः च ) प्रिय हों अथवा अपिय हों, वे (ऋतिवजः) आतिथ्य यञ्चके ऋतिवज यजमानको ( स्वर्गं लोकं गमयन्ति ) स्वर्गं लोकको पहुंचाते हैं ॥ ४-६ ॥ २१—२३ ॥

(य: एवं विद्वान्) इस तस्वको जानता हुआ (सः द्विषन्) न अश्रीयात् वह किसीका द्वेष करता हुआ न भोजन करे । (द्विषतः अन्नं न अश्रीयात्) द्वेष करनेवाले भोजन न खावे (न मीमांसितस्य) संशीयत आचरणवाले मनुष्यका

भोजन न खावे और (न मीमांसमानस्य ) न संदद्द करनेवालेका अन्न आतिथि खावे ॥ ७ ॥ २४ ॥

(यस्य अन्नं अभन्ति) जिसका अन्न अतिथि छोग खाते हैं, (सर्वः वै एव जग्धपाप्मा) उसके सब पाप जरु जाते हैं। तथा ( यस्य अन्नं न अभन्ति ) जिसका अन्न अतिथि नहीं खाते ( सर्वः वै एव अजग्धपाप्मा ) उसके सब पाप वैसे के वैसे रहते हैं॥ ८-९॥ २५-२६॥

(यः उपहरति) जो गृहस्य अतिथिकी सेवाके छिए आवश्यक सामग्री उसके पास छे जाता है वह मानो (सर्वदा वै एषः युक्तग्रावा) वह सदासर्वदा सोमरस निकाछनेके परथरोंसे रस निकाछता ही रहता है, वह सर्वदा (आर्द्र पवित्रः) रस छानता रहता है, जिसकी छाननी सदा गीली रहती है, वह (वितत — अध्वरः) सदा यज्ञ करता है, वह सदा (आहत, यज्ञ कतुः) यज्ञ समाप्त करनेके समान रहता है ॥ १०॥ २७॥

(यः उपहरित ) जो श्रातिथिको समर्पण करता है वह मानो (प्तस्य प्राजापत्यः वै यज्ञः विततः ) उसके प्राजापत्य यज्ञका फैळाव हुला है ॥ (यः उपहरित ) जो श्रातिथिको दान देता है वह मानो ( प्रजापतेः विक्रमान् श्रनुविक्रमते ) प्रजापतिके विक्रमोंका श्रनुकरण करता है ॥ ११-१२ ॥ २८-२९ ॥

भावार्थ-आतिथिका योग्य आदर-सरकार करना माना बड़े बड़े यज्ञ करनेके समान है ॥ १-१३ ॥ १८-६०॥

प्रजापंतेर्वा एप विक्रमानंनुविकंमते य उपहरंति योऽतिथीनां स आह्वनीयो यो वेश्मीन स गाहिपत्यो यस्मिन् पर्चन्ति स दंक्षिणाग्निः

11 87 11 79 11

11 १३ 11 ३० 11 (१६)

(3)

इष्टं च वा एव पूर्वं चे गृहाणांमक्ताति या पूर्वोऽतिथेर्कनाति 11 8 11 38 11 पर्यश्च वा एष रसं च गृहाणांमक्नाति यः पूर्वोऽतिथेरुश्नाति 11 2 11 32 11 उर्जां च वा एंप स्फातिं च गृहाणांमश्<u>वाति यः पूर्वोऽतिथेर</u>शाति 11 3 11 33 11 प्रजां च वा एष प्रशंश्चं गृहाणांमश्<u>राति</u> यः पूर्वोऽतिथेर्श्नाति 11 8 11 38 11 कीर्ति च वा एष यश्रेश्र गृहाणांमश्राति यः पूर्वोऽतिथेरुश्राति 11 4 11 34 11 श्रियं च वा एष संविदं च गृहाणांमश्राति यः पूर्वोऽतिथेर्श्नाति 11 4 11 34 11 11 9 11 39 11 एष वा अतिथिर्य च्छ्रोत्रिय स्तस्मात् पूर्वो नाश्रीयात् अशितावत्यतिथावश्रीयाद् यज्ञस्यं सात्मत्वायं यज्ञस्याविच्छेदाय तद् व्रतस्।। ८॥ ३८॥ एतद् वा उ स्वादीयो यदंधिगवं श्वीरं वा मांसं वा तदेव नाश्वीयात्।।९॥ ३९॥ (१७)

अर्थ- (यः आतिथीनां ) जो अतिथियोंके शरीरमें पाचक अग्नि है (सः आहवनीयः ) वह आहवनीय अग्नि है, (यः वेश्मनि सः गाईपत्यः ) जो घरमें अग्नि होता है वह गाईपत्य अग्नि है, ( यश्मिन् पचान्ते स दक्षिणाग्निः ) जिस पर अब पकाते हैं वह दक्षिणागिन है ॥ १३ ॥ ३० ॥

[३] [यः अतिथे: पूर्व अश्राति ] जो अतिथिके पूर्व स्वयं भोजन करता है (एष) वह [ प्रहणां हृष्टं च वै पूर्वं च अक्षाति ] अपने घरके इष्ट और पूर्वको ही खाजाता है ॥ जो अतिथिके भोजन करनेके पूर्व भोजन करता है वह मानो घरके ( पयः च रसं च ) दूध और रसको, ( उर्जांच स्फार्ति च ) अन्न और समृद्धिको, [ प्रजां च पशून् च ] प्रजा भौर पशुको, [कीर्ति च यशः च ] कीर्ति भौर यशको, [ श्रियं च संविदं च ] श्री भीर संज्ञान को ( अञ्चाति ) खाजाता है ॥ १--६ ॥ ३१-३६ ॥

[ एष वै कतिथिः यत् श्रोत्त्रियः ] यह कातिथि निश्चयसे श्रोत्रिय हैं [ तस्मात् पूर्वः न अश्लीयात् ] इसिलए उससे

पूर्व स्वयं भोजन करना उचित नहीं है ॥ ७॥ ३०॥

[ अतिथौ अशितावित अश्रीयात् ] अतिथिके भोजन करनेके पश्चात् गृहस्थ स्वयं भोजन करे। [ यज्ञस्य सारमत्वाय ] यज्ञकी सांगता के लिए (यज्ञस्य अविच्छेदाय) यज्ञका भंग न होनेके लिये [तत् वर्त ] यह वत पालन करना गृहस्थीकी योग्य है॥ ८॥ ३८॥

[ एतत् वै उ स्वादीयः ] वह जो स्वादयुक्त है [ यत् अधिगवं क्षीरं वा मांसं वा ] जो गौसे प्राप्त होनेवाले दूध वा अन्य मांसादि पदार्थ हैं [ तत् एव न अश्रीयात् ] उसमें से कोई पदार्थ अतिथिके पूर्व भी न खावे ॥ ९ ॥ ३९॥

भावार्थ-अतिथिका भोजन पहिले होवे, पश्चात् जो अवशिष्ट बचा हो वह घरके मनुष्य खावें। कभी किसी अवस्थाम े आतिथिके भोजन करनेके पूर्व घरका कोई मनुष्य भोजन न करे । ऐसा करनेसे गृहस्थ यज्ञ की पूर्णता होती है। प्रत्येक गृहस्य इस व्रत का पालन करे ॥ १-९ ॥ ३१-३९॥

11

(49)

11 7 11

| (8)                                                                              |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| स य एवं विद्वान् श्वीरम्रंपुतिच्योपुहरिति                                        | 11 9 11          |
| यार्वदाप्रि <u>ष्टो</u> मेनेष्ट्वा सुसंमृद्धेनावरुन्द्धे तार्वदेनेनार्व रुन्द्धे | 11 2 11 80 11    |
| स य एवं विद्वान्त्सार्पिरुपिसच्यापुहरंति                                         | 11 3 11          |
| यार्वदित्रात्रेणेष्वा सुसम्बद्धेनावहुन्द्धे तार्वदेनेनाव हन्द्धे                 | 118118811        |
| स य एवं विद्वान् मधूंप्सिच्योपहरंति                                              | 11411            |
| यार्वत् सत्त्र्यसर्वेनेष्ट्वा सुसमृद्धेनावरुन्द्धे तार्वदेनेनार्व रुन्द्धे       | ॥६॥४२॥           |
| स य एवं विद्वान् मांसमुपुसिच्योपुद्दरित                                          | 11011            |
| यार्वेड् द्वादशाहेनेष्ट्वा सुसंमृद्धेनावरुन्द्धे तार्वदेनेनार्व रुन्द्धे         | 11 5 11 8 11     |
| स य एवं विद्वानुंदुकमुंपासिच्योंपृहरति                                           | 11911            |
| प्रजानां प्रजननाय गच्छति प्र <u>तिष्ठां प्रियः प्रजानां भवति</u> य एवं           |                  |
| <u>विद्वार्त्तंदकमुंपसिच्योप</u> हरति ॥                                          | 60 11 88 11 (50) |
| (4)                                                                              |                  |
| वस्मां उषा हिङ्कुंणोति सविता प्र स्तौति                                          | 11 9 11          |
|                                                                                  |                  |

षर्थ - [४] [यः एवं विद्वान्] जो इस बातको जानता हुन। अतिथिके छिए [क्षीरं उपसिच्य उपहरित ] दूध भच्छे पात्रमें रखकर छे जाता है, उसको [यावत् सुसमृद्धेन भाग्निष्टोमेन इष्ट्वा भवरून्थे] जितना उत्तम समृद्ध अग्निष्टोम यक्षको यजन करनेसे फल मिलता है, [तावत् एतेन भवरून्थे] उतना इससे मिलता है।। १—२॥४०॥

बृह्स्पतिकुर्जयोद्गायित त्वष्टा पुष्टचा प्रति हरति विश्वे देवा निधनम्

(यः एवं विद्वान्) जो इस बातको जानता हुआ अतिथिके छिए (सर्पिः उपसिच्य उपहरित ) घी वर्तन में रख कर छे जाता है उसको उतना फल मिलता है कि जितना किसीको उत्तम (सुसमृद्धेन अतिरात्रेण) समृद्ध अतिरात्र नामक यज्ञ करनेसे प्राप्त हो सकता है ॥ ३-४ ॥ ४१ ॥

जो इस बातको जानता हुआ भनुष्य आतिथिको देनेके लिए ( मधु उपसिच्य उपहरति ) मधु अर्थात् शहद उत्तम पात्रमें रखकर अतिथिके पास ले जाता है, उसको उतना फल मिलता है कि जितना किसीको (सुसमृदेन सत्रसचेन इष्वा ) उत्तम समृद्ध सत्रसच नामक यक्षके करनेसे मिलता है ॥ ५-६ ॥ ४२ ॥

जो इस बातको जानता हुआ। (मांसं उपसिच्य) मांसको पात्रमें रखकर अतिथिके पास छे जाता है, उसको उतना फल मिलता है जितना उत्तम समृद्ध (द्वादशाहेन इष्ट्वा )द्वादशाह यज्ञके करनेसे किसीको प्राप्त हो सकता है ॥ ७-८ ॥ ४३ ॥

जो इस बातको जानता हुआ ( उदकं उपसिच्य ) जळ उत्तम पात्रमें ढाळकर आतिथिके पास छे जाता है, वह (प्रजानां प्रजननाय प्रतिष्ठां गच्छति ) प्रजाओं के प्रजनन अर्थात् उत्पत्तिके छिए स्थिरताको प्राप्त होता है और (प्रजानां प्रियः भवति ) प्रजाओं के छिए प्रिय होता है ॥ ९— १०॥ ४४ ॥

भावार्थ — जो गृहस्थी उत्तम श्रद्धांसे दुग्धादि पदार्थ उत्तम स्वच्छ पात्रमें रखकर अतिथिको समर्पण करनेकी बुद्धिसे उसके पास ले जाता है, उसको बड़े बड़े यज्ञ यथासांग करनेका फल प्राप्त होता है।। १-१०।। ४०-४४॥ ८ (अ. सु. भा. कां. ९)

| निधनं भूत्याः प्रजायाः पश्नां भंवति य एवं वेदं                       | 11 3 11 84 11 |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|
| तस्मा उद्यन्तस्यो हिङ्कुणाति सगवः भ स्तात                            | 11.8.11       |
| मध्यंदिन उद्घायत्यपराह्नः प्रति हरत्यस्त यात्रधनम् ।                 |               |
| निधनं भूत्याः प्रजायाः पश्नां भवति य एवं वेद                         | ॥ ५॥ ४६॥      |
| तस्मां अश्रो भवन् हिङ्कृंणोति स्तुनयुन् प्र स्ताति                   | 4             |
| विद्योतिमानः प्रति हरति वष्तुद्वायत्युद्गृह्णन् निधनम् ।             |               |
| ियानं अन्तर्भ प्रसायाः प्रधानां भवति य एवं वद                        | 11 0 11 80 11 |
| अतिथीन प्रति पश्यति हिङ्कुणोत्यमि वदिति प्र स्तौत्युद्कं याच्त्युद्ग | यिति ।। ८॥    |
| ्रत्ये हरति प्रति हरत्यचिछष्टं <u>नि</u> धनंम्                       | 11 7 11       |
| निधनं भूत्याः प्रजायाः पश्नां भवित य एवं वेदं ॥ १                    | ० ॥ ४८ ॥ (१९) |

बर्थ-[५] (यः एवं वेद) जो इस श्रातिथसरकारके व्रतको जानता है (तस्मै) उस मनुष्यके लिये (उपा हिंकुणोति) उपा श्रानन्द-सन्देश देती है, (स्रविता प्र स्ताति) सूर्य विशेष प्रशंसा करता है, (बृहस्पतिः ऊर्जया उद्मायति) बृहस्पति बल के साथ उसके गुणोंका गान करता है, (त्वष्टा पुष्ट्या प्रतिहरित) स्वष्टा उसको पुष्टि प्रदान करते हैं। श्रातः वह (सूर्याः प्रजायाः प्रश्नां निधनं भवति) संपत्ति, प्रजा श्रीर पशुश्रोंका आश्रयस्थान बनता है।। १-३ ॥ ४५ ॥

जो इस अतिथि सन्कारके वतको जानता है, (तस्मै उद्यन सूर्यः हिंकुणोति) उसके लिये उदय होता हुना स्यं आनन्दका सन्देश देता है, (संगवः प्र स्तौति) प्रभात समय प्रशंसा करता है, (मध्यंदिनः उद्गायति) मध्यदिन उसका गुण गान करता है, (अपराह्णः प्रति हरति) अपराह्ण समय पुष्टि देता है (अस्तं यत् निधनं) अस्त जाता हुना सूर्य आश्रय देता है। इस प्रकार वह संपत्ति, प्रजा और पश्चभोंका आश्रयस्थान होता है॥४—५॥ ४६॥

जो इस श्रातिथिसत्कारके वर्त को जानता है, (तस्मै अभः भवन् हिंकुणोति) उसके लिये उत्पन्न होनेवाला मेघ आनन्द सन्देश देता है, (स्तम्यन् प्रस्तौति) गर्जना करनेवाला मेघ प्रशंसा करता है, (विद्योतमानः प्रतिहरिते) प्रकाशनेवाला पुष्टि देता है, (वर्षन् उद्गायित) वृष्टि करता हुशा मेघ इसका गुणगान करता है (उद्गृह्णन् निधनं) उत्पर केनेवाला आश्रय देता है। इस प्रकार यह संपत्ति, प्रजा और पशुश्रोंका शाश्रयस्थान होता है। ६-७ ॥४०॥

जो इस खंतिथिसत्कारके व्रतको जानता है वह जब ( अतिथीन पश्यित ) अतिथियोंका दर्शन करता है तो माने वह ( विंक्षणोति ) आनन्दका शब्द करता है, जब वह अतिथियोंको ( अभिवदित ) नमस्कार करता है, तो वह कृत्य उसके (प्रस्ताित ) प्रस्ताव करनेके समान होता है । जब वह ( उदकं याचित ) जल मांगता है तो माने वह ( उद्गायित ) यक्तके उद्गाताका कार्य करता है । ( उपहरित प्रतिहरित ) जब वह पदार्थ अतिथिके पास काता है, तो वह यक्तके प्रतिहर्ताका कार्य करता है। ( उच्छिष्टं निधनं ) जो अन्नादिक अतिथिके भोजन करनेके पश्चात् अविश्विर रहता है उसको यक्तका अन्तिम प्रसाद समझो । इस प्रकार अतिथिसत्कार करनेवाला संपत्ति, प्रजा और पश्चिमोंका आश्चयस्थान बनता है ।।८-१०।।४८।।

भावार्थ-हिंकार, प्रस्ताव, उद्गान, प्रतिहार और निधन ये पांच अंग सामके हैं। अतिथिसत्कार करनेवालेको ये पांची इस प्रकार सिद्ध होते हैं। अर्थात् अतिथिसत्कार एक श्रेष्ठ यज्ञका पूर्ण साम है। अतिथिसत्कार ही गृहस्थीका परम पवित्र और श्रेष्ठ कमें है॥ ८—१०॥ ४८॥ (६)

| 11 8 11 88 11  |
|----------------|
| 11 7 11 40 11  |
| ते ॥३॥५१॥      |
| 118114211      |
| ति ॥ ५॥ ५३॥    |
|                |
| 11 4 11 48 11  |
| 110114411      |
| ॥८॥५६॥         |
| 119114011      |
| 11 20 11 40 11 |
| 11 22 11 49 11 |
| ॥ १२ ॥ ६० ॥    |
| 11 83 11 48 11 |
| १४॥ ६२॥ (२०)   |
|                |

॥ इति तृतीयो जिवाकः ॥

अर्थ- [६]— (यत् क्षत्तारं व्हयति) जब वह द्वारपालको बुलावा है, मानो (तत् आश्रावयति एव ) वह अभिश्रवण करता है। (यत् प्रतिश्वणोति) जब वह सुनवा है, मानो (तत् प्रत्याश्रावयित एव ) वह प्रत्याश्रवण ही है। जब आतिथिके लिए (पूर्वे च अपरे च परिवेष्टारः पात्र हस्ताः प्रपद्यन्ते ) पिहले और बाद के परोसनेवाले सेवक पात्र हाथों में लेकर उसके पास आते हैं, मानो (ते चमसाध्वर्यव एव) यज्ञके चमसाध्वर्यु हैं॥ (तेषां न कश्चन अदोवा) उनमें कोई भी अयाजक नहीं होता है॥ १-४॥ ४९-५२॥

(यत् वै श्राति। धिपतिः श्रातिथीन् परिविष्य) जो तो गृहस्थी श्रतिधियोंको भोजन देकर (गृहान् उप उदैति) श्रपने घरके प्रति जाता है। (यत् समागयित) जो भेट करता है, मानो वह (दक्षिणाः सभागयित) दक्षिणा प्रदान करता है। (यत् श्रनुतिष्ठते) जो उसके लिये श्रनुष्ठान करता है मानो (तत् उद्वसित एव) वह यज्ञ यथासांग करता है। (यत् श्रनुतिष्ठते) जो उसके लिये श्रनुष्ठान करता है मानो (तत् उद्वसित एव) वह यज्ञ यथासांग करता है। (यन् ॥ ५३-५४॥

(सः पृथिव्यां उपहुतः) वह इस पृथ्वीपर किसी देशमें आदरसे बुकाये अतिथि (यत् पृथिव्यां विश्वरूपं ) जो कुछ इस पृथ्वीपर अनेक रंगरूपवाका अस है (तिसमन् उपहृतः भक्षयित ) उसको वहां निमंत्रित होकर खाता है। वह आदरसे बुकाया हुआ अतिथि (अन्तरिक्षे ) अन्वरिक्षमें (दिवि ) युकोकमें, (देवेषु ) देवताओं में और (कोकेषु ) सय कोकों में जो (विश्वरूपं ) अनेक रंगरूपवाका अस होता है उसको वहां बैठा हुआ ( अक्षयित ) भक्षण करवा है ॥ ७-११ ॥ ५५-५९ ॥

\*

(सः उपहृतः) वह आदरसे निमंत्रित किया हुआ आतिथि बहुत लाभ देता है ॥ आतिथिको आदरके साथ बुलाने वाला गृहस्थी (हमं लोकं आप्रोति) इस लोकको प्राप्त करता है और (अमुं आप्रोति) उस लोकको भी प्राप्त करता है। (यः एवं वेद) जो इस अतिथिसस्कारके व्रतको जानता है वह (ज्योतिष्मतः लोकान् जयित ) तेजस्वी लोकोंको प्राप्त करता है। १२-१४॥ ६० — ६२॥

## अतिथिका आद्र।

अतिथिका आदरसत्कार प्रेमके साथ करनेका उपदेश करनेके लिये ये ६२ मंत्र इस स्किके छः पर्यायों में दिये हैं। ये मंत्र सरल होनेसे इनकी व्याख्या विशेष करनेकी कोई आवश्यकता नहीं है। आतिथिसत्कारसे विविध प्रकार के यज्ञ यथासांग करनेका फल प्राप्त होता है अर्थात को अतिथिसत्कार उत्तम श्रद्धासे करेगा, उसकी अन्यान्य यज्ञयाग करनेकी कोई आवश्यकता नहीं है। गृहस्थ—धर्मका यह प्रधान अंग अतिथिस कार है। पाठक इस सूक्तका पाठ करें और इसके इस आश्यको जानें और अतिथि सत्कार करके उसके श्रेष्ठ फलके भागी बनें॥

इन मंत्रों में ' मांस ' शब्द आया है। इस मांस शब्दके अन्य अर्थ भी होते होंगे, परंतु यहां 'मांस' अर्थ अपेक्षित है ऐसा हमारा मत है और यह लेनेपर भी कोई आपित नहीं है। क्यों कि मांसभोजी मनुष्यके घरमें कोई अतिथि आवे, तो अतिथिके पूर्व वह मांस भी न खावे, इत्यादि भाव यहां लेना ये य्य है। वेदमें जैसा निर्मांत भोजी मनुष्यों का वर्णन है वैसा मांस भोजियों का भी वर्णन है।

# गौका विश्वरूप।

(9)

### (ऋषि:-ब्रह्मा । देवता-गौः )

(१२) (७)

| युजाविश्व परमेष्ठी च शृङ्गे इन्द्रः शिरी अपिर्छुलाटं यमः कुकाटम्            | 11 9 11  |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------|
| सो भो राजां मुस्तिष्को द्यौरुंत्तरहुनुः पृथिच्यिष्रहुनुः                    | 11211    |
| विद्यन्ति मुरुतो दन्तां रेवतीं श्रीवाः कृतिं हा स्कुन्धा घुर्मो वर्दः       | 11 3 11  |
| विश्वं <u>वायुः स्वर्गो लोकः</u> कंष्णुद्रं विधरंणी निवेष्यः                | 11811    |
| <u>क्येनः ऋोडोईन्तरिक्षं पाज्</u> रस्यं े बृह्दपतिः कुकुद् बृह्तीः कीकृंसाः | 11411    |
| देवानां पत्नीः पृष्टयं उपसदः पर्शेवः                                        | 11 4 11  |
| मित्रश्च वर्र <u>णश्चांसौ</u> त्वष्टां चार्यमा चं द्रोषणी महादेवो बाह्      | 11011    |
| <u>इन्द्राणी भुसद् वायुः पुच्छं पर्वमानो</u> बालाः                          | 11011    |
| ब्रह्म च क्षत्रं च श्रोणी बलेम्रू                                           | 11911    |
| धाता च सिवता चांष्ठीवनतौ जङ्गां गन्ध्रवी अप्सरसः कुष्ठिका अदितिः श्राफाः    | 11 80 11 |

अर्थ— (प्रजापितः च परमेष्ठी च श्रंगे ) प्रजापित और परमेष्ठी ये गौके दो सींग हैं, (इन्द्रः शिरः ) इन्द्र सिर है, (अग्निः कलाटं ) अग्नि ललाट है, (यमः कृकाटं ) यम गलेकी घंटी है ॥ (सोमः राजा मस्तिष्कः ) राजा सोम मस्तिष्क है, (द्यौः उत्तराः इनुः ) द्युलोक उपरका जबडा और (पृथ्वी अधरहनुः ) पृथ्वी नीचेका जबडा है ॥ १-२ ॥

(विद्युत् जिह्ना) विजली जीभ है, (मरुतः दन्ताः) मरुत् दांत हैं (रेवतीः ग्रीवा, कृत्तिका स्कन्धाः) रेवती गर्दन और कृत्तिका कन्धे हैं। (धर्मः वहः) उष्णता देनेवाला सूर्यं वहनेका ककुदके पासका भाग है ॥ (वायुः विश्वं स्वर्गः लोकः कृष्णदं) वायु सब अवयव और स्वर्गलोक कृष्णद्र है और (विधरणी निवेष्यः) धारक शक्ति पृष्ठवंश-की सीमा है ॥ ३—४॥

( इयेनः क्रोडः ) इयेन उसकी गोद है, ( अन्तिरिक्षं पाजस्यं ) अन्तिरिक्ष पेट है, ( बृद्दस्पतिः ककुद् ) बृद्दस्पति ककुद् है, ( बृद्दतीः कीकसाः ) बृद्दस्पति कोहनेका भाग है ॥ ( देवानां पत्नीः पृष्ठयः ) देवोंकी पिनयां पीठके भाग हैं, ( उपसदः पर्शवः ) उपसद इष्टियां पशुलियां हैं ॥ ५-६ ॥

( मित्रः च वरुणः च अंसी ं) मित्र और वरुण कंधे हैं, (स्वष्टा च अर्थमा च दोवणो ) स्वष्टा और अर्थमा बाहुभाग हैं, और ( महादेवः बाहू ) महादेव बाहु हैं ॥ ( इन्द्राणी भसत् ) इन्द्रवरनी गुह्मभाग है, ( वायुः पुच्छं ) वायु पुच्छ है और ( पवमानः बाछाः ) पवमान वायु बाल हैं ॥ ७—८ ॥

(ब्रह्म च क्षत्रं च श्रोणी ) ब्राह्मण और क्षत्रिय चूतर हैं, (बळं ऊरू )बळ जाघें हैं।। (धाता च सविता च (अष्टीवन्तौ ) धाता और सविता ये टखने हैं, (गन्धर्वाः जङ्घाः ) गन्धर्व जांघें हैं (अप्सरसः कुष्टिकाः ) अप्सराएं

| (4) | अथर्वचेद्दका सुर्वोध माध्य ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | िकावंड १       |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|     | चेतो हर्द्यं यक्रनमेधा वृतं पुरीतत्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 11 88 11       |
|     | क्षुत् कुक्षिरिरां व <u>िष</u> ्धुः पर्वताः प् <u>ठा</u> शयः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ॥ १२॥          |
|     | क्रोधी वृक्षी मुन्युराण्डी प्रजा शेपः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ॥ १३ ॥         |
|     | नदी सूत्री वर्षस्य पर्तय स्तनां स्तनयित्तुरूधंः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11 88 11       |
|     | विश्वव्यचाश्रमीषधयो लोमां नि नक्षत्राणि हिपम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11 84 11       |
|     | देवजना गुद्रा मनुष्या आन्त्राण्यत्रा उदरम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ॥ १६॥          |
|     | रक्षांसि लोहितमितरज्ञना ऊर्वध्यम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 11 20 11       |
|     | अभ्रं पीबी मुज्जा निधनम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11 28 11       |
|     | आग्निरासानें उत्थितोऽश्विनां                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 11 29 11       |
|     | इन्द्रः प्राङ् तिष्ठंन् दक्षिणा तिष्ठंन् यमः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 11 20 11       |
|     | प्रत्यङ् तिष्ठंन् <u>धातोदङ् तिष्ठं</u> न्स <u>वि</u> ता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11 38 11       |
|     | त्रुत्यक् । ते व्रता प्रदेश स्त्र व्यापा स्त्र । ते व्यापा स्त्र | 11 27 11       |
|     | तृणां प्रिष्ठाः सोमो राजा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11 23 11       |
|     | मित्र ईक्षेमाण आर्ष्ट्रेत आनुन्दः<br>युज्यमानो वैश्वदेवो युक्तः प्रजापितिर्विमुक्तःसर्वीम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11 28 11       |
|     | युज्यमाना वस्तुवा युक्ताः प्रधानातावनुन तार्वा वस्तुव है (सेघा यसत् )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | प्रेभावदि यक्त |

खुरभाग हैं, ( मदिति: शफाः ) मदिति खुर हैं ॥ ( चेत: हृद्यं ) चेतना उसका हृद्य है ( मेघा यकृत् ) मेघाबुद्धि यकृत्

है, ( ब्रतं पुरीततं ) ब्रत उसकी कांतें हैं ॥ ९-- ११

( 5

[ क्षुत् कृक्षिः ] क्षुधा कोंख है, [ इरा वनिष्टुः ] अन्न बढी आंत है, [ पर्वताः प्राशयः ] पहाड छोटी आंते हैं ॥ [क्रोध: बृक्कों ] क्रोध असके गुर्दे हैं, [मन्यु: आण्डो ] उत्साह अण्डकोश है, [प्रजा: शेप: ] प्रजा जननेन्द्रिय है ॥१२-१३॥

[नदी सूत्री] नदी सूत्रनाडी है, [वर्षस्य पतयः स्तनाः] वर्षापति मेघ उसके स्तन हैं, [स्तनियत्तु ऊधः] गर्जनेवाका मेघ दूधसे पूर्ण स्तन हैं ॥ [विश्वव्यचा चर्म ] सर्वत्र फैला आकाश चर्म है, [ओषधय: लोमानि ) जीविधियां

लोम हैं, निक्षत्राणि रूपं ] नक्षत्र रूप है ॥ १४--१५॥

[देवजनाः गुदा ] देवजन गुदा हैं, [मनुष्याः आन्त्राणि ] मनुष्य आति हैं, [अत्रा उद्रं ] भक्षक प्राणी उदर है । [रक्षांसि लोहितं ] राक्षस रक्त है; [इतरजना ऊबध्यं ] इतर जन अपचित अब है। [अभं पीवः] मेघ मेदा है [निध्नं मज्जा ] निधन मज्जा है ॥ [ अग्निः आसीनः ] अग्नि आसन है और [ अश्विनी उत्थितः ] अश्विदेव उत्थान है ॥ १६-१९॥

[ इन्द्रः प्राङ् तिष्ठन्] इन्द्र प्राची दिशामें ठहरना है, [ यमः दक्षिणा तिष्ठन् ] यम दक्षिणदिशामें अवस्थान है, [प्रस्ट तिष्ठन् भाता ] पश्चिम दिशामें ठइरना भाता है भौर [ सविता उदङ् तिष्ठन् ] सविता उत्तर दिशामें ठहरना है ॥२०-२१॥

[सोमः राजा तृणानि प्राप्तः]जब तृणको प्राप्त होता है तब वह सोम राजा होता है,[ ईक्षमाणः मित्रः ] अवलोकन करनेवाला सूर्य और [आवृतः आनन्दः ] परावृत्त होनेपर वही आनंद है।। [ युज्यमानः वैश्वदेवः ] जब जीता जाता है तब वह सब देवोंके संबंधका होता है, [ युक्तः प्रजापंतिः ] जोतनेपर प्रजापित और [ विमुक्तः सबै ] छोडनेपर सब कुछ बनता है ।। २२--२४॥

( 53 )

एतद् वै विश्वरूपम् सर्वेरूपम् गो पम् उपैनं विश्वरूपाः सर्वेरूपाः पुश्चिम्तिष्ठिन्ति य एव वेदं

॥ २५ ॥

[ एतत् वै गोरूपं ] यह निःसन्दहे गौका रूप है, यही [ विश्वरूपं सर्वरूपं ] गौवा विश्वरूप और सर्वरूप है ।। [ यः एवं वेद ] जो इस बातको जानता है [ एनं ] उसके पास [ विश्वरूपाः सर्वरूपाः पश्चवः उपितप्रन्ति ] विश्वरूपी और सर्वरूपी सब पशु रहते हैं ॥ २५-२६ ॥

## गौका महात्म्य।

इस सूक्त में गौका महत्त्व वर्णन किया है। यहां गौ शब्दसे गाय और बैलका प्रहण करना चाहिये यह स्पष्ट है। गायके अंगोंमें संपूर्ण देवताओंका निवास है और गाय ही सब देवोंके रूप बन जाती है। इतना गायका अधिकार इस सूक्तने वर्णन किया है। बैदिक धर्ममें गायका इतना महत्त्व है। गायका दूध, दही, मक्खन, घी, छाछ आदि सेवन करनेसे देवताओंका सत्त्व सेवन करनेका श्रेय प्राप्त होता है। इसी प्रकार गोमुत्र और गोमय सेवन करनेसे शरीर शुद्ध होता है। इस तरह गायका महत्त्व जान-कर वैदिक धर्मी लोग गायकी सेवा करें।

-:0:-

# यक्ष्म-निवारण।

(८) (ऋषिः-भृग्वंगिराः । देवता-सर्वशीर्षामयाद्यपाकरणम् )

(2)(5)

श्चीर्षि शीर्षामयं कंषशूलं विलोहितम् । सर्वे शीर्षेण्यं िते रोगं बृहिर्निर्मेन्त्रयामहे ॥ १ ॥ कणीभ्यां ते कङ्क्षंपेभ्यः कणेशूलं विसल्पंकम् । सर्वे शीर्षेण्यं ते रोगं बृहिर्निर्मेन्त्रयामहे ॥ २ ॥ सर्वे शीर्षेण्यं ते रोगं बृहिर्निर्मेन्त्रयामहे

अर्थ [ शीर्षाक्ति ] मस्तकशूल, [ शीर्षामयं ] ासिरद्दं [ कर्णशूलं ] कर्णशूल, [ विलोहितं ] रक्तरहित होना, अथवा पाण्डुरोग, [ ते सर्व शीर्षण्यं रोगं ] तेरा सब मस्तक विकार [ बीहः निर्मन्त्रयामहे ] बाहर करते हैं ॥ १ ॥ अथवा पाण्डुरोग, [ ते सर्व शीर्षण्यं रोगं ] तेरा सब मस्तक विकार [ बीहः निर्मन्त्रयामहे ] विकाय कष्ट देने ( ते कर्णाभ्यां ] तेरे कार्नोंसे, और [ कंक्र्षेभ्यः ] कार्नोंके भीतरी भागसे [ विसल्पकं कर्णशूलं ] विशेष कष्ट देने वाले कर्णशूलको तथा [ सर्व शीर्षण्यं ते रोगं ] तेरा सब मस्तकका रोग हम [ बीहः निर्मन्त्रयामहे ] बाहर करते हैं ॥ २ ॥

अर्थ— [ यस्य हेतो: ] जिस कारण [ यक्ष्म: कर्णतः आस्यतः प्रच्यवते ] यक्ष्म रोग कानसे और मुखसे बहता है, उस [ सर्वे शीर्षण्यं ते रोगं ] तेरे सब सिरके रोगको हम बाहर हटाते हैं ॥ ३ ॥

[ यः प्रमोतं कृणोति ] जो बिहरा बनाता है, तथा [ पुरुषं अन्धं कृणोति ] मनुष्यको अन्धा बनाता है, [सर्वं॰ ]

उस सब सिरसंबंधी रोगको इम दूर करतें हैं ॥ ४॥

[ अंग-भेदं ] अंगोंको तोडनेवाले, [ अंग-ज्वरं ] अंगोंमें ज्वर उत्पन्न करनेवाले, ( विश्वांग्यं विसल्पकं ) संपूर्ण अंगोंमें पीडा करनेवाले ( सर्वं ) सब सिरसंबंधी रोगको हम दूर हटा देते हैं ॥ ५ ॥

( यस्य भीमः प्रतीकाशः) जिसका भयंकर रूप [ पुरुषं उद्वेपयित ] मनुष्यको कंपाता है उस [विश्वशारदं तक्मान]

सब सालभर होनेवाछे उष्णरोगको [बहिः निर्मन्त्रयामहे ] हम बाहर हटाते हैं ॥ ३ ॥

[यः ऊरू अनुसर्पति ] जो जंघामोंतके बढता है [ अथो गवीनिके पति ] और जो नाडियोंतक पहुंचता है, उस

( यक्ष्मं ते अन्तरंगेभ्यः ) रोगको तेरे आन्तरिक अंगोंसे हम [ बहि० ] बाहर हटा देते हैं ॥ ७ ॥

[यदि कामात्] यदि कामुकतासे अथवा यदि [अ कामात्] कामको छोडकर किसी अन्य कारणींसे [हदः यात् परि जायते ] हृदयके ऊपर उत्तन्न होता है, तो उसे [बलासं हृदः अंगेभ्यः ] कफको हृदयसे और अंगों से [बिहि॰ ] बाहर हम हृदा देते हैं ॥ ८॥

(ते हरिमाणं) तेरा कामिला रोग-रक्तद्दीनताका रोग-( अंगेभ्यः ) तेरे अवयवोंसे, [ उदरात् अन्तः आप्वां } उदर-के अन्दरसे जलोदर रोगको तथा [आरमनः अन्तः यक्ष्मः-धां ] अपने अन्दरसे यक्ष्मरागको धारण करनेवाली अवस्थाः

को (बहि॰) बाहर इस निकालते हैं।। ९।।

(बलासः मासः भवतु) कफ थूंकके रूपमें होवे भीर बाहर जावे। [ भामयत् मूत्रं भवतु ] भामदोष मूत्र होकर बाहर जावे। (सर्वेषां यक्ष्माणां विषं) सब यक्ष्मरोगोंका विष [ भहं स्वत् निरवोचं ] मै तेरेसे बाहर निकालता हुं॥ १०॥

[तव उदरात् ] तेरे पेटसे [काहाबाहं बिछं ] शब्द करते हुए विष मूत्रनिककासे [ निर्देवतु ] निकल जावे। [सर्वेषां यक्ष्माणां ] सब रोगोंका विष में तेरेसे बाहर निकालता है।। ११॥ उदरात ते क्लोम्नो नाम्या हर्दयादि । यहमाणां संवीपा विषं निर्रवोचमहं त्वत् ॥ १२ ॥ याः सीमानं विक्जन्ति मूर्घानं प्रत्येष्णाः । अहिंसन्तीरनाम्या निर्द्रवन्तु बृहिविंकंम् ॥ १३ ॥ या हर्दयग्रप्पन्त्यं जुन्वन्ति कीकंसाः । अहिंसन्तीरनाम्या निर्द्रवन्तु बृहिविंकंम् ॥ १४ ॥ याः पार्श्वे उप्पेन्त्यं नुनिक्षंन्ति पृष्टाः । अहिंसन्तीरनाम्या निर्द्रवन्तु बृहिविंकंम् ॥ १५ ॥ यास्तुरश्चीरुप्पन्त्यं पृणीर्वेक्षणांसु ते । अहिंसन्तीरनाम्या निर्द्रवन्तु बृहिविंकंम् ॥ १६ ॥ या गुदा अनुसपन्त्यान्त्राणि मोहर्यान्ते च । अहिंसन्तीरनाम्या निर्द्रवन्तु बृहिविंकंम् ॥ १६ ॥ या गुदा अनुसपन्त्यान्त्राणि मोहर्यान्ते च । अहिंसन्तीरनाम्या निर्द्रवन्तु बृहिविंकंम्॥ १७॥ या मुज्जो निर्धयन्ति पर्द्यपि विक्जन्ति च । अहिंसन्तीरनाम्या निर्द्रवन्तु बृहिविंकंम्॥ १८॥ य अङ्गानि मृद्यन्तु यहमांसो रोप्णास्तवं । यहमाणां सर्वेषां विव निर्यवाच्यं व्यव्यान्त्र । १९॥ यहमाणां सर्वेषां विव निर्यवाच्यं व्यव्यान्त्र । यहमाणां सर्वेषां विव निर्यवाच्यं व्यव्यान्त्र ।

यक्ष्माणां सर्वेषां विषे निरंबीचमुह त्वत् विस्वल्पस्यं विद्वधस्यं वातीकारस्यं वाल्जेः। यक्ष्माणां सर्वेषां विषं निरंबीचमुहं त्वत्

11 20 11

अर्थ— (ते उदरात्) तेरे पेटसे [ क्लोमनः नाम्याः हृदयात् अधि ] फेफडोंसे, नामीसे और हृदयसे [ सर्वेषां० ] सव रोगोंका विष में तेरेसे हटावा हूं ॥ १२ ॥

(याः सीमानं विरुज्ञन्ति) जो सीमा भागको पीडा देते हैं, श्रीर जो (मूर्धानं प्रति अर्थणीः) सिरतक बढते जाते हैं, वे रोग (अनामयाः अहिंसन्तीः) दोषरहित होकर न मारते हुए (बहिः बिछं निर्द्रवन्तु) द्रवरूपसे रन्ध्रोकि बीचसे बाहर चछे जावें ॥ १३ ॥

(याः हृदयं उप ऋषन्ति) जो हृदयपर आक्रमण करती हैं और (कीकसाः अनुतन्वन्ति ) इंसलीकी इृद्धियों में फैलती हैं वे सब पीडाएं (अनामया॰ ) दोषरहित होकर मारक न बनती हुई सब रन्ध्रोंसे द्रवरूपसे दूर हो जांग ॥१४॥

[याः पार्श्वे उप ऋषन्ति ] जो पृष्ठभागपर आक्रमण करती हैं और [पृष्ठीः अनुनिक्षन्ति ] पीठपर जो फैलती हैं, वे सब पीडाएं ( अना॰ ) दोषरहित होकर और मारक न बनती हुई सब रन्ध्रोंसे व्रवरूप होकर दूर हो जांय ॥ १५ ॥

(याः तिरश्चीः उप ऋषन्ति ) जो तिरछी होकर आक्रमण करती हैं, और (ते वश्चणासु अर्थणीः ) तेरी पसुछियोंमें प्रवेश करती हैं वे (अना॰ ) सब दोषराहित और अमारक होकर द्वरूपसे रोमरन्ध्रोंके द्वारा शरीरके बाहर चेक जावे॥ १६॥

(याः गुद्राः अनुसर्पान्त ) जो गुद्रातक फैलती हैं, और (आन्त्राणि मोह्यन्ति च) ब्रॉलीको रोकती हैं व सब पीडाएं

( भना० ) दोषराहित और भमारक होकर द्रवरूपसे शरीरके रोमरन्ध्रोंसे बाहर चलीं जावें ॥ १७ ॥

[याः मज्जः निर्धयन्ति] जो मजाओंको रक्तदीन करती. हैं, और [परूषि विरुज्ञन्ति च] जोडोंमें विरुज्ञन्ति च] जोडोंमें विरुज्ञन्ति च] जोडोंमें विरुज्ञन्ति च] दोषरदित और जमारक होकर रन्थ्रोंसे बाहर द्रवरूप होकर निकल वेदना उत्पन्न करती हैं, वे सब रोग [अना॰ ] दोषरदित और जमारक होकर रन्थ्रोंसे बाहर द्रवरूप होकर निकल जावें।। १८॥

[ये यक्ष्मासः ] जो यक्ष्मरोग [रोपणाः ] ब्याकुल करते हुए [तव अंगानि मदयन्ति ] तेरे अंगोंको मदयुक्त करते हैं उन [सर्वेषां यक्ष्माणां विषं ] सब यक्ष्मरोगोंका विष [अई त्वत् निरवोर्च ] में तेरेसे इटाता हूं।। १९॥ (विसलास्य ) पीडा, (विद्धस्य ) सूजन, (वातीकारस्य ) बातरोग और (वा अलजेः ) रोग इन सबके तथा

( विसल्यस्य ) पाडा, ( विद्रव्यस्य ) प्रचार ( सर्वेषां यहमणां विषं० ) संपूर्ण रोगोंके विषकों में तेरसे हटाता हूं ॥ २० ॥

९ (अ. सु. भा. कां. ९)

.[कां० ९

पादांभ्यां ते जानुभ्यां श्रोणिभ्यां परि भंसंसः । अन्दादर्षणीरुष्णिहांभ्यः श्रीष्णी रेगिमनीनशम् सं ते शिष्णेः कृपालानि हदंयस च यो विधः । उद्यन्नादित्य रिक्मिं श्रीष्णी रोगमनीनशोऽङ्गभेदमंशीशमः

11 38 11

11 27 11 (23)

।। इति चतुर्थोऽनुवाकः ॥

अर्थ— ( पादाभ्यां ते जानुभ्यां ) तेरे पांचोंसे और जानुओंसे, ( श्रीणिभ्यां भंससः परि ) कुल्होंसे और गुप्तभागसे (अनुकात् डाव्णिहाभ्यः) रीढसे और गुद्देकी नाडियोंसे ( अर्थणीः ) फैळनेवाली पीडाओंको और ( शीर्ष्णः रोगं ) सिरकी पीडाको में ( अनीनशम् ) नाश करता हूं ॥ २१ ॥

(ते शीर्ष्णः कपालानि) तेरे सिरके कपालभाग, (हृदयस्य च यः विष्ठः) श्रीर हृदय की जो ब्याधि है, (उद्यन् श्रादित्यः रिमिभः) उगता हुशा सूर्य अपनी किरणोंसे (शीर्ष्णः रोगं सं श्रनीनशः) सिरके रोगको नाश करता है श्रीर (श्रंगमेदं शशीशमः),श्रंगोंकी पीढाको शांत करता है ॥ २२ ॥

## सिरदर्द ।

इस सूक्तमें सिरदर्न को इटानेके लिये सूर्यिकरण यह एक उपाय है, यह बात कही है। सूर्यिकरण शरीरपर लेनेसे सिरका रोग, कर्णके रोग, पाण्डरोग तथा अन्यान्य कई रोग दूर होते हैं। संभव है कि ये सूर्य किरण विशेष प्रबंधसे उस रोगप्रत स्थानपरभी लेने योग्य होंगे। इस सूक्तमें यह चिकित्साकी विधि तो बतायी नहीं है, परंतु इतना कहा है कि सूर्यिकरणसे इस सूक्त में कहे अनेक रोग दूर होते हैं।

कई धिरके राग दृष्टीको मन्द करते हैं, अंधा बनाते हैं, बहिरा बनाते हैं, रक्त कम होने से कई सिरके रोग होते हैं, कानों के दोषसे और आंखों के दोषसे भी सिरकी पीड़ा होती है, कानसे और मुखसे पीप आदि बाहर निकलता रहता है जिससे सिरदर्द होता हैं, इस प्रकार अनेक लक्षण और हेतु सिरदर्दके इस सूक्तमें दिये हैं। इन सबका विचार वैद्य डाक्तर करें और सूर्यकिरणोंका उपाय इन सबपर किस प्रकार करना चाहिए इसका भी निश्चय करें।

अथवा कोई अन्य उपाय यहाँ लक्षणासे बताया है, इसका भी निश्चय होना उचित है। यह सूक्त वस्तुतः अति सुबोध है, तथापि सिरदर्दका विषय अति शास्त्रीय होनेसे इस सूक्तके कई शब्द वैद्य और डाक्तर ही जान सकते हैं। इसिलए ऐसे सूक्तोंका अन्वेषण करना उनका ही कार्य है ऐसी सूचना हम यहां करते हैं।

# एक वृक्षपर दो सुपर्ण।

(9)

( ऋषि:- ब्रह्मा । देवता-वामः, अध्यात्मं, आदित्यः, )

#### [88](8)

अस्य वामस्यं पिठ्वस्य होतुस्तस्य भातां मध्यमो अस्त्यश्रीः। तृतीयो आर्ता धृतपृष्ठी अस्यात्रापरयं निरुपति सप्तपुत्रम् 11 3 11 सप्त युञ्जान्ते रथमेकचक्रमेको अश्वी वहति सप्तनामा। त्रिनामि चक्रम् जरमनुर्वे यत्रेमा विश्वा भुवनाधि तस्थुः 11 7 11 ्ड्मं रथमधि ये सप्त तस्थुः सप्तचंक्रं सप्त वंहन्त्यश्वाः । सप्त स्वसारी अभि सं नंबन्त यत्र गवां निहिता सप्त नामा 11 3 11

भर्थ- ( तस्य भस्य वामस्य पछितस्य ) उस इस सुंदर भति वृद्ध ( होतुः ) दान कर्ताका ( मध्यमः आता ) बीचका माई (अश्रः अस्ति ) बढा खानेवाका है। ( अस्य तृतीयः भ्राता ) इसका तीसरा माई अपने ( घृतपृत्रः ) पृष्ठभागपर पुष्टिकारक घी रखता है। ( अत्र ) यहीं मैंने ( सप्तपुत्र विश्पति अपश्यं ) सात पुत्रींवाले प्रजापालको देखा है ॥ १ ॥ (年09196819)

(एकचकं रथं सप्त युंजन्ति) एक चक्रवाले रथको सात घोडे जोते जाते हैं, (सप्तनामा एक: अश्वः वहति) सात नाम-वाला एक घोडा उसको खींचता है। इसका( त्रिनामि अजरं अनर्व चर्क ) तीन केन्द्रीवाला जरारहित और नाशरहित यह चक है [यत्र ] जिसमें [ इमा विश्वा भुवना ] ये सब भुवन [अधि तस्थुः ] उद्दे हैं ॥२॥ (ऋ॰ १।१६४।२ अथवै 13 1 21 96)

(इमं सलचकं रथं) इस सात चक्रोंवाले रथके ऊपर (ये सल अधि तस्थुः) जो सात रहते हैं, उसको (सल भक्षाः वहन्ति ) सात घोडे सीचते हैं। (सप्त स्वसारः ) सात बहिनें ( आभि सं नवन्ते ) जिसके साथ रहती हैं। (यत्र) और जहां (गवां सप्त नामा निहिता) गौओं के सात यश रहते हैं ॥ ३॥ [ऋ० १।१६४।३]

भावार्थ — इस अलौकिक सुंदर दाता पुराण पुरुषका बीचका भाई भोक्ता जीवात्मा है, और इसको एक तींसरा भाई भी है जो अपनी पीठपर घृतादि पेशवक पदार्थ घारण करता है, यही संसार है। इसी स्थानपर सब प्रजाओंका पालनेहारा एक देव है, जिसको सात पुत्र हैं ॥ १ ॥

इस एकचक्रवाले रथको सात घोडे जोते हैं, परंतु वस्तुतः सात नामीवाला एकही घोडा इस रथको खीचता है। इसी तीन

केन्द्रोंवाले जरारहित आवेनाशी चक्रमें ये संपूर्ण भुवन रहे हैं ॥ २ ॥

इन सातचक्रोंसे युक्त रथके उत्पर सात बीर खडे हैं, इस रथको सांत घोडे खींच रहे हैं। इस रथपर सात बहिनें भी उनके साथ वहीं हैं, जहां गौओं के साथ उनके सात यश भी विराजमान हैं ॥ ३ ॥

किं ० ६

| को दंदर्श प्रथमं जार्यमानमस्थन्वन्तं यदन्स्था विभेति ।              |         |
|---------------------------------------------------------------------|---------|
| भम्या असरसंगात्मा क्वास्थित को विद्वांसमुपं गात् प्रष्टुंमेतत्      | 11811   |
| इह ब्रवीतु य ईमुक्त वेदास्य वामस्य निहितं पदं वेः ।                 |         |
| श्चीर्णः श्चीरं दुंहते गावां अस्य वृद्धिं वसाना उद्कं प्रापुः       | 11411   |
| पार्कः पृच्छामि मनुसाविजानन् देवानांमेना निहिता पदानि ।             |         |
| व्रत्से ब्रष्कियेऽधि सप्त तन्तून् वि तंतिनरे कृवय ओत्वा उ           | 11 & 11 |
| अचिकित्वां रिचकित् पश्चिद्त्रं कुवीन् पृच्छामि विद्वनो न विद्वान् । |         |
| वि यस्तुस्तम्भ पिंडुमा रजांस्यजस्यं रूपे किमपि स्विदेकम्            | 11011   |

क्ये- [प्रथमं जायमानं] पहिले प्रवट होनेवाछको [कः ददशं] किसने देखा है ? [ यत् अनस्था अस्थन्वन्तं विभितं ] जो हड्डीरहित हड्डीवालको धारण करता है। ( भूम्या: असुः असृक् आरमा क खित् ) इस मिट्टीके अन्दर प्राण रक्त और आरमा कहां भला रहते हैं? [कः विद्वांसं ]कोनसा मनुष्य किस ज्ञानीके पास [ एतत् प्रष्टुं उपगात् ] यह पूछनेके लिए गया ? ४॥ [ ऋ० १। १६४। ४ ]

हे [ भंग ] प्रिय मनुष्य! [ यः अस्य नामस्य वेः ] जो इस प्रिय सुपर्णंके [ निहित पदं वेद ] रहे हुए पदको जानता है, वर् आकर [ इह ब्रवीतु ] यहां कहे । [ गावः अस्य शीर्ष्णः ] गौवें, किरणें, इसके शिरोभागसे [ क्षीरं दुहते ] दूप, अमृत दुहती हैं, वे [विवि वसानाः] रूपका धारण करती हुई [ पदा अदकं अपुः ] अपने पदसे जलका पान करती हैं ॥५॥

[来の 3196810]

(पाकः) परिपक्त होनेवाला भार (मनसा भविजानन्) मनसे न जाननेवाला में (देवानां एना निहिता पदानि) देवताओं के ये रखे हुए पदोंके विषयमें (पृच्छामि) पूच्छता हूं। (कवयः) कवि लोगोंने (बब्कये वत्से अधि) बढे बछडेके ऊपर (भोतवे उ) बुननेके लिए (सस तन्तून् वि तानिरे) सात तन्तुओं को फैलाया है। ६॥ (ऋ०१। १६४। ५)

( अचिकित्वान्, न विद्वान् चित् ) अज्ञानी और विद्यान जाननेवाला में ( चिकितुषः विद्वनः कवीन् चित् ) ज्ञानी विद्वान् किवयोंसे ही ( पृच्छामि ) पृछता हूं। (यः इमाः षट् रजांसि तस्तंभ ) जो इन छः छोकोंको आधार देता है, उस ( अजस्य रूपे ) अजन्माके रूपमें ( किं अपि एकं स्वित् ) एक कीनसा तस्व है ? ॥ ७ ॥ ( ऋ० १। १६४। ६ )

भावार्थ - सबसे प्रथम प्रवट होनेके समय इस आत्माको किसने देखा है ? यहां तो हड्ढीवाले शरीरको हड्ढीरहित आस्मा घारण करता है। इस पार्थिव शरीरमें प्राण, रक्त और आत्मा—मन—कहां रहता है ? मनुष्य किस विद्वान को इसके विषयमें पूछने के लिए जाता है ? ॥ ४ ॥

हे प्रिय शिष्य! जो इस परम रमणीय सुपर्ण—आत्माका परम पद यथावत् जानता है, वही इस विषयमें उपदेश करे। इसी आत्माके मुख्य भागसे संपूर्ण गौवोंमें अमृत जैसा दूध आता है, उन गौवोंमें जलपान करके लोगोंको सुंदर रूप और रस देनेका समर्थ्य है। पा।

हे गुरुजी! में परिपक्ष नहीं हूं और मनसे भी कुछ जानता नहीं हूं। इसलिए आपसे देवों के रखे हुए परोके विषयमें पूछती हूं। आप इस विषयमें कहिए। कवि लोग जो सात धागे वस्न बुननेके लिये बछडेके ऊपर फैलाते हैं, उसका क्या आशय है?।।६॥ में आज्ञानी और निर्दुद्धसा हूं, अतः आप जैसे ज्ञानी और सुबुद्धसे प्रश्न कर रहा हूं। जिसने ये छः लोक धारण किए हैं,

उस अजन्मा आत्माका एक सत्य स्वरूप कौनसा है? ॥ ७॥

माता पितरंमृत आ वंभाज धीत्यग्रे मनंसा सं हि ज्यमे ।
सा विभृत्सुर्गभेरसा निविद्धा नमंस्वन्त इदुंपवाकमीयः ॥ ८॥
युक्ता मातासीद्धारे दक्षिणाया अतिष्ठ्द गभी वृज्जनीष्वन्तः ।
अमीमेद वृत्सो अनु गामंपरयद विश्वहृष्यं त्रिषु योजनेषु ॥ ९॥
तिस्रो मातृस्त्रीन पितृन विभ्रदेकं ऊर्ध्वस्तंस्थी नेमवं ग्लापयन्त ।
मन्त्रयंनते दिवो अमुष्यं पृष्ठे विश्वविद्यो वाचमविद्यविन्नाम् ॥ १०॥ (२४)
पञ्चीरे चुक्ते परिवर्तमाने यस्मिन्नात्स्थुर्भ्वनानि विश्वा ।
तस्य नार्थस्तप्यते भूरिभारः सुनादेव न च्छिद्यते सर्नाभिः ॥ ११॥

अर्थ— (माता पितरं ऋते अवभाज ) माता बालकके पिताको अर्थात अपने पितको सत्यधर्ममें भाग देती है। (अग्रे भीती ) प्रारंभमें बुद्धिसे और (मनसा ) मनसे वह (हि सं जामे ) निश्चयपूर्वक संगति करती है। (सा बीभत्सुः गर्भरसा निविन्दा) वह भरण करनेवाली अपने बीच रस धारण करनेवाली विन्दु हुई है। जो ( नमस्वन्तः इत् उपवाकं ईयुः ) नमस्कार करनेवाले भक्त निश्चयसे उसकी प्रशंसा करते हैं॥ ८॥ (ऋ०१। १६४। ८)

(दक्षिणायाः धुरि माता युक्ता भासीत्) दक्षिणाकी धुरामें माता जोती गई थी, तथा उसका (गर्भः वृजनीषु अन्त-अतिष्ठत्) बछडा अपनी शक्तियों में था। (वस्सः गां अनु अमीमेत्) बछडा गौको देखकर जाता है और (त्रिषु योजनेषु) तीनों योजनाओं में (विश्वरूप्यं अपस्यत्) संपूर्ण रूपों को देखता है ॥ ९॥ [ऋ०९। १६४। ९]

(एकः तिस्रः मातृः) अकेला तीन माताओंको और (त्रीन् पितृन्) तीन पिताओंको (त्रिश्रत्) धारण करता हुआ (ऊर्ध्वः तस्था) सीधा खढा है। वे इसको (न ई अब ग्लापयन्त ) ग्लानीको प्राप्त नहीं होने देते। (अमुख्य दिवः पृष्ठे) उस युकोक के पीठपर विराजमान होकर (विश्वविदः) सर्वेज्ञ लोग (अ-विश्व-विन्नां वाचं मन्त्रय-नते) सबको न समझनेवाले गृह वचनका मनन करते हैं॥ १०॥ (ऋ०१। १६४। १०)

(यस्मिन् परिवर्तमाने पञ्चारे चक्रे) जिस घूमते हुए पांच आरोंवाले चक्रमें (विश्वा मुवनानि आतस्थुः) सब भुवन ठहरे हैं। (तस्य भूरिभारः अक्षः न तप्यते) उस चक्रका बहुत भारवाला अक्षदण्ड नहीं तपता और (सनात् पुव सनाभिः न लिखते) चिरकालसे केन्द्रस्थान होनेपर भी नहीं लिखभिन्न होता है।। ११॥ (ऋ०१। १६४। १३)

भावार्थ- माता प्रकृति परमात्मारूपी पिताको सन्यधर्मका भाग समर्पण करती है, अर्थात सन्यधर्म उसीका है ऐसा दर्शा-ती है। सबसे पहिले बुद्धि, कर्म और विचारशाक्तिका संगतीकरण हो गया, जिससे इसकी रचना होगयी है। यह प्रकृति सबका पोषण करनेमें समर्थ है, उसीमें सब प्रकारके उत्तम पोषक रस हैं। जो भक्त नमस्कारपूर्वक इसकी मिक्त करते हैं, वे निक्चय पूर्वक इनकी प्रशंसा करने लगते हैं।। ८॥

माता इस यज्ञरूप रथमें प्रमुख स्थानमें जोती गई है। उसके गर्भका धारण अनेक शक्तियोंसे होता है। जब वह जन्मते माता इस यज्ञरूप रथमें प्रमुख स्थानमें जोती गई है। उसके गर्भका धारण अनेक शक्तियोंसे होता है। जब वह जन्मते है, तो गोंके पछि पछि चलता है। और बढकर पूर्वोक्त तीन केन्द्रोंमें सब विद्वकां रूप ठहरा है, इस बातकों देखता है। ९॥ अकेला एक अपनी तीनों माताओं और तीनों पिताओंका धारण करता हुआ सीधा खडा रहता है। इसको कोई

अकेला एक अपनी तीनों माताओं और तीनों पिताओंका घारण करता हुआ स्वान खान पर पर स्वीन लोग गुप्त मंत्रोंका विचार रहानि नहीं उरपल कर सकता। अन्तमें इसको इस बातका ज्ञान होता है कि गुलोकके ऊपर सर्वज्ञ लोग गुप्त मंत्रोंका विचार करते हैं ॥ १० ॥

जिस घूमते हुए पांच आरोंबाले चक्रमें संपूर्ण भुवन ठहरे हैं, उरुका बहुत भारवाला अक्षदण्ड सतत घूमता हुआ भी नहीं तपता और चिरकालसे चक्रकी नाभिमें घूमता हुआ भी नहीं टूटता है।। ११।।

| पञ्चेपादं पितरं द्वादंशाकृति दिव आहुः परे अध पुरीपिणेम्।    |          |
|-------------------------------------------------------------|----------|
| अधेमे अन्य उपरे विचक्षणे सप्तचंक्रे पर्डर आहुरापतम्         | ॥ १२॥    |
| दार्दशारं नहि तज्जराय ववैति चक्रं पारे द्यामृतस्य ।         |          |
| आ पुत्रा अमे मिथुनासो अत्र सप्त श्वानि विश्वतिश्रे तस्थुः   | 11 83 11 |
| मनेमि चक्रमजरं वि बावत उत्तानायां दशं युक्ता वहान्त ।       |          |
| सूर्यस्य चक्ष् रजेसैत्यावृतं यस्मिनात्रस्थुर्भुवनानि विश्वा | 11 88 11 |
| स्त्रिय: सतीस्ताँ उ मे पुंस आहुः पश्यदक्षण्यान व चतद्व्यः।  |          |
| क्वियी: पुत्रः स ईमा चिकेत यस्ता विजानात् स पितु व्यितासंत  | ॥ १५॥    |

अर्थ- (पञ्चपादं द्वादशाकृति पितरं) पांच पांचवाला बारह आकारवाला पिता (दिवः परे अर्धे पुरीषिणं आहुः) गुलोकके परले आधे भागमें है ऐसा कहते हैं। (अथ इमे अन्ये आहुः) गुलोकके परले आधे भागमें है ऐसा कहते हैं। (अथ इमे अन्ये आहुः) ग्रीर ये दूसरे कहते हैं कि वह (उपरे विचक्षणे) अति विलक्षण (सष्ठचके पढरे अपितं) सातचकोंवाले और छः आरोंवाले चक्रमें रहा है॥ १२॥ (ऋ॰ १। १६४। १२)

( द्वादशारं तत् चकं ) बारह आरोंबाला चक (निह जराय) जीर्ण नहीं होता, वह (ऋतस्य द्यां परि वर्वति ) सत्यके द्युलोकके ऊपर घूमता है। हे (अग्ने) अग्ने! (अन्न सप्त शातानि विंशतिः च ) यहां सात सो बीस

( मिथुनासः पुत्राः आ तस्थुः ) जुडे हुए पुत्र ठहरे हैं ॥ १३ (॥ ऋ० १। १६४। ११)

(सनेमि अजरं चकं ) परिघवाल। अविनाशी चक (वि—वावृते ) विशेष रीतिसे घूम रहा है। (उत्तानायां द्वा युक्ताः वहन्ति ) तनी हुई धुरामें दश जोडे हुए खींचते हैं। (सूर्यस्य रजसा आवृतं चक्षुः) सूर्यंका रजसे ज्यास हुआ आंख (पृति ) चलता है [ यस्मिन् विश्वा भुवना आतस्थुः ) जिसमें सब भुवन रहे हैं।। १४॥ [ ऋ० १।१६४।१४]

(स्त्रियः सतीः) वे स्त्रियां दोनेपर भी [तान् उ मे पुंसः आहुः] उनको मुझे पुरुष हैं ऐसा कहा । यह बात [ अक्षण्वान पर्यत् ] आँखवाला देखता है, परंतु ( अन्धः न विचेदत् ) अन्धा उसको नहीं जानता । [ यः कविः पुत्रः ) जो पुत्र किव है ( सः ईं आ चिकेत ) वह भली प्रकार इसको जानता है, ( यः ताः विजानात् )जो उनको जानता है ( सः पितुः पिता असत् ) वह पिताका भी पिता दोता है ॥ १५ ॥ ( ऋ० १ । १६४ । १६ )

भावार्थ- पिताको पांच पांव हैं, उसके बारह रूप हैं, और वह युकोकके परले आधे भागमें रहता है, ऐसा एक प्रकारके के ग उसका वर्णन करते हैं; परंतु कई दूसरे ज्ञानी उसीका ऐसा वर्णन करते हैं कि वह आतिविलक्षण छः आरोवाले सात चकामें रहता है।। १२।।

बारह आरोवाला वह चक कभी क्षीण नहीं होता है, वह सल्यमय युलोक में वार्यार घूमता है। इसमें सातसीं बीस जुड़े भाई उसके पुत्र विराजमान हैं॥ १३॥

यह परिघवाला नाशरहित चक्र वारंवार घूमता है। इस रथकी तनी हुई महती धुरामें दस घोडे इस रथको खींचते हैं।

जिससे संपूर्ण मुवन ठहरे हैं; वह सूर्यका चक्षु रजसे व्याप्त है।। १४॥

वस्तुतः स्त्रियां होनेपर भी उनको पुरुष कहते हैं। क्योंकि जिसके आंख अच्छे होंगे वहीं देख सकता है, अन्धेको यह नहीं दीखता। इनमेंसे जो किन होगा नहीं सत्य बातको जान सकेगा, और जो जानता है नहीं पिताका भी पिता बन जाता है। १५॥

| साकंजानां सप्तर्थमाहुरेकुजं पडिद्यमा ऋषयो देवजा इति ।          |             |
|----------------------------------------------------------------|-------------|
| 7 10 - 0 00 - 0 - 7 7 7 0 1 0                                  |             |
| तेषां मिष्टानि विहितानि धामुश स्थात्रे रेजन्ते विकृतानि रूपुशः | 11 24 11    |
| अवः परेण पुर एनावरेण पुदा बुत्सं विश्रंती गौरुदंस्थात् ।       |             |
|                                                                |             |
| सा कद्रीची कं स्विद्धं परागात् क्रस्वित् सते निहि यूथे अस्मिन  | 11 29 11    |
| 20:21-2                                                        |             |
| अवः परेण पितरं यो अस्य वे <u>टा</u> वः परेण पुर एनावरेण ।      |             |
| क्वीयमानः क इह प्र वीचद् देवं मनः कृतो अधि प्रजातम्            | 11 28 11    |
|                                                                |             |
| ये अर्वाञ्चस्ताँ उ परांच आहुर्ये परांञ्चस्ताँ उ अर्वाचे आहुः । |             |
| इन्द्रेश्च या चक्रथुं: सोम् तानि धुरा न युक्ता रर्जसो वहन्ति   | 11 29 11    |
| इन्द्रश्च या प्रमुक्त ताम ताम युरा म युका रणता यहान्त          | 1, 1, 1, 11 |
|                                                                |             |

क्षर्थ-(साक्षंजानां सप्तथं एकजं क्षाहुः) साथ जन्मे हुओं में शातवां एक ही बना है ऐसा कहते हैं। (पट् हत् यमाः) जो छः निश्चयक्षे जुडे हैं, वे (देवजाः ऋषयः हित ) देवोंसे उत्पन्न ऋषि हैं। (तेषां धामशः ) उनके छिए स्थानसे ( इष्टानि विहितानि ) इष्ट बातें बनाई हैं। [स्थान्ने रूपशः विकृतानि रेजन्ते ] ठहरनेवाछ एकके छिए क्षाकारसे विकृत होकर कांपते हैं। १६॥ [ऋ० १। १६४। १५]

[ एना गौः ] यह गाय [ अवः परेण ] निम्न स्थानके दूरके पदसे और [ परः अवरेण ] परछेको पासवाछे [ पदा ] पदसे [ वस्सं बिश्नती ] बछडेका धारण करती हुई [ उत् अस्थात् ] ऊपर उठती है। [ सा कदीची ] वह कहांसे आती है और [ कं स्वित् अर्थ परा अगात् ] किस अर्थ भागके पास जाती है ? वह [ क स्वित् सूर्ते ] कहां प्रसूत होती है ? [ अस्मिन् यूथे न ] इस संघमें तो नहीं होती ॥ १७ ॥ [ ऋ० १। १६४। १७ ]

[ परेण श्रवः श्रस्य पितरं ] ऊपरसे नीचे तक इसके पिताको [यः वेद ] जो जानता है तथा [परेण श्रवः एना श्रवः रेण परः ] दूरसे नीचेतक इसको नीचेसे उपरतक जो जानता है, [ कवीयमानः कः इह प्रवोचत् ] किनके समान श्राचरण करनेवाला कीन यहां कहेगा ? [ देवं मनः कुतः अधिजातं ] देवी शाकिसे युक्त मन कहांसे प्रकट हुआ है ?

॥ १८ ॥ [ ऋ० १।१६४।१८ ]
 [ ये अर्वाञ्चः ] जो यहां के हैं [ तान् उ पराचः श्राहुः ] उनको दूरके कहा जाता है तथा [ ये पराञ्चः तान् उ ] जो वृर्के हैं उनको [ श्रवाचः श्राहुः ] समीपके करके कहा जाता है। हे [ सोम ] सोम ! तू और [ इन्द्रः च ] इन्द्र वृर्के हैं उनको [ श्रवाचः श्राहुः ] समीपके करके कहा जाता है। हे [ सोम ] सोम ! तू और [ इन्द्रः च ] इन्द्र व्याचकथः ] जिनकी रचना करते हैं, [ तानि ] उनको [ धुरा युक्ता न ] धुराको जोडे हुशोंके समान [ रजसः वहन्ति ] लोकोंमें खींचते हैं ॥ १९ ॥ [ ऋ० १। १६४। १९ ]

भावार्थ – एक साथ सात उत्पन्न हुए हैं, उनमें एक ऐसा है कि जो अकेला जन्मा है। इनमें छः जुड़े हैं, उनको देवताओं से उत्पन्न ऋषि कहा जाता है। उनको स्थानस्थानसे इष्ट करना योग्य है। एक जो सदा रहनेवाला है उसके लिए आकारसे बनाये विविध पदार्थ कंप उत्पन्न करते हैं।। १६।।

यह गौ अपने दूरके पदसे पासवाले और पासके पदसे दूरवाले बचेको धारण पोषण करती है। यह कहांसे आगई, किस

आधि भागसे पास पहुंचती है, कहां प्रसूत होती है, इसकी जानना चाहिए। यह इस संघमें तो नहीं रहती ॥ १७ ॥
दूरसे पास तक इसके पिताकों जो जानता है वह सबको नीचेंसे ऊपर तक आंर ऊपरसे नीचे तक जानता है। कीन किव

इसकी जानकर यहां आकर कहेगा ? हमारा दैवी शक्तिसे युक्त मन कहांसे प्रकट हुआ है ? ॥ १८ ॥ जो यहांके होते हैं, इनकी दूरके हें ऐसा कहते हैं, और जो दूरके होते हैं उनकी समीपके हैं ऐसा मानते हैं । सोम और

जा यहांक हात ह, इनका पूरक र एवं करते हैं। १९ ॥ इन्द्र यहांकी सब रचना करते हैं, ये सब इस विश्वकी धुरामें जुड़े जाकर संपूर्ण लोकोंको चलाते हैं ॥ १९ ॥

[काण्ड १

द्वा सुंपूर्णी स्युजा सर्वाया समानं वृक्षं परि पस्वजाते।
तयोर्न्यः पिप्पेलं स्वाद्वस्यनंश्नन्तन्यो अभि चांकशीति
यस्मिन् वृक्षे मुध्वदं: सुपूर्णा निविशन्ते सुवंते चाधि विश्वे।
तस्य यदादुः पिप्पेलं स्वाद्वग्रे तन्नोन्नेश्चयः पितरं न वेदं
यत्रां सुपूर्णा अमृतंस्य भूक्षमिनेमेषं विद्यांभिस्वरंन्ति।
एना विश्वंस्य भूवंनस्य गोपाः सं मा धीरः पाक्षमत्रा विवेश ॥ २२॥ (२५)

अर्थ — (द्वा सुपर्णा) दो उत्तम पंखवाले पक्षी हैं, वे (सयुजा सखाया) साथ रहनेवाले मित्र हैं, वे (समानं वृक्षं परिषस्वजाते) एक ही वृक्षपर मिलकर रहते हैं। (तयोः अन्यः) उनमेंसे एक (स्वादु पिप्पर्ल आति) मीठा फक खाता है, (अन्यः अनअन्) दूसरा न खाता हुआ (अभि चाक्शीति) चमकता है।। २०॥ ऋ०१। १६४। २०)

(यहिमन् वृक्षे) जिस वृक्षपर ( मध्तरः सुपर्णाः ) मधुर रस खानेवाले पक्षी ( निविधान्ते ) निवास करते हैं, जौर ( विश्वे अधि सुवते ) सब संतान उत्पन्न करते हैं, (तस्य यत् अग्रे स्वादु पिप्पलं आहुः ) उसका जो प्रारंभमें मीठा फल है ऐसा कहते हैं, (तत् न उत् नशत्) वह उसकी नहीं मिलता, ( यः पितरं न वेद ) जो पिताको नहीं जानता ॥२॥ ( ऋ॰ १।१६४।२२ )

( सुपर्णाः ) ये पक्षी ( यत्र अमृतस्य भक्षं ) जहां अमृतका अन्न ( विद्याभिः अनिमेषं अभिस्वरान्ति ) ज्ञानपूर्वक विश्राम न केते हुए एकस्वरसे प्राप्त करते हैं, ( एना विश्वस्य भुवनस्य गोपाः ) वह सच भुवनोंका रक्षक ( सः धीरः ) वह धैर्यज्ञाली ( अत्र मा पार्क आविवेश) यहां मुझ परिपक्त होनेवाले में प्रविष्ट होता है ॥ २२ ॥ ( ऋ० १६४ । २१ )

भावार्थ — दो आत्मा है, वे साथ रहनेवाले परस्परके परम मित्र हैं। ये दोनों संसारह्मपी बृक्षपर मिल जुलकर रहते हैं। उनमेंसे एक इस संसारबक्षका मीठा फल खाता है और दूसरा न भोग करता हुआ केवल चक्रमता रहता है ॥ २०॥

इस संसारह्मी बृक्षपर मीठा फल खानेवाले अनंत आत्माह्मी पक्षी निवास करते हैं। ये सब यहां संतान उत्पन्न करते हैं।

इनमेंसे जो अपने पिताको नहीं जानता उसके सामनेका मीठा फळ भी उसको नहीं मिलता ॥ २१॥

य सब आत्मारूपी अनंत पक्षी अमृतका फल खानेकी इच्छासे विश्राम न लेते हुए ज्ञानपूर्वक पुकारते हैं। संपूर्ण भुवनींका रक्षक वह धैर्यशाली परमात्मा इस जगत्में मुझ जैसे अपरिपक्षमें अर्थात् प्रत्येक प्राणीमें प्रविष्ट हुआ है ॥ २२ ॥

## जीवात्मा, परमात्मा और संसार।

इस सूक्त अध्यात्मविद्याका उत्तम विचार हुआ है। ऋग्वेदमें (१। १६४ स्थानपर) यही सूक्त है। वहां इस सूक्त के पर मंत्र है, इस ऋग्वेदके एक ही सूक्त के दो भाग करके इस अध्यवेवेद कां० ९ के नवम और दशम ये दो सूक्त बने हैं। नवम सूक्त के २२ मंत्र हैं और दशम सूक्त के २८ मंत्र हैं। ये दोनों सूक्तों के मिलकर ५० मंत्र होते हैं। पूर्वोक्त ऋग्वेद १। १६४ के ५२ मंत्र हैं। कुछ पाठभेद, मंत्रक्रम भेद और मंत्रोंकी न्यूनाधिकता भी है। तथापि सर्वसाधारण रीतिये ऐसा कह सकते हैं कि, इस ऋग्वेद सूक्त के ये अध्यववेदके दो सूक्त बने हैं। अध्ववेदमें ऋग्वेदके कई सूक्त हैं, उनमें यह भी एक सूक्त है।

अरावेदके इस स्कतके पहिले २२ मंत्र कुछ थोडे कमभेदसे यहां हैं। और अगले मंत्रोंका अगला स्कत बना है। इस स्कतमें जीवात्मा,परमात्मा, और संवारवृक्षका उत्तम वर्णन है। वेदका जो उत्तम विषय है वह यही है। जो अहाविद्या और आत्मविद्या कही गई है वह ऐसे ही स्कतोंमें कही है। यह गुप्तविद्या है, इसीलिए व्यंग्य शब्दोंकी योजना द्वारा यह अध्या समिविद्या यहां कही है, स्पष्ट शब्दोंसे नहीं कही है। इसी कारण मंत्रोंके शब्दोंसे स्पष्ट बोध नहीं होता, परंतु सूक्ष्म विचार करने पर ही बोध होने लगतो है। इस स्कतका विचार करनेके लिए अन्तिम मंत्रोंका विचार सबसे प्रथम करना चाहिए; इसका कारण यह है कि इन तीन मेत्रोंमें वक्तव्य बात अधिक स्पष्ट शब्दोंद्वारा व्यक्त की गई है। इसलिए इन तीन मंत्रोंका विचार हम यहाँ पर प्रथम करते हैं—

द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं नृश्नं परिषस्वजाते । (मं० २०)

इस मंत्रभागका व्यक्त अर्थ यह है कि '' दो उत्तम पंखवाले पक्षी साथ साथ रहनेवाले परस्परके मित्र हैं और वे दोनों एक ही बृक्षपर एक दूसरेको आलिंगन देकर रहते हैं। '' यहां जिन पिक्षयोंका वर्णन है वे केवल दो ही नहीं हैं, परंतु अगले ही मत्रमें कहा है कि ( मध्वदः सुपर्णाः ) मीठे फलका भीग करनेवाले पक्षी बहुत हैं, असंख्य हैं, अनंत हैं। यहां ( मधु-अदः ) मीठे फलका भीग करनेवाले पक्षी अनंत हैं ऐसा कहा है, प्रंतु दूमरा पक्षी मीठा फल खानेका इच्छुक नहीं है और जो केवल इसका हमेशाका साथी है, वह ( अभिचाकशीति ) प्रकाशता तो है, परंतु ( अन्—अअन् ) भोग नहीं करता। यह पक्षी एक ही है। इस संपूर्ण दक्षपर भोग करनेवाले पक्षी अनंत हैं परंतु भोग न करनेवाल पक्षी एक ही है, तथापि यह एक होता हुआ भी, सब अन्य भोगी पिक्षयोंकी ऐसा प्रतित होता है कि यह हमारा ( सयुज् सखा ) साथी मित्र है। यह पक्षी एक होते हुए भी सबके साथ रहता और सबका प्यारा मित्र बना रहता है, यह वात कैसी बनती है, यह विचार करके ही समझ लेना चाहिये।

यह बृक्ष ' संसार बृक्ष ' है। है। इस संसार बृक्षपर बहुत फरू लगते हैं, कई फल पकते हैं और कई कच्चे भी रहते हैं। इसी संसारबृक्षपर एक परमारमा सर्वत्र व्यापक होकर रहता है, इस संसारबृक्षको हरएक शाखापर यह विराजमान है। यह संसारबृक्षका एक भी फल नहीं खाता, परंतु अपने निज तेजसे चमकता रहता है, क्योंकि इसके समान कियीका भी तेज नहीं है।

इसी संसारवृक्षपर सदा मीठे फल खानेकी इच्छा करनेवाले अनंत जीवारमा रहते हैं, इनके विषयमें ऐसा वर्णन है-

यस्मिन् वृक्षे मध्वदः सुपर्णा निविशन्ते

सुवते चाधि विश्वे॥ (मं २१)

" इब संसारवृक्षपर मीठा फल खानेवाले अनंत पक्षी निवास करते हैं यहां अवनी संतानवृद्धि करते हैं और सब इस वृक्षपर ही रहते हैं। ' ये पक्षी निःसंदेह जीवात्मा ही हैं। क्योंकि यही जीवात्मा वारंवार जन्म लेता है, सुखमीगकी लालसा धारण करता है, संसारमें रहता है और संतान उत्पन्न करता है। यही जीवात्मा—

तयोरन्यः पिष्पळं स्वाद्वत्ति, अनश्चन्नत्यो झिम चाक्रशीति । (मं० २०)

" उनमें से एक मीठा फर खाता है, परंतु दूसरा फलभोग न करता हुआ केवल प्रकाशता है। " मीठा फल खानेवाला जीव आरमा है और फलभोग न करनेवाला परमात्मा है। उसका वर्णन वेदमें अन्यत्र इस तरह आगया है—

अकामो धोरो अमृतः स्वयंभू रसेन तृहो न कुतश्चनोनः । तमेध विद्वान् न विभाय मृत्योरात्मानं धीरमजरं युवानम् ॥ अथर्वः १० । ८ । ४४

तमस विद्वान् न विभाव मृत्यारामा वाराता कुतारामा वाराता कुतार कि निया नहीं, जरारहित तहण इस पर्म आस्माको '' मोगकी कमनारहित, धेयेवान, अमर, स्वयंभु, रससे तृप्त, कहीं भी न्यून नहीं, जरारहित तहण इस पर्म आस्माको जानकर ही मृत्युका भय दूर होता है। '' यह परमारमा ' अकाम ' होनेके कारण फल भोग नहीं करता और इसका मित्र जीवारमा सकाम होनेके कारण सदा मीठे फल खानेकी इच्छा करता है। तथापि इसको सदा मीठे फल मिलते ही हैं ऐसा कोई जीवारमा सकाम होनेके कारण सदा मीठे फल खानेकी इच्छा करता है। तथापि इसको सदा मीठे फल मिलते हैं उनका भोग नियम नहीं। यह जैसा कर्म करता है, उसके अनुसार उसको मीठे या कडुवे फल मिलते रहते हैं और जो मिलते हैं उनका भोग वह करता रहता है।

जीवातमा और परमातमा 'स-युज्' अर्थात् एक दूसरेके साथ लगे हैं, इनके मध्यमें कोई स्थानका अन्तर नहीं है। जिस स्थानमें एक है उसी स्थानमें उसके साथ दूसरा है। जीवारमा ( मध्वदः सुपर्णाः ) मीठा मोग करनेवाले ये जीव अनंत हैं, अनंत होनेके कारण इनका आकार अणु है, अर्थात् ये छोटे छोटे परिच्छिन्न हैं। परंतु परमातमा प्रत्येकके साथ समानतया होनेके कारण विभु (न कुतश्चन ऊनः) सर्वत्र ब्यापक और कहींभी न्यून नहीं ऐसा है। यह परमातमा हरएकमें ब्यापक है, देखिये इसका वर्णन-

१० ( अ. सु. भा. कां. ९ )

एना विश्वस्य भुवनस्य गोपाः स मा श्रीरः पाकमत्रा विवेश । ( मं० २२ )

''यह संपूर्ण मुक्नोंका रक्षक धेर्यशाली परमात्मा यहां मुझ जैसे अपरिपक्ष जीवमें भी प्रविष्ट हुआ है। '' जैसा मुझमें है वैसा ही सबमें है। सर्वव्यापक होनेसे ही वह सबके साथ मिला जुला रह सकता है। इस तरह यह परमात्मा एक सर्वव्यापक और सर्वत्र परिपूर्ण है, और जीवातमा अनेक परिच्छिन, अपूर्ण और भोगी हैं। अतः इनकी सदा इच्छा रहती है कि-

सुपर्णा अमृतस्य अक्षमनिमेषं विद्याभिस्वरन्ति । [ मं० २३ ]

"ये जीवारमा अमृतका अज सदा प्राप्त करने के लिये पुकारते रहते हैं।" यदि इन जीवारमाओं की कोई पुकार है तो अमृत चाहिये यही एक पुकार है, मुझे ऐसा अज्ञभाग चाहिये कि जिससे में नीरोग होकर अमर बन् सदा यही पुकार प्रत्येक की है। पाठक इस जगत्में देखेंगे तो प्रत्येक जीवकी यही पुकार है, यह बात प्रत्यक्ष हो जायगी। प्रत्येक मनुष्यकी अथवा प्रत्येक प्राणीकी यह पुकार है और उसका प्रयत्न भी इसीलिये हो रहा है। मुझे खदा टिकनेवाला सुख मिल जावे, इसलिये प्रयत्न होता है। सुखकी इसकी इसकी इच्छा है और दु:खकी आनिच्छा है, परंतु दु:ख मिलता है और सुख दूर होता है, इससे भी स्पष्ट होता है कि इसकी नियामक शक्ति कोई दूसरी है।

यह जीवात्मा परमात्माके साथ रहता है, उसके पास है, अत्यंत समीप है, जीवात्मा परमात्मा ( परिषस्वजाते ) आहिंगन देनेके समान रहते हैं अथवा इससे भी और ( आविवेश ) जीवात्मामें परमात्मा है, इतनी इसकी समीपता होनेपर भी यह जीवात्मा परमात्माको जानता है ऐसी बात नहीं है। और परमात्माको अपने परम पिताको न जाननेके कारण इसका सुख दूर हो जाता है, इसी उद्देश्य यह बात कही है-

तस्य यदाहुः पिप्पलं स्वाद्वग्रे तन्नोन्नशृद्यः पितरं न वेद । ( मं० २१ )

" जो अपने पिताको नहीं जानता उसके पास भी मीठा फल हुआ तो भी वह उसके लिये नष्ट हो जाता है।" हरएक पास मीठा फल होता है, परंतु वह उसको प्राप्त होता है कि जो अपने पिताको जानता है। जो नहीं जानता उसको फल पास होनेपर भी भोगनेको नहीं प्राप्त होता। जीवारमा और परमारमा इतने संनिध होनेपर भी और परमारमा इतना हितकता समर्थ मित्र बिलकुल साथ रहनेपर भी, यह जीव उस परम पिताको नहीं जानता और दुःख भोगता रहता है, इससे और शोककी बात कौनशी हो सकती है शीवारमा परमारमाको जान सकता है और जानकर परम सुख भी निश्चयपूर्वक प्राप्त कर सकता है, परंतु हाथ! कितने जीवारमा ऐसे हैं कि जो इस ज्ञानको प्राप्त करनेका यत्न तक नहीं करते और दुःख भोगते हुए संतप्त होते हैं। यह मनुष्य इतने समीप स्थितको नहीं जानता, परंतु इस सृष्टिमें दूरस्थित पदार्थोंको जाननेका यत्न करता है, ऐसी विपरीत इसकी बुद्धि है, देखिये—

'ये अविश्वस्तां उ पराच बाहुर्ये पराश्वस्तां उ अवीच बाहुः । ( मं॰ १९ )

"जो पासके हैं वे इसको दूरके प्रतीत होते हैं और जो दूरके हैं ये ही इसको समीप हैं ऐसा प्रतीत होता है।" यही मिध्या ज्ञान इसके दुःखका कारण है। परमारमा इतना समीपसे समीप होनेपर भी वह इसको अतिदूर प्रतीत होता है और जगत्के सोग अतिदूर होनेपर भी इसको समीप प्रतीत होते हैं। इसिलेये यह परमारमाको जाननेका यहन नहीं करता और जागतिक भोग प्राप्त करनेमें दत्तिचत्त होता है। परंतु इससे यह होता है कि अपने पिताको न जाननेके कारण इसके। किसी प्रकारका सुख प्राप्त नहीं होता और वारंवार दुःखके भंवरमें पडता है। इसिलेये—

अवः परेण पितरं यो अस्य वेदावः परेण पर एनावरेण। (-मं॰ १८)

"अपना पिता ऊपरसे नीचे तक है ऐसा जो जानता है" वही निः संदेह सुखका भागी हो सकता है। परमिपता परमात्मां की शाक्ति विशाल है, वह अपना साथी और सत्य मित्र है वह मेरा साथी है, सदा हितकता है, वह मेरे अन्दर है, वह निष्काम, अवाम और सदा तृप्त होता हुआ भी मेरे अन्दर है, यह बात जो जानता है वही सच्चे सुखका भागी है। इस परमिपताका ज्ञान प्राप्त होनेके लिये अपना मन दिश्य शक्तिसे युक्त अथवा पवित्र होना चाहिये। यह मन-

देवं मनः कुतो अधिप्रजातम् ? (मं० १८)
" यह मन किस तरह दिव्य बनता है ? " राक्षसी मन तो हरएकका बन सकता है। विशेष स्वार्थसे तो मनमें राक्षसी

वृत्ति आसकती है, परंतु दिव्यभाव मनमें किस रीतिसे आसकते हैं, इसका विचार इरएक मनुष्यको करना चाहिये । क्योंकि मनुष्यका देव बनना अथवा राक्षस बनना यह केवल मनकी इस अवस्थापर सर्वथा निर्भर है, इस मनको देव बनाना किस तरह होगा इसका विचार-

#### कवीयमानः कः इह प्रवोचत्। ( मं॰ १८)

'कीनसा श्रेष्ठ विद्वान् यहां आकर हमें कहेगा ?'' ऐसी चिन्ता हरएकको करनी चाहिये। और जो विद्वान इस प्रकार-का उपदेश करनेमें समर्थ होगा उसके पास जाकर उससे इस विद्याका प्रहण करना चाहिये, तथा उसका अनुष्ठान करके अपना मन सुसंस्कारोंसे दैवीगुणोंसे युक्त बनाना चाहिये। जिसका मन दिव्य गुणोंसे युक्त होता है और जिसके मनसे राक्षसी भाव सचमुच नष्ट हो जाते हैं, वही अपने पिताको अपने अन्दर प्रविष्ट देख सकते हैं। और परमसुखके भागी बना सकते हैं। इस प्रकार यहां गुरुकी तलाश करनेके लिये सूचना की है।

इतने विवरणसे पाठकोंको पता चला होगा कि एक विभु परमाध्मा, दूसरा परिच्छित्र जीवास्मा और ती परा यह संसार ये तीन पदार्थ यहां कहे हैं। इनमें जीवास्मा और परमाध्मा आत्मा होनेसे एक जैसे हैं, परंतु तीसरा संसारवृक्ष जीवास्माको भोग देनेके कार्यमें उपयुक्त है। इन तीनोंका वर्णन इन सुक्तके प्रारंभिक मंत्रमें एक नये ही ढंगसे दिया है। देखिए-

#### अस्य वामस्य पिछतस्य होतुस्तस्य भाता मध्यो अस्त्यक्षः ( मं० १ )

"एक दाता सुन्दर पुराणपुरुष है और उसका बीचका भाई भोक्ता है " यहां दो पदार्थों का वर्णन है। पहिला [ पिलत ] अति उद्घ पुराण पुरुष है, इसको ' वृद्ध स्थितर पिलत पुराण ' आदि नाम स्थानपर प्रयुक्त होते हैं तथापि यह ' युवा ' [ अ० १० । ८ । १४४ ] भी हैं अर्थात् सबसे पूर्वकालसे वर्तमान होने के कारण यह पुराण है, न िक पुराना जीर्ण होने के कारण इसके। कोई वृद्ध कहते है। यह परमारमा सबसे पुराण होता हुआ भी तहण है, अतएव इसको यहां 'वाम' अर्थात् सुन्दर, रमणीय कहा है। यह 'होता' अर्थात् सबको दानसे अनुम्रह करनेवाला है, सब जगत् के ऊपर इसका बड़ा अनुम्रह है उसी के अनुम्रहसे सब संसार चल रहा है। ऐसा और एक पुरुष है जिसको परमारमा कहते हैं। यह सबसे वृद्ध अर्थात् बड़ा भाई है। इसका बीचका मधला माई [मध्यमः भाता ] एक है । वह [ अद्नः ] बड़ा खानेवाला है, भोग मोगनेवाला है, भोगके विना रह नहीं सकता । बड़ा माई तो भोग नहीं भोगता, वह विरक्त है, विरक्तिके कारण बलिष्ठ है और यह भोग मोगनेवे रोगोंसे प्रस्त होकर निवेल रहता है । इस प्रकार यहां इन दो भाइयोंका वर्णन किया है । ये ' ही सुपणों ' हारा वर्णित जीव और शिव ही हैं । इनका एक तीसरा भा भाई है, उसका वर्णन ऐसा होता है —

#### तृतीयो आता वृतपृष्ठो अस्य। ( मं० १ )

"इसका एक तीसरा भाई है जो पीठपर घी लेकर रहता है। "इन तीनों भाइयों में बडा भाई तो कुछ भी खाता नहीं है, संभव है आतिवृद्ध होने के कारण उसकी छुधा मंद हुई होगी, बीचका माई तकण होने से बहुत खाता रहता है, और जो यह तीसरा भाई है वह अपने पीठपर घी जैसे पौष्टिक पदार्थ अथवा रस घारण करता है और बीचके भाई को खिलाता रहता है। अजरस तैयार करने का कार्य इस तीसरें भाई के आधीन है, ज्ञान, सुख तथा शान्ति प्रदान करना वृद्ध भाई के आधीन है और बीचका भाई इन दोनों भाइयों की सहायता लेता हुआ अपनी उन्नति करता रहता है। इस प्रकार यहां तीन भाइयों का वर्णन है वह १८ वें मंत्रके वर्णन के साथ मिलता जुलता है।

इसी वर्णन पर तीन तेजोंकी कल्पना करके यज्ञोंकी रचना की है। सूर्य युस्थानमें, वियुत् अन्तरिक्षमें और अग्नि भूस्थानमें, ये तीन तेज हैं। सूर्य सबसे बड़ा भाई है [ वाम ] सुंदर भी है और [ पिलत ] श्वेत किरणोंसे युक्त है। उसका मध्यम भाई वियुत् तेज है यह बड़ा खोनेवाला है, जहां बिजली गिरती है वहां उस चीजको वह खाती है, इनका एक सबसे छोटा भाई इस पृथ्वीपर अग्नि रूपसे है यह अपने पीठपर आहुतियोंसे डाला हुआ घी तथा इवन सामग्रीका भार लेकर खड़ा रहता है और अन्यान्य देवताओं को वह भाग देकर उनका पोषण करता है। इससे भाग लेकर अन्यान्य देवतांश पृष्ट होते हैं। अग्नि यहां भूस्थानका प्रतिनिधि है। सब यज्ञकी उत्पत्ति इस विधानको दर्शाने के लिये हुई है। सूर्य प्रकाश देनेवाला, अग्नि पोषक घी

देनेवाला और इन दोनोंसे शक्तियां प्राप्त करके पुष्ट होनेवाला तीसरा मध्यम भाई है। यह वर्णन भी पूर्वोक्त जीवारमा, परमास्मा और पोषक संसारका ही सूचक है। विद्युत्से मन और जीवात्माका भी वर्णन किया जाता है, क्षणमात्र चमकनेका धमें इनमें समान है। जिस तरह विद्युत् एकक्षणमें चमकती है प्रवक्षणमें नहीं होती और उत्तर क्षणमें भी नहीं होती, उसी प्रकार जीवभी जनमसे मृत्युतक चमकता है और पूर्व तथा उत्तर कालमें छिपा रहता है। अस्तु। इस रीतिसे इस प्रथम मंत्रमें सूर्यादि तीन तेजोंके वर्णनेक मिषसे जीवाश्मा, परमात्मा और संसारका वर्णन किया है, सो पाठक देखें । इसी मंत्रमें और कहा है कि—

अत्रापश्यं विश्वति सप्तपुत्रम् । (मं० १)

" यहां सात पुत्रोंवाले प्रजापतिका मेंने दर्शन किया " पूर्वोक्त वर्णनमें विश्वति अर्थात् प्रजापतिका वर्णन है यह बात इस भंत्रसे स्पष्ट होती है। यहा विश्वति प्रजापित ये नाम सब जगत् के पालनेवालेके सूचक हैं। इसके सात पुत्र हैं, इसके सात पुत्र ये ही सात लोक हैं क्यों के इसीने इनकी उत्पत्ति की है। यह उन सात लोकोंका पिता है और ये उसके पुत्र हैं। जो "वाम पितत " आदि नामों से प्रथम मंत्रमें वर्णित हुआ है, वही जगत्पालक सबका पिता और जेठा माई परमेश्वर है। उसके माई अथवा पुत्र सब जीव हैं और इन जीवोंको भीग देनेवाला यह सब संसार है। यह बात इस प्रथम मंत्र के मननसे स्पष्ट हो गई है। आगे कहा है कि-

सप्त युअन्ति स्थमेकचक्रम् । एको अश्वो वहित सप्त नामा । (मं०२)

" एक रथको सात जोडे हैं। " अर्थात् इस शरीर रूपी रथको सात घोडे जोडे हैं परन्तु ये सात घोडे होते हुए भी वस्तुतः ''सप्तनामक एक ही घोडा इसको चलाता है। अर्थात् इस रथको चलानेवाली गति एक ही है, परंतु वह सात प्रकारके ह्रपॉमें दीखती है। जैसा आंख, नाक, कान, रसना, त्वचा, मन ये सात ज्ञानिदिय हैं, ये ज्ञानिदियहूपी सात घोडे इस शरीरको जोते हैं, परंतु देखा जाय तो ऐसा स्पष्ट प्रतीत होगा कि आत्माकी एक चित्रशक्ति इन सातों इंद्रियोंमें विभक्त हो गई है अतः यहां कह सकते हैं कि यहां घोडे सात भी हैं और सात नामोंवाला एक ही घोडा है। एक कथनमें स्थून की ओर दूसरे कथनमें सूक्ष्म की ओर से देखा गया है।

इसी प्रकार दो हाथ दो पांव, मुख, गुदा और शिक्ष ये सात कर्मीद्रेयां यद्यपि सात हैं, तथापि आत्मा की कर्मशाक्ति के ही ये सात विभाग हुए हैं इसलिय स्थूल दृष्टिसे ये सात घोड़े इस शरीर रूपी रथको जीते हैं; ऐसा हम कह सकते हैं तथापि आत्मा की दृष्टिसे इम ऐसा भी कह सकते हैं कि एक ही आत्माकी कर्मशाक्ति यहां सात रीतिसे विभक्त होकर कार्य कर रही है।

कमें द्रिय, शानेदिय, प्राण, मन, चित्त अहंकार, बुद्धि ये भी सात घोड़े इस शरीर के साथ जीते गये हैं परंतु आत्माकी ओरसे

देखनेसे ऐसा भी कह सकते हैं कि एक ही इन्द्रशक्ति इस सब इंदियोंने कार्य कर रही है।

इसी प्रकार अन्यान्य विषयोंके संबंधमें समझना योग्य है। जैया एक ही प्राण शरीरमें ग्यारह स्थानोंमें रहनेसे प्राण, अपान आदि नामोंको प्राप्त करता है। यह भाव शारीरिक विषयों के संबंधमें हुआ, परंतु जैसा यह शरीर छोटा ब्रह्माण्ड है उसी प्रकार यह संपूर्ण जगत् भी एक बडा शरीर ही है। अतः दोनों स्थानों में नियम एक जैसा है, अतः 'एक रथको सात घोडे जोते हैं, परंतु सात नामोंबाला एक ही घोडा इस रथको खींचता है' इस बातको इस जगत्में भी देखना चाहिये।

यह जगत पृथ्वी, आप,तेज, वायु, आकाश, तन्मात्र और महत्तत्त्व इन सातोंके द्वारा नलाया जाता है यह सत्य है, तथापि एक ही महत्तत्त्व इन सातोंमें परिणत होकर इस जगत्को चित्राता है यह भी उतना ही सत्य है। सूर्यके किरणों में सात रंगोंके सात किरण हैं यह बात जैसी सत्य है उसी प्रकार सूर्यका एक ही किरण उन सात प्रकाशकिरणोंगे विभक्त हुआ है यह भी उतना ही सत्य है। इसी कारण सूर्यको सप्ताश्व, सप्तरिम इथ्यादि नाम दिये गये हैं।

एक संवत्भर कालके सात ऋतु हैं, वसंत, प्रीष्म, वर्षा, शरत्, हेमंत शिशिर ये छः और अधि ह मासका एक मिल कर

सात ऋतु हैं। तथापि इन सातों ऋतुओं में एक ही काल व्यापता है और सात ऋतुओं में परिणत होता है।

बाल्य, कीमार्थ, तारुण्य, यौवन, परिहाण, वार्धक्य, जरा ये सात आयुक्ते जैसे सात भाग हैं और इनमें एक ही जीवन की अवधि अर्थ त् आयु व्यतीत होती है; उसी प्रकार इस जगतकी आयुक्त भी सात भाग है और उनमें जगतकी आयु विभवत होती है। इस दृष्टिसे सर्वत्र देखना योग्य है। तात्पर्य यह है कि स्थूल दृष्टिसे विभक्त अवस्था ज्ञात होती है और सूक्ष्म दृष्टिसे

ŧ

एकावस्था किंवा साम्यावस्था प्रतीत होती है। इसके लिये और भी एक उदाहरण देते हैं। मिट्टी एक है पांतु उसके पात्र अनंत होते हैं, सोना एक है परंतु उसके अनंत आभूषण होते हैं। यहां मिट्टी और सोनेकी दृष्टिसे सब पात्र और आभूषण एक ही हैं, तथापि व्यवहारके आकार भेदसे उनमें भेद भी है। इसी प्रकार 'एक रथको ओडनेवाले सात घोडे हैं तथापि उन सातोंका नाम धारण करनेवाली एक ही खींचनेवाली शक्ति है,' इस मंत्रके कथनमें " एक ही शक्ति सात स्थानोंने विभक्त होकर इस जगतमें कार्य कर रही हैं'' इतना ही विषय मुख्य है, फिर पाठक उसको शारीरमें देखें अथवा जगतमें देखें।

जिस रथको ये सात घोडे जोते हैं उस रथको एक ही चक्र है । और वह चक्र-

त्रिनाभि चक्रमजरमनर्वम् । (मं० २)

"तीन नामिवाला यह एक चक जराराहित और अमतिबंधसे चलनेवाला है।" इसका विचार प्रथम हम अगत्में देखेंगे, कालचक एक है, और उसके भत, भविष्य, वर्तमान ये तीन केन्द्र हैं। यह चक्र कदापि क्षीण नहीं होता और न इसकी कोई प्रतिबंध करता है । संवरसरचक एक है और उसके शीत, उष्ण और बृष्टिके तीन केन्द्र हैं । इनमें यह बूम रहा है । प्रकृतिचक एक ही है और उसके सत्व,रज और तम ये तीन केन्द्र हैं इनमें यह घूम रहा है। जगत् चक्र एक है और उसके उत्पत्ति, स्थिति और लय ये तीन केन्द्र हैं इनमें यह घूम रहा है, इस तरह सष्टिके अन्दर इस एकचक्की बातको पाठक देखें और अनुभव करें।

इसी ढंग से मनुष्य के अन्दर भी इस चकको देखना उचित है। एक ही शरीरचक कफ, पित्त, वात इन तीन केन्द्रों पर चल रहा है। यही प्रवृत्तिचक सत्व, रज, तमके ऊरर घूम रहा है। इसी तरह और कई नामियां यहां भी हैं।

यत्रेमा विश्वा भवनाधि तस्थुः। (मं०२)

" इसके अन्दर सब भुवन ठहरे हैं।" यह जो चक्र पूर्वेस्थानमें कहा है उसमें सब भुवन रहे हैं। जगत् के पक्षमें संपूर्ण भुवन रहे हैं यह बात स्पष्ट ही है। शरीरके पक्षमें शरीरान्तर्गत सब अंग और अवयव ही यहां मुबन लेनेसे मंत्रमें कहा तत्त्व शरीरमें अनुभव हो सकता है। शरीरमें कफिपत्तवात नामक तीनों नाभियोंमें अमण करनेवाले चक्रमें ये एव अंग और अवयव कार्य करते हैं । इसी ढंगसे अन्यान्य चक्रों के विषयमें जानना योग्य है ।

अगले तृतीय मंत्रमें (इमं रथं ये सप्त अधितस्थुः ) इस रथके आश्रयपर जो सात तत्त्व अधिष्ठित हुए हैं, ऐसा कहकर भागे सप्तचक रथ, सप्त अक्ष, सात (स्वसार:) बिह्नें तथा (गवां सप्त ) सात गीवें 'हें ऐसा कहा है यह रथ सात चकोंवाला है, इसके सात गति—साधन हैं, येही सात गतियां इसके अश्व हैं, गी नाम वाणीका है इस शरीरमें इस वाणीके सात मेद हैं; हंदियां सात सात विभक्तियां, सात, कालविभाग,( अयन, ऋतु, मास, पक्ष, दिन, रात्री, मुहूर्त ये सात कालविभाग हैं। सात बहिनें यहां शरीरमें सात मजा केन्द्रोंसे चलनेवाके प्रवाह हैं, सात इंदियोंमें चलनेवाले प्रव ह हैं। बाह्य जगत् में सप्त लोक, सप्त अवस्था, सात किरणे, सात नदियां आदिकी कल्पना करना थोग्य है।

यह कूटमंत्र है और इसका अर्थ इस प्रकारके मनन से जाना जा सकता है। आगे चतुर्थ मंत्र देखिये-

अनस्था अस्थन्वन्तं विभर्ति ( मं० ४ )

'' (अन् - अस्था ) जिसमें हड्डी नहीं है ऐसा आस्मा (अस्थन् - वन्तं ) हड्डीवाले शरीरका धारण करता है। '' यह महत्त्वपूर्ण कथन इस मंत्रमें कहा है। आध्माके लिए अनस्था' शब्द है और शरीरके लिए अस्थन्वान्' शब्द है। इसी प्रकारका भाव निम्नालिखित यजुर्वेदके मंत्रमें है-

**अ**कायमत्रणमस्नाविरं शुद्धमपापविद्धम् । वा॰ यजु॰ ४० । ६

'' वह आत्मा शरीररहित, जगरहित, स्नायु-मांस-रहित है, अतएव शुद्ध और पापराहित है। '' यह ' अन् - अस्था ' ( आस्थिरहित ) शब्दका ही अधिक विवरण है, अधिक अर्थका विस्तार है। वह आत्मा हर्द्वारहित मांसरहित शरीररहित वणरहि-त, रक्तरहित, धमनीरहित, चमैरहित है, इसी प्रकार और भी वर्णन हो सकता है। शरीर हट्टी, मांस, वण, रक्त, धमनी आदिसे युक्त है। इस शरीरका धारण उक्त प्रकार का आत्मा कर रहा है। जड शरीरका घारण चेतन आत्मा करता है। इसको कीन देखता है ? -

कः जायमानं प्रथमं ददर्श ? ( मं॰ ४ )

'' इस प्रकट होनेवाले आत्माका सबसे प्रथम किसने दर्शन किया ? '' इसके अस्तित्व के विषयमें किसने प्रथमसे प्रथम अनुभव किया ? किसने निश्चित रूपसे इसको जान लिया ? किसने इसकी आर्थ्यमयी शक्तियोंका सबसे पिहले अनुभव किया ? अर्थात् कीन इसको पूर्णतासे जानता है ? और-

भूम्याः असृक् असुः आत्मा कस्वित् ? ( ४ )

" इस भूमिके अन्दर अर्थात् स्थूल शरीरके अन्दर रक्त मांस, प्राण और आत्मा कहां मला निवास करते हैं।" यह स्थूल शरीर पृथ्वीतत्त्वका बना है, उससे भिन्न जलतत्त्व है, वायुतत्त्व भी भिन्न है, तथापि इस शरीरके अन्दर ये पञ्चतत्त्व एक स्थानपर विराजमान हुए हैं और एक उद्देश्यसे कार्थ कर रहे हैं ? इन विभिन्न तत्त्वोंको एक उद्देश्यसे चलानेवाला यहां कीन है ? यहां पृथ्वी तत्त्वसे हुई। आदि कठीन पदार्थ, जलतत्त्वसे रक्त रेत आदि प्रवाही पदार्थ, अप्रि तत्त्वसे पाचन शक्ति, उष्णता आदिकी स्थिति, वायुतत्त्वसे प्राण आदिकी स्थिति और परमात्मासे आत्मा का प्रकटीकरण इस शरीरमें हुआ है। परंतु ये कहां कैषे रहते हैं ? कौन इनका संचालक है। इसी विषयका एक मंत्र अथर्ववेदमें हैं वह यहां देखिये—

को अस्मिनापो व्यद्धाद्विपूर्वतः पुरुवृतः सिंधुस्थयाय जाताः । ् तीत्रा अरुणा लोहिनीस्ताम्रधूम्रा ऊर्ध्वा अवाचीः पुरुषे तिरश्चीः ॥ अथर्वे, १० । २ । १ १

" किस देवताने इस शरीरमें शींघ्र गतिवाले, लाल रंगवाले और तांबेंके धूम्रके समान रंगवाले, ऊपर, नीचे और तिरहें चलनेवाले जलप्रवाह शुरू किए हैं ?"यह रक्तके अभिसरणके संबंधमें वर्णन है, इसी (१०।२) केन सूक्तमें शरीरके अन्यान्य अवयवींके विषयमें भी पृच्छा की है। इस प्रकार किस देवताके द्वारा यह सब शरीर धारण हुआ है ? यह तत्त्वज्ञानके विषयमें एक महत्त्वका प्रश्न है।

कः विद्वांसं प्रब्टुं उपगात् ? ( मं ४ )

" कीन शिष्य इसके विषयमें पूछनेके लिये विद्वान्के पास जाता है '' और कौन इसके विषयमें ज्ञान प्राप्त करना चाहता है और कौन इसके विषयमें निश्चित ज्ञान देता है ?

यः वेद इह ब्रवीतु । ( मं० ५ )

" जो इस आत्माके विषयमें ठीक ठीक ज्ञान जानता है वह यहां आवे, और हम सब शिष्योंसे उपदेश करें " और हमकी बतावे कि यह आत्मा इस शरीरका घारण किस प्रकार करता है ? यह आत्मा अस्थिरहित होता हुआ अस्थिवाले शरीरको चलाता है, मूक शरीरसे यही वार्तालाप करता है और पंगु शरीरको यही चलाता है। पोवोंसे चलना होता है, परंतु ये पांव शरीरके पास हैं और आत्मामें नहीं हैं, तथापि शरीर आत्माकी प्रेरणांके विना चल नहीं सकता। इसी प्रकार शब्दोचार करने बाला मुख है तो शरीरके पास, परंतु आत्माकी प्रेरणांके विना केवल शरीरसे शब्दोचार हो नहीं सकते। इसी लिये —

अस्य वामस्य वेः निहितं पदं वेद । ( मं॰ ५ )

'' इस परमित्रय गतिमान आत्माका इस शरीरमें रखा हुआ जो पद है, '' उसको जानना चाहिये। यही पद प्राप्त करना चाहिये, यह गुप्त है इसीलिये इसकी खोज करनी होती है। सब योगी मुनि, ऋषि, सन्त महन्त इसीकी खोज करते हैं, प्राप्ति करते हैं और आनन्दके भागी बनते हैं।

गावः अस्य शीर्णः क्षीरं दुहते । ( मं०५ )

" इंदियह्मी गौवें इसके सिरके स्थानसे दूध निचोडती है। '' आंख, नाक, कान, जिह्ना, खचा आदि इंदियह्मी गौवें हम, गंध, शब्द, रस और स्पर्श हमी दूध निकालती हैं और इन विषयहमी दूधको यह प्राप्त करके सुखका मागी होता है। इसके विषयम जिज्ञास पुरुषके मनमें बहुतवार अनेक प्रश्न पूछनेके लिये उपस्थित होते हैं और वह पूछता भी है-

पाकः मनसा अविजानन् पृच्छामि। देवानां एना निहिता पदानि ॥ ( मं० ६ ) "(पाकः) पक कर तैयार होनेवाला मुमुख्रु मनुष्य (मनसा अविज्ञानन्) मनसे कुछ भी आत्मज्ञान नहीं जानता है इसिलये पूछता है कि इस देहके अन्दर (देवानां पदानि) अनेक देवों के स्थान कहां कहां रखे हैं।" मनुष्य पक कर परिपक्व अर्थात् पूर्ण होनेके लिये यहां रखे हैं, इनमें जिसको अपने अज्ञानका पता लगता है, वह मुमुख्रु बनता है और वह सद्गुरुके पास जाकर उससे प्रश्न पूछता है कि 'हे गुरो ! जो अनेक देवताओं के पद इस शरीरमें रखे गये हें वे कहां हैं शिक्ष देवताका पद यहां विस स्थानपर रखा गया है है यहां सूर्यदेवने अपना पद चक्षस्थानमें रखा है, वायुदेवने अपना पद फेफडों एखा है, जलदेवने अपना पद जिल्लास्थानमें तथा रक्तमें रखा है, इसी प्रकार अन्यान्य देवोंने अन्यान्य स्थानों अपने पद रखे हैं। इस तरह इस शरीरमें अनेक देवताओं के पद अर्थात् स्थान किंवा निवासथान हैं। पाठक इनका अनुभव करें और यह किस प्रकार देवमंदिर है इसका ज्ञान प्राप्त करें। यही बात अन्यत्र निम्न प्रकार कहीं है—

दश साकमजायन्त देवा देवेभ्यः पुरा ।
यो वै तान्विधात्मत्यक्षं स वा अद्य महद्वदेत् ॥ ३ ॥
प्राणायानी चक्षुः श्रोत्रमक्षितिश्च श्चितिश्च या ।
ब्यानोदानो वाङ्मनस्ते वा आर्क्कातमावहृत् ॥ ४ ॥
ये त आसन् दश जाता देवा देवेभ्यः पुरा ।
पुत्रेभ्यो लोकं द्रवा करिंमस्ते लोक आसते ॥ १० ॥
संसिचो नाम ते देवा ये संभारान्तसमभरन् ।
सर्वं संसिच्य यर्षं देवाः पुरुषमाविशन् ॥ १८ ॥
गृहं कृत्वा मर्लं देवाः पुरुषमाविशन् ॥ १८ ॥
रेतः कृत्वाज्यं देवाः पुरुषमाविशन् ॥ १९ ॥
तस्माद्वे विद्वान् पुरुषमिदं ब्रह्मेति मन्यते ।
सर्वा ह्यास्मिन्देवता गावो गोष्ठ इवासते ॥ ३२ ॥

अथर्व. १९१८ (१०)

"दस देवोंसे दस देवपुत्र उत्पन्न हुए, जो इनको प्रत्यक्ष देखता है वह बडा तस्वज्ञान कह सकता है। प्राण, अपान, चक्छ, श्रोत्र, अमरस्व और नाश, व्यान, उदान वाणी और मन ये दस तेरे संकल्पको चलाते हैं। दस देवोंसे जो दस देवपुत्र हुए, वे अपने पुत्रोंको स्थान देकर किस लोकमें चले गये? सिंचन करनेवाले देव हैं जो सब संभार इक्ट्रा करते हैं, सब मत्ये देहको सिंचन करके ये देव मनुष्य देहमें घुसे हैं। देह रूपी मर्थ्य घर करके इसमें देव रहने लगे हैं, रेतका घी बनाकर देव इस पुरुषमें आगये हैं। जो ज्ञानी है वह इस पुरुषको ब्रह्म करके मानता है, क्योंकि इसमें सब देवताएं रहती हैं, जैसी गोशालामें गौवें रहती हैं।"

इस प्रकार इस शरीररूपी देवशालाका वर्णन है। यहां आंखमें सूर्य, फेफडों में प्राण किंवा वायु, इस प्रकार अन्यान्य देव अन्यान्य स्यानों में विराजते हैं। बड़े सूर्य वायु आदि देव बाह्य विश्वमें हैं और उनके छोटे पुत्र नेत्रादि स्थानपर निवास करते हैं। यहीं न्य स्थानों में विराजते हैं। बड़े सूर्य वायु आदि देव बाह्य विश्वमें हैं और उनके छोटे पुत्र नेत्रादि स्थानपर निवास करते हैं। यहीं मानों उनके पद रखे हैं अर्थात् सूर्यने अपना पद नेत्रस्थानमें रखा है, वायुने अपना पद फेंफडों में रखा है, जलने अपना पद मानों उनके पद रखे हैं अर्थात् सूर्यने अपने पद शरीरस्थानीय अन्यान्य अन्यान्य मानों में रखे हैं। इन्हींका वर्णन (देवानां जिह्नापर रखा है इसी प्रकार अन्यान्य देवोंने अपने पद शरीरस्थानीय अन्यान्य अन्यान्य मानों में रखे हैं। इन्हींका वर्णन (देवानां निहिता पदानि) देवोंके पद यहां रखे हैं इन शब्दोंसे हुआ है। तथा—

कवयः ओतवे उ सप्त तन्तून् वितिनिरं। (मं०६)

"किव लोग जीवनका वस्न बुननेके लिये सात धागों को फैलाते हैं। " जिस प्रकार जीलाहा ताना फैलाता है और

"किव लोग जीवनका वस्न बुननेके लिये सात धागों को फैलाते हैं। " जिस प्रकार जीलाहा ताना फैलाता है और

उसमें बानेके धागे रखकर उत्तम वस्न तैयार करता है, उसी प्रकार नेत्रसे रूपके, बानसे शब्दके, नाकसे गंधके, जिहासे आसादउसमें बानेके धागे रखकर उत्तम वस्न तेयार करता है, उसी प्रकाशों फैलाकर इस तानेमें कमयोग और ज्ञानयोगका बाना

के, त्वचास स्पर्शके, मनसे ज्ञानके और बुद्धिसे विज्ञानसे धागे फैलाकर इस तानेमें कमयोग और ज्ञानयोगका बाना

मिलाकर सुंदर जीवन का वस्न बनता है। यही पुरुषार्थी जीवनका वर्णन है। ये सात तन्तु हैं प्रायः हरएक मनुष्य की खुडीपर ताना

मिलाकर सुंदर जीवन का वस्न बनता है। यही पुरुषार्थी जीवनका बना सकता है। इस प्रकार सात तन्तु ऑका वर्णन पाठक

फैलाया है, जो इसमें पुरुषार्थका बाना मिलायेगा वही उत्तम जीवनवस्न बना सकता है। इस प्रकार सात तन्तु ऑका वर्णन पाठक

देखें और इससे पूर्व जो 'सात' संख्यावाले पदार्थीका वर्णन साथा है उसके साथ इसका अनुसन्धान करें।

अचिकित्वान् न विद्वान्, चिकितुषः विद्वनः कवीन् पुच्छामि । ( मं० ७)

अज्ञानी अविद्वान में ज्ञानी विद्वान किवयों से पूछता हूं। ये ज्ञानी लोग मेरी आशंका को दूर करें। अज्ञान ज्ञानीसे पूछे, अविद्वान विद्वान के पास जाय, साधारण मनुष्य किवके साथ रहे और अपनी आशंकाएँ पूछें और इस तरह ज्ञान प्राप्त करें। विद्वान से पूछने योग्य प्रश्न यह है—

यः इमाः षट् रजांसि तस्तंभ ( मं० ७ )

" किस एकने इन छः लोकोंको आधार दिया है?" किस एकका आधार इस संपूर्ण जगतको प्राप्त होता है ? किसके आधार पर यह विश्व है और चल रहा है ? यह प्रश्न विद्वानको प्राप्त कर उसे पूछना योग्य है, और भी एक प्रश्न पूछना योग्य है—

अजस्य रूपे कि एकं स्वित् ? ( मं॰ ७ )

"अजन्मा आत्माके रूपमें एक रूप कौनसा है? अनेक अजन्माजीवात्मा हैं, इनकी संख्या अनन्त है। इन अनन्त जीवात्माओं में एक तत्त्व जो है वह कीनशा तत्त्व है। एक ही परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है। यह एकरस और सर्वत्र अनुस्यूत है। जीवों में अनेकरव और अणुख है। इसमें अनेकरव नहीं और अणुख भी नहीं है। प्रत्युत इसमें एकरव और सर्वव्यापकरव है। यही एक तत्त्व सर्वत्र भरपूर है। कोई पदार्थ इससे खाली नहीं है। यह परमात्मा अपनी प्रकृतिक साथ रहता है, यह एक गृहस्थके समान है। प्रकृति उसकी धर्मरती है और वह उस प्रकृतिका धर्मपित है। ये किस प्रकार वर्ताव करते हैं देखिये—

माता पितरं ऋते भावभाजे। ( मं० ८ )

''माता पिताकी सत्यधर्ममें-यश्में-सेवा करती है सहायता करती है।'' धर्मपत्नी अपने पितकी सेवा करे और उसके यश्च करनेमें चहायक बने। यह गृहस्थ धर्मका उपदेश यहां मिलता है सबकी माता प्रकृति परमपित। परमात्माकी सहायता करती है और सृष्टिक्प यश्च सिद्ध करनेमें सहायक होती है। यह आदर्श गृहस्थाश्रम है। हरएक गृहस्थी इस प्रकार अपना व्यवहार करे।

धीती अग्रं मनसा सं जग्मे। ( मं० ८ )

" यह गृहस्थाश्रमका धारण करनेवाली धर्मपत्नी पहिलेसे ही मनसे उसके साथ मिलती है। ''वह केवल बाहरके दिखावेके लिये ही पतिके साथ मिलकर रहती है, ऐसी बात नहीं परंतु वह मनके आन्तरिक भावसे भी पतिके साथ मिलकर रहती है, ऐसी बात नहीं परंतु वह मनके आन्तरिक भावसे भी पतिके साथ मिलकर रहती है। गृहस्थाश्रमी खीपुरुष इसी प्रकार मनसे एकहप होकर अपना गृहस्थाश्रम चलावें और कृतकृत्य बनें। प्रकृतिमाता तो अपने मनसे परमात्माके साथ ऐसी मिलजुल कर रहती है कि कभी उसके विरोध नहीं करती। जो परमात्माकी इच्छा होती है वैसा विश्वरचना का कार्य करती है। यहां भी गृहस्थाश्रमियोंको बडा अनुकरणीय उदाहरण मिलता है।

सा बीभत्सुः गर्भरसा निविद्धा। (मं ०८)

"वह माता गर्भका धारण पोषण करनेवाली गर्भके रससे रंगी गर्भके पोषणमें लगी रहती है। " दूसरा कोई कार्य उनको स्माता नहीं है। हरएक स्त्री जो गृहस्थाश्रममें है इसी प्रकार गृहमें रहनेवाले पुत्रादिकों की पालना करनेमें दत्तिचत रहे, गर्भधारण होनेपर गर्भके पालन में योग्य शीतिसे दत्तिचत हो। और ऐसे किसी भी कार्यमें व्याप्त न हो कि जो गर्भके पोषण के प्रतिकृत हों। प्रकृतिमाता अपने गर्भका धारण पोषण और उत्पत्ति आदिके विषयमें कैसी दत्तिचत्त होती है और किसी भी प्रकार प्रमाद न करती हुई अपना कार्य तत्परतासे करती है।

नमस्वन्तः उपवाकं ई्युः( मं॰ ८ )

(नमस्वन्तः) नमस्कार करते हुए अथवा अज्ञ से युक्त पुरुष उनकी प्रशंसा करते हुए उनके पास जाते हैं।"उक्त प्रकारके गृहस्थी जहां होते हैं वहां सब अन्य लोग उनको नमस्कार करते हैं और उनके सत्संगमें रहना चाहते हैं। अथवा अज्ञ की मेंट लेकर उनके पास उपस्थित होते हैं और उनका उस मेंटसे सत्कार करते हैं। आदर्श गृहस्थीका इस प्रकार सरकार होता है और आदर्श गृहस्थाका घर कैसा होता है, इस विषयमें प्रकृति पुरुषके दृष्टान्तसे ऊपर लिखा ही है। पाठक इसका विचार करें। और देखिये —

माता धुरि युक्ता आसीत्। (सं९)
" माता गृहस्थके कार्यकी धुरामें लगाई है।" माता पीछे रहनेवाली नहीं है। वह धुरामें रहकर कार्य करनेवाली है।

गृहस्थाश्रममें धर्मपरनीका यही कार्य है। गृहस्थके सब कार्योंमें वह धरामें रहकर दत्तचित होकर कार्यका भार उठाती है, इक्षीलिये उसको सहधर्मचारिणी गृहिणी कहते हैं। गर्भवती होनेपर भी वह इसी प्रकार धुरामें रहकर कार्य करती है। गर्भी बृजनीष्वन्तः आतिष्ठत् ( मं॰ ९ )

''गर्भ अपने अन्दर अन्तःशक्तियों के आधारपर रहता है। ''गर्भको अन्दर धारण करती हुई गृहिणी धुरामें रहकर सब कार्यका भार उठाती है। इसी प्रकार गृहिणी अपने घरमें कार्य करे। पितके अनुकूल धर्मपरनी रही तो उनके बच्चे भी पिता माताके (अनु) अनुकूल होते हैं, जिस प्रकार (गां अनु वरसः) गैंकि अनुकूल बल्लडा होता है, ठीक उस प्रकार सहितनी गृहिणीके बालबच्चे उनके अनुकूल रहते हैं और इस प्रकार अपने पुत्रोंमें वे माता पिता (विश्वरूप्य अपस्यत्) सब अपना रूप देखते हैं। मातापिताका सब प्रकारका रूप पुत्रोंमें आता है। जैसे मातापिताके शरीर, मन और बुद्धिक भाव होते हैं वैसे ही पुत्र और पुत्रियोंमें होते हैं। अतः कहा है (त्रिषु योजनेषु) तीनों शरीर मन बुद्धिमें सब प्रकार की सारस्यता दिखाई देती है। पूर्ण गृहस्थाश्रम का यह फल है। इसमें माता पिता, पुत्र और पुत्रियां एक विचारसे परिपूर्ण होती हैं और किसी प्रकार इनमें खापसी विरोध नहीं होता है।

एकः तिस्रः मातृः त्रीन् पितृन् बिश्चत् ऊर्ध्वः तस्था ॥ ( मं॰ १० )

" अकेला वह सुपुत्र तीन माताओं को से.तीन पिताओं को अपने अन्दर धारण करता हुआ सीघा खडा रहता है।" अर्थात् तेढी चाल नहीं रखता। तीन माताएं ये हैं— "प्रकृतिमाता, विद्यामाता और अपनी माता।" तीन पिता ये हैं— "प्रकृतिमाता, गृह और अपनी माता।" तीन पिता ये हैं— "प्रमारमा, गृह और अपना जनक।" इन तीनों को वह अपने अन्दर धारण करता है और सीधे व्यवहार करता है। और कभी (न अवग्लाप्यन्त) कभी ग्लानिको प्राप्त नहीं होता। इस प्रकार उपासना और आचरणसे इनकी उच्च योग्यता होती है। और ये स्वर्गमें जाते हैं और वहां—

असुष्य दिवः पृष्ठे विश्वविदः अविश्वविन्नां वार्चे मन्त्रयन्ते । (मं॰ १०)

" उस युलोकके पृष्ठभाग पर विराजते हुए ये ज्ञानी लोग सबके ध्यानमें न आनेवाली बातोंका मनन करते हैं।" वहां स्वर्गमें रहकर ऐसे तत्त्वोंका विचार करते हैं कि जिनका ज्ञान साधारण मनुष्यके ध्यानमें भी नहीं आसकता।

परिवर्तमाने पञ्चारे चकं विश्वा भुवनानि श्रातस्थुः ( मं॰ ११ )

" घूमते हुए पांच आरोंबाले चक्रमें संपूर्ण भुवन रहे हैं " अर्थात् इस चक्रके ब्राधारसे सब भुवन रहते हैं । पञ्च प्राणोंका जो पांच आरोंबाला प्राणचक है उसके आधारसे संपूर्ण भुवन ठहरे हैं । यहां शरीरमें प्राणचक्रके आधारपर सब शरीरके अवयव रहते हैं । प्राण चला गया तो कोई रह नहीं सकता । इसी प्रकार यह संपूर्ण विश्व भी बृहत्प्राणचक्रपर रहा है, विश्वच्यापक महाप्राण जगतके सब भुवनोंका धारण करता है । यह चक्र अमण होरहा है, तथापि इसका मध्यदण्ड (अक्ष: न तप्यते) नहीं तपता है । अनादि कालसे यह विश्व घूमता रहनेपर भी इसका कोई भाग तपता नहीं । कोई चक्र जब घूमता है, तब उसका मध्यदण्ड न तपे, इसलिये तेल डालना पडता है, परंतु यहां तेल न डालते हुए ही स्वयं यह मध्यदण्ड नहीं तपता है, यह परमात्माका अञ्चत सामर्थ्य देखने योग्य है । ये जगतके सब लोकलोकान्तर एक गतिसे घूम रहे हैं, ये कभी ठहरते नहीं, न कभी इनकी गतिमें विन्न होता है। इस चक्रके मध्यदण्डपर (भूरिभारः ) बहुत ही भार है। जो ये लोकलोकांतर है उनका भार बहुत ही है, इस भारकी कल्पना भी नहीं हो सकती । इतना भार होनेपर भी यह विश्वचक्र विलक्षण शान्तिसे और गतिसे चल रहा है । और अनादिकालसे घूमनेपर भी (सनात् एव सनाभिः न छिशते) नहीं छिन्नभिन्न होता है । इस प्रकार यह जगचचक्र विलक्षण सामर्थ्यसे धारण किया है ।

आगे बारहवें मंत्रमें '' कालचक ''का वर्णन है इसको यहां ( द्वादश आकृति ) बारह मासोंकी बारह अवस्थाओं वाला यह आगे बारहवें मंत्रमें '' कालचक ''का वर्णन है इसको यहां ( द्वादश आकृति ) बारह मासोंकी बारह अवस्थाओं वाला यह कालचक अथवा संवरसरचक है। यह संवरसरचक ( षड्—अरे ) छः अरों में विभक्त हुआ है, छः ऋतु येही इसके छः आरे हैं। अधिक मासका और एक ऋतु माना जाता है, इसके साथ सात ऋतु होते हैं, यहां दर्शानेके लिये ( सप्तचके ) शब्द आया है। अथवा संवरसर, अयन, ऋतु मास, पक्ष, अहोरात्र, मुहूर्त, ये भी कालचक्रके अन्तर्गत सात छोटे चक्र हैं, यह भी अथवा संवरसर, अयन, ऋतु मास, पक्ष, अहोरात्र, मुहूर्त, ये भी कालचक्रके अन्तर्गत सात छोटे चक्र हैं, यह भी अथवा संवरसर, अयन, ऋतु मास, पक्ष, अहोरात्र, मुहूर्त, ये भी कालचक्रके अन्तर्गत सात छोटे चक्र हैं, यह भी अथवा संवरसर, अयन, ऋतु मास, पक्ष, अहोरात्र, मुहूर्त, ये भी कालचक्रके अन्तर्गत सात छोटे चक्र हैं, यह भी अथवा संवरसर, अयन, ऋतु मास, पक्ष, अहोरात्र, मुहूर्त, ये भी कालचक्रके अन्तर्गत सात छोटे चक्र हैं, यह भी अथवा संवरसर, अयन, ऋतु मास, पक्ष, अहोरात्र, मुहूर्त, ये भी कालचक्रके अन्तर्गत सात छोटे चक्र हैं, यह भी अथवा संवरसर, अयन, ऋतु मास, पक्ष, अहोरात्र, मुहूर्त, ये भी कालचक्रके अन्तर्गत सात छोटे चक्र हैं, यह भी अथवा संवरसर, अयन, ऋतु मास, पक्ष, अहोरात्र, मुहूर्त, ये भी कालचक्रके अन्तर्गत सात छोटे चक्र हैं, यह भी अथवा संवरसर, अयन, ऋतु मास, पक्ष, अहोरात्र हैं। अथवा संवरसर, अयन, ऋतु मास, पक्ष, अहोरात्र, मुहूर्त, ये भी कालचक्र के अन्तर्गत सात्र हैं। यह संवरसर ( पञ्चपाद ) पास पास सात्र सात्

११ ( अ. सु. मा. कां. ९ )

₹

तिन काल वर्षके हैं इनमें चान्द्रमान और सौरमान ये दो गणनात्मक विभाग माननेसे ये. संवत्सरके पांच पांव होते हैं, क्योंकि इन्हीं पांवोंसे यह सबका पिता चलता है और सबका (पिता-माता) संरक्षण करता है। इस प्रकारका यह कालचक एक वर्षमें घूमता है और सब संसार का कल्याण करता है। इस चक्रमें-

मिथुनासः पुत्राः अत्र सप्तशतानि विंशतिः च आतस्थुः ॥ ( मं॰ १३ )

" मिथुन अर्थात् दो दो जुड़े हुए पुत्र सातसोंबीस हैं।" ये दिन और रात ही हैं। दिनके साथ रात्री और रात्रीके साथ दिन जुड़े हैं। चान्द्रवर्षका और सौर वर्षका मध्य अर्थात् ३६० दिनोंका मध्यम वर्ष है। इसके दिन और रात्री ऐसे प्रत्येक दिनके दो जुड़े पुत्र माननेसे ७२० होते हैं। अर्थात् यह न चान्द्रवर्ष है और न सौर, परंतु दोनों वर्षोंके मध्यम परिमाणका यह वर्ष है। यह द्वादश महिनोंका (द्वादशारं चक्रं न दि जराय) बारह आरोंवाला चक्र कदाचित् भी जीर्ण नहीं होता है। यह जैसा पहिले था वैसा हीं आज भी चल रहा है, कभी जीर्ण (सनेमि अर्ज़र चक्रं) अथवा क्षीण नहीं होता है। ऐसा यह सामर्थ्यवाला कालचक्र है, और इसमें (विश्वा भुवनानि आतस्थः) सब भुवन रहे हैं। सभी की आयु इस कालचक्रसे गिनी जाती है। को ज्ञानी है (अक्षण्वान् पर्यत्, न अन्धः) जिसके आंख उत्तम हैं, वह इस बातको देख सकता है, परंतु जो अन्धा होगा, वह कैसे देख सकेगा ?

यः कविः स आचिकते, यः ता विजानात्,

सः पितुः पिता असत् । ( मं॰ १५ )

" जो किव है वही यह सब ज्ञान प्राप्त करता है, और जो इस ज्ञानको यथावत् जानता है वह पिताका भी पिता होता है। अर्थात् उसकी योग्यता बहुत ही बडी होती है। वह मानो मुक्त है। यहां एक आश्चर्य है कि—

खियः सतीः ताँ उ पुंसः भाहुः। ( मं॰ १५)

" कई स्त्रियां होती हुई उनको पुरुष कहा जाता है " ऐसा ही जगतमें व्यवहार हो रहा है। मनुष्यों में कई योंको पुरुष और कई योंके स्त्रियां कहा जाता है, परंतु आत्माकी दृष्टिसे सब एक जैसे हैं और शरीरकी दृष्टिसे भी सब एक जैसे ही है। अतः न कोई स्त्री है और न कोई पुरुष है। वस्तुतः आत्मा पुरुष है और सब प्रकृति स्त्री है। जीवात्मा तो स्त्रीशरीरमें भी जाता है और पुरुषशरीरमें भी जाता है। यह सस्य सिद्धांत होता हुआ भी जगतमें भ्रमसे स्त्रीपुरुष व्यवहार चल ही रहा है। इस वर्णनके प्रश्रात् सोलहवे मंत्रमें पुनः कालचक्रका और एक प्रकारसे वर्णन करते हैं—

षडु यमाः एकः एकजः देवजाः ऋषयः । ( मं० १६ )

" देवताये उत्पन्न हुए ऋषि हैं, उनमें छः जुड़े हैं और एक अकेला है।" छः ऋतु प्रत्येक दो दो मासीवाला होता है और तेरहवें मासका ऋतु होता है वह अकेला ही एक होता है। ये सब ऋतु सूर्य देवसे उत्पन्न होते हैं और (ऋषयः = रइमयः) सूर्यिकरणोंके संबंग्धसे इनमें उज्जातकी न्यूनाधिकता होती है। अतः इन ऋतुओंको (सप्तयं) सात प्रकारके हैं ऐसा कहा जाता है। आगे सतरहवें मंत्रमें प्रकृतिरूपी गौका वर्णन है यह अद्भुत गौ अपने सूर्यादि बच्चोंको साथ लेकर कहां रहती, क्या करती, और अपने पदसे बच्चेको किस प्रकार धारण करती है, इत्यादि कहा है वह यद्यपि संदिग्धसा है, तथापि पूर्वस्थान के वर्णनका विचार और मनन करनेसे कुछ बांध हो सकता है।

इसके आगेके मंत्रोंका विवरण सबसे प्रथम हो चुका है। अतः उनका अधिक विचार फिर करनेकी कोई आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार इस सूक्त की खंगति है। आत्मा परमात्मा, काल और विश्वके सब भूत इनका सुन्दर वर्णन यहां है। पाठक इन मन्त्रोंका मनन करें और आध्यात्मिक आशय जानें। इस सूक्तका संबन्ध अगले सूक्तसे है, अतः उनका मनन अब करें-

## एक आत्माके अनेक नाम।

( ?0)

(ऋषिः ब्रह्मा । देवता-गौः, विराट् अध्यात्मम् )

१५ (१०)

यद् गांयत्रे अधि गायत्रमाहितं त्रेष्टुंभं वा त्रेष्टुंभान्निरतंक्षत ।

यद्वा जगुज्जगृत्याहितं पृदं य इत् तद् विदुस्ते अमृत्त्वमानिशः ॥ १ ॥

गायत्रेण प्रति मिमीते अर्कमुर्केण साम त्रेष्टुंभेन वाकम् ।

वाकेनं वाकं द्विपदा चतुंष्पदाक्षरेण मिमते सप्त वाणीः ॥ २ ॥

जगता सिन्धुं दिव्यिस्कभायद रथन्तरे सर्यं पर्यपश्यत् ।

गायत्रस्यं समिर्धस्तिस्र आंहुस्तती मुद्धा प्र रिरिचे महित्वा ॥ ३ ॥

अर्थ-(यत्) जो (गायत्रे) गायत्रमें (गायत्रे अधि आहितं) गायत्र रखा है। और (त्रैष्टुभात् वा त्रैष्टुभं) त्रैष्टुभले त्रैष्टुभ की (निरतक्षत) रचना की है, (यत् वा) अथवा जो (जगत जगति आहितं) जगत् जगतिमें रखा है, (ये इत्) जो (यत् पदं विदुः) इस पदको जानते हैं (ते अमृतस्वं आनग्रः) अमरस्वको प्राप्त करते हैं॥ १॥

(गायत्रेण अर्क प्रतिमिमीते ) गायत्री छन्द्सें अर्चनीय देवका प्रतिमापन अर्थात् गुणवर्णन करता है, (अर्केण साम ) अर्चनीय देवताके द्वारा साम अर्थात् शान्तिको प्राप्त करता है। (त्रैप्टुमेन वाक् ) त्रिप्टुप् छन्द्से वाणीका मापन करता है जार (वाकेन वाकं ) वाणीसे वर्णन करता है। इस प्रकार (द्विपदा चतुष्पदा सप्त वाणीः अक्षरेण मिमते ) दो चरणों और चार चरणोंवाले सात छन्दोंको अक्षरोंकी गिनतीसे गिनते हैं॥ २॥

(जगता सिन्धुं दिवि अस्कभायत्) जगित छन्द द्वारा समुद्रको गुलोकमें थाम रखा है, गुलोकका समुद्रके समान वर्णन किया है। [रथन्तरे सूर्यं पिर अपस्यत्] रथन्तरमें सूर्यंका दर्शन किया है, सूर्यंका वर्णन है। [गायत्रस्य तिस्नः समिधः आहुः] गायत्री छन्द की तीन समिधायं—तीन पाद—हैं ऐसा कहते हैं। (ततः मह्ना महिस्वा प्ररित्वे) उस-से बढी महिमासे संयुक्त होता है॥ ३॥

भवार्थ-गायत्री, त्रिष्टुप् और जगित आदि छंदों में जो महस्वपूर्ण ज्ञान रखा है, उस ज्ञानको जो जानते हैं, वे अमृतस्त्र-

मोक्ष-को प्राप्त होते हैं ॥ १ ॥

गायत्री छन्दसे पूज्य ईश्वरका वर्णन होता है, इसकी उपासनासे ज्ञानित प्राप्त होती है । त्रिष्ठुप् छन्दसे भी उसी वर्णनीय
गायत्री छन्दसे पूज्य ईश्वरका वर्णन होता है, इसकी उपासनासे ज्ञानित प्राप्त होती है । त्रे सतों छन्द अक्षरोंकी
देनका वर्णन होता है और इसी तरह दो चरण और चार चरणोंबाल सब छंदोंसे यही वर्णन होता है । ये सातों छन्द अक्षरोंकी
गिनतीसे मापे जाते हैं ॥ २ ॥

जगित छन्दमे उसका वर्णन है कि जिसने इस गुलोकको आधार दिया है। रथन्तर साम मंत्रसे सबके प्रकाशक सूर्यका वर्णन होता है। गायत्री छन्दमें तीन पाद होते हैं और उस छन्दमें महत्त्वपूर्ण ज्ञान भरा रखा है॥ ३॥

किंव

| उप ह्रये सुदुघां धेनुमेतां सुहस्तों गोधुगुत दोहदेनाम् ।<br>श्रेष्ठं सुवं संविता सांविषन्नोऽभी द्वो धर्मस्तदु षु प्र वीचन् | 11 8 11 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| हिङ्कुण्बती वंसुपत्नी वस्नां वृत्सामिच्छन्ती मनसाभ्यागात ।                                                                |         |
| दुहामिश्विभ्यां पयो अध्नययं सा वधितां महते सौर्भगाय                                                                       | 11411   |
| गैरेमीमेदाभ वृत्सं मिषन्तं मूर्धानं हिङ्ङंकुणोन्मात्वा उ ।                                                                |         |
| सृक्वाणं घुर्ममाभ वावशाना मिमाति माथुं पर्यते पर्याभिः                                                                    | 11 4 11 |
| अयं स शिङ्क्ते येन गौर्भीवृता मिमाति मायुं ध्वसनाविध श्रिता।                                                              |         |
| सा चित्तिमिनिं हि चकार मत्यींच विद्युद्धवन्ती प्रति विविमीहत                                                              | 11 9 11 |

(सुइस्तः एतां सुदुघां धेतुं उपह्नये) उत्तम द्वाथवाला में इस सुखसे दोहने योग्य धेनुको बुलाता हूं। (उत गो-धुक् एनां दोहत्) कीर गायका दोहन करनेवाला इसका दोहन करे। [सविता श्रेष्ठं सर्व नः साविषत् ] सबका उत्पन्न करनेवाला साविता यह श्रेष्ठ अन्न हमें देवे। (अभीदः घर्मः तत् उ सु प्रवोचत् ) प्रदीस तेजरूपी दूध यही बता देवे॥ ४॥

(हिंकुण्वती वसूनां वसुपत्नी) हीं हों करनेवाली ऐश्वयोंका पालन करनेवाली [ सनसा वत्सं इच्छन्ती ] मनसे बलडेकी इच्छा करनेवाली ( नि आगात् ) समीप आगई है। ( इयं अष्ट्या अधिभ्यां पयः दुहां ) यह अवध्य गौ दोनों अधिदेवोंके लिए दुध देवे। ( सा महते सीभगाय वर्धतां ) और वह बड़े सीभाग्य के लिए बढ़े ॥ ५॥

(गौ: मियन्तं वत्सं अभि अमीमेत्) गाय उत्सुक बछडेको चारों ओरसे प्रेम करती है। और (मात्वे उ मूर्धानं हिङ्कुणोत्) मान्यताके लिए अपने सिरको हिंकारसे युक्त करती है। ( सृकाणं घमं वावकाना ) उत्पादक उष्णताको चाहती हुई [पयोभि: मायुं अभिमिमीले पयते ] दूधके साथ प्रकाशको चारों ओर फैळती और साथ साथ दूध मी देती है॥ ६॥

[ अयं सः शिङ्क्ते ] यही वह शब्द करता है । [येन अभीवृता गौः] जिससे संयुक्त हुई गौ उसीमें [ ध्वसनौ अधि-श्रिता ] प्रख्यमें आश्रित होती हुई ( मायुं मिमाति ) प्रकाशका मापन करती है । [ सा चिक्तिभिः मत्याँन् नि चकार ] वह चिन्तनशक्तियोंके साथ मनुष्योंको युक्त करती है और [ विद्युत भवन्ती वार्श्वप्रति औहत ] विजलीके समान चमकदार होकर उत्तम रूपको प्राप्त होती है ॥ ७ ॥

भावार्ध-में उत्तम खच्छ हाथोंसे युक्त होकर इस अमृत-मोक्ष-रूपी दूधको देनेवाली ज्ञानमयी वार्णारूप घेनुकी प्रार्थना करता हूं। जो इस गायका दोहन करना जानता है वही इसका दोहन करे। सबका उत्पादक देव हमें यह ज्ञानरूपी अन्न देवे और इससे प्रकाशमय यज्ञरूपी धर्म हमारे द्वारा सिद्ध होते॥ ४॥

हिंकारसे युक्त और मनसे शिष्यरूपी वत्सकी कामना करती हुई यह दिव्यज्ञानपूर्ण वेदवाणी रूपी गी हमारे पास आगयी है। यह अवध्य गौ हमें अमृत जैसा ज्ञानरूपी दूध देवे और हमारा महान् सौभाग्य बढावे ॥ ५ ॥

यह गौ उसी बचेको दूध देती है जो बडा उत्सुक है। उसीको यह अनुकूल रहती है। यह यज्ञह्य धर्मको फैलाना चाहती है और जो यज्ञह्य जीवन बनाता है उसीको अपने अमृतरसधाराओं से पृष्ट करती है॥ ६॥

यही वह एक शब्द है जिससे युक्त हुई यह वाणीहरों धेनु प्रलयकालमें भी अर्थात् मृत्युके अनंतर भी प्रकाश देती है। यह मननशक्तियोंस मनुष्योंको युक्त करती है और विद्युत्के समान विशेष प्रकाश देकर मार्ग बताती है।। ७।।

अनच्छंये तुरगांतु <u>जी</u>वमेर्जद् ध्रुवं मध्य आ पुस्त्या∫नाम् । जीवो मृतस्यं चरति स्वधाभिरमत्यों मत्येना सयोनिः 11611 विधुं द<u>द्रा</u>णं सां छिलस्यं पृष्ठे युवानं सन्तै पिछतो जंगार । देवस्य पश्य कान्यं महित्वाद्या मुमार स हाः समान 11911 य ई चकार न सो अस्य वेंद्र य ई दुद्र्य हिरुगिन्न तसात्। स मातुर्योना परिवीतो अन्तर्वेहुपूजा निर्ऋतिरा विवेश 11 20 11 (24) अर्परयं गोपामनिपद्यमानुमा च परा च प्रिमिश्चरंन्तम् । स सभीचीः स विषुचिर्वसान आ वरीवर्ति भूवनेष्वन्तः 11 88 11

अर्थ-[पस्त्यानां सध्ये] लोगोंके बीचमें [ध्रुवं एजत् जीवं] स्थिर चालक जीव [तुरगातु अनत् शये] तीव्र गतिमान प्राणशाक्तिवाला होकर रहता है। यह [ मृतस्य जीवः ] मरे मनुष्य का जीव [ अमर्त्यः ] स्वयं अमर होता हुआ भी [ मर्स्येन सयोनि: ] मर्स्य शरीर के साथ समान योनिमें प्रविष्ट होकर [ स्व-धािम: चरति ] अपनी धारक शाक्तियोंसे चकता है ॥ ८ ॥

प्रकृतिसमुद्रकी पीठपर [ददाणं विश्वं ] गतिमान विधान-कर्म कर्ता [ युवानं सन्तं ] युवा सत् पदार्थको [पिलतः जगार] एक वृद्ध निगलता है। दिवस्य पश्य काव्यं ] ई धरका यह काव्य देख। (महिस्वा) महिमासे जो [ ह्याः सं व्यान ] कळ प्राण धारण करताथा । [ सः व्याममार ] वह व्याज मरगया ॥ ९ ॥

[ यः ई चकार ] जो करता है, [ सः अस्य न वेद ] वह इसको जानता नहीं। [यः ई ददर्श ] जो देखता है [तस्मात् हिरग् इत् नु ] उसके नीचे ही वह है। (सः मातुः योनी अन्तः परिवीतः) वह माताकी योनिके अन्दर परिवेष्टित होकर [बहुप्रजा निर्ऋतिः भाविवेश ] बहुत संतान उत्पन्न करनेवाली इस प्रकृतिमें प्रविष्ट होता है ॥ १० ॥

(गो-पां अनिपद्यमानं ) इंद्रियोंका रक्षक पतनको न प्राप्त होनेवाले (पथिभिः आ च परा च ्चरन्तं ) अपने मार्गोंसे पास और दूर जानेवालेको (अपस्यं) मैंने देखा। (सः सधीचीः) वह साथ विराजमान है, (सः विपूचीः) वह सर्वत्र है, वह ( भुवनेषु अन्तः वसानः ) भुवनोंके अन्दर वसवा हुआ ( आ वरीवर्ति ) वारवार आवर्तन करता है।। ३३॥

भावार्थ- मनुष्योंके शरीरमें एक जीव है,जी स्थिर है तथापि चलानेवाला है यह शीव्रगति है,और प्राणको भी अपने साथ शरीर-में रखता है। यही जीव इस शरीरमें रहता है। मरे हुए मनुष्यका यह जीव स्वयं अमर है, इसलिए वह अपनी निज शक्तिसे चलता है और दूसरे मर्ख देहको घारण करनेके लिये किसी योनिमें देह घारण करता है ॥ ८॥

इस प्राकृतिक संसारसागरमें यह जीव प्रगति करता है और विशेष कर्म भी करता है। यह जीवात्मा युवा होता हुआ मी यह दूसरे बड़े बृद्ध परमात्माके अन्दर प्रविष्ट होता है। यह उस देवकी काव्यमय शक्ति देखने योग्य है। जो जीव कल जीवित होता है वही आज मरता है [ और पश्चात् दूसरा शरीर भी घारण करता है ] यह सब उस देव की महिमा है ॥ ९ ॥

जो कर्ममार्गी कमें करता है,वह इस देवके महत्त्वको नहीं जानता। परंतु जो ज्ञानमार्गी इस देवका साक्षात्कार करता है,उसके नींचे अर्थात् उसके अन्दर ही वह देव उसकी दीखता है। यह जीव दूसरा शरीर धारण करनेके लिये जब मातांके गर्भमं प्रिवष्ट होता है, तब बहुत संतान उत्पन्न करनेवाली प्रकृति उसको घेरती है और इस प्रकार उसको नया शरीर मिलता है ॥ १० ॥ यह जीवारमा इंद्रियोंका रक्षक है और खर्य पतनशील नहीं है । यह शरीरमें आता है और शरीरसे दूर भी जाता

है वह परमात्मा इसके साथ हैं, सर्वत्र व्याप्त है और सब पदार्थीमें विराजमान है ॥ ११ ॥

| द्यौनः पिता जनिता नाभिरत्र बन्धुनी माता पृथिवी महीयम् ।         |       |
|-----------------------------------------------------------------|-------|
| उत्तानयोश्चम्बोर्श्योनिरन्तरत्री पिता दुहितुर्गभूमाधात्         | ॥ १२॥ |
| गुन्तामि न्वा प्रमन्तं पश्चिच्याः पच्छामि वृष्णो अश्वस्य रेतंः। |       |
| पुच्छामि विश्वस्य भुवंनस्य नाभि पुच्छामि वाचः पर्मं व्योपि      | ११३॥  |
| इयं वेदिः परो अन्तः पृथिवया अयं सोमा वृष्णा अश्वस्य रतः।        |       |
| अयं युज्ञो विश्वस्य भुवनस्य नाभिर्ब्रुक्षायं वाचः पर्मं व्योपि  | ॥१४॥  |
| न वि जानामि यदिवेदमस्मि निण्यः संनेद्धो मनसा चरामि ।            |       |
| यदा मार्गन् प्रथम्जा ऋतस्यादिव् वाचो अश्वेव भागमस्याः           | ।।१५॥ |

कथ- ( द्यो: नः पिता जनिता ) प्रकाशक देव हमारा रक्षक और उत्पादक है, वही ( नाभिः ) हमारा मध्य है कीर (नः बन्धुः) हमारा बन्धु है। तथा (इयं मही पृथिवी माता) यह बडी पृथिवी माता है। (उत्तानयोः चम्बोः योतिः क्त्र ) जपर चौडे मुखवाले इन दो वर्तनोंका मूल उत्पत्तिस्थान यहां ही है। यहां ( पिता दुहितुः गर्भे आधात् ) पालक दूर स्थित प्रकृतिमें गर्भकी स्थापना करता है॥ १२॥

(पृथिव्या: परं अन्तः त्वा पृच्छामि ) पृथ्वीका परला अन्त कौनसा है यह मैं तुझे पूछता हूं। ( वृष्णः अश्वस्य रेतः पृच्छामि ) बकवान अश्वके वीर्यके विषयमें में पूछता हूं। ( विश्वस्य सुवनस्य नामि पृच्छामि ) सब सुवनके केन्द्रके विष-यमें पूछता हूं। ( वाचः परमं न्योम पृच्छामि ) वाणीका परम आकाश अर्थात् उत्पत्तिस्थान पूछता हूं॥ १३ ॥

( ह्यं वेदिः पृथिन्याः परः अन्तः ) यह वेदी भूमिका परला अन्त भाग है । ( अयं सोमः वृष्णः अश्वस्य रेतः ) यह सोम बल्जवान अश्वका वीर्य है। ( अयं यज्ञः विश्वस्य भुवनस्य नाभिः ) यह यज्ञः सब भुवनोंका मध्य है। और ( अयं ब्रह्मा वाचः परमं न्योम ) वह ब्रह्मा वाणीका परम स्थान है॥ १४॥

(न विजानामि यत इव इदं अस्मि) मैं नहीं जानता कि मैं किसके सदश हूं। (निण्यः संनद्धः मनसा चरामि) अंदर बंधा हुआ मैं मनसे चळता हूं। (यदा ऋतस्य प्रथमजाः मा अगन्) जब सत्यका पहिला प्रवर्तक मेरे समीप आगया, (आत् इत् अस्याः वाचः भागं अञ्जुवे) उसी समय इसके वाणीके भागको मैंने प्राप्त किया॥ १५॥

भावार्थ-वह परमारमां यु अर्थात् सूर्यके समान प्रकाशमान है, वहीं हम सबका पिता, जनक, बन्ध, और केन्द्र है। यह पृथ्वी अर्थात प्रकृति हमारी बड़ी माता है। यह पिता इस दुहिता रूपी प्रकृतिमें गर्भका आधान करता है जिससे सब सृष्टि उत्पन्न होती है। इन दोनों प्रकृति पुरुषमें सबका उत्पत्ति स्थान है। १२॥

इस पृथ्वीका परला अन्तिम भाग कौनसा है ? बलवान अश्वका वीर्य कौनसा है ? संपूर्ण जगत्का केन्द्र कौनसा है ? और वाणीका परम उत्पत्तिस्थान कौनसा है ? ॥ १३ ॥

यही यज्ञकी वेदी इस भूमिका परला अन्तभाग है। बलवान् अश्वका वीर्य यह सोम है। यज्ञ ही सब जगत् का केन्द्र है और यह ब्रह्मा-आरमा-ही वाणीका परम उत्पत्तिस्थान है॥ १४॥

यह आत्मा किसके समान है यह विदित नहीं है। यह आत्मा इस शरीरमें बद्ध होकर रहा है परंतु मनसे बडी हलवल करता है। जिस समय सल्यधर्मका पहिला प्रवर्तक परमात्माको प्राप्त होता है, उसी समय इस दिव्य मंत्रकी वाणीका भाग्य इसकी प्राप्त होता है।। १५॥

| अपाङ् प्राङेति स्वधयां गृभीताऽमत्यों मत्येना सयोनिः।                      |          |
|---------------------------------------------------------------------------|----------|
| ता शक्त्रवेन्ता विष्चीनां वियन्ता न्यं पुन्यं चिक्युर्ने नि चिक्युर्न्यम् | ॥१६॥     |
| सप्तार्धगर्मा भुवनस्य रेतो विष्णोस्तिष्ठन्ति प्रदिशा विधर्मणि ।           |          |
| ते धीतिभिर्मनंसा ते विप्थितः परिभ्रवः परि भवन्ति विश्वतः                  | 11 20 11 |
| ऋचो अक्षरे परमे व्योमिन यस्मिन देवा अधि विश्वे निषेदुः।                   |          |
| यस्तन वेद किमृचा करिष्यिति य इत् तद् विदुस्ते अमी समांसते                 | 115811   |
| ऋचः पदं मात्रीया कुल्पर्यन्तोऽर्धेचेन चाक्लपुर्विश्वमेजंत् ।              |          |
| त्रिपाद् ब्रह्म पुरुरूपं वि तेष्ठे तेनं जीवन्ति प्रदिश्यतसः               | 11 29 11 |

अर्थ— ( अमर्त्यः मर्त्येन सयोनिः ) अमर आत्मा मरणधर्मवाले शरीरके साथ एक उत्पत्तिस्थानमें प्राप्त होकर ( स्वधया गृभीतः अपाङ् प्राङ् पृति ) अपना धारणा शक्तिसे युक्त होकर नीचे तथा उपर जाता है। [ ता शक्षना विपू— चीना ) वे दोनों शाक्षत रहनेवाले, विविध गतिवाले परंतु ( वियन्ता ) विरुद्ध गतिवाले हैं उनमेंसे ( अन्यं निचिक्युः ) पुक्को जानते हैं और ( अन्यं न निचिक्युः ) दूसरेको नहीं जानते ॥ १६ ॥

( अवनस्य रेत: सप्त अर्धगर्मा: ) सब अवनोंका वीर्य सात अर्ध गर्भमें परिणत होकर ( विष्णो: प्रीदशा विधर्मणि तिष्टन्ति ) व्यापक देवकी आज्ञामें रहकर विशेष गुणधर्मों में ठहरते हैं। (ते धीतिभिः मनसा ) वे बुद्धि और मनसे युक्त होकर तथा (ते विपश्चितः परिभुवः ) वे ज्ञानी और सर्वत्र उपस्थित होकर ( विश्वतः परिभवन्ति ) सब ओरसे घरते हैं।। १७॥

(परमे व्योमन्) परम आकाशमें उत्पन्न होनेवाले (यिसमन् ऋचः अक्षरे ) जिस मंत्रके अक्षरमें (विश्वे हेवाः अधि-निषेदुः ) सब देव निवास करेते हैं, (यः तत् न वेद ) जो वह बात नहीं जानता वह (ऋचा कि किरिष्यित ) वेद मंत्र लेकर क्यां करेगा ! (ये इत् तत् विदुः ते हमे समासते ) जो निश्चय से उसको जानते हैं वे ये उत्तम स्थानमें बैठते हैं ॥ १८॥

(ऋचः पदं मात्रया कल्पयन्तः ) मंत्रके पदको मात्रासे समर्थ बनाते हैं । ( अर्थवेंन एजत् विश्वं चानरुपः ) आधे मंत्रसे चलनेवाळ जगतको समर्थ करते हैं । इस प्रकार ( त्रिपात् ब्रह्म पुरुरूपं वि तस्ये ) तीन पादोंवाळा ज्ञान बहुतरूपोंसे ठहरा है । ( तेन चतन्नः प्रदिशः जीवन्ति ) उसीसे चारों दिशाएं जीवित रहती हैं ॥ १९ ॥

भावार्थ - यह आत्मा अमर है। तथापि भरण धर्मवाले शरीरके साथ रहनेके कारण विविध योनियों में जन्मता है। यह अपनी धारक शक्तिके साथ ही शरीरमें आता अथवा शरीरसे पृथक् होता है। ये दोनों शाश्वत हैं और गतिमान भी हैं, तथापि उनकी गतियों में अन्तर है। उनमें से एक को जानते हैं. परंतु दूसरे का ज्ञान नहीं होता है।। १६॥

स्व बने हुए पदार्थों का मूल बीज सात तत्त्वों में है । ये सातों मूल तत्त्व व्यापक परमात्माकी आज्ञामें कार्य करते हैं । ज्ञानी लोग मनसे इस ज्ञानको प्राप्त करके सर्वत्र उपस्थित होनेके समान ज्ञानवान् होते हैं । ॥ १७ ॥

इस बड़े आकाशमें शब्द उत्पन्न होता है, उस शब्दसे बननेवाली ऋचाके अक्षरमें अनेक देवताओंका निवास होता है। जो मनुष्य इस बातको नहीं जानता, वह केवल मंत्रको लेकर क्या करेंगा ? परंतु जो इस तत्त्वको जानते हैं, वे परम पदमें जाकर विराजमान होते हैं॥ १८॥ सूयवसाद् भगवती हि भूषा अधा वृषं भगवनतः स्याम ।

आद्ध तृणंमध्न्ये विश्वदानी पिबं शुद्धसुंदकमाचरंन्ती ॥ २०॥ (२७)
गौरिन्मिमाय सिल्लिलानि तक्ष्रत्येकपदी द्विपदी सा चतुंष्पदी।

अष्टापदी नवपदी बभूवृषी सहस्राक्षरा भुवंनस्य पृङ्क्तिस्तस्याः समुद्रा

अधि वि क्षरन्ति ॥ २१॥

कृष्णं नियानं हर्रयः सुपूर्णा अपो वसाना दिवस्रत्पंतन्ति ।

तं आवंवृत्रन्त्सदंनाद्दतस्यादिद् घृतेनं पृथिवीं च्यूद्धः ॥ २२॥

अपोदेति प्रथमा पृद्धतीनां कस्तद् वां मित्रावरुणा चिकेत ।

गभी भारं भेरत्या चिदस्या ऋतं पिपुर्ल्यनृतं नि पाति ॥२३॥

अर्थ-हे (अध्नये) न मारने योग्य गौ ! तू [ सु-यवस-अदू भगवती हि भूयाः ] उत्तम घास खानेवाली भाग्यशां िलनी हो। [ अधा वयं भगवन्तः स्याम ] और हम भाग्यवान् होंगे। [ विश्वदानीं तृणं अहि ] सर्वदा तृण अक्षण कर और [ आचरन्ती शुद्धं उदकं पिव ] अमण करती हुई शुद्ध जल पी ॥ २०॥

(गौः इत् सिकलानि तक्षती) गौ निश्चयसे जलोंको दिलाती हुई (मिमाय) शब्द करती है। (साएक-पदी द्विपदी चतुष्पदी) वह एक पादवाली, दो पादवाली, चार पादवाली, (भ्रष्टापदी नवपदी) आठ पादवाली, नौ पादवाली (बसूबुषी) बहुत होनेकी इच्छा करनेवाली [सहस्र भक्षरा] हजारों अक्षरोंवाली सुवनस्य पंक्तिः] सुव-नकी पंक्ति है। (तस्याः समुद्राः अधि विक्षरान्ति) उससे सब समुद्रके रस बहते हैं॥ २१॥

[ अपः वसानाः ] जलको अपने साथ केते हुए [ सुपर्णाः हरयः ] उत्तम गतिशील सूर्यकिरण, ( कृष्णं नियानं दिवं ] सबका आकर्षण करनेवाल सबके यान रूप सूर्यको ( उत्पतंति ) चढते हैं। ( ते ऋतस्य सदनात् ) वे जलके स्थान-रूप अन्तरिक्षसे ( आववृत्रन् ) नीचे आते हैं ( आत् इत् घृतेन पृथिवीं वि ऊदुः ) और जलसे भूमिको भिगाते हैं ॥ २२ ॥

(पद्वतीनां प्रथमा अपात एति) पांववाली प्राकृत मूर्तियोंमें सबसे प्रथम स्थानमें रहनेवाली शक्ति पादरहित है। हे मित्र और वरुणो! [बां कः तत् विकेत ] तुम दोनोंमेंसे कौन उसको जानता है ? (गर्भः अस्याः भारं आभरित चित्) गर्भमें रहनेवाला इस प्रकृति का भार उठाता है। वही [ऋतं पिपितं ] सत्यकी पूर्णता करता है और [ अनृतं नि पाति ] असत्यका नाश करता है।। २३॥

भावार्थ- मंत्रोंके पाद मात्राओंकी संख्यासे गिनते हैं । इस मंत्रके आधे भागसे भी संपूर्ण चेतन और विश्व सामर्थ्यवान् बनता है । यह त्रिपाद ब्रह्म अनेक रूपोंमें ठहरा है और इसीसे चारों दिशाउपदिशाओंका जीवन होता है ॥ १९ ॥

हे अवध्य वाक्र्यो गौ ! तू अर्थात् तुम्हारा प्रयुक्तकर्ता वक्ता उत्तम सात्विक अन्नसे उत्तम भाग्ययुक्त होवे और तेरे भाग्य-से हम भी भाग्ययुक्त वर्ने । सर्वदा शुद्ध अन्न और जलका सेवन कर ॥ २० ॥

यह वाक्रूपो गो अर्थात् काव्यमयी वाक् एक, दो,चार,आठ अथवा नौ पदोवाले छन्दों में विभक्त हुई है यह अनेक प्रकारकी है और इजार अक्षरीतक इसकी मर्यादा है। यह मानो सब भुवनीको पूर्ण करनेवाली है और इससे विविध रस स्रवते हैं ॥ २९॥ सूर्यकिरण अपने साथ जलको उठाते हैं वह जल उनके साथ उत्पर मेघमंडलमें पहुंचता है, वहांसे किर वृष्टिद्वारा वह

नींचे आता है और भूमिको भिगाता है ॥ २२ ॥

विराड् वाग् विराट् पृथिवी विराड्न्तारिक्षं विराट् प्रजापंतिः। विराण्मृत्युः साध्यानामधिराजो वंभूव तस्यं भृतं भव्यं वशे स में भूतं भव्यं वर्शे कृणोत 11 88 11 शक्षमयं धूममारादंपक्षं विषुत्रतां पर एनावंरेण। जुक्षाणं पृश्चिमपचन्त बीरास्तानि धर्मीणि प्रथमान्यांसन् 11 24 11 त्रयं: केशिन ऋतुथ वि चेक्षते संवत्सरे वंपत् एकं एषास् । विश्वमनयो अभिचष्टे शचीं भिर्शानिरेकंस्य दहशे न रवप् ॥२६। चत्वारि वाक् परिमिता पदानि तानि विदुर्बोद्धणा ये मेनीपिणं: । गुहा त्रीणि निहिता नेक्सयन्ति तुरीयं वाचो मनुष्याविदान्ति 112011

अर्थ-विराट् वाणी, पृथिवी, अन्तरिक्ष, प्रजापित और मृत्यु है । वही विराट् [ साध्यानां अधिराजः बभूव]साध्यांका अधिराजा है । ( तस्य वशे भूतं भव्यं ) उसके आधीन भूत और भविष्य है । ( सः मे वशे भृतं भव्यं कृणोतु ) वह मेरे णाधीन भूत और भविष्य करे ॥ २४॥

( विष्वता परः आरात् अवरेण ) अनेक रूपोंसे बहुत दूर और पास भी ( एना शकमवं धूमं अपदयं ) इस शक्ति-वाले धूमको मैंने देखा। वहां ( वीरा: पृक्षि उक्षाणं अपचन्त ) वीर छोटे उक्षाको परिपक्ष बना रहे थे । [ तानि धर्माणि

प्रथमानि जासन वे धर्म प्रथम थे ॥२५॥

( त्रयः केशिनः ऋतुथा विचक्षते ) तीन किरणवाले पदार्थ ऋतुके अनुसार दिखाई देते हैं। [ एषां एकः संवरसरे वपते ) इनमें से एक वर्षमें एकवार उपजता है। [ अन्यः शचीमिः विश्वं अभिचष्टे ] दूसरा शक्तियोंसे विश्वको प्रकाशित करता है ( एकस्य ध्राजिः दृदशे ) एककी गति दीखती है परंतु उसका [ रूपं न ] रूपं नहीं-दीखता ॥ २६ ॥

[ वाक चत्वारि पदानि परिमिता ] वाणीके चार स्थान परिमित हुए हैं। ( ये मनीपिणः ब्राह्मणाः ) जो ज्ञानी षाह्मण हैं वे [तानि विदुः] उनको जानते हैं। उनमेंसे (त्रीणि गुहा निहिता) तीन गुप्त स्थानमें रखे हैं वे [ न इंग-यन्ति ] नहीं प्रकट होते । [ मनुष्याः वाचः तुरीयं वदान्ति ] मनुष्य याणीके चतुर्थ रूपको बोळते हैं ॥ २०॥

भावार्थ-पांवताले शरीरोंका चालक पांवरहित आत्मा है। कीन इस चालक आत्माको जानता है ? वह चालक आत्मा हस-स्थूल का सब भार सहन करता है और सल्यकी रक्षा करके असल्यका नाश करता है ॥ २३ ॥

इस विराट आत्माका रूप वाणी, भूमि, अन्तरिक्ष, प्रजापालक, और प्रजासंहारक मृत्यु मी है। यह सबका राजाधिराज है

और इसीके आधीन सब भूत भविष्य वर्तमान है। वह मेरे आधीन सब भूत भविष्य वर्तमानकी करे॥ २४॥

पास और बहुत दूर भी मैंने धूर्वेको देखा और उससे अग्निका अनुमान किया। उसी अग्निपर बीर छोग छोटे उक्षाको परि-पक बनाते हैं। ये यज्ञकर्म सबसे प्रारंभमें होते थे ॥ २५॥

तीन देव किरणोवाले अर्थात् प्रकाशमान हैं । इनमेंसे एक वर्षमें एक समय प्रकाशता है, दूसरा अपनी निज शक्तियोंसे सब

विश्वको प्रकाशित करता है और तीसरेकी केवल गति प्रतीत होती है परंतु उसका रूप नहीं दिखाई देता ॥ २६ ॥ वाणींके चार स्थान हैं इनकी मननशील ब्रह्मज्ञानी जानते हैं, इनमेंसे तीन स्थान हृदयमें गुप्त हैं और जी मनुष्य बीलते

हैं वह चतुर्थ स्थानमें उत्पन्न व्यक्त वाणी है ॥ २७ ॥

१२ ( अ. सु. भा. कां॰ ९ )

इन्द्रै मित्रं वर्रुणमुश्रिमाहुरथी दिव्यः स सुपूर्णो गुरुत्मान् । एकं सद् विप्रा बहुधा वदन्त्याम् यमं मात्रिश्वानमाहुः ॥ इति पश्चमोऽनुवाकः ॥ ।। नवमं काण्डं समाप्तम् ।।

11 26 11(26)

अर्थ- [एकं सत्] एक सत् वस्तु है उसीका [विप्राः बहुधा वदन्ति] ज्ञानी लोग अनेक प्रकार वर्णन करते हैं। उसी एकको इन्द्र, मित्र, वरुण, अग्नि, दिब्य सुवर्ण, गरुत्मान्, यम और मातिश्वि। अथो आहुः ] कहते हैं ॥ २८॥

भावार्थ- सत्य तत्त्व केवल एक ही है, परंतु ज्ञानी लीग उधी एक सत्य तत्त्वका वर्णन गुणबोधक अनेक नामींसे करते हैं। उसी एक सत्य तत्त्वको ने इन्द्र, मित्र, वरुण आदि भिन्न भिन्न नाम देते हैं ॥ २८ ॥

#### छन्दोंका महत्त्व। वाणी और गोरक्षण।

गायत्री, त्रिष्टुप्, जगती आदि सात छंद मुख्य हैं । इनके भेद और बहुत ही हैं । इन सात छन्दों में वेदका ज्ञान भरा रखा है, इसीलिए कहा है कि अज्ञानका आच्छादन करके ज्ञानका प्रकाशन करनेवाले ये छन्द हैं। इन छन्दोंमें किस प्रकारका ज्ञान है

इस विषयमें थो डासा विवरण प्रथम मंत्रमें है। उसमें कहा है-

(गायत्रे गाय-त्रं) गायत्री छन्दमें (गाय) प्राणें।की (त्रं) रक्षा करनेका ज्ञान है। जो लोग गायत्री छंदवाले मंत्रोंका उत्तम अध्ययन करेंगे, वे प्राणरक्षा करनेकी विद्या उत्तम रीतिसे जान सकते हैं। ( त्रैष्टुभात् ) त्रिष्टुप् छन्दमें ( त्रै-ष्टुभं ) तीनोंका अर्थात् प्रकृति, जीवात्मा और परमात्माका गुंगवर्णन है,इस कारण जो लोग त्रिष्टुप् छन्दोंवाले मंत्रोंका उत्तम अध्ययन करेंगे उनकी प्रकृतिविद्या आत्मविद्या और ब्रह्मविद्याका ज्ञान हो सकता है और वे प्रकृतिविद्यासे ऐहिक सुख और आत्मविद्यासे अमृतत्वकी प्राप्ति कर सकते हैं। इस प्रकार यह वेदमंत्रोंकी विद्या इहपरलेकिके मुखका साधन होती है।

(जगित जगत् ) जगित छन्दमें जगत् संबंधी अद्भुत ज्ञान भरा है । जो ज्ञान प्राप्त करनेसे मनुष्य इस जगत्में विजयी

हैं। सकता है । इसीलिए इसी मंत्रमें आगे कहा है कि-

य इत् तत् विदुः ते अमृतःवं आनशुः। ( मं॰ १ )

" जो ज्ञानी इस ज्ञानको-इस वैदिक ज्ञानको-यथावत् जानते हैं, वे अमृतको अर्थात् मोक्षको प्राप्त करते हैं।" उक्त प्रकार छंदोविद्याको जाननेवाले मोक्षके आधिकारी होते हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि वे केवल मोक्षके ही अधिकारी हैं और इस जगत् की उन्नतिको ने नहीं प्राप्त कर सकते, प्रत्युत ने जागतिक उन्नतिको जैसे प्राप्त होते हैं उसी प्रकार आतिमक उन्नतिको भी ने प्राप्त होते हैं। जो मोक्षके अथवा अमृतत्वके अधिकारी होते हैं वे सामान्य मौतिक उन्नतिको प्राप्त कर सकते हैं यह कहनेकी भी की आवश्यकता नहीं । क्योंकि श्रीकृष्ण भगवान्, राजा जनक, श्रीरामचन्द्र आदि मुक्त पुरुष इह लोकका व्यवहार करनेमें भी उत्तम दक्ष थे और उन्होंने ऐहिक व्यवहार उत्तम तरह किये थे। और ये तो अमृतत्वके अधिकारी थे इस विषयमें किसीको भी संदेह नहीं है। इस प्रकार इस वेदमंत्रोंके ज्ञानको प्राप्त करनेवाले मनुष्य इह परलोकमें परमोच गतिको प्राप्त कर सकते हैं। प्रखेक मनुष्य जो इस भूलोकमें देहधारण करके आया है वह अमरत्व प्राप्त करनेके लिये ही है। इसीलिए कहा जाता है कि वेदका जात प्रत्येक मनुष्यके लिये उन्नतिका मार्ग बतानेमें समर्थ है।

( गायत्रेण अर्क प्रतिमिमीते ) गायत्री छन्द्रसे अर्चनीय देवकी शब्दरूपी प्रतिमा निर्माण की है । प्रत्येक मनुष्यकी जिस एक अद्वितीय देव की अर्ची करनी अत्यंत आवश्यक है, उस देवकी वस्तुतः प्रतिमा तो नहीं है, परंतु उसकी शब्दमयी प्रतिमा 'गायत्री छंद' है। इस कारण पाठक यदि किसी स्थानपर परमात्म देवकी प्रतिमा देख सकते हैं तो वे इस छन्दमें ही देख सकते हैं।

( अर्केण साम ) इस अर्चनीय अर्थात् पूजनीय देवकी सहायतासे ' साम ' अर्थात् शान्ते प्राप्त होती है। इस शान्तिका ही दूसरा नाम ' अमृत ' है। अमृत और साम एक ही अवस्थाके वानक शब्द हैं अस्तु । इसी तरह त्रिष्टुप् छन्दसे भी वर्णनीय देवता का वर्णन किया जाता है। त्रिष्टुम् छन्दसे प्रकृति,जीव और प्रमातमाका वर्णन होता है, वही बात यहां इस मंत्रमें अनुसंघर है। इस प्रकार-

#### सात छन्द्।

द्विपदा चतुष्पदा सप्तवाणी: अक्षरेण मिमते । ( मं॰ २ )

'' दो चरण और चार चरणोंबाले जो सात छन्द हैं, उनके प्रत्येक चरणमें अक्षर संख्याका परिणाम अक्षरोंकी संख्याकी गिनती करनेसे ही होता है।'' जैसा अनुष्टुभूमें चरणमें आठ अक्षर, इसी प्रकार अन्यान्य छन्दोंके पादोंमें अन्य संख्या अक्षरोंकी होती है। इस प्रकार अक्षर संख्याकी न्यूनाधिकतासे ये छन्द होते हैं।

( गायत्रस्य तिस्नः समिधः ) गायत्री छन्दके पाद तीन हैं। प्रत्येकमें अक्षर आठ होते हैं। जगती छद्मे जगतका वर्णन है यह बात प्रथम मंत्रमें कही है, वही फिर इस तृतीय मंत्रमें दुहराते हैं और वहते हैं कि (जगता दिवि सिंधुं अस्कभायत् ) जगि छन्दसे मानो युलोकमें महासागरको फैला रखा है। अर्थात जैसा महासागरका वर्णन होता है वैसा ही युलोकका वर्णन किया है। इस महासागर में ये नक्षत्र छोटे छोटे द्वीपेंकि समान हैं इत्यादि आलंकारिक वर्णन यहां समझना उचित है।

इसी प्रकार ( रथंतरेण सूर्यं पर्यपद्यत् ) रथन्तर से सूर्यका ज्ञान प्रत्यक्ष होता है । क्यों कि उसमें यह वर्णन अतिस्पष्ट है । इस ज्ञानकी ( महा महित्वा ) महत्ता क्या कथन करनी है, यह ज्ञान तो मनुष्यकी अन्तिम मंजलतक पहुंचा देता है । यह ज्ञान तो मनुष्यकी इस जगत्में और उस स्वर्गमें और अन्त्में मोक्षतक उत्तम मार्गदर्शक होता है । अतः यही वेदमंत्रीका ज्ञान सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण है ।

सुहस्त गोरक्षक।

जिस प्रकार ( सुद्दस्तः सुदुघां घेनुं उपह्नये ) उत्तम हाथवाला उत्तम दोहन करने योग्य घेनुको पुकारता है, उसी प्रकार मनुष्य इस वेदवाणीरूपी कामघेनुको अपने पास बुलावे। गायका दूध निचोडनेवाला 'सुहस्त' अर्थात् उत्तम प्रेमपूर्ण हाथवाला होना. चाहिये। 'दुईस्त' नहीं होना चाहिये। दुईस्त मनुष्य वह है कि जो गौको कष्ट पहुंचाता है, ऐसा दुईस्त मनुष्य कभी गायको अपने पास न बुलावे। परंतु जो हाथ सदा गायकी सेवाके लिये तत्पर रहता है, गायका प्रिय करनेमें जो दक्ष है, वही मनुष्य गायको-बुलाव। गौ अवध्य होनेसे गायके साथ किसी प्रकार भी 'दुईस्त'का संबंध नहीं आना चाहिये। 'सुहस्त' होकर ही मनुष्य गायको-बुलाव। गौ अवध्य होनेसे गायके साथ किसी प्रकार भी 'दुईस्त'का संबंध नहीं आना चाहिये। 'सुहस्त' होकर ही मनुष्य गायके पास जावे, यह वेदका उपदेश स्पष्टतासे कहता है कि 'गोरक्षण' करना मनुष्यका वेदोक्त धर्म है। जो प्रेमसे गोयालन करता है वही सचा वैदिकधर्मी है, क्योंकि गौ 'नाम जैसा गायका वाचक है वैसा ही वह 'वेदवाणी' का भी वाचक है। अतः करता है वही सचा वैदिकधर्मी है, क्योंकि गौ 'नाम जैसा गायका वाचक है वैसा ही वह 'वेदवाणी' का भी वाचक है। अतः 'गोरक्षा' का अर्थ 'गायकी रक्षा' और 'वेदज्ञानकी रक्षा' है इसल्ये कहा जाता है कि गोरक्षक ही वैदिक धर्मी हो सकता है। 'गोरक्षा' का अर्थ 'गायकी रक्षा' और 'वेदज्ञानकी रक्षा ' है इसल्ये कहा जाता है कि गोरक्षक ही वैदिक वर्मी हो सकता है। 'गोरक्षा' का स्वरं दोहन करनेवाला इस गौका और इस वेदवाणीका दोहन करें। गौका दोहन करनेवे

(गोधुक एनां दोहत ) गायका दाहन करनवाला इस गाका आर इस प्रमाण स्तुर प्रमाण स्तुर प्रमाण स्तुर प्रमाण स्तुर प्रमाण स्तुर प्रमाण होता है । गायके दूधसे अमृत क्यां दूध प्राप्त होता है । वायके दूधसे अमृत क्यां दूध प्राप्त होता है । वायके दूधसे अमृत क्यां दूध प्राप्त होता है । वेदशानसे भी होता है । यहां यज्ञ करने के दोनों साधन हैं । इसीलिये कहा है कि (तत् धर्म: सुप्र- जैसा यज्ञ होता है, वैसा ही वेदशानसे भी होता है । यहां यज्ञ करने के वानसे यज्ञ का मार्ग बता रही है और यह गौ अपने दूध से वोचत् ) यज्ञका ही वे मंत्र वर्णन करते हैं । वेदवाणी क्यां गौ अपने ज्ञानसे यज्ञ करती है। इस तरह दोनों गौवाकी समानता है ।

(वस्तां वसुपरती) यह गौ-वेदवाणी और गोमाता-वसुओं की पालने हारी है। वसु नाम एक्स्येका वाचक है। सब प्रकार के एक्ष्ये ज्ञानसे और वलसे ही प्राप्त होते हैं। वेदवाणी हिंग गौसे ज्ञान मिलता और गोमातासे पोषक अन्न मिलता है। इस प्रकार ऐक्ष्ये ज्ञानसे और वलसे ही प्राप्त होते हैं। विस् प्रकार यह गौमाता अपने (वस्सं इच्छन्ती) बछ दे के इच्छा करती हुई घर में ये देनों गौवें ऐक्ष्यों का प्रदान करती हैं। जिस प्रकार यह गौमाता अपने (वस्सं इच्छन्ती) बछ दे इच्छा करती हुई घर में अपने प्रकार यह वेदवाणी भी इस भूमंडलपर इसलिए अवतीर्ण होगई है कि ये अनन्त मानवजीव इस ज्ञानामृतका पान आती है, उसी प्रकार यह वेदवाणी भी इस भूमंडलपर इसलिए अवतीर्ण होगई है कि ये अनन्त मानवजीव इस ज्ञानामृतका पान

न

करें और अमर बनें । इस प्रकार दोनों गौवोंमें अपने बछडों के पालन पोषणकी इच्छा है। ये गौवें (महते सोंभगाय वर्धतां ) हमारा बड़ा सींभाग्य बढ़ावें । ये तो बढ़ातों ही हैं । परंतु मनुष्योंको उचित है कि वे उन गौवोंके पास जावें और उनका अमृत रस पीवें और पुष्ठ होवें । ये गौवें तो हमारा कल्याण करने के छिए तैयार हैं, परंतु मनुष्य ही ऐसे मंदमती हैं, कि वे गौका दूध नहीं पीते और में सके पीछे लगते हैं, इसी तरह वेदवाणीकी शरण नहीं लेते, प्रत्युत किसी अन्य मतवाल प्रंथोंकी शरणमें जाते हैं और और मैंसके पीछे लगते हैं, इसी तरह वेदवाणीकी शरण नहीं लेते, प्रत्युत किसी अन्य मतवाल प्रंथोंकी शरणमें जाते हैं और अममें फंसते हैं । अतः यहां उपदेश सब मनुष्योंको लेना चाहिये कि जो मनुष्य उन्नति चाहता है वह गौका दूध पीवे और वेद-

गाय भी ( गोः मिषन्तं वत्सं अमीमेत् ) अपने उत्सुक बछडेपर ही प्रेम कर सकती है। यदि प्रेमसे बचा माताके पास न गया अथवा कुछ पेटकी अखस्थतासे वह दूध न पीता रहा, तो माता क्या करेगी है इसिलये बच्चेमें उत्सुकता चाहिये। जिस बच्चेंका पेट ठीक है, भूख अच्छी लगती है और जिसकी पाचनकाक्ति ठीक है उसी बच्चोंको माताके दूधसे लाभ होता है। इसी प्रकार वेदवाणीरूपी गौभी उत्सुक शिष्यको ही लाभ पहुंचा सकती है। जो मनुष्य वेद न पढ़े, पढ़नेपर उसके समझनेका कष्ट न प्रकार वेदवाणीरूपी गौभी उत्सुक शिष्यको ही लाभ पहुंचा सकती है। जो मनुष्य वेद न पढ़े, पढ़नेपर उसके समझनेका कष्ट न प्रकार अनुष्ठान न करे, अनुष्ठान करनेके समय तत्पर न होवे, उसको वेदवाणीरूपी गौसे क्या लाभ होगा। इस प्रकार उठावे, समझनेपर अनुष्ठान न करे, अनुष्ठान करनेके समय तत्पर न होवे, उसको वेदवाणीरूपी गौसे क्या लाभ होगा। इस प्रकार मुखु होना भी आवश्यक है। यह गौ ( प्योभिः मायुं अभि।मिमीते ) अपने दूधके साथ प्रकाशको फेलाती है, यह बात स्पष्ट है मुखु होना भी आवश्यक है। यह गौ ( प्योभिः मायुं अभि।मिमीते ) अपने दूधके साथ प्रकाशको फेलाती है। वेदवाणीरूपी गौभी अपना ज्ञानामृत क्योंकि सबेरे गोदोहन होते ही सूर्योदय होता है और विश्वम सर्वत्र प्रकाश ही प्रकाश होता है। वेदवाणीरूपी गौभी अपना ज्ञानामृत देती है और ज्ञानका ही प्रकाश उपासक के मनमें फैलाती है। इस प्रकार दोनों स्थानमें दूधको देना और प्रकाशको फेलाना देती है और ज्ञानका ही प्रकाश उपासक के मनमें फैलाती है। इस प्रकार दोनों स्थानमें दूधको देना और प्रकाशको फैलाना समान है।

#### गौकी सहायता।

यह गौ (ध्वसनौ अधिश्रिता) विनाशके समय आश्रय करने योग्य है। रोग क्षीणता अपचन आदिके समय गायका दूध ही अमृतके समान है। रोगी होनेके समय अथवा बालक होनेके समय भी गायका दूध ही लाभप्रद है। इसी तरह उदासी होनेसे जगत्का नाश होनेके पश्चात् जो मोक्षमार्गका मार्ग आक्रमण करना है, उस समय वेदरूपी गौ ही आश्रय की जाती है। वहां वेदके मंत्र ही (मायुं मिमाति) मार्गमें दीप जैसे सहायक होते हैं। (सा चितिभिः मर्लान् निचकार) वह गौ मनुष्योंमें चिन्तन मनन शक्तियोंसे सहायक होते हैं। (सा चितिभिः मर्लान् निचकार) वह गौ मनुष्योंमें चिन्तन मनन शक्तियोंसे सहायक होती है। अर्थात् गायके दूधसे मनुष्योंकी बुद्धि तीत्र और सूक्ष्म होती है और मनुष्य बुद्धिमान होता है। वेद शक्तियोंसे मानुष्य मनन कर सकता है। मनन शित बढानेके कारण ही छन्दको मंत्र कहा जाता है। इस प्रकार दोनें स्थानोंमें गौ मनन शक्तियोंसे मनुष्यकी साथ करती है। (विद्युत् भवन्ती) वह विजली जैसी होती है। जिस प्रकार बिजली वैग बढाती है, उसी प्रकार गौके दूधसे भी मनुष्यमें फूर्ती आती है और वेदज्ञानसे बुद्धिकी तीत्रता बढती है। विद्युत्क समान प्रकाश किंवा तेज बढानेका कार्य दोनों गौवांसे होता है।

यहांतक सात मंत्रोंमें गी और वेदवाणीका एक जैसा वर्णन किया है और आगे २० और २१ इन दो मंत्रोंमें ऐसा ही वर्णन

है। अतः विषय सादश्यके कारण वे दो मंत्र यहां देखते हैं -

यह गी (सु—यवस—अद्) उत्तम जो खानेवाली होनेसे (भगवती भूयाः) भाग्यवानी होती है। यदि वह अन्यान्य पदार्थ खाने लगी तो उसका दूध वैसा हितकर नहीं होता। वेदवाणीरूपी गोंके पक्षमें भी जो भक्षण करनेसे भी वर्णोचार उत्तम शुद्ध होता है। यहां भी देखा गया है कि जो और चावल खानेवाले वर्णोच्चारण ठीक कर सकते हैं और उत्तम सूक्ष्म कुशाप्र बुद्धिवाले भी होते हैं। इसा रीतिसे हम-

अधा वयं भगवन्तः स्याम । ( मं ३० )

" इससे हम भी भाग्यवान् बनें।" अर्थात् हम भी जीका अन्न खाकर बुद्धिमान बनें और गौ भी जीका भक्षण करके उत्तम दूध देनेवाली हो। जो का घास गौ खाय और प्रमुख्य जीका आटा अर्थात् क्तू खावें। श्रावणी उत्सवके समय स्तु भक्षण आवर्यक कहा है और सूचित किया है कि यह शुद्ध और सात्विक अन्न है। वेदमें भी (सक्तुमिव तित्वना पुनन्तः ऋ॰ १०। ७१। २) इत्यादि मंत्रोंमें सत्तुका अन्न ही निर्दिष्ट है। इससे इस अन्नका महस्व स्पष्ट हो जाता है। गौ जीका घास

( तृणं आदि ) खावे और (गुदं उदकं पिय) गुद्ध ।निर्मल जल पीवे । मनुष्यको भी गुद्ध सत्तु खाना और छाना हुआ बस्नपूत जल पीना योग्य है। इस प्रकार गौ और वाणीका एक ही पथ्य है। मनुष्यका खानपान सात्विक होनेसे उसकी वाणी पवित्र होती है, यह यहां तात्पर्य है। मनुष्य जिस गौका दूध पीते हैं वह गौ भी उक्त पदार्थ ही खावे और अन्य अमेध्य पदार्थोंका सक्षण न करें। इस विचारसे पता लग सकता है कि बाजारोंमें जो दुध प्राप्त होता है वह दूध अमृत नहीं है, प्रस्युत घरमें गौ पाली जाय. उसकी मेध्य पदार्थ खिलाये जाय और शुद्ध उदक पिलाया जाय, तब उसका दूध 'अमृत ' पदवीको प्राप्त हो सकता है । बेद जिस प्रकार गोरक्षण करना चाहता है वह विधि यह है। पाठक विचारें और समझें कि वेदमें गोरक्षणका विधि कैसा है।

आगे के मंत्रमें (गो सिललानि तक्षति) गो जलों को हिलाती है ऐसा कहा है, गो शुद्ध जलमें प्रविष्ट होने से जल हिलने लगता है वह शुद्ध जल गौ पीती है और तृप्त होती है। यह सामान्य वर्णन करके यह गौ (एकपदी, द्विपदी, चतुष्पदी, अप्रापदी, नवपदी सहस्राक्षरा ) एक दो चार आठ नौ पाववली है और सहस्र अक्षरोंसे युक्त है ऐसा जो कहा है वह स्पष्टतया वेदवाणी का ही केवल वर्णन है। वेदके छंद एक चरणवाले, दो चरणींवाले, आठ चरणोंवाले नौ चरणींवाले और सहस्र अक्षरींवाले हैं। क्योंकि गाय सदा चतुष्पाद अर्थात् चार चरणोंवाली ही होती है, और कभी आठ नौ पांववाली नहीं होती। चरण और पाद ये नाम मंत्रों के भागों के हैं। इसलिये यह मंत्रभाग वेदवाणी रूपी गौका ही वर्णन कर रहा है। यह वेदवाणी रूपी गौ (सहस्र-अक्षरा ) इजारों अक्षय अमृत घाराओंको प्रदान करती है और ( भुवनस्य पंक्तिः ) सब भुवनोंको पूर्णतया पावन करती है। और (तस्याः समुद्राः अधि विक्षरन्ति )इससे समुद्रके समान रसप्रवाह पर्याप्त प्रमाणमें लोगोंको प्राप्त होते हैं। इसलिये मनुष्यों को उचित है कि वे इस वेदवाणी रूपी गौका ज्ञानामृत प्राज्ञन करें और मोक्षमार्गंपर चलकर अमरत्व प्राप्त करें।

यहौतक गाँके वर्णनके मिषसे — अर्थात् गौरक्षणके मिषसे वेदज्ञानका महत्त्व वर्णन किया है। आगे यह ज्ञान मनुष्यकी

उन्नतिके पथमें चलानेमें किस तरह सहायक होता है यह देखिए-

#### जीवातमा ।

प्राणियों के शरीर में जीवात्मा है और वही यहांका जीवनका कार्य करता है इस विषयमें अप्टममंत्रका विधान देखिए-

पस्त्यानां मध्ये ध्रुवं एजत् जीवं तुरगातु क्षनत् शये। ( मं० ८ )

" प्राणियोंके शरीरमें जीवारमा है अर्थात् स्थिर,चालक,वेगवान, प्राणको चलानेवाला है और वह इस शरीरमें रहता है।" यह शरीरमें शयन करनेवाले जीवात्माका वर्णन है। " पुरुष '' शब्दके अर्थका " पुरि शेते इति पुरुषः " शरीरह्मी नगरीमें शयन करता है इसलिए इस अत्माको ' पुरुष ' ( पुरिशय ) कहते हैं ऐसा कहा है वहीं अर्थ यहां है। इस जीवात्माके विशेषण " धुत, एजत, जीव,तुरगातु,अनत्"ये विचार करने योग्य हैं। ये विशेषण अन्यत्र भी आगये हैं। जबतक शरीरमें यह जीवात्मा रहता है तबतक उक्त कार्य शरीरमें दिखाई देते हैं। यह शरीरसे भिन्न है अतः शरीर क्षीण और निक्रमा होनेपर शरीरको यह छोड देता है इस विषयम इसी मंत्रमें कहा है-

मृतस्य जीवः श्रमत्येः स्वधाभिः चरति मत्येन सयोनिः ( मं॰ ८ )

क्षमत्यः मत्येन सयोनिः अपाङ् प्राङ् एति । ( मं० १५ )

"मृत मनुष्यका जीव वास्तविक रीतिसे अमर है,वह अपनी निज शक्तियोंसे कार्य करता है और इस देहके छे। ड देनेके बाद दूसरे मर्स्य देहके साथ संयुक्त होता है।"मनुष्यदेह मरनेवाला है,परंतु उमका आत्मा भगर है,अर्थात् देह भिन्न है और आत्मा भिन्न है। इन दो परस्पर भिन्न पदार्थीका संयोग किसी कारण वश होगया है। इसी संबंधके कारणका विचार करना इस तत्त्वज्ञान का मुख्य प्रयोजन है। ( मृतस्य जीव: अमर्थः ) मरे हुए प्राणीका जीवात्मा अमर है, यह महासिद्धान्त सदा स्मरण रखना चाहिये । यदि जीवात्मा अमर है तो वह देहपाप्तिक पूर्व और देहपातके पश्चात् भी रहेगा । देहके मरनेसे न मरेगा और देहके जन्मसे न जन्मेगा। यह जीव अपनी निजशिक्तयोंसे रहता है। इसकी यह (स्व-धा) निज शक्ति है अतः यह सदा इसके साथ रहती है और कभी दूर नहीं होती। परंतु शरीरकी शक्ति अन्नादि पदार्थी पर अवलंबित है। इसलिये शरीरकी शक्तियों हो 'स्वधा' नहीं कहते । आत्माकी शक्तिका नाम 'स्वधा' है क्योंकि किसी बाह्य कारणपर यह अवलंबित नहीं है। शरीर मिला या न मिला तो भी वह इसके साथ एक जैसी रहती है। पूर्व शरीर छोडनेपर और दूसरा शरीर प्राप्त होनेतक जैसा आत्मा अपनी निज शक्तियों के साथ विचरता है, उसी प्रकार शरीरमें आनेपर भी उन्ही शाक्तियों को शरीरमें नियुक्त करके कार्य लेता है। यहां अमर होता हुआ भी (मत्येन सयोनिः) मर्त्य शरीरके साथ समान योनिमें आता है। अर्थात् जिस योनिमें जिस जाती के प्राणीमें आत्मा जाता है उस जातिकी ये नीमें जाकर उस शरीरको प्राप्त होता है। इस मृत्युलोकका जीवन क्षणभंगुर होता है, क्योंकि शरीर कितनी भी रक्षा करनेपर किसी न किसी समय मेर ही जायगा, अतः कहा है—

ह्यः सं भान, सः अद्य ममार । ( मं० ९ )

"जो कल उत्तम प्रकार जीवित था, वह आज मर जाता है।" आज संवेर जो जीवित होता है वह शामके समय मर जाता है। इस प्रकार पिता, माता, पुत्र, भाई आदि मर रहे हैं, यह देखकर अपनेकों भी किसी न किसी समय मरना अवश्य मर जाता है। इस प्रकार पिता, माता, पुत्र, भाई आदि मर रहे हैं, यह देखकर अपनेकों भी किसी न किसी समय मरना अवश्य है ऐसा प्रतीत होता है। यदापि यह अपना शरीर मरेगा, तथापि इस शरीरका आविष्ठाता कदापि मरनेवाला नहीं है, यह अमर है, यह न कभी बाल होता है, और न यदा। यह सदा एक अवस्थामें रहता है इसीलिये इसकों ( युवानं सन्तं ) युवा है अमर है, यह जीवात्माकों युवा कहा जाय, तो परमात्माकों युद्ध किंवा पुराण पुरुष कहना योग्य है। इसीका नाम इस ऐसा कहते हैं। इस जीवात्माकों युद्ध कहा है। यह पिलेत पूर्वोक्त युवाकों निगल जाता है। परमात्मा सर्वेन्यापक है मंत्रमें "पिलेत" अर्थात् श्वेतवाल हुआ यद्ध कहा है। यह पिलेत पूर्वोक्त युवाकों निगल जाता है। परमात्मा सर्वेन्यापक है इसिलेये इस एकदेशीय जीवात्माको चारों ओरसे घरता है इसिलेय कहा जाता है कि वह परमात्मा इस जीवात्माको निगल जाता है, अपने पेटमें रखता है। ( युवानं संतं पिलेतः जगार ) तरुण को यद्ध निगल जाता है, इस विधानसे दोनोंक आकारका प्रमाण स्पष्ट होता है। तरुण जीवात्माको युद्ध परमात्मा निगल जाता है, अतः वह युद्ध तरुणसे कई गुणा बडा है यह बात स्पष्ट है।

यह जीवातमा ' विधु है ' अर्थात् कर्मशील है । कर्म करनेवाला है और विविध कर्म करनेके लिय ही शरीर धारण करता है और सब शरीर जीर्ण होनेके कारण कर्म करनेमें असमर्थ होजाता है उस समय यह शरीरको छोडता है और दूसरे समर्थ

शरीर धारण करता है। शरीर धारण करनेका हेतु यह है-

सः मातुः योनौ अन्तः परिवीतः बहुपजा निर्ऋतिः आविवेश । ( मं० १० )

"वह जीवारमा जब माताकी योनिमं-गर्भाशयमं -होता है उस समय प्राकृतिके शरीरसे परिवेष्टित होता है, और पश्चात् अनुकूल समयमं बहुत प्रजा प्रसवनेहारी इस भूमिपर अथवा इस प्रकृतिमें आविष्ट होकर पृथ्वीपर अवतीर्ण होता है। " यहां विवाहादि द्वारा यह अपने संतानादि बहुत बढाता है, वंशका विस्तार करता है और समय आनेपर मर जाता है। फिर इसकें। ऐसा ही नवीन शरीर मिल जाता है। यह कम वारंवार होता है। यह इसका आना और जाना नियमके अनुसार करनेवाला जो कोई है, उसके नियमको यह नहीं जानता--

यः ई चकार अस्य सः न वेद । ( मं॰ १० )

'जो यह सब करता है, उसके उस कर्तृत्व को यह नहीं जानता। '' प्रत्येक मनुष्य इसका विचार करके जान सकते हैं। अपने आपको यहां किसने लाया, भवितन्य कीन नियत करता है, इत्यादि विषय हरएक मनुष्य जान नहीं सकते हैं। परंतु—

यः ई ददर्श तस्मात् हिरुग् इत् नु। (मं० १०)

" जो इसको देखता है अर्थात् इसका साक्षात्कार करता है, उसके नीचे ही -उसके अतिसमीप ही-वह विद्यमान रहता है। असके लिये वह समीपसे समीप है। परंतु अन्य मनुष्योंके लिये यह बहुत दूर होता है। अर्थात् इसकी दूरता और समीप ता मनुष्यके प्रयस्नपर निर्भर है।

यह जीवारमा ( गो-पां ) इंद्रियोंका पालन करनेवाला है, अपने शरीरमें जीवनशिक्तका संचार करके सम शरीरको जीवित रखनेवाला है अतः यह ( अनिपद्यमानं ) गिरानेवाला है, शरीर जीवित रखनेके कारण यह शरीरको न गिरानेवाला है। शरीर उठानेवाला आरे चलानेवाला यही जीवारमा है। '' तनू-न-पात् '' यह नाम भी इसी अर्थका सूचक है। (तनु ) शरीरको (न) नहीं (पात्) गिरानेवाला आत्मा है, वही भाव '' अनि--

(94)

पद्यमान '' शब्दमें है। इतना होनेपर भी-

पथिभिः आ च परा च चरन्तं। ( मं० ११ )

" निश्चित मार्गोंसे पास और दूर जानेवाला '' अर्थात् इस शरीरके पास और शरीरसे दूर जानेवाला यह आरमा है। जन्म लेनेके समय शरीरके पास आता है और शरीरकी मृत्यु होते ही यह शरीरसे दूर जाता है इस प्रकार इसका पास आना और दूर जाना जिन मार्गोंसे होता है, उन मार्गोंका ज्ञान हमें नहीं हो सकता। वे अट्ट्य मार्ग हैं, और परमारमा ही इसको उन मार्गोंसे चलाता है। यह परमारमा—

स सभीचीः विपूचीः भुवनेषु अन्तः वसानः। ( मं० ११)

" वह परमात्मा इस जीवात्माके साथ रहता है, सर्वत्र विराजमान है और सैपूर्ण पदार्थमात्रमें भी वसनेवाला वह है। '' वह किसी स्थानपर नहीं ऐसा कोई स्थान नहीं है। प्रत्येक पदार्थ के अन्दर, बाहर और चारों ओर वह विराजमान है। इसलिये वह इस जीवारमाको अपने अन्दर लेकर जहां जानेसे इसका कल्याण होगा वहां इसको पहुंचा देता है।

यही देव (न: पिता जनिता नाभिः बन्धः) हम सबका पिता, जनक, संबंधी और भाई है। (पृथ्वी माता) यह भूमि हमारी मातृभूमि है। इन पिता और माताकी उपायना हमको करनी चाहिये। उक्त देवसे जो इस प्रकृतिमातामें गर्भैका आधान होती है, उससे सब सृष्टिकी रचना होती है।

#### प्रश्लोत्तर ।

आगे तेरहवें और चौदहवें मंत्रमें कमशः कुछ प्रश्न और उनके उत्तर आगये हैं, यह मनोरंजक प्रश्नोत्तरका विषय अब देखते हैं-

> प्रश्न - पृथिन्याः परं अन्तः पृच्छामि ( मं॰ १३ ) उत्तर — इयं वेदिः पृथिन्याः परः अन्तः । ( मं॰ १४ )

"पृथ्वीका परला अन्तिम भाग कीनसा है ? यह वेदी ही पृथ्वीका परला अन्तिम भाग है। " यज्ञवेदीके पास खड़ा हांकर एक प्रश्न पूछ रहा है कि पृथ्वीका परला अन्त वह है कि जिसपर हम खड़े हें, परंतु इसका परला अन्त कीनसा है ? यह भूमि कहां समाप्त होगई है ? इस प्रश्नका उत्तर, यह अपने पासका वेदीका भाग ही भूमिकी अन्तिम सीमा यह है। उस उत्तरके देखनेसे पता लगता है कि वेदके अनुसार भूमि गोल-गेंदके समान ही है। यदि यह भूमि फलकके समान होती तो यह उत्तर आना संभव ही नहीं है। यदि भूमि गेंदके समान गोल होगी तभी तो जिस बिंदुमें प्रारंभ होगा उसी बिंदुमें अन्ति होनेकी संभावना होगी। पृथ्वी गेंदके समान गोल होनेसे यदि किसी स्थानसे सीधी लकीर खींची जायगी तो उस रेषाका अन्तिम बिन्दु प्रारंभिक बिन्दुमें ही मिल जायगा। इसी नियमकी ध्यानमें रखकर उक्त मंत्रमें कहा है इस पृथ्वीका प्रारंभ इस वेदीमें है और अन्तिम भागभी यही वेदी हैं। पृथ्वीको गेंदके समान गोल माननेपर ही यह बात सिद्ध हो सकती है।

सृष्टिका प्रारंभ यज्ञमें और अन्तभी यज्ञमें हो सकता है। परमेश्वरके यज्ञसे इस सृष्टिका प्रारंभ हुआ है, यज्ञपर ही यह सृष्टि निभार है और अन्तमें भी इसकी समाप्ति यज्ञमें ही होगी। इस प्रकार कमैं भूमिका प्रारंभ वेदीमें और अन्त भी यज्ञमें होता है। इस दृष्टिसे भी यह प्रश्लोत्तर विचार करने योग्य है। अब दूसरा प्रश्ल देखिये—

#### अश्वशाक्ते।

प्रश्न- वृष्णः अश्वस्य रेतः पृच्छामि । ( मं० १३ ) उत्तर- अयं सोमः वृष्णः अश्वस्य रेतः । ( मं० १४ )

" बलवान अश्वका बीर्य कौनसा है ? यह सोम ही बलवान अश्वका वीर्य है। " अश्ववाचक शब्द वीर्य प्राक्रम और बलके सूचक हैं। ' वाजीकरण ' शब्दका अर्थ वीर्यवर्धक उपाय है। अश्वशक्ति, अश्ववर, अश्ववीर्य शब्द

एक ही अर्थ के वाचक हैं । बलवती अश्वराक्ति कि 4से प्राप्त होती है यह प्रश्नको आश्चय है। इसका उत्तर यह है कि "सोम वनस्पति ही अश्वराक्ति है ' सोमका अर्थ सोमवल्ली, किंवा वनस्पति है। ये वनस्पति ही अश्वर्वार्य देनेमें समर्थ हैं।

यहां वेदने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि, शरीर में अश्ववीर्य बढानेकी इच्छा है तो वनस्पतिके सेवन से ही वह बढ सकता है। क्यों कि सोमादि औषियों में ही (अश्वस्य रेतः) अश्ववीर्य है। जो लोग मांसभक्षणके पक्षमें हैं वे यहां वेदके उपदेश से बोध लें। वेदमें "सोम '' को ही अज कहा है, मांसको नहीं। सोमको ही अश्ववीर्य कहा है, मांसको नहीं। जिस वाजीकरण के किये मनुष्य प्रयत्न करता है वह (वाजी) घोडा केवल घास अर्थात् वनस्पति खाकर ही वाजी बना है, मांस खाकर नहीं बना। अतः स्पष्ट कहा है कि जो बल औषित्र वनस्पतिके अन्नमें है, वह मांसमें नहीं है। अतः जो अपना बल बढाना चाहते हैं, वे मांसभक्षण न करें और योग्य वनस्पतियोंका सेवन करके अपना वीर्य बढावें। जो लोग पूछते हैं कि वेदमें मांसभक्षण के लिये अनुकूल संमित है वा प्रतिकूल ? उनको इस प्रश्लोत्तर का विचार करना चाहिये और जानना चाहिये कि, सोमादि औषियोंका सक्ष्य अन्न ही वेदानुकूल मनुष्योंको मक्ष्य अन्न है। वेदमें मांसको मक्ष्य अन्न करके भी कहीं कहा नहीं है।

प्रश्न विश्वस्य भुवनस्य नाभि पृच्छामि । ( मै॰ १३ ) उत्तर — अयं यज्ञः विश्वस्य भुवनस्य नाभिः। ( मं० १४ )

''सब भुवनोंका केन्द्र कीनसा है। यज्ञ ही सब भुवनोंका केन्द्र है। '' केन्द्र कहते हैं मध्यबिंदुको, इस मध्यबिंदुपर सब बाह्य रचना रची जाती है। मध्यबिंदुपर ही संपूर्ण चक्रकी स्थिति होती हैं, यदि मध्यबिंदु अपने स्थानसे च्युत होगया, तो चक्रको शाक्ति नष्ट होजाती है। इसिल्ये इस प्रश्नमें पृच्छा की है कि इस विश्वका केन्द्र कीनसा है अर्थात् किय केन्द्रपर यह विश्व रहा है ? उत्तरमें कहा है कि इस विश्वका केन्द्र यज्ञ है। अर्थात् यज्ञपर यह सब विश्व स्थिर रहा है। यज्ञ कम हुआ तो यह विश्व नहीं रहेगा। यज्ञ विधिहीन हुआ तो विश्वकी रचना बिघड जायगी। यह बताने के लिये यहां कहा है कि इस संपूर्ण विश्व की स्थिति यज्ञपर है। श्रीमद्भगवद्गीतामें

स्रोत प्रसिविष्यध्वमेष वोऽस्विष्टकामधुक्। (भ० गी० २।१०)
इस यज्ञद्वारा तुम युद्धिको प्राप्त होवो,वह यज्ञ तुम्हें सब कामना देनेवाला होवे। ऐसा जो कहा है उसका कारण यही है कि
वह विश्वकी उन्नतिका केन्द्र है। संपूर्ण वेदोंमें 'यज्ञ ' विषय ही कहा है,इसका भी कारण यह है कि यज्ञ सब विश्वका केन्द्र है,उस
केन्द्रको जाननेके लिथे सब उत्पन्न हुए हैं। अब अन्तिम प्रश्न देखिय—

प्रश्न-- वाचः वरमं ब्योम पृच्छामि । ( मं १३ ) उत्तर-- अयं ब्रह्मा वाचः परमं ब्योम । ( मं० १४ )

" वाणीका परम आकाश अर्थीत् उत्पत्तिस्थान कहां है ? यह ब्रह्मा ही वाणीका परम उत्पत्तिस्थान है। " आकाश का गुण शब्द है और शब्द आकाशसे उत्पन्न होता है। यहां केवळ (वाचः व्योम) वाणीका आकाश पूछा नहीं है, प्रस्युत (वाचः परम व्योम) वाणीका परम आकाश पूछा है। आकाशका भी जो आकाश होगा इसके परम आकाश कहना थोग्य है। अप्रिका आफि, वायुका वायु, और आकाशका आकाश वह परमात्मा ही है। देवका भी देव वही है। उस आत्मासे आकाश की उत्पत्ति है—

तस्माद्वा एतस्मादास्मन आकाशः संभूतः । ( तै॰ उ० राशा )

" उस आत्मासे आकाश उत्पन्न हुआ है '' और उस आकाशसे शब्द उत्पन्न होता है। अतः शब्दके आकाशका जो उत्पातिस्थान है उपका नाम ''परम ब्योम '' है। यह वाणीका मूल उत्पत्तिस्थान और परम आकाश परमात्मा है। इसीलिये कहते हैं कि वेद परमात्माका निश्वसित है, अर्थात् उसीका यह शब्द है । इसी तरह सामान्य शब्द भी आत्माका शब्द है और यही ब्रह्मा वाणीका परम आकाश है। आत्मा बुद्धिसे मिलकर बोलनेकी कामना करता है, व मनको प्रेरणा करता है, मन शारीरिक उष्णताको हिलाता है, वह अपि वायुको चलाता है, वह उरसे मुखमें आकर स्थानोंमें आधात करता हुआ अनेक शब्द उत्पन्न करता है। इसीलिये यहां ब्रह्मा को शब्दका महा आकाश कहा है। यह बात स्मरण में रखना चाहिये और शब्दमें आत्माकी शाक्त है ऐसा मानकर, पवित्र भावना ही शब्दद्वारा उच्चारित करना

चाहिये । और कदापि व्यर्थ शब्दे।चार करके आत्माकी शाक्ति क्षीण नहीं करनी चाहिये । अस्तु । इस प्रकार प्रश्नोत्तरसे ज्ञान इन हो मंत्रोंमें दिया है। इसके अगले मंत्रमें कहा है कि--

न विजानामि यत् इव इदं श्रस्मि। (मं० १५)

" में नहीं जानता कि किसके समान यह में हूं। " प्रत्येक मनुष्य जानता है कि में हूं। परंतु में कैसा हूं, किसके समान हूं, मेरा गुण धर्म क्या है, मेरा स्वरूप क्या है, इत्यादि बात कोई नहीं जानता । पढे लिखे और शास्त्र देखनेवाले यह कहते हैं कि शरीर भिन्न है और आत्मा भिन्न है, परंतु यह आत्मा कैसा और कमसे कम किसके सहश है यह क चेत कोई जानते हैं, प्रायः कोई नहीं जानते । इसीलिये इस आत्माको अज्ञेय, अतर्क्य ऐसे शब्द प्रयुक्त किये जाते हैं । यह आत्मा जब शरीरमें आता है, उस समय वह--

निण्यः संनद्धः। (मं॰ १५)

" अन्दर गुप्त है और बंधा है।" यही इसका बंधन है और इस बंधनसे मुक्ति प्राप्त करने के लिये प्रयत्न करना चाहिये। यह आत्मा ( निण्यः ) गुप्त है, छिपा है, ढंका है, अन्यक्त है और बद्ध है। यह इस आत्माकी स्थिति है। हरएक पाठकको इसका विचार करना चाहिये।

इस आत्माको बंधन कैं छा होता है, इसकी मुक्ति कैसी होती है और कौन इसकी मुक्ति कर सकता है, यह विषय तस्व -ज्ञानका है। यह विषय इसी मंत्रके उत्तराधिने इस प्रकार कहा है-

यदा ऋतस्य प्रथमजा आगन् । आत् इत् अस्याः

वाचः भागं अक्षुवे॥ (मं० १५)

'' जिस समय सत्यका पहिला प्रवर्तक परमारमा मेरे सन्मुख हुआ, जब मुझे उसका साक्षास्कार हुआ, उस समय उसकी इस वाणीका-देववाणीका-भाग्य मुझे प्राप्त हुआ । यह एक नियम यहां वहा है। जिस समय परमेश्वर साक्षात्कार होता है, अथवा परम ऋषिका उपदेश होता है, उस समय उसके अन्तः करणमें सत्य ज्ञानका प्रकाश होता है। यही विद्याका भाग्य है। यह आत्मसाक्षात्कारके विना नहीं हो सकता।

यहां आत्मा शरीर धारण करता है यह 'मर्त्य और अमर्त्य 'का संबंध है । अर्थात् ये दो पदार्य यहां हैं । मर्त्य अमर्त्य

नहीं हो सकता और अमर्स्य मत्ये नहीं हो सकता।

ता शर्वन्ता विपूचीना वियन्ता । अन्यं नि चिक्युः ।

**अ**न्यं न निचिक्युः ॥ ( मं १६ )

" ये दोनों मर्स्य और अमर्त्य अर्थात् जड और चेतन ये दोनों सनातन शाश्वत हैं, ये सर्वत्र हैं, परस्पर विरुद्ध गुणक में स्वभाववाल हैं। इनमें से एकको जानते हैं, परंतु दूसरे का ज्ञान नहीं होता। " मर्स्य पदार्थीका ज्ञान कुछ अंशमें होता है, इस ज्ञानको भौतिक ज्ञान, पदार्थं ज्ञान किंवा विज्ञान कहते हैं ! मनुष्य इसको प्राप्त कर सकते हैं। परंतु दूसरा जो चेतन आत्मा है, जिसमें आत्मा और परमात्मा संमिलित हैं, वह अतक्यं, अज्ञेय और गृढ हैं।

जगत्की रचना।

पूर्वोक्त प्रकार जड और चेतन मिलकर इस जगत्की रचना होगई है। इस विषयमें अगले ही मंत्रमें इस तरह कहा है--

भुवनस्य रेतः सप्त अर्थगर्भाः विष्णोः प्रदिशा विधर्मण

'' सब सृष्टिके वीर्यसे सात मूलतत्त्व विविधगुण धर्मीसे युक्त होकर ख्यापक परमारमाकी आज्ञामें रहते हैं। ''सृष्टि उत्पन्न करनेवाले ये सात मुलतस्व हैं, उनके गुणधर्म परस्पर भिन्न हैं और ये व्यापक ईश्वरकी आज्ञामें कार्य करते हैं । इन सात तत्त्वां-को जानना तथा आत्माको जानना इतना ही ज्ञान है, और यह ज्ञान मनुष्यके उद्धारका हेतु है। इस ज्ञानके विना मनुष्यका उद्धार हो नहीं सकता। ऐसे--१३ ( अ. सु. मा. कां. ९ )

#### त विपश्चितः घीतिभिः मनसा परिभुवः विश्वतः परिभवन्ति ॥ ( मं १७ )

" वे विशेषज्ञानी अपनी बुद्धियों से, कर्मींस और मनके विचार से विशेष श्रेष्ठ हो कर सब प्रकारसे सर्वीपार होते हैं।" सबके ऊपर अपना प्रभाव जमाते हैं । सर्वत्र उपास्थित होकर सबको प्रभावित करते हैं । यह कार्य इन ज्ञानियोंसे इसलिये होता है कि इनके पास पूर्वोक्त प्राकृतिक और आत्मिक ज्ञान पूर्णतया रहता है। इस ज्ञानका महत्त्व यह है-

#### ऋचः अक्षरे विश्वे देवाः अधिनिषेदुः । ( मं० १८ )

'' ऋचाके अक्षरमें सब देव निवास करते हैं। " यह योग्यता वेदमंत्रके ज्ञानकी है। एक वेदमंत्रका ज्ञान होनेका नाम इतनी देवताओंका ज्ञान होना है। वेदका ज्ञान प्रत्यक्ष देवताओंका ही ज्ञान है। अग्निमंत्रसे अग्निविद्या, वायुके मंत्रोंसे वायु-विद्या, इसी प्रकार भन्यान्य मंत्रोंसे अन्यान्य देवताओंकी विद्या जानी जाती है। यह विद्या जैसी प्राकृतिक पदार्थीका ज्ञान देती है उसी प्रकार आत्माका भी ज्ञान देती है। अग्नि, वायु, रिव, इन्द्र आदि शब्दोंसे एक सत्य आत्माका बोध होता है, यह बात इसी सूक्तके अन्तिम गंत्रमें कही है । वह अत्यंत सहत्त्वका मंत्र यह है--

इन्दं मित्रं वरुणमग्निमाहुरथो दिव्यः स सुपर्णो गरुत्मान् । एकं सिद्विपा बहुधा वदन्त्यिमिं यमं मातारिश्वानमाहुः ॥ ( मं० २८ )

' एक ही सत्य आत्माका वर्णन ज्ञानी लोग अनेक प्रकारसे करते हैं, उसीकी इन्द्र, सित्र, वरुण, अप्ति, दिन्य, सुपर्ण गहतमान, यम, मातारिश्वा इत्यादि नाम वे देते हैं। " अर्थात् इन्द्र, मित्र, वरुण आदि नाम एक आत्माके हैं, प्रत्येक नामसे व्यक्त होनेवाला गुण उसमें है, वह शत्रुनाशक होनेसे इन्द्र, सबका हितचिन्तक होनेसे मित्र, सबसे वरिष्ठ होनेसे वरुण, गति--मान होनेसे अग्नि, ब्स्थानमें होनेसे दिव्य, उत्तम पूर्ण होनेसे सुपर्ण, श्रेष्ठ होनेसे गरूमान, एक अद्वितीय होनेसे एक, तीना कालों में सत्य होनेसे सत्, सबका नियामक होनेसे यम, अन्तरालमें रहनेसे मातरिश्वा कहा जाता है। उसी एकके ये अनेक नाम हैं। और वेदमंत्रमें उस सत्य आत्माकी विद्या इस तरह है।

इसके साथ साथ ये नाम आग्न वायु आदि हैं वे भौतिक पदार्थोंके भी वाचक हैं, इसलिये इन देवताओंके नामोंसे और मंत्रोंसे इन पदार्थोंकी भी विद्या होती है। इस तरह इन्हीं मंत्रोंसे इन देवोंकी विद्या, भूत विद्या, और प्राकृतिक विज्ञान प्राप्त होना संभव है। अतः कहा है वेदमंत्रों के अक्षरोंमें देव उपस्थित है, यहां देवों की ज्ञान रूपसे उपस्थिति समझना योग्य है।

#### यः तत् न वेद किं ऋचा करिष्यति ? ( मं० १८)

" जो इस विद्याको नहीं जानता वह वेदमंत्र लेकर कथा करेगा ?" अर्थात् केवल कंठ करना, अथवा केवल शब्दका अर्थ जानना व्यर्थ है। मंत्रका ठीक ठीक अर्थ तब विदित हुआ ऐसा कहा जा सकता है कि जब पाठकको मंत्रवर्णित देवताक। साक्षात्कार यथावत् हो जायगा । यदि भौतिक देवताका साक्षात्कार हुआ तो भूतविद्या समझमें आगयी, और यदि आत्माका साक्षारकार हुआ, तब आत्मिविद्या समझमें आगयी। ज्ञानी की योग्यता श्रेष्ठ हैं वह ऐसे साक्षात्कार हुए ज्ञानी की है, न कि केवल शब्दशास्त्री की । अतः कहा है-

ये इत् तत् विदुः, ते इमे समासते (मं॰ १८)

'' जो ज्ञानी पूर्वीक विद्याको यथावत् जानते हैं वेही श्रेष्ठ स्थानमें विराजमान हो सकते हैं । सुखात्मक उत्तम या परम स्थान को प्राप्त हो सकते हैं। सत्य ज्ञानका इतना महद्य है। इसी विषयमें यह मंत्र अब देखिये-

अर्धचेंन एजत विश्वं चाक्लुपः ( मं० १९ )

' आधे मंत्रभागसे चेतन आत्मा और सब जगत् समर्थं बन सकता है। " आधे मंत्रका ठीक ठीक ज्ञाने होनेसे आत्म भी बलवान होता है और जगत्के पदार्थ भी अपने अपने सामर्थ्यसे सामर्थ्यवान् होते हैं । आधे मंत्रमें यदि इतना विलक्षण ज्ञान है तो सूक्तमें और अनुवाकमें कितना ज्ञान होगा और वह मनुष्यका कैसा उद्धार कर सकता है, इस विषयकी कल्पना पाठक कर सकते हैं । इसी छिये वेदके ज्ञानका गौरव सर्वत्र आर्य शास्त्रोमें किया है । परंतु यह ज्ञान सहुरुसे प्राप्त करना चाहिये, देदकी परंपरासे मिलना चाहिये और उससे मनन द्वारा वह आत्मसात् होना चाहिये और अन्तमें देवताका साक्षारकार होना चाहिये। साक्षारकारके पश्चात् उस ज्ञानसे पूर्वोक्त लाम होसकता है, क्षेत्रल शब्दज्ञानसे नहीं। सारांशक्यसे जानना हो तो इतनी बात पाठक व्यानमें धारण करें—

त्रिपाद् ब्रह्म पुरुष्पं वि तस्थे, तेन चतलः प्रदिशः जीवन्ति । ( मं १९ )

" त्रिपाद ब्रह्म विविध रूपसे जगत्में विशेष रीतिसे ठहरा है, और इसके जितनसे चारी दिशाओं में रहनेवाले पदार्थ जीवित रहते हैं। '' यह ब्रह्म अथवा परमारमा सर्व पदार्थों के अन्दर व्यापक है और उसकी अगाध शक्तिसे यह सब जगत् जीवित रहा है। यदि उस ब्रह्मकी शक्ति इस जगत् को आधार न देगी, तो इस जगत्मेंसे कोई पदार्थ जीवित नहीं रहेगा। सबका जीवनाधार वहीं श्रेष्ठ ब्रह्म है।

#### जगत्का चक्र।

जगत. का चक किस तरह घूमता है यह धतानेके लिये बाईसवें मंत्रमें बृष्टिका उदाहरण दिया है, पृथ्वीपरंक पानांकी मांच सूर्यिकरणोंसे होकर ऊपर जाती है, वहां उसके मेच बनते हैं और योग्य समयमें बृष्टि होकर पृथ्वीपर जल होता है, किर भाष मेच और बृष्टि ऐसा यह जल चक सनातन चल रहा है। इसी प्रकार अनेक चक हैं और उसमें जगन्नक भी एक है। पदार्थ की उत्पत्ति, स्थिति और लय और लयक पथात् किर उत्पत्ति इस प्रकार यह जगन्नक चल रहा है। चकका एक बिन्दु एक समय ऊपर होता और दूसरे समय वहीं नीचे आता है, इसी प्रकार जिसका जन्म होता है वहीं योग्य कालमें युवा होता है, और पश्चात् नाशको प्राप्त होता है और पश्चात् नवीन बनता है। इस तरह जगत् के सब चक चल रहे हैं। प्रवाहमें जगत सनातन किया अनादि अनन्त है,ऐसा जो कहते हैं उसका कारण यही है, परंतु प्रत्येक पदार्थकी हन्दिसे देखा जाग तो जगत उत्पत्तिवाला और नाशवान् है। मनुष्य व्यक्तिशः मरता है तथापि मानव समाज अनादि कालमें चला आता है और मिवष्यमें भी रहेगा। इसी तरह जगत् के विषयमें जानना योग्य है।

इस जगत् में एक विलक्षण बात है, वह यह है कि-

पद्वतीनां प्रथमा अपात् एति। (मं॰ २३)

" पांचवालों के पहिले पांचरहित दौडता है।" वस्तुतः पांववाल की दौड तेजीसे होना योग्य है, परंतु यहां पांववाल चलनेमें असमर्थ है और पांचरहित दौड लगाता है, इतना ही नहीं, प्रत्युत पांववालको ही यह पांचरहित चलाता है। यहां अपने शरीरमें ही देखिये, शरीरको पांव हैं परंतु वह शरीर स्वयं चल नहीं सकता और आत्माको पांव नहीं हैं परंतु वह इस पांववाले शरीरको चला सकता है, कितना यह आश्चर्य है। इशीलिये एक सुमापितमें कहा है—

मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरीन् ॥

" मूक शरीरको यह आत्मा वाचाल करता है और पंगुको पहाडों की सैर कराता है। " ऐमी अद्भुत शक्ति इस आत्मामें है। इस बातको यथावत्—

कः तत चिकेत ? (मं० २३)
'' कीन इस बातको जानता है ? '' बहुत लोग तो रीतिसे जानते हैं, परंतु साक्षास्कारके समान जानना कठिन है। यह ज्ञान यद्यपि हरएकको प्राप्त करना आवश्यक है, तथापि मनुष्य ऐसे भ्रमचक्रमें गोते खाते हैं कि उनमेंसे बहुत ही थोडे मनुष्य इस सत्य ज्ञानको यथावत जान सकते हैं। इस आत्माकी शाक्तिके विषयमें देखिये—

गर्भः अस्याः भारं भाभरित । (मं० २३ )

"मध्यमें स्थित आत्मा-प्रत्येक का केन्द्र-इस प्रकृतिका सब भार उठाता है। '' इस जड शरीरका भार वह चेतन

"मध्यमें स्थित आत्मा-प्रत्येक का केन्द्र-इस प्रकृतिका सब भार उठाता है। '' इस जड शरीरको सोना सर्वथा असंभव

सात्मा उठा रहा है। यही इस शरीरको कुँदबाता है, दौडाता है, छलांगें मरवाता है, यह सब इस शरीरसे होना सर्वथा असंभव

के, परंतु ये सब बातें इस शरीरसे हो रहीं है, यह इस आत्माकी शक्तिये ही हो रहीं हैं। जडको चेतनवत् चलानेका कार्य

के रना यह इसकी अद्भुत शक्तिका द्योतक है। इतना करता हुआ यह आत्मा---

( 800 )

ऋतं पिपतिं, अनृतं निपाति । ( मं॰ २३ )

" सत्यकी पूर्णता करता है और असत्यको नीचे दबाता है। " जगत् में इसकी हलचल इसीलिये हो रही है। सत्यका विजय हो और असत्यका विजय न हो, इसीलिये इसकी सब इलचल हो रही है, यही बात भगवद्गीतामें इस प्रकार कही है-

परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुब्कृताम् ।

धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे ॥ भ० गी० ४।८

" सत्य मार्गायोकी रक्षा करनेके लिये और असत्यमार्गायोंका नाश करनेके लिये अर्थात् सत्यधर्मकी स्थापनाके लिये आत्मा सत्य और असत्यके संयुग अर्थात् युद्धके समयमें प्रकट होता है। '' सत्य और असत्य का युद्ध चलरहा है, यह हमेश चलता है। और यह आत्मा अपनी शाक्त इस प्रकारके युद्ध छिडनेपर सत्यकी रक्षा करनेके लिये प्रकट करता है। और अपनी शक्तिसे सरपकी रक्षा करता है, असत्यका नाश करता है और सत्य धर्मका संस्थापन करता है ।

इसी आत्माका नाम विराट् है और यह पृथ्वी, आप आदि जगतमें जगद्रूप बना है और यह ( अधिराजः बभूव ) सबका राजाधिराज है। यही स्थका ईश्वर है और इसके (वशे भूतं भन्यं) आधीन भूत, भविष्य और वर्तमानका संपूर्ण जगत है। सब पर इसीका शासन चल रहा है। यही सबका एक ईश्वर है और इसीके शासनमें सब जगत् चल रहा है। इसकी प्रसन्नता हुई तो वं ( मे वेश भूत भव्यं ) मुझ जैसे मनुष्य के वशमें भी भूत भविष्य वर्तमान करता है। उसकी कृपा होनेकी ही देवल आवश्यकता है। इसकी कृपा यज्ञीय जीवन करनेसे ही हा सकती है दूसरा कोई मार्ग नहीं है। पिहले समयमें यज्ञ इसी ईशक्रुपा संपादन करनेके लिये किये जाते थे (तीन धर्माण प्रथमानि आसन् ) येही पहिले शुद्ध आत्माओं के धर्म थे। ( वारीः पृश्लि उक्षाणं अपचन्त ) ये वीर लोग छोटे उक्षार्का परिपक्क बनाते थे। अर्थात् इन यज्ञकर्मीं छोटे उक्षाकी परिपक्वता होती है। यहां ( पृश्चि उक्षाणं ) छोटा उक्षा कीन है इसक विचार करना चाहिये । वेदमें अन्यत्र कहा है कि-

उक्षास यावापृथिवी बिमर्ति ॥ ऋ॰ १।३१।८

अग्रिय उक्षा विभातें भुवनानि वाजयुः ॥ ऋ० ९।८३।३

क्रनड्वान्दाधार पृथिवीमुत द्यामनड्वान्दाधारोर्वन्तरिक्षम् ।

सनड्वान्दाधार प्रदिशः षडुर्वारनड्गन्विश्वं भुवनमाविवेश ॥ अथर्वं ४।११।१

'उक्षा युलोकका और पृथ्वी का भरण पेषण करता है। बड़ा भाई उक्षा अन्न देता हुआ सब भुवनोंका धारण पोषण करता है। अनड्वान पृथ्वी, अन्तरिक्ष, बु, सब दिशाओं, छः पृथ्वीयों और सब मुवनोंका धारण पोषण करता है।" यहां उक्षा और अनेड्वान् एक ही है यह सब जानते हैं। भाषामें इन शब्दोंका अर्थ '' बैल '' है और इनका यौगिक अर्थ ''उठानेवाला, खींचने-वाला, शक्ट चलानेवाला'' है। उक्त मंत्रोमें त्रिभुवनका चलानेवाला सब भुवनोंका चलानेवाला, सबका अधार उक्षा है ऐसा कहा है। इस िलए यहां का उक्षा या अनज्वान् शब्द निश्वयसे बैलवाचक नहीं है।

उक्त ऋग्वेदके मंत्रमें 'अप्रिय उक्षा' शब्द है, इनका अर्थ 'बडा भाई सक्षा' है। अर्थात् जो सब भुवनींका आधार है वह बडा भाई उक्षा है। इससे सिद्ध होता है कि इस बंडेभाई उक्षाका कोई दूसरा छोटो भाई उक्षा है। निःसंदेह ही इस छोटे भाई के

वाचक ही यहां ' पृश्चिं उक्षाणं ' ये शब्द हैं । पृश्चिका अर्थं ''छोटा'' है ।

भग्नियः उक्षा । ऋ० ९।८३।३

प्रिक्षः उक्षा । अथर्व ९।५० (१५) ।२५

ये दो मंत्रीक्त शब्द स्पष्ट बता रहे हैं कि इनमेंसे एक भाई और दूसरा छोटा भाई है। बडामाई पहिलेसे परिपक है परंतु दूसरा भाई परिपक बनानेवाला है। इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि यह परिपक्क होने-वालेका वर्णन जीवात्माका है। परमात्मा शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव अत एव परिपक्ष है और जीवात्मा अबुद्ध और अमुक्त होनेसे अपरिपक्त हैं । अपरिपक्त को पारिपक्त बनाना होता है, यही कार्य वीर अर्थात् बलवान लीग करते हैं, क्योंकि ( नायमास्मा बलडीनेन लभ्यः । कठ उ. १।२।२२ ) बलडीन मनुष्यसे इसके परिपक्क बनानेका अनुष्रान नहीं हो सकता है। इस हेतुसे कहा है कि वीर लोग ही इस छोटेभाई उक्षाको परिपक्ष बनानेका कार्य करते हैं। अर्थात् यह (पृश्चि उक्षा ) छोटाभाई उक्षा, जीवारमा है । दो सुवर्ण, दो उक्षा ये वैदिक वर्णन जीवारमा परमारमाके ही वाचक हैं । अस्तु । यहां छोटे उक्षा--जीवारमा - के परिपक्ष बनानेका साधन 'यज्ञ 'कहा है।

विपूवता आरात् शकमयं धूमं अपदयं ( मं॰ २५ )

'' सर्वत्र दूर और समीप शक्तिमान यज्ञाधिका धूवां में देखता हूं। '' और इम यज्ञाग्निद्वारा ही बीर लोग इस छोटे उक्षा-को परिपक्क बनाते हैं। यज्ञसे ही इसकी परिपक्कता होती है। अग्निमें हवन करना यह यज्ञका उपलक्षण है। यज्ञका मुख्यार्थ 'देव पूजा, संगतिकरण और दान' है। इस मुख्यार्थ को लेकर और उपलक्षण को सूचक मानकर ही इसका अर्थ करना उचित है, कई लोग यहां 'उक्षा, घूम और पचन्ति, शब्द देखकर प्राचीन लोग बैलको अग्निपर पकाते थे, ऐसा भाव निकालते हैं। परंतु यहां कियी को ऐसा संदेह न हो इसलिये इस मंत्रका इतना स्पृष्टीकरण करना पड़ा है। आशा है कि इस स्पृष्टीकरणसे किसी वाचकके मनमें इस विषयमें कोई शंका नहीं रहेगी।

किरणवाले तीन देव।

( त्रयः केशिनः ) किरणवाले अर्थात् प्रकाशमान तीन देव हैं । ये तीनों देव ( ऋतुथा विचक्षते ) ऋतुके अनुसार प्रकाश-ते हैं । यहां इस प्रकारके कई देवोंके गण हैं, पिंहला सूर्यगण है, इसमें सूर्य, विद्युत् और अग्नि ये तीन देव कमशः द्यु, अन्तरिक्ष और भू स्थानमें हैं। तीनों प्रकाशमान होनेसे 'केशी ' अर्थात् किरणोंसे युक्त किंवा बालोंवाले हैं।

( एषां एकः संवत्सरे वपते ) इनमें से एक वर्षमें एकवार अन्नादि का बीजारोपण करता है, सूर्यके कारण वर्षमें एकवार भूमिमं बीजक्षेप करके धान्य उत्पन्न होता है। (अन्यः शर्चाभिः विश्वं अभिवष्टे) दूछरा तेजस्वी देव अपने किरणोसे सबको प्रकाशित करता है। यह अग्नि अपने तेजसे रात्रीके समयमें भी जगत्में प्रकाश करता है। तीवरा देव वियुत् है (एकस्य प्राजिः दहरों ) उसकी गति दिखाई देती है परंतु (न रूपं) उसका रूप नहीं दीखता, क्योंकि यह क्षणमात्र प्रकाशता है और पश्चात् किस स्थानपर जाता है इसका पता भी नहीं लगता। यंत्रद्वारा दीप आदि जलानेका कार्य करनेवाली विजली भी दिखाई नहीं देती, परंतु उसका वेग अनुभवमें आता है।

इसी प्रकार अगि, वायु और सूर्य ये तीन देव उक्त तीन स्थानोंमें हैं जिनमें बीचका नहीं दीखता है और अन्य देव दीखते हैं। शरीरमें भी वाणी, प्राण और नेत्र हैं जिनमें से प्राण मध्यस्थानीय देव नहीं दीखता, परंतु वेगसे अनुभव होता है। इस प्रकार तीन तीन देवोंके अनेक गण हैं। पाठक इस प्रकार विचार करेंगे तो उनको इन गणींका ज्ञान होगा। यहां स्मरण रखना चाहिये

कि ये तीन यद्यपि स्थूल दृष्टिसे विभिन्न प्रतीत होते हैं तथापि एक के ही ये तिन रूप हैं।

चतुष्पाद गौ।

''गीं' का अर्थ 'वाचा' है। यह वाक् चतुष्पाद अर्थात् चार पादवाली है। ( वाक् चस्विति पदानि परिमिता) नाभि, उर स्मीर कण्ठमें तीन पाद गुप्त हैं और मुखमें जो चतुर्थ पाद है वह व्यक्त है । इस प्रकार ये वाणीके चार पाद हैं । इन चार पादों अर्थात् स्थानीम यह वाणी उत्पन्न होती है, परंतु ये वाणीके स्थान साधारण मनुष्य जान नहीं सकते, क्योंकि ये योगी छोग ही ध्यानधारणासे जान सकते हैं। ये ( मनीषिणः ब्राह्मणाः विदुः ) ज्ञानी ब्रह्मको जाननेवाले ही इस बातको जान सकते हैं। अर्थात् वाणीकी उत्पत्तिका इस प्रकार विचार करनेसे मनुष्य आत्मातक पहुंच सकता है।

पाठक इस तरह मनन करके आत्मज्ञान प्राप्त कर सकते हैं।

# अथर्ववेदके नवम काण्डका मनन।

#### सात मधु।

इस काण्डमें ३०२ मंत्र हैं और इनमें कई मंत्र विशेष ही मनन करने योग्य हैं । इनमें सबसे प्रथम सूक्तका "सात मधु ' अर्थात् सात मीठे पदार्थीका वर्णन करनेवाला मंत्र पाठक विशेष स्मरण रखें—

ब्राह्मणश्च राजा च घेनुश्चानड्वांश्च ब्रीहिश्च यवश्च मधु सप्तमम् ॥ कां॰ ९।१।२२

" ब्राह्मण , राजा, धेनु, बैल, चावल, जो और मध ( शहद ) ये सात मधु इस जगत् में हैं। " प्रत्येक मनुष्य मिठास चाहता है, मधुरता चाहता है, मोठे पदार्थ खानेकी इच्छा करता है । वेद कहता है कि ये " सात मधुर पदार्थ हैं " जो मनुष्य मिठाई सेवन करना चाहे वह इनका सेवन करें। यहां प्रत्येकका सेवन करनेका विधि भिन्न भिन्न है। प्रथम हम इन सात मधु- ऑका स्वरूप देखेंगे—

'' ब्राह्मण '' पिंहला मधु है । इसके पास ज्ञान का मीठा रस रहता है । यहीं साक्षात् अमृत है, ज्ञान और विज्ञान इसमें संमिलित है । अभ्युदय और निःश्रेयस की सिद्धि इस ज्ञानपर अवलंबित है । ब्राह्मणके ब्राधीन राष्ट्रका अध्ययन अध्यापन है । अर्थात् यहीं राष्ट्रकी भावीं संतान उदयोन्मुख करता है। यह '' ज्ञानमधु'' हैं । हरएक मनुष्य और प्रत्येक युवा इसका सेवन करें ।

'राजा 'दूसरा मधु है। (रञ्जयित इति राजा) प्रजाका रंजन करनेवाला राजा होता है। जो प्रजाके उत्साहको कुचलता है उसका नाम राजा नहीं। राजा शब्दसे सब क्षत्रियोंका प्रहण हो जाता है। दुःखसे प्रजाकी रक्षा करना और उसका रञ्जन करना, यही राज्यशासन का कार्य है। यहां 'प्रजारञ्जनरूप' मधु देनेवाला राजा होता है। राष्ट्रका प्रत्येक मनुष्य इस रक्षाका कार्य करनेमें समर्थ चाहिये, तभी यह मधु प्रजाको प्राप्त होता है। जहां ब्राह्मण और क्षात्रिय मिलजुलकर राष्ट्रकी उचित करनेमें तत्पर होते हैं वही राष्ट्र उचत होता है।

इसके पश्चात् तीसरा मधु "गों " है। ज्ञान और रक्षा होनेके पश्चात् गायका दूध रूपी अमृत प्रत्येक मनुष्यको प्राप्त होना चाहिए। यह अमृत है और यहाँ जीवन है। चतुर्थ मधु 'बैल 'है। उत्तम गोकी उत्पत्ति उत्तम बैलके वीर्य पर अवलंबित है इसके लिये बैलकी गणना मधुमें की है। इसके अतिरिक्त इमारी खेती भी बैलपर ही निर्भर है। आगेके तीन मधु चावल जो और शहद हैं। ये उत्तम भक्ष्याल हैं ये चावल और जो बुद्धिवर्धक हैं और शरीर की स्वस्थताके लिये यह अब उत्तम है। मधु अर्थात् शहद तो सबीत्तम स्वादु पदार्थ है। वनस्पतियों उत्तम पूल और फूलोंमें मधु उत्तम। ऋषियों का यही चावल जो और शहद अब था, इसीलिये उनकी बुद्धि अल्यंत कुशाय होती थी। इस प्रकार यह सात मधुओंका विषय है। इसका विचार पाठक करें।

#### स्यकिरण।

अध्यम सूक्तमें सूर्थिकरणोंका महत्त्व वर्णन किया है । सूर्थिकरणसे शरीरके रोग दूर होते हैं जो ऐसा कहा है वह प्रस्येक मनुष्यको विशेष रीतिसे स्मरण रखना चाहिये—

सं ते शीर्ष्णः कपालानि हृदयस्य च यो विधः।

उग्रजादित्य रहिमभिः शीर्ष्णो रोगमनीनशोऽङ्गमेदमशीशमः ॥ अथर्व० ९।८।२२

"उदयको प्राप्त हुआ सूर्य अपने किरणोंके द्वारा सिरका दर्द, अंगोंके रोग हृदयके रोग, तथा अन्य रोग दूर करता है।" यह मंत्रका कथन सब लोगोंको सदा स्मरण करना आवश्यक है। आजकल रोग'वढ रहे हैं, जो रोग पूर्व समयमें नहीं थे, वे इस समय चारों ओर फैल रहे हैं। ऐसी अवस्थामें सूर्यिकिरणोंके इस रोगनाशक धर्मका हमें विशेष उपयोग हो सकता है। आजकल प्रायः प्रत्येक मनुष्य सिरदिस पीडित है, पेटके रोग अपचन आदि बहुतोंको सता रहे हैं। शरीरकी दुवैलता तो प्रमाणसे भी अधिक बढ रही है। ऐसी अवस्थामें सूर्यिकरणों का उपयोग मनुष्य करेंगे तो निःसंदेह अधिक लाभ होगा। सूर्यके पास टकटकी लगाकर देखनेंसे नेत्ररीग और

हृष्टिके दोष दूर होते हैं यह अनुभवसिद्ध बात है। जो लोग घूपमें अपने शरीरकी चमडीको तपायेंगे, उनकी ज्वरादि की बाधा नहीं होगी, इसी प्रकार सूर्यकरणोंके द्वारा अनंत लाम होना संभव है। इसका विचार पाठक करें।

#### एक देव।

सूक्त नवम और दशम बड़े महत्त्वके हैं। ऋग्वेदमें इन दोनें। स्कांका मिलकर एक ही स्क्त है। इन दोनें। वृक्तांका विषय प्रायः एक ही है। आत्मा और जगत्का ज्ञान देना यहीं मुख्यतया इसका विषय है। यह विषय इन सूक्तांमें अनेक प्रकारसे समझाया है। वेद पढ़ते पढ़ते एक वात पाठकोंके मनमें खटकती है वह यह है कि ये भिन्न भिन्न देवताएं विभिन्न ही हैं कि इनकी एक देवतामें परिणित होती है । अर्थात् वेदमें ''ऐक्दवेवतावाद'' है वा ''बहुदेवतावाद'' है । इसका उत्तर दशममूक्त ने उत्तम रीतिये दिया है—

इन्द्रं मित्रं वरुणमित्रमाहुरथो दिव्यः स सुपर्णा गरुत्मान् । एकं सत् वित्रा बहुधा बदन्त्यप्ति यमं मातरिश्वानमाहुः ॥ अथ० ९।१०।२८

यह मंत्र ऋरवेदके प्रथम मंडलमें भी है। इस मंत्रका कथन है कि (एकं सत्) एक ही सख तस्त है, एक ही आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म, परव्रह्म, देव, ईश्वर किंवा परमेश्वर है। जिसका कोई नाम नहीं है, परंतु जिसके सब नाम भी हैं। उसके 'सत्' इतना ही यहां कहा है। 'सत्' का अर्थ है 'जो हैं'। अर्थात् ऐसी कोई विलक्षण शक्ति है कि जो इस जगत्के पीछे रहकर सब जगतके कार्य चला रही है। जिसकी शक्ति अप्नि जलता, सूर्य प्रकाशता, विद्युत् चमकती, वायु बहता, और जल प्रयहित होता है। अतः उस अनाम सख तत्त्वको अप्नि, सूर्य आदि नाम दिये गये हैं।

वेदका पाठ करने के समय इस सत्य सिद्धान्तकी मनमें स्थिरता करना चाहिये। वेदका मत्य ज्ञान होने के लिये इस सिद्धान्तके ज्ञानने और समझने की अत्यंत आवश्यकता है। जो लोग इस मंत्रके उपदेशको नहीं मानते, वेदका अर्थ समझने के अधिकारी ही नहीं हो सकते। अतः वेदने खयं इन्ही स्क्तों में कहा है कि जो इस तत्त्वको नहीं जानते वे

#### किं ऋचा करिष्यति ।

" वेदके मंत्र लेकर क्या करेंगे !" अर्थात् उनकी इससे कोई लाभ नहीं होगा। लाभ तो उनको होगा कि जो वेदकी प्रिक्षिया स्वीकार करके वेदकी पढते हैं। दुदैंव से आजकल ऐसे भी कई लोग हैं, कि जो इस मंत्रको ही—अप्रमाण मानते हैं। वस्तुतः वेदमें यही प्रधान मंत्र है। क्योंकि इसी के आधारसे वेदमंत्रोंका अर्थ स्पष्ट होना है। अतः पाठकोंसे प्रार्थना है कि वे इस मंत्रका अच्छी प्रकार मनन करें और सब वैदिक देवताओंके नाम एक ही सहस्तु के हैं ऐसा मानकर वेदका अर्थ करने लग जाय। इस प्रकार कुछ महत्त्वकी वार्ते इस नवम काण्डमें हैं जो विशेष महत्त्वकी होनेसे यहां पाठकोंके सन्मुख दुवारा रखी हैं।

# अथर्ववेदका स्वाध्याय।

### नवम काण्डकी विषयस्ची।

|                             | पृष्ठ | 1                      | . पृष्ठ |
|-----------------------------|-------|------------------------|---------|
| वेदमंत्रोंमें देवोंका निवास | 2     | गौका माद्दास्य         | 63      |
| नवमकाण्ड                    | 3     | ८ यक्ष्मानिवारण        | ,,      |
| स्कोंके ऋषि-देवता छन्द      | 8     | सिरदर्द                | ६६      |
| ऋधिकमानुसार सूक्तविभाग      | •     | ९ एक वृक्षपर दो सुपर्ण | ६७      |
| देवताक्रमानुसार ,,          | ,,    | जीवात्मा, परमात्मा और  |         |
| १ मधुविद्या और गोमहिमा      | 9     | संसार                  | ७२      |
|                             | 88    | १० एक आत्माके अनेक     |         |
| सात मधु                     | १२    | नाम                    | ८३      |
| अमृतका कलश                  |       | छन्दोंका महत्त्व       | ९०      |
| २ काम                       | 18    | वाणी और गोरक्षण        | 0       |
| संकल्पशक्ति (               | 28    | सात छन्द               | 98      |
| परमात्मा जीवात्मा (कोष्टक)  | - 68  | सुद्दस्त गोरक्षक       | ,,      |
| कामका कवच                   | 20    | गौकी सद्दायता          | ९२      |
| ३ गृहनिर्माण                | 28    | जीवारमा                | ९३      |
| घरकी प्रसन्तरा              | 24    | प्रश्लोत्तर .          | ९५      |
| ४ बैल                       | २८    | अश्वराक्ति             | ))      |
| बैर्टेकी महिमा              | 33    | जगत्की रचना            | ९७      |
| ५ पञ्चीदन अज                | ३७    | जगत्का चक              | ९९      |
| पस्चौदन भज                  | ४५    | छोटा और बडा उक्षा      | 800     |
| ६ भतिथि सःकार               | 43    | किरणवाले तीन दव        | 109     |
| अतिथिका आदर                 | Ęo    | चतुष्पाद गौ            | ,,,     |
| ७ गौका विश्वरूप             | 48    | व्याप्त सम्बद्धाः मनन  | . 90    |



का

सुकों क भाष्य ।

दशमं काण्डम ।

लेखक

पं० श्रीपाद दामोदर सातवळेकर,

साहित्यवाचस्पति, वेदाचार्यं, गीतालङ्कार अध्यक्ष-स्वाध्यायमंडल, आनन्दाश्रम पारडी, ( जि. स्रत )

तृतीय वार

संवत् २००६, शके १८७१, सन १९५०



## ब्रह्मज्ञानका फल।

यो नै तां ब्रह्मणो वेदामृतेनाष्ट्रतां पुरेम् । तस्मै ब्रह्म च ब्राह्माइच चक्षुः प्राणं प्रजां दर्दः ॥ ( अथवै० १०।२।२९)

"(यः वै) जो निश्चयपूर्वेक (अमृतेन आयृतां) अमृतसे विष्टित (तां पुरं) उस नगरीको (वेद) जान लेता है, (तस्मै) उस ज्ञानीको (ब्रह्म च ब्राह्माः च ) परमात्मा और उसके आश्रयसे रहनेवाले सब् अग्न्यादि देव (चक्षुः) नेत्र आदि इंद्रियां, (प्राणं) जीवन, दीर्घ आयु और (प्रजां) उत्तम संतानको (ददुः) देते हैं।"

अर्थात् जो ब्रह्मका ज्ञान प्राप्त करता है, उसकी उत्तम नीरोग शरीर, दीर्घ आयु और उत्तम संतित प्राप्त होती है।





# अथर्ववेदका सुबोधभाष्य।

#### प्रस्तावना

# द्शम-काण्ड।

अथर्ववेदके दूसरे महाविभागमें यह दशम काण्ड तीसरा है। इसमें दस सूक्त हैं, पर्यायवाले सूक्त इसमें नहीं हैं। इन दम सूक्तोंके ५ अनुवाक हैं और सूक्तमें मंत्र-संख्या इस प्रकार है—

| अनुवाद | स्क                       | <b>मं</b> त्रसंख्या                      | दशतिविभाग                                                                               |
|--------|---------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 2      | <b>१</b> २ ३ ४ ५ <b>•</b> | ३२<br>३३<br>२५<br>२६<br>५०<br><b>३</b> ५ | 2 (90+90+92)<br>2 (90+90+92)<br>3 (90+90+4)<br>4 (90+90+90+90+90)<br>4 (90+90+90+90+90) |
| 4<br>  | 90                        | \$40<br>\$4<br>50<br>88                  | 3/4<br>3(90+90+94)<br>3(90+90+94)<br>8(90+90+94)<br>8(90+90+94)                         |

अब इन स्कॉके ऋषि-देवता-छंद देखिये-

#### ऋषि-देवता-छन्द ।

|       | प्रथमोऽनुवा        | क:।            |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------|--------------------|----------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| सुक्त | <b>मंत्रसंख्या</b> | ऋषिः           | देवता            | छन्दः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ₹     | 32                 | प्रत्यङ्गिरसः  | THE INC.         | अनुष्टुम्; १ महाबृहती; २ विराण्नाम्री गायत्री; ९ पथ्यापांक्तः;<br>१२पांक्तः; १३ उरोबृहती; १५चतुष्पदा विराड्जगती; १७,२०,<br>२४प्रस्तारपांक्तः २० (विराट्); १६,१८ त्रिष्टुमी; १९ चतुष्पदा<br>जगती; २२ एकावसाना द्विपदाची उष्णिक्; २३ त्रिपदा भूरि-<br>ग्विबमा गायत्री; २८ त्रिपदा गायत्री; २९ मध्ये ज्योतिष्मती<br>जगती; ३२ द्वचनुष्टुब्गर्भा पश्चपदातिजगती। |
| 2     | 33                 | नारायणः<br>३१- |                  | अनुष्टुष्; १-४, ७-८ त्रिष्टुभः; ६, ११ जगत्यौः<br>२८ भूरिग्बृहती ।                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|       | द्वितीयोऽ          | वाकः।          | 4 BULE           | -BIES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3     |                    | <b>अथर्वा</b>  | वरणमणिः          | अनुष्टुप्। २-३, ६ मुरिक् त्रिष्टुमः; ८, १३-१४ पथ्यापांकः,                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       |                    |                | वनस्पतिः,        | ११, १६ मुरिजो, १५, १७-२५ षट्पदा जगत्यः।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|       |                    | CONTRACTOR .   | चन्द्रमाः        | d medical and pure se transfluent our defects                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 8     | , २६               | <b>अ</b> थर्वा | तक्षकः           | अनुष्टुप् ११ पथ्यापंकिः; २ त्रिपदायवमध्या गायत्री; ३,४ पथ्याबृहत्यी; ८ उध्यागभा परा त्रिष्ट् प्, १२ भुरिग्गायत्री;१६ त्रिपदा प्रतिष्ठागायत्री; २१ ककुंमती; २३ त्रिष्ट् प्; २३ त्र्यव- साना षट्पदा बृहती गभी वकुम्मती भुरिक् त्रिष्टुप् ।                                                                                                                   |
|       | वृतीयोऽ व          | (वाकः।         |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|       |                    | सिंधुद्दीपः    | आपः<br>चन्द्रभाः | अनुष्ठुप् । ५-५ त्रिपदा पुरोभिकृतयः ककुंमतीगर्भा पंक्तयः; ६ चतुष्पदा जगतीगर्भा जगतीः, ७-१०, १२, १३ त्र्यवसाना पञ्चापदा विपरीतपादलक्षमा बृहत्यः; ११, १४ पथ्यापांकिः; १५-२० १८,२१ चतुरवसाना दशपदा त्रैष्टब्गर्भा अतिधृतयः; १९-२० कृतीः; २४ त्रिपदा विराङ्गायत्रो ।                                                                                           |
|       | २५-३५              | कौशिकः         |                  | २५ ३६ व्यवसाना षट्पदा यथाक्षरं शक्षयोऽतिशक्करं अ<br>३६ पञ्चपदा आतिशाक्कर अतिजागतगर्भाष्टिः ।                                                                                                                                                                                                                                                               |
|       | ३६-४१              | वसा            |                  | ३७ विराट् पुरस्ताद्बृहतीः, ३८ पुरोध्गिकः, ३९,४१ आर्था<br>गायत्रयोः, ४० विराड् विषमा गायत्री ।                                                                                                                                                                                                                                                              |

|    | 85-40 | विद्वयः           | प्रजापतिः                 | ४४ त्रिपदा गाथत्रीगर्भातुष्टुप्। ५० त्रिष्टुप्।                                                             |
|----|-------|-------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ę  | २५    | बृहस्पतिः         | फालमणिः                   | अनुषुष् । १, ४, २१ गायत्रयः, ५ षट्पदा जगतीः,                                                                |
|    |       |                   | वनस्पतिः                  | ६ सप्तपदा विराद् शकरी; ७-९ त्रयवसाना अष्टपदा अष्टयः;                                                        |
|    |       |                   | ३ आपः                     | १० नवपदा ध्रतिः; ११, २०, २३-२७ पथ्या पंकस्यः                                                                |
|    |       |                   |                           | १२-१७ त्र्यवसाना सप्तपदा शक्तर्यः। ३१ त्र्यवसाना षट्पदा                                                     |
|    |       |                   |                           | जगती; ३५ पंचपदानुष्टुव्मर्भा जगती।                                                                          |
|    | ਚਰ    | पुर्थोऽनुवाकः।    | ,                         |                                                                                                             |
|    |       |                   | स्कंभः                    | विकास । १ विसाय जानी २ ८ अस्ति । १ १३ वरोस्मिरी                                                             |
| v  | 88    | अथर्वा (क्षुद्रः) | स्कमः<br><b>अ</b> ध्यातमं | त्रिष्टुभः । १ विराड् जगती; २,८ भुरिजी; ७, १३ वरोष्णिही;<br>१०, १४, १६, १८, १९ उपरिष्टाद्वृहस्यः; ११-१२,१५, |
|    |       |                   |                           |                                                                                                             |
|    |       |                   | मंत्रोक्ताः               | २०, २२, ३९ चपारिष्ठाउउयो।तिर्श्वगत्यः, १७ व्यवसाना                                                          |
|    |       |                   |                           | षट्पदा जगती; २१ वृहतीगर्भानुष्ठुप्; २३.३०,३७,४०                                                             |
|    |       |                   |                           | अनुषुभः; ३१ मध्ये ज्योतिर्जगती; ३२,३४,३६ उपरिष्ठादिराड्                                                     |
|    |       |                   |                           | बृह्लः; ३५ चतुष्पदा जगती; ४९ आणी त्रिपाद् गायत्री;                                                          |
|    |       |                   |                           | ४४ आर्था अनुष्टुप्।                                                                                         |
| 6  | 88    | बुत्सः            | अध्यातमं                  | त्रिष्टुभः। १ उपारिष्टाद्विराड् बृहतीः २ बृहती गर्भातुष्टुपः                                                |
|    |       |                   |                           | ५ सुरिगनुष्टुप्। ६, १४, १९-२१, २३, २५, २९, ३१-३४,                                                           |
|    |       |                   |                           | ३७,३८,४१, ४३ अतुष्टुमः, ७ परावृहती, १० अनुष्टुच्यभी                                                         |
|    |       |                   | 140                       | बृहती; ११ जगती; १२ पुरोबृहती; त्रिष्टुब्नर्भाषी पाँकीः;                                                     |
|    |       |                   |                           | १५, २७ भुरिग्बृहत्यौ; २२ पुरोध्मिक्; २६ द्वशुष्मिमार्भाः                                                    |
|    |       |                   |                           | नुष्टुप्, ३० भुरिक्। ३९ बृहती गर्भा त्रिष्टुप्; ४२ विराङ्                                                   |
|    |       |                   |                           | ग्यत्री।                                                                                                    |
|    | प     | चमाऽनुवाकः।       |                           | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                       |
| 9  | २७    | अथर्वा            | शतौदना                    | अनुब्दुभः । १ त्रिब्दुष्; १२ पथ्यापंकिः; २५ व्यनुब्दुब्गर्भाः                                               |
|    |       |                   |                           | नुष्टुप्; २६ पंचपदा बृहत्यनुष्टुबुण्गिरगर्मा जगती; २७ पञ्च-                                                 |
|    |       |                   |                           | पद्मितजगत्यनुष्टुच्मभी शक्वरी ।                                                                             |
|    | 2.0   | <b>६</b> इयपः     | वशा                       | अनुष्दुभः। १ वकुम्मती अनुष्टुप्; ५ स्कंधी श्रीवी बृहती; ६,                                                  |
| 4. | 38    |                   |                           | १० विराजः: २३ वहती: २४ उपारष्टाद्वृहती; १६ आत्वार-                                                          |
|    |       |                   |                           | पंक्तिः, २७ शंकुमतीः, २९ त्रिपदा विगड् गायत्राः, ३१ ठाणा-                                                   |
|    |       |                   |                           | रगर्भा, ३२ विराट् पथ्यावृहर्ता ।                                                                            |
|    |       |                   |                           |                                                                                                             |

इस दशम काण्डमें आंगिरस ऋषिका १, नारायण ऋषिका १, बृहस्पितिका १, कुरस ऋषिका १, वर्द्य ऋषिका १, अथर्वा ऋषिके ४ और सिंधुद्वीप-कौशिक- ब्रह्मा-विहृब्य इन चार ऋषियोंका मिलकर १ ऐसे दस स्क हैं। इस तरह ऋषिविभाग है। ऋषिके ४ और सिंधुद्वीप-कौशिक- ब्रह्मा-विहृब्य इन चार ऋषियोंका मिलकर १ ऐसे दस स्क हैं। इस तरह ऋषिविभाग है। ऋषिके ४ और सिंधुद्वीप-कौशिक- ब्रह्मा-विहृब्य इन चार ऋषियोंका मिलकर १ ऐसे दस स्क हैं। इस तरह ऋषिका १ मिलकर तथा कृत्यादूषण देवताका १, पुरुष-ब्रह्मादेवताके ४, मणिदेवताके २, तक्षक देवताका १ और शतीदना वशा गीके २ मिलकर

कुल दस सूक्त हैं। अब इन मंत्रींका अर्थ भावार्थ और विवरण देखिये—





# अथववदका सुबोधभाष्य।

## द्शमं काण्डम्।

(१) कृत्यादूषणं।

घातक प्रयोगको असफल बनाना।

यां कुल्पयंन्ति वहुतौ वृध्मित्र विश्वरूपां हस्तंकृतां चिकित्सर्वः ।
सारादेत्वपं नुदाम एनाम् ॥ १ ॥
शूर्षिण्वती नुस्वती कुणिनी कृत्याकृता संभृता विश्वरूपा ।
सारादेत्वपं नुदाम एनाम् ॥ २ ॥
शूद्रकृता राजंकृता स्रीकृता ब्रह्मभिः कृता ।
जाया पत्यां नुत्तेवं कुतीरं वन्ध्वंच्छतु ॥ ३ ॥

अर्थ- (चिकित्सवः) निर्माता लोग (यां इस्तकृतां विश्वरूपां कल्पयन्ति) जिस कृत्या- घातक प्रयोग— को अपने हाथोंसे अनेक ह्पोंवाली बना देते हैं, जैसे (वहती वधूं इव ) वरातक समय वधूको सजाते हैं, (सा) वह कृत्या वह घातक प्रयोग (आरात पुतु) दूर चली जावे। हम (एनां अप नुदामः) इस घातक प्रयोगको दूर कर देते हैं॥ १॥ प्रयोग (आरात पुतु) दूर चली जावे। हम (एनां अप नुदामः) इस घातक प्रयोगको दूर कर देते हैं॥ १॥

<sup>(</sup> विश्वरूपा शीर्षण्वती नस्वती कार्णिनी ) अनेक रूपीवाली सिरवाली, नाकवाली तथा कानवाली (कृरयादृता संभृता ) बनायी कृत्या जो तैयार हुई हो ( सा भारात् एतु ) वह दूर चली जावे, (एनां अप नुदामः) इसको हम दूर कर देते हैं ॥२॥ ( पत्या नुत्ता जाया हव ) पितकी छोडी स्त्री जैसी (कर्तारं बन्धु) पितके पास अथवा बंधुके पास सीधी जाती है, उस

<sup>(</sup>पत्या नुत्ता जाया इव ) पतिकी छोडी स्ना जसा (कतार बन्यु) पतिक गर्व अथवा हाइणों द्वारा की हुई कृत्या (कर्तार ऋच्छत ) प्रकार (शूद्रकृता, ख्रीकृता, राजकृता, ब्रह्मिभः कृता ) शूद्र, स्नी, राजा अथवा ब्राह्मणों द्वारा की हुई कृत्या (कर्तार ऋच्छत ) प्रकार (शूद्रकृता, ख्रीकृता, राजकृता, ब्रह्मिभः कृता ) शूद्र, स्नी, राजा अथवा ब्राह्मणों द्वारा की हुई कृत्या (कर्तार ऋच्छत ) प्रकार (शूद्रकृता, ख्रीकृता, राजकृता, ब्रह्मिभः कृता ) शूद्र, स्नी, राजा अथवा ब्राह्मणों द्वारा की हुई कृत्या (कर्तार ऋच्छत ) प्रकार (शूद्रकृता, ख्रीकृता, राजकृता, ब्रह्मिभः कृता ) शूद्र, स्नी, राजा अथवा ब्राह्मणों द्वारा की हुई कृत्या (कर्तार ऋच्छत ) प्रकार (शूद्रकृता, ख्रीकृता, राजकृता, ब्रह्मिभः कृता ) शूद्र, स्नी, राजा अथवा ब्राह्मणों द्वारा की हुई कृत्या (कर्तार ऋच्छत )

अन्याहमार्षध्या सवीः कृत्या अदृदुषम् ।
यां क्षेत्रे चुकुर्या गापु यां वां ते पुरुषेषु ॥ ४ ॥
अधमस्त्वधकृते श्रप्याः शपथीयते ।
प्रत्यक् प्रतिप्रहिण्मो यथां कृत्याकृतं हनंत् ॥ ५ ॥
प्रतीचीनं आङ्गिरसोऽध्यक्षो नः पुरोहितः ।
प्रतीचीः कृत्या आकृत्याऽमून् कृत्याकृतो जिह ॥ ६ ॥
यस्त्वोवाच परेहीति प्रतिकृतं प्रदाकृतो जिह ॥ ६ ॥
यस्त्वोवाच परेहीति प्रतिकृतं प्रदाष्ट्रयम् ।
तं कृत्येऽभिनिवर्तस्य माऽस्मानिच्छो अनागसंः ॥ ७ ॥
यस्ते पर्कषि संदुधौ रथंस्येवर्भुर्ध्या ।
तं गच्छ तत्र तेऽयंनमज्ञातस्तेऽयं जनः ॥ ८ ॥
य त्वां कृत्वाऽऽतिभिरं विद्वला अभिचारिणः ।
श्चिम्बीर्थदं कृत्याद्र्षणं प्रतिब्दर्भ पुनःस्रं तेनं त्वा स्नप्यामसि ॥ ९ ॥

षर्थ—( यां क्षेत्रे ) जिस कृत्या-घातक प्रयोग-को खेतमें (यां गोषु) जिसकी गौओमें करते हैं, (यां वा ते पुरुषेषु चकुः) अथवा जिसकी तेरे पुरुषोंमें – पुरुषोंपर करते हैं, (सर्वाः ताः कृत्याः ) वे सब घातक प्रयोग ( अहं अनया ओषध्या \* अब्दूदुषं ) इस ओषिसे असफल बनाता हुं॥ ४॥ ( अथर्व० ४।१८।५ \* अपामार्ग औषि )

(अधकृते अधं अस्तु) पापाचरण करनेवालेको पाप लग जाये, (शपथीयते शपथः) शाप देनेवालेकोही शाप लग जाये, (प्रत्यक् प्रति प्रहिण्मः) हम सब बुगई वापस भेज देते हैं, (यथा कृत्याकृतं हनत्) जिससे घातक प्रयोग करनेवालेका

नाश करे ॥ ५ ॥

(प्रतीचीनः आंगिरसः) घातक प्रयोगको वापिस भेजनेमें समर्थ आंगिरसी विद्यामें प्रवीण (अध्यक्षः नः पुरोद्दितः) अध्यक्ष ही हमारा मुख्यिया नेता है। वह (कृत्याः प्रतीचीः आकृत्य) घातक प्रयोगोंको लौटा देता है और वह इस साधनसे (अमून् कृत्याकृतः जिह ) उन घातपात करनेवालोंका नाश करे॥ ६॥

हे (कृत्ये ) घातक प्रयोग ! (यः त्वा 'परा इहि' इति उवाच ) जिस प्रयोगकर्ताने तुझे 'आगे बढ' ऐसा कहा, (तं प्रतिकूकं उदाय्यं अभिनिवर्तस्य ) उस विरोधकर्ता शत्रुके पास पहुंच जा, और (अनागसः अस्मान् मा इच्छः )

निरपराधी इस, जैसों शे इच्छा मत कर अर्थात् इस पर आक्रमण न कर ॥ ७ ॥

हे कुले (ऋमुः धिया रथस्य पर्छाष) जैसा शिल्पा अपनी बुद्धिसे रथके अवयवोंको बनाता है वैसाही (यः ते पर्छाष संदधौ) जो तेरे—घातक प्रयोगके-अवयवोंको बनाता है, उसी निर्माताके पास (तं गच्छ) वापिस जा, (तत्र ते अयनं) वहांही तुझे बापिस पहुंचना हैं, (अयं जनः ते अज्ञातः) यह मनुष्य तुझे अज्ञात ही रहे, अर्थात् इसपर हमला न है। कर घातक प्रयोगकर्ताके पास वापिस चला जावे ॥ ८॥

(ये विद्वला:= विद्वरा: अभिचारिणः) जो धूर्त घातक प्रयोग करनेवाले (स्वा कृत्वा) हे कृत्ये, तुझको बनाकर (आलेभिरे) धारण करते हैं, उस घातक प्रयोगका (कृत्यादृषणं इदं) प्रतिकार करनेवाला यह (शं-भु) शुभ साधन है (पुनःसरं प्रतिवर्त्म) यह पुनः घातक प्रयोगको लौटानेवाला है, अतः (तेन स्वा स्नपयामः) इससे तुझे स्नान कराते हैं, जिससे सब दोष दूर हो जावें॥ ९॥

यर् दुर्भगां प्रस्नंपितां मृतवंत्सामुपेयिम ।
अपैतु सर्वे मत् पापं द्रविणं मोपं तिष्ठतु ॥ १० ॥ (१)
यत् ते पितृभ्यो ददंतो युद्धे वृा नामं जगृद्धः ।
संदेश्यार्रत् सर्वसात् पापादिमा मृत्रचन्तु त्वीपंधीः ॥ ११ ॥
देवैनसात् पित्र्यान्नामग्राहात् संदेश्यादिभिनिष्कृतात् ।
सुश्चन्तं त्वा वीरुधी वीर्यिण ब्रह्मण ऋग्भिः पर्यस् ऋषीणाम् ॥ १२ ॥
यथा वार्तश्च्यावयंति भूम्यां रेणुम्नतिरक्षान्नाभ्रम् ।
एवा मत् सर्वे दुर्भूतं ब्रह्मनुत्मपायिति ॥ १३ ॥
अपं काम् नानंदत् विनद्धा गर्दभीवं ।
कर्तृन् नंक्षस्वेतो नुत्ता ब्रह्मणा वीर्याविता ॥ १४ ॥
अयं पन्थाः कृत्येति त्वा नयामोऽभिप्रहितां प्रति त्वा प्र हिण्मः ।
तेनाभि योहि भञ्जत्यनंस्वतीव वाहिनीं विश्वरूपा कुरूटिनीं ॥ १५ ॥

अर्थ-( यत् दुर्भगां प्रस्तिपतां मृतवत्सां ) जो दुर्भाग्ययुक्त, न्हाई हुई, मरे हुए पुत्रवाळीको ( उप द्वायम ) प्राप्तव । आदिको प्राप्त होना है, यह ( मत् सर्व पापं अप एतु ) मुझसे सब पाप दूर हो जावे और ( द्वविणं मा उप तिष्टतु ) द मरेपास आजावे ॥ १० ॥

हे मनुष्य (यत् पितृभ्यः ददतः ) जो पितरोंको देनेके समय, तथा (यज्ञे वा ) यज्ञमें (ते नाम जगृहुः ) तेरा नाम लेवें, तो (इमाः भोषधीः ) ये औषधियां उस (संदेर्घात् सर्वस्मात् पापात् ) होनेवाले सब पापसे (स्वा सुद्धन्तु तेरी सुक्तता करें ॥ ११॥

हे मनुष्य! (वीरुधः ) औषिधियां (स्वा) तुझे (देव-ऐनसात् पित्र्यात्) देवता संबंधी पापसे, पितरोके संबंधके पापसे (नाम-प्राहात् संदेश्यात् ) निंदित नाम लेने और बुरा कहनेके पापसे (अभिनिःकृतात् ) अपमान करनेके पापसे (ब्रह्मणः वीर्यण) ज्ञानके बलसे, (ऋग्भिः) मंत्रोंकी शिक्षि और (ऋषीणां पयसा ) ऋषियोंके अमृतसे तेरी (सुचन्तु) सुक्तता करे ॥१२॥

(यथा वातः) जैसा वायु (सूम्याः रेणुं अन्तरिक्षात् अस्रं) भूमिसे घूली और अन्तरिक्षसे मेघकों (च्यावयित ) उडा देता है (एवा सर्व दुर्भूतं ) वैसा सब दुष्टमाव (ब्रह्मनुत्तं अपायित ) ज्ञानद्वारा निवारित होकर दूर हो जावे ॥ १३ ॥

हे कृत्ये! (विनद्धा गर्दभी इव ) बंधनसे छूटी गर्दभीके समान (नानद्ती अप काम) शब्द करती हुई दूर चली जा। (वीर्यावता ब्रह्मणा) वीर्ययुक्त ज्ञानसे (नुक्ता) वापस फेंकी हुई (इत: कर्तृन नक्षस्व) यहांसे कर्ताओं के पास भाग जा॥ १४॥

हे कृत्ये ! (अयं पन्था त्वा अति नयामः) यह मार्ग है, इससे दूर तुझे ले जाते हैं (असि प्राहितां त्वा प्रति प्रहिण्मः) हमारे उपर फेंकी हुई तुझको हम वापस फेंक देते हैं। (ठेन मक्षती आभि याहि) उससे तोडती हुई आगे बढ़ (अनस्वती हमारे उपर फेंकी हुई तुझको हम वापस फेंक देते हैं। (ठेन मक्षती आभि याहि) उससे तोडती हुई आगे बढ़ (अनस्वती हमारे उपर फेंकी हुई तुझको हम वापस फेंक देते हैं। (ठेन मक्षती आमि याहि) उससे तोडती हुई आगे बढ़ (अनस्वती हमारे उपर फेंकी हुई सेना जैसी जाती है। १५॥ विश्वरूपा कुरूटिनी वाहिनी हव) रथयुक्त अनेक ह्रपोंसे युक्त मयंकर शब्द करती हुई सेना जैसी जाती है। १५॥

२ (अ. सु. मा. कां॰ १०)

पर्राक् ते ज्योतिरपंथं ते अर्वागुन्यत्रासदर्यना कृणुष्व ।

परेणिहि नवातिं नाच्या अति दुर्गाः स्रोत्या मा क्षणिष्ठाः परेहि ॥ १६ ॥

वातं इव वृक्षान् नि मृणिहि पादय मा गामश्चं पुरुष्मु विछप एषाम् ।

क्र्वृन् निवृत्येतः कृत्येऽप्रजास्त्वायं बोधय ॥१०॥

यां ते बहिष् यां इमेशाने क्षेत्रे कृत्यां वं छ्गं वां निच् एनः ।

अग्री वां त्वा गार्हपत्येऽभिचेरः पाकं सन्तं धीरंतरा अनागसम् ॥ १८ ॥

उपाहृतमनुं बुद्धं निर्धातं वैरं त्सार्यन्वविदाम् कर्त्रम् ।

तदेतु यत् आमृतं तत्राश्चं इत् वि वर्ततां हन्तं कृत्याकृतः मृजाम् ॥ १९ ॥

स्वायसा असर्यः सन्ति नो गृहे विद्या ते कृत्ये यतिधा पर्रुषि ।

उत्तिष्टैव परेहीतोऽज्ञाते किमिहेच्छिसि ॥ २० ॥ (२)

ग्रीवास्ते कृत्ये पादौ चापि कत्स्यामि निर्हेव ।

इन्द्रापी असान् रक्षतां यौ मृजानां मृजावंती ॥ २१ ॥

अर्थ- हे कृत्ये ! (ते ज्योतिः पराक्) तुझे वापस होनेके लिये आगे प्रकाश दीखे, (ते अर्वाक अपर्थ) तेरे लिये इथर आनेके लिये कोई मार्गन दीखे, (अस्मत् अन्यत्र अयना कृणुष्व) हमके छोडकर दूधरी ओर गमन कर । (नाच्याः दुर्गाः नवित स्रोत्याः अति परेण हिंदे) नौकाद्वारा दुर्गम नच्ये निदयोंके पार दूर चली जा। (मा क्षणिष्ठाः) मत् मार, (परा हिंदे) दूर चली जा। १६॥

हे कृत्ये ! ( वातः वृक्षान् इव ) वायु वृक्षोंको तोडता है ऐसे ही तू ( कर्तॄन् नि मृणीहि ) हिंसा कर्ताओंका नाश कर और ( नि पादय ) उखाड डाल । (एषां गां अश्वं पुरुषं मा उच्छिषः ) इनके गौ घोडे और पुरुषोंको अवाशिष्ट न रख ( इतः निवृत्य ) यहांसे निवृत्त होकर (अप्रजास्त्वाय बोधय) संतित नाशकी चेतावनी कृत्याके बनानेवालोंको दे ॥ १७॥

(यां कृत्यां ते बाई वि ) जो घातक प्रयोग तेरे धान्यमें (यां समशाने ) जो स्मशानमें, और (क्षेत्रे निचल्तुः) खेतमें गाड दिया हो, जो (गाईपत्ये अग्नों अभिचेहः ) जो गाईपत्य अग्निमें अभिचार कर्म किया हो, (पाकं अनामधें सन्तं त्वा ) तू पावित्र और निध्पाप होनेपर भी (धीरतराः) धूर्त लोगोंने जो अभिचार किया हो उसको निर्धल करते हैं ॥१८॥ (उपाहृतं अनुबद्धं) लाया हुआ और जाना गया (नि-खातं वैरं त्सारि कर्त्रं अनुविदाम ) गाडा हुआ वैरह्पी विनाशक अभिचार प्रयोगका हमें ज्ञात हुआ है, (यतः आमृतं तत् पृतु ) जहांसे वह आया हो वहां वह वापिस पहुंचे, (तत्र अश्व व वर्ततां) वहां घोडेके समान भ्रमण करे और (कृत्याकृतः प्रजां हन्तु ) अभिचारप्रयोग करनेवालेकी संतानींका नाश करे ॥ १९॥

(स्वायसः असयः नः गृहे सन्ति) उत्तम लोहेकी तलवार हमारे घरमें हैं। हे कृत्ये! (ते परूषि विद्या) तेरे जोडोंकी हम जानले हैं कि ने (यतिथा) किस प्रकार और कितने हैं (उत्तिष्ठ एव, इतः परा इहि) उठ और यहांसे दूर भाग जा। हे (अज्ञाते) अज्ञात मारण-प्रयोग! (हह कि हच्छिस) यहां तू क्या चाहता है ?।। २०॥

हे कृत्ये ! (ते ग्रीवाः पादौ च अपि कत्स्यामि) तेरी गर्दन और पांच में काट देता हूं यहांसे तू (निर्द्रव) भाग जा। (इन्द्राशी अस्मान् रक्षतां) इन्द्र और आग्ने हमारी रक्षा करें। जैसी (यौ प्रजानां प्रजावती) संतानोंकी रक्षा माताएं करती हैं॥ २१॥

सोमो राजांधिया मृंडिता चं भृतस्यं नः पतंयो मृडयन्तु ।। २२ ॥
भवाश्वांवंस्यतां पाप्कृतें कृत्याकृते । दुष्कृतें विद्युतं देवहेतिम् ।। २३ ॥
यद्येयथं व्दिपदी चतुंष्पदी कृत्याकृता संभृता विश्वस्त्या ।
सेतोईऽष्टापदी भृत्वा पुनः परेहि दुच्छुने ॥ २४ ॥
अभ्यं १ काका स्वृरिकृता सर्व भर्रन्ती दुितं परेहि ।
जानीहि कृत्ये कृतीरं दुिहतेवं पितरं स्वम् ॥ २५ ॥
परेहि कृत्ये मा तिष्ठो विद्धस्येव पदं नय ।
मृगः स मृग्युस्त्वं न त्वा निर्कर्तमहिति ॥ २६ ॥
उत हेन्ति पूर्वासिनं प्रत्यादायापर् इष्वां ।
उत पूर्वस्य निष्ठतो नि हन्त्यप्रः प्रति ॥ २७ ॥
प्रतद्धि शृणु मे वचोऽथेहि यतं प्रयथं ।
यस्त्वां चकार तं प्रति ॥ २८ ॥

अर्थ-(सोमःराजा मृडिता) राजा सोम हमें सुख देवे तथा (भूतस्य पतयः नः मृडयन्तु) भूतें के पित हमें सुख देवें॥२२॥ (भवाशवीं देवहें तिं विद्युतं ) भव और शर्व ये देव देवों के विद्युत् हपी हथियारकी (कृत्याकृते दुष्कृते पापकृते ) घातक दुराचारी पापीके ऊपर (अस्यतां ) फेंके॥ २३॥

(यदि कृत्याकृता संभृता विश्वरूपा) यदि मारणप्रयोग तैयार हे। कर अने करूप धारण करके (द्विपदी चतुष्पदी एयथ) दो अथवा चार पांववाली बनकर हमारे पास आजावे, तो (हे दुच्छुने ! सा इतः अष्टापदी भूत्वा पुनः परा इहि ) हे दुःख देनेवाले कृत्ये ! वह तूं यहांसे आठ पांववाली अतिशीध्र चलनेवाली हो कर फिर वापिस चली जा ॥ २४॥

(अभ्यक्ता अक्ता स्वरंकृता) खूब तेल लगाई और मुक्ताभित की गई ( सर्व दुरितं भरन्ती ) सब दुर्दशाको देनेवाली (परा हृद्दि ) दूर चली जा। ( दुहिता स्वं पितरं हव ) जैसी पुत्री अपने पिताको जानतो है उस तरह तू (कर्तारं जानीहि ) अपने कर्ताको जान ॥ २५॥

हे कृत्ये ! (परा इहि ) दूर हो जा। (मा तिष्ठ ) यहां मत ठहर। ( विद्यस्य इव पदं नय ) घायल हुए शिकारके स्थानको जैसा शिकारी जाता है वैसेही तू अपने स्थानको पहुंच, ( मृगः सः मृगयुः स्वं ) वह मृग है और तू शिकारी है (स्वा निकर्तुं न ष्वईसि ) इसको काटनेके लिये तू योग्य नहीं हो, अतः तू वापिस जा॥ २६॥

( पूर्वासिनं अपरः प्रति आदाय इच्वा इन्ति ) पहिले बैठे वीरको दूसरा शत्रु पकडकर बाणसे मारता है और ( पूर्वस्य निम्नतः अपरः प्रति नि इन्ति ) और पहिला मारने लगता है उस समय दूसरा उसको भी पीटता है, इस तरह ( पूर्वस्य निम्नतः अपरः प्रति नि इन्ति ) और पहिला मारने लगता है उस समय दूसरा उसको भी पीटता है, इस तरह परस्पर आधात करते है ॥ २७॥

( एतत् हि मे वचः शृणु ) यह मेरा भाषण सुन ( अथ एहि यतः एयथ ) और जा जहांसे आयी थी ( यः त्वा चकार सं प्रति ) जिसने दुन्न बनाया उसके पास घातक प्रयोग नापिस चठा जाने ॥ २८॥ अनुगोहत्या वै भीमा कृत्ये मा नो गामश्चं पुरुषं वधीः ।

यत्रेयत्रासि निहिता तत्रस्त्वोत्थापयामसि पूर्णाछघीयसी भव ॥ २९ ॥

यदि स्थ तमसाऽऽष्ट्रेता जालेनाभिहिता इव ।

सवीः संछुप्येतः कृत्याः पुनः क्त्रें प्र हिण्मसि ॥ ३० ॥

कृत्याकृतो वलुगिनोऽभिनिष्कारिणः प्रजाम् ।

मृणीहि कृत्ये मोच्छिषोऽमून् कृत्याकृतो जहि ॥ ३१ ॥

यथा स्यी मुच्यते तमसम्पिर रात्रि जहात्युषसंश्च केत्न् ।

एवाहं सवि दुभूतं कत्री कृत्याकृतां कृतं हस्तीव रजी दुरितं जीहामि ॥३२॥(३)

अर्थ- हे कुले ! तू (अनाग:-हत्या भीमा) निरपराधीका वध करनेवाली भयंकर है (नः गां अर्थ पुरुषं मा वधीः) हमारे गौ घोडे और मनुष्योंका वध न कर । (यत्र यत्र निहिता असि ) जहां जहां तू रखी गयी है (ततः त्वा उत्थापयामित ) वहांसे तुसे उखाड देते हैं । (तू पर्णात् लघीयसी भव ) तू पत्तेसे भी छोटी हो जा ॥ २९ ॥

(यदि तमसा आवृताः स्थ ) यदि तुम अंधेसे आच्छित हुए है जैसे ( जालेन अभिहिता इव ) जालसे घरे जाते हैं तो तुमसे (सर्वाः कृत्याः इतः संलुप्य ) सब घातक प्रयोग यहांसे लुप्त करके उनकी में ( पुनः कर्त्रे इतः प्र हिण्मासि ) फिर कर्तिक

प्रति यहांसे में वापिस भेजता हूं ॥ ३० ॥

हे कृत्ये ! (कृत्याकृतः वल्रागिनः) घातक प्रयोग करनेवाले वल्रशाली दुष्ट (प्रजां क्षभि निः कारिणः मृणीहि) जो प्रजाका नाश करते हैं उनकाही तू नाश कर । (क्षमून् कृत्याकृतः उच्छिपः) उन घातकोंमेंसे एक भी न बचे।

उन सबको (जिहि ) मार ॥ ३१॥

( यथा सूर्यः तमसः परि मुच्यते ) जैसा सूर्य अन्धकारसे छूटता है, (राष्ट्रिं उपसः केत्त् जहाति ) रात्री तथा उपाके ध्वजोंको त्याग देता है, (एव अहं कृत्याकृता कृतं ) इस तरह में घातकेक द्वारा किया हुआ, ( दुर्भूतं कर्त्र जहामि ।) दुष्ट कृत्य त्याग देता हूं । जैसा ( हस्ती रजः इव ) हाती धूळीको फॅकता है, उतने सहज भावसे में शत्रुके दुष्ट घातक प्रयोगको दूर करता हूं ॥३२ ॥

कृत्या--प्रयोग ।

'कृत्या ' नाम उस प्रयोगका है कि जिसके द्वारा किसीका मारण किया जाता है। किसीके घरमें, खेतमें, खानपानके वस्तुमें, कपडोंमें अथवा किसी अन्य स्थानमें कुछ मारक वस्तु रखी जाती है जिसके परिणामसे वह मर जाता है। इस प्रयोग-को कृत्या प्रयोग, अथवा मारण प्रयोग कहते हैं।

यह कुछ आंख नाक कानवाली मूर्ति करते हैं, बड़ी शोभावाली मूर्ति बनाते हैं, जो हाथमें पकड़े वह मर जाता है।

मूर्तिके अतिरिक्त कुछ अन्य वस्तु भी निर्माण की जाती है जिससे मारण हो जाता है।

इस प्रयोगमें क्या होता है, इसका विधि क्या है, इसका किसीको भी आज पता नहीं है, आज इसके ग्रंथ भी उपलब्ध

नहीं हैं। अतः इस प्रयोगके विषयमें निश्चित रूपसे इम कुछ कह नहीं सकते।

इस प्रकारके प्रयोगोंका परिणाम 'अपने लोगोंपर न हो और यह घातक प्रयोग अपने लोगोंसे वापिस चला जाय, इस कार्यके लिये यह सूक्त है। इस सूक्तके इच्छाशाक्तिपूर्वक पठणसे जो एक मानसिक बल पैदा होता है, उस बलसे उक्त कृत्या- प्रयोग पीछे हटता है और जिसने उस कृत्याका निर्माण किया था उसपर जाकर परिणाम करता है।

सब मंत्रोंका आशय यही है और वह आशय स्पष्ट है। अब इसको बनाना कैसा, और वापिस लौटाना कैसा यह तो एक बड़ा खोजका विषय है। मंत्रशास्त्रज्ञ कोई सच्चा जानकार हो वही इस विषयमें कह सकता है। अतः इस विषयमें हम कुछ भी नहीं लिख सकते, ऐसा कहते हुए हम इस सूक्तका विवरण यहांही समाप्त करते हैं।

# (२) केन--सूक्तम्।

### स्थृल शरीरमें अवयवोंके संबंधमें प्रश्न।

केन पार्ष्णी आर्भते पूरुपस्य केन मांसं संभृते केन गुल्की। केन्। क्रुलीः पेशनीः केन् खानि केने च्छ्ठङ्खी मध्यतः कः प्रतिष्ठाम् ॥ १॥ कस्माञ्च गुल्फावधंरावकण्वन्नष्ठीवन्तावुत्तरी पूर्रपस्य । जङ्घे निर्ऋत्य न्यदिधः क ्सिवन्जार्तनोः संधी क उ तर्चिकेत॥ २॥ चतुंष्टयं युज्यते संहितान्तं जानुभ्यामूर्ध्वं शिथिरं कवन्धम्। श्रोणी यद्रू क उ तज्जजान याभ्यां कुसिन्धं सुदंदं नुभूवं ॥ ३॥ कति देवाः कंतमे त आंसुन् य उरी ग्रीवाश्विक्युः पृरुपस्य । कित स्तनो न्यं दिधुः कः कंफ्रोडौ कित स्कन्धान् कित पृष्टीरंचिन्वन् ॥ ४ ॥ को अस्य बाहू समंभरद् वीर्ये करवादिति । अंसो को अंस्य तहेवः कुसिन्धे अध्या दंधी ॥ ५ ॥

अर्थ-( पूरुवस्य पार्णी केन आभृते ?) मनुष्यकी एडियां किसने बनाई ? (केन मांसं संभृतं ?) किसने मांस मर दिया ? (केन गुल्फों ?) किसने टखने बनाये ? (केन पेशनीः अंगुळीः ?) किसन सुंदर अंगुलियां बनाई ? (केन स्नानि ?) किसने इंद्रियोंके सुराख बनाये ? ( केन उच्छूलंखों ?) किसने पांवके तलवे जोड दिये ? ) (मध्यतः कः प्रतिष्ठाम् ?) बीचमें कीन आधार देता है ? ॥ १ ॥

( तु कस्मात् अधरो गुल्को अकृण्वन् ? ) भला किसने निचेके टखने बनाये हैं ? और (पूरुपस्य उत्तरी अधीवन्ती मनुष्यके ऊपरके घुटने ? ( जंघे निर्ऋश्य वव स्वित् न्यद्धुः ? ) जांघे अलग अलग वनाकर कहां मला जमा दी हैं ( जानुनोः संघी क उ तत् चिकेत ? ) जानुओं के संघीका किसने मला ढांचा बनाया ? ॥ २ ॥

(चतुष्ट्यं संहितान्तं शिथिरं कवंधं जानुभ्यां ऊर्ध्वं युज्यते । ) चार प्रकारसे अंतमें जोडा हुआ शिथिल ( दीला ) धड पेट घुटनों के ऊपर जोडा गया है। ( श्रोणी, यत् ऊरू, क उ तत् जजान ? याभ्यां कुर्तिधं सुरढं वभूत ।) कुल्हे और जांचे, कियने भला यह सब बनाया है जिससे घड बडा दृढ हुआ है ॥ ३ ॥

(ते कित कतमे देवाः आसन् ये पूरुषस्य उरः ग्रीवाः विक्युः ? ) वे कितने और कौनसे देव थे, जिन्होंने मनुष्यकी छाति और गलेको एकत्र किया ? (कति स्तनौ व्यद्धुः ?) कितनोंने स्तनोंको बनाया ? (कः कफोडौ ?) किसने कोहानियां बनाई ? (कित स्कंघान् ?) कितनोंने कंघोंको बनाया ? (कित पृष्टीः मचिन्वन् ?) कितनोंने पसिलयोंको जोड दिया शारा। ( वीर्यं करवात् इति , अस्य बाहू कः समभरत् ? ) यह पराक्रम करे इसलिये, इसके बाहू किसने भर दिये ? ( कः देवः

अस्य तदू अंसी कुर्सिधे अध्यादधी ?) किस देवने इसके उन कंघोंको घडमें घर दिया है ?॥ ५॥

कः सप्त खानि वि तंतर्र श्रापिण कर्णानिमो नासिके चर्थणा मुखेष् ।

येषां पुरुत्रा विज्ञयस्यं मुद्धानि चर्लष्पादो द्विपदो यन्ति यामम् ॥ ६ ॥

इन्वोहिं जिह्वामदंधात् पुरूचीमधा मुहीमधि शिश्राय वाचम् ।

स आ वेशविति भ्रुवेनेष्वन्तरपो वसानः क उ तिचिकेत ॥ ७ ॥

मुस्तिष्कंमस्य यतमो लुलाटं क्काटिकां प्रथमो यः कृपालेम् ।

चित्वा चित्यं हन्वोः पूर्णपस्य दिवं रुरोह कत्मः स देवः ॥ ८ ॥

शियाऽप्रियाणि बहुला स्वमं संवाधतन्द्याः ।

आन्द्रानुग्रो नन्दांश्च कसाद्वहित् पूर्णपः ॥ ९॥

आर्तिरवितिनिक्रितिः कृतो न पुरुषेऽमितिः ।

राद्धिः समृद्धिरच्यृद्धिमितिरुदितयः कृतः ॥ १० ॥

को अस्मिन्नापो च्यदिधाद विष्वृतः पुरुवृतः सिन्धुस्त्याय जाताः ।

तीवा अरुणा लोहिनीस्ताम्रभूमा कृष्वी अवाचीः पुरुषे तिरश्चीः ॥ ११ ॥

अर्थ-(इमी कणों, नासिके, चक्षणी, मुखं, सप्त खानि शोर्षणि कः वि ततर्द ?) ये दो कान, दो नाक, दो आंख और एक मुख मिलकर सात सुराख सिरमें किसने खोदे हैं ? (येषां विजयस्य महानि चतुष्पादः द्विपदः यामं पुरुत्रा यन्ति।) जिनके विजयकी महिमामं चतुष्पाद और द्विपाद अपना मार्ग बहुत प्रकार आक्रमण करते हैं ।। ६॥

<sup>(</sup>हि पुरूचीं जिह्नां इन्बोः अद्धात्।) बहुत चलनेवाली जीभके दोनों जबडोंके बीचमें रख दिया है— ( अध महीं वाचं अधि शिश्राय!) और प्रभावशाली वाणीको उसमें आश्रित किया है! (अपः वसान: सः भुवनेषु अन्तः आ वरीवर्ति!) कमोंको धारण करनेवाला वह सब भुवनोंके अंदर गुप्त रहा है! (क उत्तत् चिकेत ?) कौन भला उसको जानता है?॥ ७॥)

<sup>(</sup>अस्य पूरुषस्य मस्तिष्कं, छलाटं, ककाटिकां, कपालं, इन्वोः चित्यं, यः यतमः प्रथमः चित्वा, दिवं रुरोह, स देवः कतमः ?) इस मनुष्यका मस्तिष्क, माथा, सिरका पिछला भाग, कपाल और जाबडोंका संचय, आदिको जिस पहिले देवने बनाया और जो युकोकमें चढ गया, वह देव कै.नसा है ! ॥ ८॥

<sup>(</sup> बहुला प्रियाऽप्रियाणि, स्वप्नं संबाधतन्त्रः क्षानंदान् नंदान् च, उग्नः पुरुषः कस्माद् बहुति ? ) बहुत प्रिय औ अप्रिय बातें, निद्रः, बाधाओं और थकावटों, आनंदों, और हर्षोंको यह प्रचंड पुरुष किस कारण धारण करता है ? ॥ ९ ॥

<sup>(</sup> आर्तिः, अवर्तिः, निर्ऋतिः अमितः, पुरुषे कुतः नु ) पीडा, दिद्रता, बीमारी, कुमित मनुष्यमें कहांसे हैाती है ( राद्धिः, समृद्धिः, अ-वि--ऋदिः, मितः, डादितयः कुतः?) पूर्णता, समृद्धि, अ-हीनता, बुद्धि, और उदयकी प्रवृत्ति कहांसे होती हैं? ॥ १० ॥

<sup>(</sup>अस्मिन् पुरुषे वि-सु-वृतः,पुरु-वृत तिंधु-स्त्याय जाताः, अरुणाः, कोहिनीः, ताम्रधूम्राः, जम्मीः, अवाचीः, तिरश्चीः, तीम्राः अपः कः व्यद्धात् ?) इस मनुष्यमें विशेष घूमनेवाले, सर्वत्र घूमनेवाले, नदीके समान बहनेके लिये बने हुए, लाल रंग-वाले, लोहेको साथ ले जानवाले, तांबेके धूर्येके समान रंगवाले, जत्रर, नीचे और तिर्हे, वंगसे चलनेवाले जलप्रवाह (अर्थात् रक्तके प्रवाह )।केसने बनाये हैं ?॥ ११॥

को अस्मिन् रूपमद्धात् को मुझान च नाम च। गातुं को अस्मिन् कः केतुं कश्चरित्रांणि पूरुपे ॥ १२॥ को असमन् प्राणमंत्रयत् को अपानं व्यानमुं। समानमंस्मिन् को देवोऽधि शिश्राय पूर्वे ॥ १३ ॥ को अस्मिन् यज्ञमंदधादेकी देवोऽधि पूर्हपे। को अस्मिन्त्सत्यं कोऽनृतं कुतों मृत्युः कुतोऽमृतम् ॥ १४ ॥ को असमै वासः पर्यद्धात को अस्याप्रं रकल्पयत्। बलुं को अंस्मे प्रायंच्छत् की अंस्याकलपयज्ज्वम् ॥ १५ ॥ केनापो अन्वतनुत केनाहरकरोद् रुचे। उपसं केनान्वेद्ध केन सायंभवं दंदे ॥ १६ ॥ को असिमन् रेतो न्यंद्धात् तन्तुरातायतामिति । मुधां को अस्मिन्ध्यौहृत् को बाणं को नृतों दथौ।। १७॥ केनुमां भूमिमीणेंति केन पर्यभवदिवेष् । केंनाभि महा पर्वेतान् केन कमीणि पूरुंपः ॥ १८॥

भर्थ- ( अस्मिन् रूपं कः अद्धात् ? ) इसमें रूप किसने रखा है ? (मह्मानं च नाम च कः अद्धात्) महिमा और नाम यश किसने रखा है ? ( अस्मिन् गातुं कः ? ) इसमें गांत किसने रखी है ? ( कः देतुं ? ) किसने ज्ञान रखा है ? और ( प्रश्य चरित्राणि कः अद्धात् ? ) मनुष्यमें चरित्र किसने रखे हैं ? ॥ १२ ॥

( अस्मिन् कः प्राणं भवयत् ? ) इसमें किसने प्राण चलाया है ? ( कः अपानं ज्यानं उ ? ) किसने अपान और व्यानको लगाया है। ( अस्मिन् पूरुषे कः देवः समानं अधि शिश्राय ?) इस पुरुषमें किस देवने समानकी ठइराया है ?॥ १३॥

(कः एकः देवः अस्मिन् प्रुषे यज्ञं अद्धात्?) किस एक देवने इस पुरुषमें यज्ञ रख दिया है ? (कः अस्मिन् सत्यं ?) कौन इसमें सत्य रखता है ? (कः अन्-ऋतम् ?) कौन असत्य रखता है ? (कुत मृत्युः?) कहांसे मृत्यु होता है और

( कुतः अमृतम्? ) कहांसे अमरपन मिलता है ? ॥ १४ ॥

( अस्मे वासः कः परि-अद्धात् ) इसके लिये कपडे किसने पहनाये हैं ? कपडे=शरीर ! (अस्य आयुः कः अकल्पयत्?) इसकी भायु किसने संकाल्पित की ? ( अस्में बढ़ं क: प्रायच्छत् ?) इसकी बल किसने दिया ? और ( अस्य जवं कः अकस्पयत्?) इसका वेग किसने निश्चित किया है ? ॥ १५ ॥

( केन आपः अन्वतनुत ? ) किसने जल फैलाया ? ( केन आहः रुचे अकरोत् ?) किसने दिन प्रकाशके लिये बनाया ( केन उपसं अनु ऐद्ध ? ) कियते उषाको चमकाया ? ( केन सायंभवं ददे? ) किसने सायंकाल दिया है ? ॥ १६॥

(तन्तुः मा तायतां इति, अस्मिन् रेतः कः नि-अद्धात्?) प्रजातंतु चलता रहे इसालेये, इसमें वीर्य किसने रस्न दिया है (आस्मिन् मेघां कः अधि-भौहत्?) इसमें बुद्धि किसने लगा दी है (कः बाणं ?) किसने वाणी रखी है ?(कः नृतः दघी ?)

(केन इमां भूमिं भौगींत् !) किसने इस भूमिको आच्छादित किया है ! (केन दिवं पर्यमवत् !) किसने यु-किसने नृत्यका भाव रखा है ? ॥ १७॥ लेकिको घेरा है ? (केन महा पर्वतान् अभि ?) किसने महत्त्वसे पहाडोंको ढंका है ? (पूरुष: केन कर्माणि?) पुरुष किससे कर्मोंको करता है ?॥ १८॥

केनं पुर्जन्यमन्वेति केन सोमं विचक्षणम् ।
केनं युद्धं चं श्रद्धां च केनं सिम् निहितं मनेः ॥ १९ ॥
केन् श्रोत्रियमामोति केनेमं परमेष्ठिनंम् ।
केन् भ्रोत्रियमामोति केनेमं परमोष्ठिनंम् ।
क्रिक्ष श्रोत्रियमामोति ब्रह्मेमं परमोष्ठिनंम् ।
ब्रह्म श्रोत्रियमामोति ब्रह्मेमं परमोष्ठिनंम् ।
ब्रह्मेममृग्निं पूर्रुषो ब्रह्मं संवत्सरं मंमे ॥ २१ ॥
केनं देवाँ अर्चु क्षियति केन् दैवंजनीर्विद्याः ।
केनेदमन्यन्नक्षत्रं केन् सत् क्ष्रप्रमुच्यते ॥ २२ ॥
ब्रह्मेदमन्यन्नक्षत्रं ब्रह्म सत्क्षत्रमुच्यते ॥ २३ ॥
केनेदम्नयन्नक्षत्रं ब्रह्म सत्क्षत्रमुच्यते ॥ २३ ॥
केनेदम् भूमिर्विहिता केन् द्यौरुत्तरा हिता ।
केनेदमूर्घ्वं तिर्यक्चान्तरिक्षं व्यची हितम् ॥ २४ ॥
केनेदमूर्घ्वं तिर्यक्चान्तरिक्षं व्यची हितम् ॥ २४ ॥

षर्थ- (पर्जन्यं केन अन्विति?) पर्जन्यको किससे प्राप्त करता है? (विचक्षणं सोमं केन?) विलक्षण सोमको किससे पाता है? (केन यज्ञं च श्रद्धां च?) किससे यज्ञ और श्रद्धाको श्राप्त करता है? (अस्मिन् मनः केन निहितं) इसमें मन किसने रखा है?॥ १९॥

(केन श्रोत्रियं आप्नोति?) किससे ज्ञानीकी प्राप्त करता है ? (केन इमं परमेष्टिनम् ?) किससे इस परमात्माकी प्राप्त करता है ? (प्रुषः केन इमं अप्निं) मनुष्य किससे इस आप्निको प्राप्त करता है ? (केन संवत्सरं ममे ?) किससे संवत्सरं को मापता है? ॥ २०॥

( ब्रह्म श्रोत्रियं भागोति ।) ज्ञान ज्ञानीको प्राप्त करता है। ( ब्रह्म इमं परमेष्ठिनम् ।) ज्ञान इस परमात्माको प्राप्त करता है। (पूरुषः ब्रह्म इमं भगिम् ।) मनुष्य ज्ञानसे इस अग्निको प्राप्त करता है। ( ब्रह्म संवत्सरं ममे ।) ज्ञान ही कालको मापता है।। २१॥

(केन देवान् अनु क्षियति?) किससे देवेंकि। अनुकूल बनाकर वसाया जाता है ? (केन देव-जनीः विशः?) किससे दिव्यजन रूप प्रजाको अनुकूल बनाकर वसाया जाता है ? (केन सत् क्षत्रं उच्यते?) किससे उत्तम क्षात्र कहा जाता है ? (केन इदं अन्यत् न-क्षत्रम् ?) किससे यह दूसरा न-क्षत्र है ऐसा कहते हैं ?॥ २२॥

( ब्रह्म देवान् अनु क्षियति । ) ज्ञान ही देवोंको अनुकूल बनाकर वसाता है। (ब्रह्म देव-जनीः विशः ) ज्ञान ही दिव्यजन रूप प्रजाको अनुकूल बनाकर वसाता है। (ब्रह्म सत् क्षत्रं उच्यते । ) ज्ञान ही उत्तम क्षात्र है ऐसा कहा जाता है। (ब्रह्म हर्द अन्यत् न-क्षत्रम् । ) ज्ञान यह दूसरा न-क्षत्र अर्थात् क्षात्रसे भिन्न अन्य घल है ॥२२॥

(केन इयं भूमिः विद्तिता?) किसने यह भूमि विशेष रीतिसे रखी है। (केन द्यौः उत्तरा द्विता?) किसने युलीक जपर रसा है? (केन इदं अंतरिक्षं ऊर्ध्वं, तिर्थक् व्यचः च द्वितम्?) किसने यह अंतरिक्ष ऊपर, तिरद्धा और फैला हुआ रसा है?॥ २४॥

ब्रह्मणा भूमिविहिता ब्रह्म द्यारुत्तरा हिता । ब्रह्मेदमृध्व तिर्थक् चान्तरिक्षं व्यची हितम् ॥२५॥ मुर्घानमस्य संसीव्यार्थर्वा हर्दयं च यत्। मुस्तिष्कादृर्ध्वः प्रैरंयत् पर्वमानोऽधि शीर्षेतः ॥२६॥ तद्वा अर्थर्वणः शिरो देवकोशः सम्रंव्जितः। तत्प्राणो अभि रक्षित शिरो अन्नमथो मर्नः॥२७॥ ऊ ध्वी नु सृष्टा ३ स्तिर्यङ् नु सृष्टा ३: सर्वा दिशः पुरुष आ वभूवाँ ३। पुरं यो ब्रह्मणो वेदं यस्याः पुरुष उच्यते ॥ २८ ॥

यो वै तां ब्रह्मणो वेदामृतेनार्रृतां पुरम्। तस्मै ब्रह्मं च ब्राह्माश्च चर्श्वः प्राणं प्रजां दंदुः॥२९॥ न वै तं चक्षुर्जिहाति न प्राणो जरसंः पुरा । पुरं यो त्रक्षंणो वेद यस्याः पुरुष उच्यते ॥३० ॥ अष्टाचंक्रा नवंद्वारा देवानां पूर्ययोध्या। तस्यां हिरण्ययः कोशः स्वर्गो ज्योतिषाऽऽवृतः॥३१ तस्मिन् हिर्ण्यये कोशे त्र्यारे त्रिप्रतिष्ठिते। तस्मिन् यद् यक्षमात्मन्वत् तद्वै त्रं व्राविद्या विद्या ३२ <u>ष्रुश्राजमानां हरिंणीं यश्चीसा संपरींवृताम् । पुरं हिर्ण्यर्यीं त्रह्मा विवेशार्पराजिताम् ॥ ३३ ॥</u>

क्षर्थ-(ब्रह्मणा भूमिः विहिता) ब्रह्मने भूमि विशेष प्रकार रखी है (ब्रह्म द्योः उत्तरा हिता।) ब्रह्मने युलोक ऊपर रखा है। ( ब्रह्म इदं अन्तिरक्षं ऊर्ध्वं, तिर्थक्, व्यचः च द्वितम्। ) ब्रह्मने ही यह अंतरिक्ष ऊपर, तिरछा और फैला हुआ रखा है॥२५॥

( अथर्वा अस्य मूर्धानं, यत् च हृद्यं, संसीव्य ) अ-थर्वा अर्थात् निश्चल योगी अपना सिर, और जो हृद्य है, उसकी आपसमें सीकर; ( पवमानः शीर्षतः अधि, मस्तिष्कात् ऊर्ध्वः पैरयत् । ) प्राण सिरके बीचमें, परंतु मस्तिष्केक ऊपर, प्रेरित करता है ॥ २६ ॥

(तद् वा अथर्वणः सिरः समुव्जितः देव--कोशः।) वह निश्चयसे योगीका सिर देवींका सुरक्षित खजाना है। (तद् सिरः प्राणः, अन्नं, अथो मनः आभि रक्षति । ) उस सिरका रक्षण प्राण, अन्न और मन करते हैं ॥ २७॥

( पुरुषः ऊर्ध्वः नु सृष्टाः । ) पुरुष ऊपर निश्चयसे फैला है । ( तिर्थक् नु सृष्टाः ) निश्चयसे तिरछा फैला है । तात्पर्य ( पुरुष: सर्वा: दिश: आबभूव । ) पुरुष सव दिशाओं में है। ( यः ब्रह्मणः पुरं वेद । ) जो ब्रह्मकी नगरी जानता है। (यस्याः

पुरुष उच्यते । ) जिस नगरीके कारण ही उसकी पुरुष कहा जाता है ॥ २८ ॥ ( यः वै अमृतेन आवृतां तां ब्रह्मणः पुरं वेद । ) जो निश्चयसे अमृतसे परिपूर्ण उस ब्रह्मकी नगरिको जानता है। (तस्में ब्रह्म ब्राह्माः च चक्कुः प्राणं, प्रजां च दृदुः।) उसको ब्रह्म और इतर देव चक्कु, प्राण और प्रजा देते आये है ॥ २९॥

(यस्याः पुरुष उच्यते, ब्रह्मणः पुरं यः वेद । ) जिसके कारण (आत्माको ) पुरुष कहते हैं, उस ब्रह्मकी नगरीको जो जानता है; (तं जरसः पुरा चक्षुः न जहाति, न वै प्राणः।) उसको बृद्धावस्थाके पूर्व चक्षु छोडता नहीं, और न प्राण

( अष्टा-चक्रा, नव-द्वारा, अयोध्या देवानां पूः। ) जिसमें आठ चक्र हैं, और नौ द्वार हैं, ऐसी यह अयोध्या, देवोंकी छोडता है ॥ ३०॥ नगरी है (तस्यां हिरण्ययः कोशः, ज्योतिषा आवृतः स्वर्गः ।) उसमें तेजस्वी कोश है, जो तेजसे परिपूर्ण स्वर्ग है ॥ ३१ ॥

(त्रि-अरे, त्रि-प्रतिष्ठिते, तस्मिन् तस्मिन् दिरण्यये कोशे, यत् आत्मन्वत् यक्षं, तद् वे ब्रह्म-विदः विदुः) तान आरोंसे युक्त, तीन केंद्रोमें स्थिर, ऐसे उसी तेजस्वी कोशमें, जो आत्मवान् यक्ष है, उसकी निश्चयसे ब्रह्मज्ञानी जानते हैं ॥ ३२ ॥ (प्रभाजमानां, हरिणीं, यशसा सं परिवृतां, अपराजितां, हिरण्ययीं पुरं, ब्रह्म आनविवेश।) तेजस्वी, दुःख हरण करने

वाली, यशसे परिपूर्ण, कभी पराजित न हुई, ऐसी प्रकाशमय पुरीमें, ब्रह्म आविष्ट होता है ॥ ३३ ॥

३ ( अ. सु. भा, कां, १०)

# केन-सूक्तका विचार।

#### (१) किसने अवयव बनाये ?

चतुर्थ मंत्रमें "कित देवाः " देव कितने हें, जो मनुष्यके अवयव बनानेवाल हें ? यह प्रश्न आता है । इससे पूर्व तथा उत्तर मंत्रोंमें भी "देव " शब्दका अनुसंधान करके अर्थ करना चाहिये। "मनुष्यकी एडियां किस देवने बनायीं हैं ?" इत्यादि प्रकार सर्वत्र अर्थ समझना उचित है। मनुष्यका शरीर बनोनेवाले देव एक हैं वा अनेक हैं और किस देवने कीनसा भाग, अवयव तथा इंदिय बनाया है ? यह प्रश्लीका तात्पर्य है। इसी प्रकार आगे भी समझना चाहिये।

### (२)ज्ञानेंद्रियों और मानासिक भावना-ओंकेसंबंधमें प्रक्रन ।

मंत्र छः मं सात इंद्रियोंके नाम कहे हैं। दो कान, दो नाक, दो आंख और एक मुख । ये सात ज्ञानके इंद्रिय हैं। वेदमें अन्यत्र इनको ही १ सप्त ऋषि, २ सप्त अश्व, ३ सप्त किरण, ४ सप्त अग्नि, ५ सप्त जिहा, ३ सप्त प्राण आदि नामोंसे वर्णन किया है। उस उस स्थानमें यही अर्थ जानकर मंत्रका अर्थ करना चाहिये। गुदा और मूत्रद्वारके और दो सुराख हैं। सब मिलकर नौ सुराख होते हैं। ये ही इस शरीररूपी नगरीके नौ महाद्वार हैं। मुख पूर्वद्वार है, गुदा पश्चिमद्वार है, अन्यद्वार इनसे छोटे हैं। (इसी सूक्तका मंत्र ३१ देखों) यद्यपि "पूरुष "शब्द (पुर्-वस) उक्त नगरीमें वसनेवालका बोध कराता है, इसिलये सर्व साधारण प्राणिमात्रका वाचक होता है, तथापि यहांका वर्णन विशेषतः मनुष्यके स्वराह्म स्थान स्थान होता है। "स्वराह्म स्थान स्थ

वालका बाध कराता ह, इसालय सव साधारण प्राणमात्रका वाचक होता है, तथापि यहांका वर्णन विशेषतः मनुष्यके शरीरकाही समझना उचित है। ''चतुष्पाद और द्विपाद '' शब्दोंसे संपूर्ण प्राणिमात्रका बोध मंत्र ६ में लेना आवश्यक ही है, इस प्रकार अन्य मंत्रोंमें लेनेसे कोई हानि नहीं है, तथापि मंत्र ७ में जो वाणीका वर्णन है वह मनुष्यकी वाणीका ही है, क्योंकि सब प्राणियोंमें यह वाक्शक्ति वैसी नहीं है, जैसी मनुष्यप्राणीमें पूर्ण विकसित हो गई है। मंत्र ९,१० में ''मति क्षमित '' आदि शब्द मनुष्यका ही वर्णन कर रहे हैं। इस प्रकार यद्यपि मुख्यतः सब वर्णन मनुष्यका है, तथापि

प्रसंगिवशिषमें जो मंत्र सामान्य अर्थके बोधक हैं, वे सर्व सामान्य प्राणिजातिके विषयमें समझनेमें कोई हानि नहीं है।

मंत्र आठमें "स्वर्गपर चढनेवाला देव कौनसा है ? यह प्रश्न अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। यह मंत्र जीवात्माका मार्ग बता रहा है। इस प्रश्नका दूसरा एक अनुक्त भाग है वह यह है कि, "नरकमें कौन गिर जाता है ?" तात्पर्य जीव स्वर्गमें क्यों जाता है ? और नरकमें क्यों गिरता है ?

मंत्र ९ और १० में अच्छे और बुरे देनों पहलु मों के प्रश्न हैं। १ अप्रिय, स्वप्न, संवाध, तंद्री, आर्ति, अवर्ति, निर्म्नति, अमित ये शब्द हीन अवस्था बता रहे हैं, २ और प्रिय,आनंद, नंद, राद्धि, समृद्धि, अव्याद्धि, मिति, उदिति ये शब्द उच्च अवस्था बता रहे हैं। दोनों स्थानों में आठ आठ शब्द हैं और उनका परस्पर संबंध भी है। पाठक विचार करनेपर उस संबंधको जान सकते हैं। तथा—

### (३) रुधिर, प्राण, चारित्र्य. अमरत्व आदिके विषयमें प्रश्न ।

मंत्र ११ में शरीरमें रक्तका प्रवाह किसने संचारित किया है ? यह प्रश्न है । प्रायः लोग समझते हैं, कि शरीरमें रुधिरा-भिसरणका तत्त्व यूरोपके डाक्टरोंने ढूंडा है । परंतु इस अथवें वेदके मंत्रोंमें वह स्पष्ट ही है । रुधिरका नाम इस मंत्रमें ''लोहिनीः आपः''है, इसका अर्थ ''(लोह-नीः) लोहेको अपने साथ ले जानेवाला (आपः) जल'' ऐसा होता है। अर्थात् रुधिरमें जल है और उसके साथ लोहा भी है। लोहा होनेके कारण उसका यह लाल रंग है। लोह जिसमें है वही ''लोहित'' (लोह+इत) होता है। दो प्रकारका रक्त होता है एक '' अरुणाः आपः' अर्थात् लाल रंगवाला और दूसरा ''ताम्र-धूम्नाः आपः' तांबेके जंगके समान मलिन रंगवाला। पहिला गुद्ध रक्त है जो हृदयसे बाहिर जाता है और सब शरीरमें ऊपर, नीचे और चारों ओर व्यापता है। दूसरा मलिन रंगका रक्त है, जो शरीरमें अमण करके और वहांकी गुद्धता करनेके पश्चात् हृदयकी ओर वापिस आता है। इस

प्रकारकी यह आश्चर्यकारक रुधिराभिसरण की योजना किसने की है, यह प्रश्न यहां किया है। किस देवताका यह कार्य है? पाठको सोचिये।

मंत्र १२ में प्रश्न पूछा है, कि "मनुष्यमें सौन्दर्य, महत्त्व, यश, प्रयरन, शक्ति, ज्ञान और चारित्र्य किस देवताके प्रभावसे दिखाई देता है ?" इस मंत्रके "चिरित्र" शब्दका अर्थ कई लोग " पांव " ऐसा समझते हैं, परंतु इस मंत्रके पूर्वापर संबंधसे यह अर्थ नहीं दिखाई देता। क्योंकि स्थूल पांवका वर्णन पहिले मंत्रमें हो चुका है। यहां सूक्ष्म गुणधर्मोंका वर्णन चला है। तथा महिमा, यश, ज्ञान आदिके साथ चारित्र्य ही अर्थ ठीक दिखाई देता है।

मंत्र १५ में "वास:" शब्द "कपडें।" का वाचक है। यह जीवात्माके ऊपर जो शरीररूपी कपडे हैं, उनका संबंध है, धोती आदिका नहीं। श्रीमद्भगवद्गीतामें कहा है कि—"जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रोंको छोडकर नये प्रहण करता है उसी प्रकार शरीरका खामी आत्मा पुराने शरीर खाग कर नये शरीर धारण करता है। (गीता २।२२)" इसमें शरीरकी तुलना कपडेंकि साथ की है। इस गीताके श्लोकमें "वासांसि" अर्थात "वासः" यही शब्द है, इसलिये गीताकी यह कल्पना इस अर्थवंवरके मंत्रसे ली हुई है। कई विद्वान् यहां इस मंत्रमें "वासः" का अर्थ "निवास" करते हैं, परंतु "परि-अद्यत्-(पहनाया)" यह किया बता रही है कि वहां कपडोंका पहनाना अभीष्ट है। इस आत्मापर शरीररूपी कपडे किसने पहनाये? यह इस प्रश्नका सीधा तार्थ्य है।

### (४) मन, वाणी, कर्म, मेधा, श्रद्धा तथा बाह्य जगत् के विषयमें प्रश्न । (समष्टि—न्यष्टिका संबंध)

मंत्र १५ तक व्यक्तिके शरीर के संबंधमें विविध प्रश्न हो रहे थे, परंतु अब मंत्र १६ से जगत्के विषयमें प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इसके आगे मंत्र २१ और २२ में समाज और राष्ट्रके विषयमें मी प्रश्न आ जांयगे। तात्पर्य इससे वेदकी शैलीका पता लगता है, (१) अध्यात्ममें व्यक्तिका संबंध, (२) अधिभूतमें प्राणिसमष्टिका अर्थात् समाजका संबंध, और (३) अधिदैवतमें संपूर्ण जगत्का संबध है। वेद व्यक्तिसे प्रारंभ करता है और चळते चलते

सम्पूर्ण जगत्का ज्ञान यथाकम देता है। यही वेदकी शैली है। जो इसको नहीं समझते, उनके ध्यानमें उक्त प्रश्लेंकी संगति नहीं आती। इसलिये इस शैलीको समझना चारिये।

वेद समझत है, कि जैसा एक अवयव हाथ पांव आदि शरीरके साथ जुड़ा है, उसी प्रकार एक शरीर समाजके साथ संयुक्त हुआ है और समाज संपूर्ण जगत्के साथ मिला है। 'ब्याक्त समाज और जगत्''ये अलग नहीं हो सकते। हाथ पांव आदि अवयव जैसे शरीरमें हैं, उसी प्रकार व्यक्ति और कुटुंब समाजके साथ लगे हैं और सब प्राणियोंकी समष्टि संपूर्ण जगतसे संलग्न हो गई है। इसलिये तीनों स्थानोंमें नियम एक जैसे ही हैं। (स्वित्र अगले २० में पृष्ठपर देखों))

सोलहर्ने मंत्रमें ''आप, अदः उपा, सायंभव'' ये चार शब्द कमशाः बाह्य जगत्में ''जल, दिन, उपःकाल और सायकंाल'' के वाचक हैं, तथा व्यक्तिके शरीरमें ''जीवन, जागृति, इच्छा और विश्रांति'' के सूचक हैं। इसलिये इस सोलहर्ने मंत्रका भाव दोनों प्रकार समझना उचित है। ये चार भाव समाज और राष्ट्रके विषयमें भी होते हैं, सामाजिक जीवन, राष्ट्रीय जागृति, जनताकी इच्छा और लोगोंका आराम ये भाव सामुद्रायिक जीवन में हैं । पाठक इस प्रकार इस मंत्रका भाव समझें।

मंत्र १७ में फिर वैयक्तिक बातका उल्लेख है। प्रजातंतु अर्थात् संततिका तांता (धागा) टूट न जाय, इबलिये शरीरमें वीर्य है यह बात यहां स्पष्ट कही है। तेतिरीय उपीनपद्में "प्रजातंन्तुं मा व्यवच्छेत्सी: (तै०१।११)" संतितिका तांता न तोड। यह उपदेश है। वहीं भाव यहां स्चित किया है। यहां दूमरी बात सूचित होती है कि वीर्य योंही खोनेके लिये नहीं है, परंतु उत्तम संतित करनेके लियेही है। इसलिये कामोपमोगके आतिरेक्में वीर्थका नाश नहीं करना चाहिये, प्रत्युत उसको सुरक्षित करके उत्तम संतति उत्पन्न करनेमें ही खर्च करना चाहिये। इसी सूत्त-में आगे जाकर मंत्र २९ में कहेंगे के ''जो ब्रह्मकी नगरीको जानता है उसको ब्रह्म और इतर देव उत्तम इंद्रिय, दीर्घ जीवन और उत्तम संताति देते हैं। " उस मंत्रके अनुसंघानमें इस मंत्रके प्रश्नको देखना चाहिये । वंश अथवा कुलका क्षय नहीं होना चाहिये, और संतितिका कम चलता रहना चाहिये; इतना नहीं परंतु उत्तरोत्तर संतातिमें ग्रुभगुणोंकी वृद्धि होनी चाहिये इसलिये उक्त सूचना दी है। अज्ञानी लोग वीर्यका दुर्व्यसनों कर देते हैं, और उससे अपना और

#### अथविवेदका सुबोध भाष्य।



कुलका घात करते हैं; परंतु ज्ञानी लोग वीर्यका संरक्षण करते हैं और मुसंतिति निर्माण करने द्वारा अपना और कुलका संव-र्धन करते हैं। यहीं धार्मिकों और अधार्मिकोंमें भेद है।

इसी मंत्रमें "बाण" शब्द "वाणी" का वाचक और "नृतः" शब्द "नाट्य" का वाचक है। मनुष्य जिस समय बोलता है उस समय हाथ पांवसे अंगोंके विक्षेप तथा विशेष प्रकारक आवि-भाव करता है। यही "नृत्" हैं। भाषणके साथ मनके भाव ब्यक्त करनेके लिये अंगोंके विशेष आविभाव होने चाहिये, यह आशय यहां स्पष्ट व्यक्त हो रहा है।

मंत्र १८ में जगत्के विषयमें प्रश्न है। भूमि, युलोक और पर्वत किसने व्यापे हैं ! अर्थात् व्यापक परमात्मा सब जगत्में व्यास हो रहा है, यह इसका उत्तर आगे मिलना है। व्यक्तिमें जिसा आस्मा है, वैसा संपूर्ण जगत् में परमास्मा विद्यमान है।

पुरुष शब्दसे दोनोंका बोध है। व्यक्तिमें जीवातमा पुरुष है और जगत्में परमात्मा पुरुष है। यह आत्मा कर्म क्यों करता है ? यह प्रश्न इस मंत्रमें हुआ है।

मंत्र १९ में यज्ञ करनेका भाव तथा श्रद्धाका श्रेष्ठ भाव मनु ध्यमें कैसा श्राता है, यह प्रश्न है। पाठक भी इसका बहुत विचार करें, क्योंकि इन गुणोंके कारण ही मनुष्यका श्रेष्ठतव है। ये भाव मनमें रहते हें और मनके प्रभावके कारण ही मनुष्य-श्रेष्ठ होता है। तथा—

# (५) ज्ञान और ज्ञानी।

मंत्र २० में चार प्रश्न हैं और उनका उत्तर मंत्र २१ में-दिया है। श्रोतियको कैसा प्राप्त किया जाता है ? गुरुको किस रीति से प्राप्त करना है? इसका उत्तर "ज्ञानसे ही प्राप्त करना चाहिये" क्षर्थात् गुरु पहचाननेका ज्ञान शिष्यमें चाहिये। अन्यथा ढें।गी धर्तके जालमें फंस जाना असंभव नहीं है।

परमात्माको कैसे प्राप्त किया जाता है ? इस प्रश्नका उत्तर "ज्ञानसे" ही है, ज्ञानसे ही परमात्माका ज्ञान होता है। "परमे मेष्टी" शब्दका अर्थ "परम स्थान में रहनेवाला आत्मा" ऐसा है। परेसे परे जो स्थान है, उसमें जो रहता है, वह परमेष्टी परमात्मा है।(१) स्थूल, (२) स्क्ष्म, (३) कारण और (४) महाकरण इससे परे वह है, इसलिये उसको "परमेष्टी" किंवा "पर-तमे-ष्टी" परमात्मा कहते हैं। इसका पता ज्ञानसे ही लगता है। सबसे पहिले अपने ज्ञानसे सद्गुक्के। प्राप्त करना है, तत्प-श्चात् उस सद्गुक्से दिव्यज्ञान प्राप्त करके परभेष्टी परमात्माक जानना होता है।

तीसरा प्रश्न "अग्नि कैसा प्राप्त होता है?" यह है; यहां 'अग्नि' शब्दसे सामान्य आग्नेय भाव लेना उचित है। ज्ञानाग्नि प्राणाग्नि, आत्माग्नि, ब्रह्माग्नि आदि जो सांकेतिक आग्नि हैं, उनका यहां बोध लेना चाहिये। क्योंकि गुरुका उपदेश और परमात्मज्ञानके साथ संबंध रखनेवाले तेजके भाव ही यहां अपि- क्षितहें। वे सब गुरुके उपदेशसे प्राप्त होनेवाले ज्ञानसे ही प्राप्त होते हैं।

चौथा प्रश्न संवत्सरकी गिनतीके विषयमें है। संवत्सर "वर्ष" का नाम है। इससे "काल " का बोध होता है। इसके अतिरिक्त " सं-वत्सर" का अर्थ ऐसा होता है। इसके अतिरिक्त वसति वासयित वा स सं-वत्सर: ) जो उत्तम प्रकार सर्वत्र रहता है और सबको उत्तम गितिसे वसाता है वह संवत्सर कहलाता है। विष्णुसहस्र-नाममें संवत्सरका अर्थ सर्वव्यापक परमात्मा किया है। " सम्यक् निवास " इतना ही अर्थ यहां अपोक्षित है। सम्यक् निवास अर्थात् उत्तम प्रकारसे रहना सहना किससे होता है ? यह प्रश्न है। उसका उत्तर " ज्ञानसे ही उत्तम निवास हो सकता है " अर्थात् ज्ञानसे ही मनुष्य अपना वैयक्तिक और सामुदायिक कर्तव्य जानता है, और ज्ञानसे ही उस कर्तव्य जानता है, और ज्ञानसे ही उस कर्तव्य जानता है, और ज्ञानसे ही जमत्म ज्ञांतिकी स्थापना उत्तम ज्ञानसे ही होती है। ज्ञान ही सब की सुस्थितिका हेतु है। इस प्रकार इन मंत्रों द्वारा ज्ञानका महत्त्व वर्णन किया है।

ज्ञान गुण आत्माका होनेसे यहां ब्रह्म शब्दसे आत्माका भी बोध होता है, और आत्मांके ज्ञानसे यह सब होता है। ऐसा

भाव व्यक्त होता है। क्योंकि ज्ञान आत्मासे पृथक् नहीं है। इसी लिये ब्रह्म शब्दके ज्ञान, आत्मा, परमात्मा, परब्रह्म आदि अर्थ हैं।

#### (६) देव और देवजन।

मंत्र २२ में "देव " शब्दके तीन अर्थ हैं- ( १ ) इंदियां, (२) ज्ञानी शूर आदि सजन, (३) और अप्नि इंद्र आदि देवतायें । ये अर्थ लेकर पहिले प्रश्नका अर्थ करना चाहिये । देवोंको अनुकूल बनाना और उनको उत्तम स्थान देना, यह किससे होता है यह प्रश्न है। इसका निम्न प्रकार तास्पर्य है। (१) आध्यात्मिक भाव = (व्यक्तिके देहमें ) = किससे इंद्रियों अवयवों और सब अंगोंकी अनुकूल बनाया जाता है ? और किससे उनका उत्तम प्रकारसे स्वास्थ्यपूर्वक निवास होता है ? इसका उत्तर ज्ञानसे इंद्रियोंको अनुकूल बनाया जाता है कौर उनका निवास उत्तम स्वास्थ्यपूर्वक होनेकी व्यवस्था की जाती है। (२) आधिभौति भाव = (राष्ट्रके देहमें) = राष्ट्रमें देवोंका पंचायतन होता है। एक "झान-देव " ब्राह्मण होते हैं, दूसरे " बल-देव "क्षत्रिय होते हैं, तीसरे 'धन-देव' वैश्य होते हैं, चौथे " कर्म-देव" ग्रूद्र होते हैं, पांचवे "वन-देव '' नगरोंसे बाहिर रहनेवाले लोग होते हैं। इन पांचोंके प्रतिनिधि जिस समामें होते हैं, उस समादेा "पंचायत " अथवा 'पंचायतन' कहते हैं और उस सभाके सभासदोंको " पंच " कहते हैं । ये पांचों प्रकारके देव राष्ट्रपुरुषके शरीरमें अनुकूल बनकर किससे रहते हैं ? यह प्रश्नका तालर्य है । " ज्ञानमे ही सब जन अनुकूल व्यवहार करते हैं, और ज्ञानसे ही सबका योग्य निवास होता है। " यह उक्त प्रश्नका उत्तर है। राध्ट्रमें ज्ञानका प्रचार होनेसे सबका ठीक व्यवाहर होता है। इन दोनों मंत्रोंमें " दैव-जनी: विशः " ये शब्द हैं, इसका अर्थ " देवसे जन्मी हुई प्रजा" ऐसा होता है। अर्थात् सब प्रजाजनोंकी उत्पात्तिका हेतु देव हैं । यह सब संतान देवोंकी है। तारपर्य कोई भी अपने आपको नीच न समझे और दूधरेको भी हीन दीन न माने; क्योंकि सब लोग देवतासे उत्पन्न हुये हैं इसिलये श्रेष्ठ हैं और समान है। इनकी उन्नति ज्ञानसे होती है, (३) आधिदैविक भाव = (जगत्में)= अप्रि, विद्युत् वायु, सूर्य आदि सब देवताओंको अनुकूल बनाना किससे होता है ? और निवासके लिये उनसे सहायता किससे मिलती है। इस प्रश्नका उत्तर भी " ज्ञानसे यह सब होता है, " यही है। ज्ञानसेही भूमि, जल, तेज, वायु, सूर्य आदि देवताओं की अनुकूलता संपादन की जाती है और ज्ञानसेही अपने सुखमय
निवासके लिये उनकी सहायता ली जाती है; अथवा जो ज्ञानस्वरूप परब्रह्म है वही सब करता है। उक्त प्रश्नका तीनें।
स्थानों में अर्थ इस प्रकार होता है। यहां भी " ब्रह्म " शब्दसे
ज्ञान, आत्मा, परमात्मा आदि अर्थ लिये जा सकते हैं, क्यों कि
केवल ज्ञान आत्मा से भिन्न नहीं रहता है।

दूसरे प्रश्नमें ' दैव-जनीः विशः'' अर्थात् दिव्यप्रजा परस्पर अनुकूल बनकर किस रीतिसे सुखपूर्ण निवास करती है, यह भाव है। इस विषयमें पूर्व स्थलमें लिखाही है। इस प्रश्नके उत्तर भी 'ज्ञानसे यह सब होता है' यही है।

तीसरे प्रश्नमें पूछा है कि ''सत् क्ष-न्न'' उत्तम क्षात्र किससे होता है ? क्षतों अर्थात् दुःखोंसे जो त्राण अर्थात् रक्षण किया जाता है, उसको क्षत्र कहते हैं। दुःख, कष्ट, आपत्ति, हानि, अवनात आदिसे बचाव करनेकी शाक्ति किससे प्राप्त होती है, यह प्रश्न है। इसका उत्तर ''ज्ञानसे वह शक्ति आती है'' यही है। ज्ञानसे सब कष्ट दूर होते हैं, यह बात जैसी व्यक्ति में वैसीही समाजमें और राष्ट्रमें बिलकुल सत्य है।

" दूसरा न-क्षत्र किसमे होता है ?" यह चौथा प्रश्न है। यहां "न-क्षत्र " शब्द विशेष अर्थते प्रयुक्त हुआ है। आकाशमें जो तारागण हैं उनको "नक्षत्र" कहते हैं, इसलिये कि वे (न क्षरान्त) अपने स्थानसे पातित नहीं होते। अर्थात् अपने स्थानसे पतित न होनेका भाव जो "न-क्षत्र" शब्दमें

है वह यहां अभीष्ट है। यह अर्थ लेनेसे उक्त प्रश्नका तात्पर्य निम्नालिखित प्रकार हो जाता है, "किससे यह दूसरा न गिर-नेका सद्गुण प्राप्त होता है?" इसका उत्तर "ज्ञानसे न गिर-नेका सद्गुण प्राप्त होता है" यह है। जिसके पास ज्ञान होता है, वह अपने स्थानसे कभी गिरता नहीं। यह जैसा एक व्यक्तिमें सत्य है वैसाही समाजमें और राष्ट्रमें भी है। अर्थात् ज्ञानके कारण एक व्यक्तिमें ऐसा विलक्षण सामर्थ्य प्राप्त होता है कि वह व्यक्ति कभी स्वकीय उच्च अवस्थासे गिर नहीं सकती। तथा जिस समाज और राष्ट्रमें ज्ञान भरपूर रहेगा, वह समाज भी कभी अवनत नहीं हो सकता।

इन मंत्रोंमें व्यक्ति और समाजकी उन्नतिके तत्त्व उत्तमः प्रकारसे कहे हैं। ज्ञानके कारण व्यक्तिके इंदिय, राष्ट्रके पांच ही जन उत्तम अवस्थामें रहते हैं, प्रजाओं का अभ्युदय होता है, उनमें दुःख दूर करनेका सामध्ये बाता है और ज्ञानके कारण वे कभी अपनी श्रेष्ठ बावस्थासे गिरते नहीं। यहां ज्ञानवाचक ब्रह्म शब्द है, यह पूर्वोक्त प्रकारही "ज्ञान, आत्मा, परब्रह्म" का वाचक है, क्यों कि सस्य ज्ञान इनमें ही रहता है।

(७) अधिदैवत ।

इस प्रश्नोत्तरम त्रिलोकीका विषय आ गया है, इसका थोडासा विचार सूक्ष्म दृष्टिसे करना चाहिये। भूलोक, अंतरिक्ष लोक और द्युलोक मिलकर त्रिलोकी होती है। यह व्यक्तिमें भी है। और जगत में भी है। देखिये—

| लोक  | व्यक्ति <b>में</b> | राष्ट्रमें        | जगत्में                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------|--------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1)  | €4                 | ξq                | ह्रप                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|      |                    | ( विश: )          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      | नाभिसे गुदा-       | जनता              | पृथ्वी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| भृः  | तकका प्रदेश,       | प्रजा .           | ( अमि )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|      | qia                | धनी और कारीगर लोग |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      |                    | (क्षत्रं)         | A STATE OF THE PARTY OF THE PAR |
| भुवः | छाति और            | शूर लोग           | <b>अं</b> तरि <b>क्ष</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3.   | हृदय               | लोकसभा            | (वायु) इंद्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|      | THE REPORT OF      | समिति             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      |                    | ( ब्रह्म )        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| त्तः | सिर                | ज्ञानी लोग        | <b>बु</b> लोक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| सर्ग | मस्तिष्क .         | मात्रिमंडल        | नभा मंडल ( सूर्य )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

मंत्र २४ में पूछा है कि, पृथिवी, अंतरिक्ष, और द्युलोकों को अपने अपने स्थानमें किसने रखा है ? उत्तरमें निवेदन किया है कि उक्त तीनों लोकों को ब्रह्मने अपने स्थानमें रख दिया है। उक्त कोष्टकसे तीनों लोक व्यक्तिमें, राष्ट्रमें और जगत्में कहां रहते हैं, इसका पत्ता लग सकता है। व्यक्तिमें सिर, हृदय खौर नाभिके निचला भाग ये तीन लोक हैं, इनका धारण आत्मा कर रहा है। शरीरमें अधिष्ठाता जो अमृत आत्मा है, वह शरीरस्थ इन तीनों केंद्रोंको धारण करता है और वहांका सब कार्य चलाता है। अमृत राजशांकि राष्ट्रीय त्रिलोकीकी सुरक्षितता करती है। तथा अमृत व्यापक ब्रह्म जगत्की त्रिलोकीकी धारणा कर रहा है।

इस २४ वे मंत्रके प्रश्नम पूर्व मंत्रों में किये सब ही प्रश्न संप्र-हीत हो गये हैं। यह बात यहां विशेष रीतिसे ध्यानमें धरना चाहिये कि पहिले दो मंत्रोंमें नाभिके निचले भागोंके विषयमें प्रश्न हैं, मंत्र ३ से ५ तक मध्यभाग और छातिके संबंधके प्रश्न हैं, मंत्र ६ से ८ तक सिरके विषयमें प्रश्न हैं। इस प्रकार ये प्रश्न व्यक्तिकी त्रिलोकीके विषयमें स्थूल शरीरके छवंधमें हैं। मंत्र ९, १० में मनकी शाक्ति और भावनाके प्रश्न हैं, मंत्र ११ में सर्व शारीरमें व्यापक रक्तके विषयका प्रश्न है, मंत्र १२ में नाम, रूप, यश, ज्ञान और चारित्रयके प्रश्न हैं, मंत्र १३ में प्राणके संबंधके प्रश्न हैं, मंत्र १४ और १५ में जन्म मृत्यु आदिके विषयमें प्रश्न हैं। मंत्र १० में संतात वीर्य आदिके प्रश्न हैं। ये सब मंत्र व्यक्तिके शरीरमें जो त्रिले।की है, उसके संबंधमें हैं। उक्त मंत्रेंका विचार करने से उक्त बात स्पष्ट हो जाती है। इन मंत्रोंके प्रश्लोंका कम देखनेसे पता लग जायगा कि वेदने स्थूलसे स्थूल पांवसे प्रारंभ करके कैसे सूक्ष्म आत्म-शक्तिके विचार पाठकों के मनमें उत्तम शीतिसे जमा दिये हैं। जड शरीरके मोटे भागसे प्रारंभ करके चेतन आत्मातक अनायाससे पाठक आ गये हैं ! केवल प्रश्न पूछनेसे ही पाठकोंमें इतना अद्भुत ज्ञान उत्पन्न हुआ है। यह ख्बी केवल प्रश्न पृछनेकी और प्रश्नोंके क्रमकी है।

चोवीसवें मंत्रमें प्रश्न किये हैं कि, यह त्रिलोकी किसने धारण की है। इसका उत्तर २५ वे मंत्रमें है कि, '' ब्रह्मही इस त्रिलोकीका धारण करता है। '' अर्थात् शरीरकी त्रिलोकी शरीरके अधिष्ठाता आत्माने धारण की है, यह '' आध्या मिक भाव '' यहां स्पष्ट हो गया है। इस प्रकार पचास प्रश्नोंका उत्तर इस एकही मंत्रने दिया है।

अन्य मंत्रों में (मंत्र १६, १८ से २४ तक ) जितने प्रश्न पूछे हैं उनके " आधि मौतिक " और " आधि दैविक " ऐसे दो ही विभाग होते हैं, इनका वैष्यिक्तिक भाग पूर्व विभाग में आ गया है। इनका उत्तर भी २५ वा मंत्र ही दे रहा है। अर्थात सबका धारण " ब्रह्म " ही कर रहा है। तारपर्य संपूर्ण ७१ प्रश्नोंका उत्तर एक ही " ब्रह्म " शब्दमें समाया है। प्रश्नके अनुसार " ब्रह्म " शब्दके अर्थ " ज्ञान, आत्मा परमातमा, परब्रह्म " आदि हो सकते हैं। इसका संबंध पूर्व स्थानमें बतायाही है।

व्यक्तिमें और जगत् में जो 'प्रेरक' है उसका 'ब्रह्म' शब्दसे इस प्रकार बोध हो गया । परंतु यह केवल शब्दकाही बोध है, प्रत्यक्ष अनुभव नहीं है । शब्दसे बोध होनेपर मनमें चिंता उत्पन्न होती है कि, इसका प्रत्यक्ष ज्ञान किस रीतिसे प्राप्त किया जा सकता है ? इमें शरीरका ज्ञान होता है और बाह्य जगत्को भी प्रत्यक्ष करते हैं, परंतु उसके अंतर्यामी प्रेरकको नहीं जानते !! उसको जाननेका उपाय अगले मंत्रमें कहा है—

#### ब्रह्म-प्राप्तिका उपाय ।

इस २६ में मंत्रदें अनुष्ठानकी विद्या कही है। यही अनुछान है जो कि, आत्मरूपका दर्शन कराता है। सबसे पहिली
बात है "अथवाँ" बननेकी। "अ-थवाँ" का अर्थ
है निश्चल। थर्न का अर्थ है गित अथवा चंचलता। चंचलता
सब प्राणियों में होती है। शरीर चंचल है, उससे इंद्रियां चंचल
है, किसी एक स्थानपर नहीं ठहरतीं। उनसे भी मन चंचल
है, इस मनकी चंचलताकी तो कोई हहही नहीं है। इस प्रकार
जो चंचलता है उसके कारण आत्मशक्तिका आविर्भाव नहीं
होता। जब मन, इंद्रियां और शरीर स्थिर होता है, तब
आत्माकी शक्ति विकसित होकर प्रगट होती है।

आसनों के अभ्यास से शरीर की स्थिरता होती है, और शारी-रिक आरोग्य प्राप्त होने के कारण सुख मिलता है। घ्यान से इंद्रियों की स्थिरता होती है और भक्ति से मन शांत होता है। इस प्रकार योगी अपनी चंचलताका निरोध करता है। इस-लिये इस योगी को "अ--थर्वा" अर्थात् " निश्चल" कहते हैं। यह निश्चलता प्राप्त करना बडेही अभ्यासका कार्य है। सुगमता से साध्य नहीं होती। साको साल निरंतर और एकनिष्ठा से प्रयत्न करनेपर मनुष्य " अ-धर्वा " बन सकता है। इस अथर्विका जो वेद है वह अथर्विवेद कहलाता है। इरएक मनुष्य योगी नहीं होता, इसिलये हरएक को कामका भी अथर्व वेद नहीं है। परंतु इतर तीन वेद " सद्घोध-सरकर्भ-सदुपासना" रूप होनेसे सब लोगों के लिये ही हैं। इसिलये वेदको " त्रयी विद्या " कहते हैं। चतुर्थ " अथर्ववेद " किंवा " त्रद्योवेद " विशिष्ट अवस्थामें पहुंचनेका प्रयत्न करनेवाले विशेष पुरुषों के लिये होनेसे उनको "त्रयी" में नहीं गिनते। तात्पर्य इस दृष्टिसे देखनेपर भी 'अथर्वा' की विशेषता स्पष्ट दिखाई देती है।

इस प्रकार "झ-थर्बा " अर्थात् निश्चल बनेनके पश्चात् सिर और हृदयको सीना चाहिये। सीनेका तात्पर्य एक करना अथवा एक इं कार्य में लगाना है। सिर विचारका कार्य करता है और हृदय भिक्त में तल्लीन होता है। सिर के तर्क जब चलते हैं, तब वहां हृदय की भिक्त नहीं रहती; तथा जब हृदय भिक्त परिपूर्ण हो जाता है तब वहां तर्क बंद हो जाता है। केवल तर्क बढनेपर नास्तिकता और केवल भिक्त बढने पर अंधविश्वास होना स्वामाविक है। इसिलये वेदने इस मंत्रमें कहा है कि, सिर और हृदयको सी दो। ऐसा करनेसे सिर अपने तर्क भिक्त के साथ रहते हुए करेगा और नास्तिक बनेगा नहीं, तथा भिक्त करते करते हृदय अंधा बनेन लगेगा, तो सिर उसको ज्ञानके नेत्र देगा। इस प्रकार दोनोंका लाभ है। सिरमें ज्ञान नेत्र हैं और हृदयकी भिक्तमें बडा बल है। इसिलये दोनोंके एकत्रित होनेसे बडाही लाभ है।

राष्ट्रीय शिक्षाका विचार करनेवालोंकी इस मंत्रसे बडाही बोध मिल सकता है। शिक्षाकी न्यवस्था ऐसी होनी चाहिये की जिससे पढनेवालोंके सिरकी विचार शक्ति बढे और साथ साथ हृद्यकी मक्ति भी बढे। जिस्र शिक्षाप्रणालीसे केवल तर्कना-शिक्त बढती है, अथवा केवल मिनत बढती है वह बडी घातक शिक्षा है।

सिर और हृदयको एक मार्गमें लाकर उनको साथ साथ चलाने का जो स्पष्ट उपदेश इस मंत्रमें है, वह किसी अन्य प्रंथोंमें नहीं है। किसी अन्य शास्त्रमें यह बात नहीं है। वेदके ज्ञानकी विशेषता इस मंत्रसे ही जिद्ध होती है। उपासना की सिद्धि इसीसे होती है। पाठक इस मंत्रमें वेदके ज्ञानकी सच्चाई देख सकते हैं।

पहिली अवस्था " अ-थर्वा " बनना है, तत्पश्चात् सिर और हृदयको सांकर एक करना चाहिए। जब दोनों एक ही मार्गसे चलने लगेंगे तब बडी प्रगति होती है। इतनी योग्यता आनेके लिये बडे इढ अभ्यास की आवर्यकता है। इसके पश्चात प्राणको सिरके अंदर परंतु मिलि कि परे प्रेरित करना है। सिर्में मस्तिष्कके उच्चतम भागमें ब्रह्मलोक है। इस ब्रह्मलोकमें प्राणके साथ आत्मा जाता है । यह योगसे साध्य अंतिम उच्च-तम अवस्था है । यहां प्राण कैसा जाता है ? ऐसा प्रश्न यहां पूछा जा सकता है। गुदाके पास मूलाधार स्थान है, वहांसे प्राण पृष्ठ-वंशके वीचमेंसे ऊपर चढने लगता है। मूलाधर, खााधिष्ठान आदि आठ चक इसी पृष्ठवंश किंवा मेरुदण्डके साथ लगे हैं। इनमेंसे होता हुआ, जैसा जैसा अभ्यास होता है वैसा वैसा प्राण ऊपर चढता है और अंतमें ब्रह्मलोकमें किंवा सिरमें परंत मस्तिष्कके ऊपर प्राण पहुंचता है। यहां जाकर उस उपासक को ब्रह्म स्वरूपका साक्षात् होता है। तात्पर्य जो सबका प्रेरक ब्रह्म है वह यहां पहुंचनेके पश्चात् अनुभवमें आता है। पूर्व पच्चीस मंत्रोंद्वारा जिसका वर्णन हुआ, उसकी जाननेका यह मार्ग है। सिरकी तर्कशिक परे ब्रह्मका स्थान है, इसिलये जबतक तर्क चलते रहते हैं, तबतक ब्रह्मका अनुभव नहीं होता । परंतु जिस समय तर्कसे परे जाना होता है, उस समय उस तत्त्वका अनुभव होता है। इस अनुष्ठानका फल अगले चार मंत्रोंमें कहा है।

### (९) अथर्वाका स्थिर।

इस २० वें मंत्रमें अथर्वाके सिरकी योगयता कही है। स्थिराचित्त योगीका नाम "अ-थर्वा" है। इस योगीका सिर देवोंका सुरक्षित मण्डार है। अर्थात देवोंका जो देवपन है वह इसके सिरमें सुरक्षित होता है। शरीरमें ये सब इन्द्रिय ज्ञान और कमें इंद्रियदेव हैं; तथा पृथिवी, आप, तेज, वायु, विद्युत सूर्य आदि देवोंके अंश जो शरीरमें अन्य स्थानोंमें हैं, वे भी देव हैं। इन सब देवोंका संबंध सिरमें होता है, मानो सब देवताओंकी मुख्य सभा सिरमें होती है। सब देव अपना सत्व सिरमें रख देते हैं। सब देवोंक सत्त्वांशसे यह सिर बना है और सिरका यह मिस्तिष्कका भाग बड़ा ही सुरक्षित है। इसकी सुरक्षितता "प्राण, अन्न और मन" के कारण होती है। अर्थात् प्राणायामसे, सात्विक अन्नके सेवनसे और मनकी शांतिसे देवोंका उक्त खजाना सुरक्षित रहता है। प्राणायामसे सब

दोष जल जाते हैं, सात्त्विक अन्नसे ग्रुद्ध परमाणुओंका संचय होता है और मनकी शांतिसे समता रहती है। अर्थात् प्राणा-याम न करनेसे मस्तकमें दोष-बीज जैसे के वैसे ही रहते हैं, बुरा अन्न सेवन करनेसे रोग-बीज बढते हैं और मनकी अशांति से पागलपन बढ जाता है। इस कारण देवोंका खजाना नष्ट-श्रष्ट हो जाता है।

इस मंत्रमें योगीके सिरकी योग्यता बताई है और आरोग्यकी कूंजी प्रकट की है। (१) विधिपूर्वक प्राणायाम, (२) ग्रुद्ध सात्त्विक अनका सेवन और (३) मनकी परिग्रुद्ध शांति, ये आरोग्यके मूल कारण हैं। योगसाधनकी सिद्धताके लिये तथा बहुत अंशमें पूर्ण खास्थ्यके लिये सदा सर्वदा इनकी आवश्यकता है।

अपना सिर देवोंका कोश बनानेके लिये हरएकको प्रयस्न करना चाहिये। अन्यथा वह राक्षसोंका निवास-स्थान बनेगा और फिर कष्टोंकी कोई सीमाही नहीं रहेगी। राक्षस सदा इमला करनेके लिये तत्पर रहते हैं, उनका बल भी बडा होता है। इसलिये सदा तत्परताके साथ दक्षता घारण करके ख-संरक्षण करना चाहिये। तथा देवी भावनाका विकास करके राक्षसी भावनाको समूल हटाना चाहिये। ऐसी देवी भावनाकी स्थिति होनेके पश्चात् जो अनुभव होता है, वह अगले मंत्रमें लिखा है।

(१०) सर्वत्र पुरुष ।

जब मंत्र २६ के अनुसार अनुष्ठान किया जाता है और मंत्र २७ के अनुसार ''दैनी संपत्ति " की सुरक्षा की जाती है, तब मंत्र २८ का फल अनुभवमें आता है। ''ऊपर, निचे, तिरछा सभी स्थानमें यह पुरुष व्यापक है " ऐसा अनुभव आता है। इसके निना कोई स्थान रिक्त नहीं है। परमात्माकी सर्वव्यापकता इस प्रकार ज्ञात होती है। पुरीमें वसनेके कारण (पुरि+वस; पुर्+उस = पुरुष:) आत्माको पुरुष कहते हैं। यह पुरुष जैसा बाहिर है नैसा इस शरीरमें भी है। इसलिय बाहिर हूँ उनेकी अपेक्षा इसको शरीरमें देखना बडा सुगम है। गोपय-बाह्मणमें " अथर्वा" शब्दकी व्युत्पत्ति इसी दृष्टिसे निम्न प्रकार की है-

'सथ अर्वाक् एनं एतासु अप्सु अन्विच्छ इति॥'(गो.१।४) (अब इश्वरही इसको तूं इस जलमें ढूंड।) तात्पर्य बाहिर ४ (अ. सु. भा. कां॰ १०) इंडनेसे यह आत्मा प्राप्त नहीं होगा, अंदर इंडनेसे ही प्राप्त होगा। यहां अथर्ववेदका कार्य बताया है---

### अथ+(अ) वी (क्) = अथवी।

अपने अदर आत्माको ढूढनेकी विद्या जिसने बता दी है, वहीं अथवेवेद है। सब अथवेवेद की यही विद्या है। अथवेवेद अन्य वेदोंसे पृथक् और वह वेदत्रशीसे बाहिर क्यों है, इसका पता यहां लग सकता है। संपूर्ण जनता अपने अंदर आत्माका अनुभव नहीं कर सकती, इसलिये जो विशेष सज्जन योगमार्गमें प्रगति करना चाहते हैं, उनके लिये तथा जो सिद्ध पुरुष होते हैं उनके लिये यह वेद है।

जो जहां रहता है, उसको वहां देखना चाहिये। चूंकी यह आत्मा पुरिमें रहता है,इसिल्ये इसको पुरिमें ही ढूंढना चाहिये। इस शरीरको पुरि कहते हैं, क्योंकि यह सप्त धातुओंसे तथा अन्यान्य उपयोगी शक्तियोंसे परिपूर्ण है। इस पुरिमें जो वसता है, उसको पुरुष कहते हैं। पुरुष किंवा पूरुष ये दोनों शब्द हैं और दोनोंका अर्थ एक ही है।

आगे मंत्र ३१ में इस पुरिका वर्णन आजायगा। पाठक वहां ही। पुरिका वर्णन देख सकते हैं। इस ब्रह्मपुरी, ब्रह्मनगरी, अमरावती, देवनगरी, अयोध्यानगरी आदिको यथावत जाननेसे जो फल प्राप्त होता है, उसको इस मंत्र २८ ने बताया है। ब्रह्मनगरीको जो उत्तम प्रकारसे जानता है, उसको सर्वातमभावका अनुभव आता है। जो पुरुष अपने आत्मामें, अपने हृदयाकाशमें है वह ऊपर नीचे तिरछा सब दिशाओं में पूर्णतया ब्यापक है। वह किसी स्थानपर नहीं ऐसा एक मी स्थान नहीं है। यह अनुभव उपासकको यहां होता है। 'अपने अपको आतमामें और आतमाको अपनेम वह देखने उगता है।'' (ईश उ० ६) जो इस प्रकार देखता है, उसको शोक मोह नहीं होते और उससे कोई अपवित्र कार्य मी नहीं होता।

इस मंत्रमें " सष्ट " शब्द विशेष अर्थमें प्रयुक्त हुआ है। (poured out, connected, a bundant, ornamented) फैला हुआ, संबंधित रहा हुआ, विपुल, सुशोभित ये "सृष्ट" शब्दके यहां अर्थ हैं। (१) जिस प्रकार जल झरनेसे बहता हुआ चारों ओर फैलता है, उस प्रकार आत्मा सर्वत्र फैला है, आत्माको सबका मूल "स्रोत" कहते ही हैं। स्रोतसे जलका निकलना और फैलना होता है। इसलिये यह अर्थ यहां है।

(२) फैलनेसे उसका सबके साथ संबंध आता है। (३) वह विपुल होने के कारण ही चारों तर्फ फैल रहा है। (४) सबकी शोभा उसी कारण होती है, इसलिये वह मुशोभित भी है। ये "सृष्ट" शब्दि अर्थ सब कोशों में हैं और इस प्रसंगम बड़े योग्य हैं। परंतु इसका विचार न करते हुए कईयोंने "उत्पन्न हुआ" ऐसा प्रसिद्ध अर्थ लेकर इस मंत्रका अर्थ करनेका यत्न किया है। इसका विचार पाठक ही कर सकते हैं।

इस मंत्रमें "स्ष्टा-३: " तथा "बभूवाँ३" शब्द प्छत हैं। एछत स्वरका उच्चार तीन गुणा लंबा करना चाहिये। प्छत शब्दका उच्चारण अत्यंत आनंदके समय प्रेमातिशयमें होता है। इसके अन्य भी प्रसंग हैं, परंतु यहां आनंदातिशयके प्रसंगमें इसका उपयोग किया है। ब्रह्मपुरीको जाननेसे अत्यंत आनंद होता है और परमात्माको सर्वव्यापकता प्रत्यक्ष अनुभव में आनेसे उस आनंदका पारावार ही क्या कहना है ? इस परम आनंदको शब्दोंमें व्यक्त करनेके लिये प्छत स्वरका प्रयोग इस मंत्रमें हुआ है।

जिस पुरुषका परमात्मसाक्षात्कारका अनुभव उक्त प्रकार आ जाता है, वह आनंदसे नाचने लगता है, वह उस आनंदमें मग्न हो जाता है, वह प्रेमसे ओतप्रोत भर जाता है, वह शोकमोहसे रहित अतएव अथ्यंत आनंदमय हो जाता है। अब ब्रह्मज्ञानका और एक फल देखिये-

#### (११) ब्रह्मज्ञानका फल

ब्रह्मनगरीका थोडासा अधिक वर्णन इस २९ वे मंत्रमें है। 'अमृतेन आवृता ब्रह्मणः पुरिः'' अर्थात् "अमृतसे आवृत ब्रह्मकी नगरी है।" यहां "अ-मृत "शब्दसे अज, अमर, अजरामर आत्मा लेना उचित है। इस ब्रह्मपुरिमें आत्मा परि-पूर्ण है। आत्मा अ-मृत रूप होनेसे जो उसको प्राप्त करता है, वह अमर बन जाता है। इसलिये हरएकको यथाशिक इस मार्गमें प्रयत्न करना चाहिये। यह ब्रह्मकी नगरी कहां है, उस स्थानका पता मंत्र ३१ में पाठक देखेंगे।

ब्रह्मनगरीको यथावत् जाननेसे ब्रह्म और ब्राह्म प्रवन्न होते हैं और उपासकको चक्छ, प्राण और प्रजा देते हैं। ''ब्रह्म'' शब्दसे ''ब्राह्मा, परमात्मा, परब्रह्म'' का बोध होता है और 'ब्राह्मा:'' शब्दसे ''ब्रह्मसे बने हुए इतर देव, अर्थात् अप्नि, वायु, रित, विद्युत्, इंद्र, वरुण आदि देव बोधित होते हैं।''

ब्रह्मनगरीको जाननेसे ब्रह्मकी प्रसन्नता होती है और संपूर्ण इतर देवोंकी भी प्रसन्नता होती है। प्रसन्न होनेसे ये सब देव और सब देवोंका मूल प्रेरक ब्रह्म इस उपासककी तीन पदार्थोंका अपण करते हैं। ये तीन पदार्थ ''चक्क, प्राण और प्रजा'' नामसे इस मंत्रमें कहे हैं।

"चक्षु"शब्दसे इंदियोंका बोध होता है, सब इंदियों ने चक्षु सुख्य होनेसे, मुख्यका प्रहण करनेसे गौगोंका खयं बोध होता है। "प्राण " शब्दसे आयुका बोध होता है। क्योंकि प्राणहीं आयु है। "प्रजा" शब्दसे "अपनी औरस संति " ली जाती है। तार्थ्य "चक्षु, प्राण और प्रजा " शब्दोंसे कमशः (१) संपूर्ण इंदियोंका खास्थ्य, (२) दीर्घ आयुष्य और (३) उत्तम संतितका बोध होता है। उपासनासे प्रसन्न हुए ब्रह्म और देव उक्त तीन बातें अर्पण करते हैं। ब्रह्मज्ञानका यह फल है।

(१) शरीरका उत्तम बल और कारोग्य, (२) अतिदीर्घ आयुष्य और (३) सुप्रजानिर्माण की शक्ति ब्रह्मज्ञानसे प्राप्त होती है। इनमें मनकी शांति, बुद्धिकी समता और आरिमक बळकी संप्रजात अंतर्मूत है, यह बात पाठक न भूलें। इनके अतिरिक्त जक्त सिद्धि हो नहीं सकती। मानसिक शांतिके अभावमें, बौद्धिक समता न होनेपर तथा आरिमक निर्वलता की अवस्थामें, न तो शारीरिक स्वास्थ्य प्राप्त होनेकी संभावना है और न दीर्घायुष्य तथा सुप्रजानिर्माण की शक्यता है। ये सद्गुण तथा इनके सिवाय अन्य सब शुम गुण ब्रह्मज्ञानसे सहज प्राप्त होते हैं।

ब्रह्मकी कृपा और देवोंकी प्रसन्नता होनेसे जो उत्तम फले मिल सकता है वह यहाँ है। हमारे आर्थराष्ट्रमें प्राचीन कालके लोग अति दीर्घ आयुष्टयसे संपन्न थे, बलिष्ट ये और अपनी इच्छानुसार स्त्रीपुरुष संतानकी उत्पत्ति तथा विद्वान् श्रूर आदि जिस चाहे उस प्रवृत्तिकी संतित उत्पन्न करते थे। इस विषयमें शतपथ ब्राह्मणके अंतिम अध्यायमें अथवा बृहदारण्यक उपनिषद्के अंतिम विभागमें प्रयोग ही स्पष्ट शब्दोंमें लिखे हैं। इतिहास प्रथोंमें इस विषयकी बहुतसी साक्षियों हैं। पाठक वहां इस बातको देख सकते हैं। उसका यहां उद्धरण करने लिये स्थान नहीं है। यहां इतना ही बताना है कि, ब्रह्मशान होनेसे अपना शारीरिक स्वास्थ्य संपादन करके अतिदीध आयुष्टय प्राप्त करने के साथ साथ अपनी इच्छाके अनुसार उत्तम संतित की उत्पत्ति की जा सकती है; जिस कालमें, जिस

स

क

įξ

हो

नेके

नान

रीर्घ

सार जिस देशमें, जिन लोगोंको यह विद्या साध्य होगी वे लोग ही धन्य हो सकते हैं। एक कालमें आर्थोंको यह विद्या प्राप्त थी, आगे भी प्रयक्त करनेपर इस विद्याकी प्राप्ति हो सकती है।

संतान-उत्पत्तिकी संभावना होनेकी आयुर्मे ही ब्राह्मज्ञान होनेयोग्य शिक्षाप्रणाली होनी चाहिये। आठ वर्षकी आयुर्मे उपनयन करके उत्तम गुरुके पास योगादि अभ्यासका प्रारंभ करनेसे २०, २५ वर्ष की अविधमें ब्रह्मसाक्षात्कार होना असंभव नहीं है। अष्टावक, शुकाचार्य, सनरकुमार आदिकोंको वीस वर्षके पूर्व हो तत्त्वज्ञान हुआ था। इससे बडी ऊमरमें जिनकी तत्त्वज्ञान हो गया था ऐसे सरपुरुष भरतखंडके इतिहासमें बहु तही हैं। त'रपर्य विशेष योग्यतावाले पुरुष जो कार्य अल्प आयुमें कर सकते हैं, वही कार्य मध्यम योग्यतावालोंको अधिक कालमें सिद्ध होगा, और किनिष्ठ योग्यतावालोंको बहुतही काल लगेगा। इसलिये यहां सवसाधारण रीतिसे इतनाही कहा जा सकता है कि ब्रह्मचर्य-समाप्तितक उक्त योग्यता प्राप्त हो सकता है, और तत्पश्चात् गृहस्थाश्रममें सुयोग्य संतान उत्पत्न करनेकी संभावना कोई अश्वन्य कोटीकी बात नहीं।

आजकल ब्रह्मज्ञानका विषय वृद्धोंकाही है ऐसा समझा जाता है, उनके मतका निराकरण इस मंत्रके कथनसे हो गया है। ब्रह्मज्ञानका विषय वास्तविक रीतिसे ''ब्रह्म-चारि''यों का ही है। वनमें गुरुकुलोंमें रहते हुए ये ''ब्रह्म-चारी'' ही ब्रह्मप्रितका उपाय कर सकते हैं और ब्रह्मचर्य-आश्रम की समाप्तितक 'ब्रह्म-पुरी'' का पता लगा सकते हैं। तथा इसी आयुमें (१ शारिक स्वास्थ्य, (२) दीर्घ आयुष्य और (३) सुप्रज्ञा निर्माण की शक्ति, आदिकी नींव डाल सकते हैं। इस रीतिसे सच्चे ब्रह्मचीरी, ब्रह्मपुरीमें जाकर, ब्रह्मज्ञानी बनकर, ब्रह्मनिष्ठ रहते हुए उत्तर तीनों आश्रमोंमें शांतिके साथ त्यागपूर्वक मोग करते हुए अतर तीनों आश्रमोंमें शांतिके साथ त्यागपूर्वक मोग करते हुए भी कमलपत्रके समान निर्लेष और निर्दोष जीवन व्यतीत कर सकते हैं। इस विषयके आदर्श विस्थ, याज्ञवल्क्य, जनक, श्रीकृष्ण आदि हैं।

इरएक आयुमें ब्रह्मज्ञानके लिये प्रयत्न होना ही चाहिये। यहां उक्त बात इसालिये लिखी है कि यदि नवयुवकों की प्रश्नित इस दिशामें हो गई तो उनको अपना जीवन पवित्र बनाकर उत्तम नागरिक बननेद्वारा सब जगत्में सची शांति स्थापन कर-नेके महत्कार्यमें अपना जीवन समर्पण करनेका बढा सौभाग्य प्राप्त हो सकता है। अस्तु। यह मंत्र और भी बहुत बातोंका

बोध कर रहा है, परंतु यहां स्थान न होनेसे अधिक स्पष्टीकरण यहां नहीं हो सकता। आशा है कि पाठक उक्त दृष्टिस इस मैत्रका अधिक विचार करेंगे। इसी मैत्रका और स्पष्टीकरण अगले मैत्रमें है, देखिये-

मंत्र २९ में जो कथन है उसीका स्पष्टीकरण इस मंत्रमें है। ब्रह्मपुरीका ज्ञान प्राप्त होनेपर जो अपूर्व लाभ होता है उसका वर्णन इस मंत्रमें है। (१) अति वृद्ध अवस्थाके पूर्व उसके चक्षु आदि इंद्रिय उसको छोडते नहीं, (२) और न प्राण उसको उस वृद्ध अवस्थाके पूर्वही छोडता है। प्राण जलदी चला गया तो अकालमें मृत्यु होता है, और अल्प आयुमें इंद्रिय नष्ट होनेसे अंधापन आदि शारीरिक न्यूनता कष्ट देती है। ब्रह्मज्ञानीको ये कष्ट नहीं होते।

| आठ          | वर्षकी | आयुतक | कुमार   | अवस्था         |
|-------------|--------|-------|---------|----------------|
| सोलह        | ,,     | 199   | बाल्य   | ,              |
| सत्तार      | );     | 1,    | तार्ण्य | "              |
| सौ          | "      | "     | वृद     | 1)             |
| र्कंसे। वीस | "      | ,,    | जीर्ण   | पश्चात् मृखु । |

व्रह्मज्ञानीका प्राण जरा अवस्थाके पूर्व नहीं जाता। इस अवस्थातक वह आरोग्य और शांतिका उपमाग छेता है और तरपश्चात् अपनी इच्छासे शरीरका त्याग करता है। जैसा कि भीष्मिपितामह आदिकोंने किया था। (इस विषयमें ''मानवी आयुष्य ''नामक पुस्तक देखिये)

तास्पर्य यह ब्रह्मविद्या इस प्रकार लाभरायक है। ये लाभ प्रत्यक्ष है। इसके अतिरिक्त जो अभौतिक अमृतका लाभ होता है तथा आरिमक शक्तियोंक विकासका अनुभव होता है वह अलगही है। पाठक इसका विचार करें। अगले मंत्रमें देवोंकी नगरीका स्वरूप बताया है, देखिये—

# (१२) ब्रह्मकी नगरी । अयोध्या नगरी ।

यह मनुष्यशरीर ही "देवोंकी अयोध्या नगरी " है। इसके नी द्वार हैं। दो आंख, दो कान, दो नाक, एक मुख, एक मुख, एक मुख है और एक गुदद्वार मिलकर नी दरवाजे हैं। पूर्वद्वार मुख है और पश्चिमद्वार गुदा है। पूर्वद्वारसे भंदर प्रवेश होता है और पश्चिमद्वारसे बाहिर गमन होता है। अन्य द्वार छोटे हैं और उनसे करनेक कार्य निश्चितही हैं। प्रत्येक द्वारमें रक्षक देव मौजूद हैं और वे कभी अपना नियोजित

कार्य छोडवर अन्य कार्य नहीं करते । इन नौ द्वारोंके विषयमें श्रीमद्भगवद्गीतामें निम्न प्रकार वहा है— ''जो ब्रह्ममें अपण कर आसक्तिविरहित कर्म करता हैं, उसको वैसेही पाप नहीं लगता, जैसे कि कमलके पत्तेको पानी नहीं लगता । अत्यव कर्मयोगी शरीरसे, मनसे, बुद्धिसे और इंद्रियोंसे भी आसक्ति छोडकर आत्मशुद्धिक लिये कर्म किया करते हैं । जो योगयुक्त हो गया, बह कर्मफल छोडकर अंतकी पूर्ण शांति पाता है, परंतु जो योगयुक्त नहीं है वह वासनासे फलके विषयमें आसक्त होकर बद्ध हो जाता है। सब कर्मोंका मनसे संन्यास कर, जितेद्विय देहवान पुरुष नौ द्वारोंके इस देहरूपी नगरमें न कुछ करता और न कराता हुआ आनंदसे रहता है। (गीता पा१०-१३)" अर्थात् सब कुछ करता हुआ न करनेवालेके समान शांत रहता है। यह श्रेष्ठ सिद्धि इस देहमें रहते हुए प्रयत्नसे प्राप्त हो सकती है।

नौ द्वारोंके अतिरिक्त इस देहमें किंवा इस ब्रह्मपुरीमें आठ चक्र हैं। (१)मूलाधार चक-गुदाके पास पृष्ठवंशसमाप्तिके स्थान में है, यही इस नगरीका मूल आधार है। (२) स्वाधिष्ठान चक--- उसके ऊपर है। (३) मिणपूरक चक - नाभिस्थानमें है। (४) अनाहत चक-हृदय-स्थानमें है। (५) विशुद्धि चक-कंठस्थानमें है। (६) ललना चक----जिह्वामूलमें है। ( ७) आज्ञा-चक्र-दोनों भौहोंके बीचमें है। (८)सदस्तार चक्र- मस्तिष्क-में है। इसके अतिरिक्त और भी चक्र हैं, परंतु ये मुख्य है। इनमें से एक एक चक्रका महत्त्व योगसाधनके मार्गमें अत्यंत है, क्योंकि प्रत्येक चक्रमें प्राण पहुंचनेसे यहांसे अद्भुत शक्तिका आविष्कार होता है। इन आठ चक्तोंके कारण यह नगरीं बड़ी शक्तिशाली हुई है। जैसे कीलेपर शत्रु निवारण के लिये शस्त्रास्त्र रहते हैं, वैसे ही इस नगरीं के संरक्षणके लिये इन आठ चकोंमें संपूर्ण शक्तियां शस्त्रास्त्रों भेत रखी हैं। इन चक्रों के द्वारा ही हमारा आरोप्य है और बुद्धि, मन, इंद्रियां और शरीरकी सब शक्ति है। जो मनुष्य ये सब शक्तियोंके आठ केंद्र अपने आधीन कर लेता है, उसको शारी-रिक आरोग्य, दीर्घ आयुष्य, सुप्रजा निर्माणकी शक्ति, इंदियों की स्वाधीनता, मनकी शांति, बुद्धिकी समता और आस्मिक बल सहज प्राप्त होते हैं।

इसमें जो हृदयकोश है, उस कोशमें " आत्मन्वत् यक्ष " रहता है, इस यक्षको ब्रह्मज्ञानीही जानते हैं। यहां यक्ष केन

उपनिषद में है और देवी मागवत की कथामें भी है। यह यक्ष ही सबका प्रेरक है, यह "आस्मवान् यक्ष " है। यह सब इंद्रियों, और प्राणोंको प्रेरणा करके सबसे कार्य कराता है। यही अन्य देवोंका अधिदेव हैं; शरीरमें जो देवोंके अंश हैं, उन सब देवोंकी नियंत्रणा करनेवाला यही आत्मदेव हैं। यही आत्माराम है। इस "शम" की यह दिव्य नगरी " अयोध्या" नामसे सुप्रसिद्ध है।

इस नगरीमें तेजीमय खर्ग है। खर्गधाम यहां ही है, खर्गप्राप्तिके लिये बाहिर जानेकी जरूरत नहीं हैं। इस पुरीमें ही
स्वर्ग है, जो इसको देखना चाहते हैं यहां ही देखें। सात्तिक
भावना, राजस भावना और तामस भावना ये तीन इसके आरे
हैं। इसके कारण इसमें तीन गतियां उत्पन्न होती हैं। इसको
देखनेसे इसकी अद्भुत रचनाका पता लग सकता है। इन
तीनों गतियोंको शांत करके त्रिगुणोंके परे जानेसे उस "आरमवान् यक्ष" का दर्शन होता है।

यह जैसी ब्रह्मकी नगरी (ब्रह्मणः पूः) है, उसी ब्रकार यही (देवानां पूः) देवोंकी नगरी भी है। जैसी यह ब्रह्मसे परिपूर्ण है। पृथिच्छादि सब देव और देवतायें इसमें रहती हैं, और उनको आकर्षण करनेवाला यह आत्मदेव इसमें अधिष्ठाता रहता है। यह आत्मवान यक्ष 'आत्मा'शब्दके पुष्ठिंग होनेपर न पुरुष है, ''देवी'' शब्दके स्त्रीलिंग होनेपर न स्त्री है, और '' यक्ष '' शब्द नपुंसकिलग होनेसे न वह नपुंसक हैं। तीनों लिंगोंसे भिन्न वह शुद्ध तेजस्वि 'केवल आत्मा' हैं। यही दर्शनीय है। उक्त ब्रह्मपुरीमें जाकर इसका दर्शन कैसा, किया जाता है, यह बात अगले मंत्रमें कहीं हैं—

## (१३) अपनी राजधानीमें ब्रह्माका प्रवेश।

यह ब्रह्मपुरी तेजस्वी है और (हरिणी) दुःखोंका हरण करनेवाली है। इसकी प्राप्त करनेवे तथा पूर्णतासे वशी भूत करनेवे सबही दुःख दूर हो जाते हैं। इसी लिये इसकी "पुरी" कहते हैं क्योंकि इसमें पूर्णता है। जो पूर्ण होती है वही "पुरी" कहलाती है। पूर्ण होनाही यशस्वी बनना है। जो परिपूर्ण बनता है वही यशस्वी होता है। अपूर्णताके साथ यशका संबंध नहीं होता, परंतु सदा पूर्णताके साथही यशका संबंध होता है। जो तेजस्वी, दुःखहारक, पूर्ण और यशस्वी होता है वह कभी पराजित नहीं होता, अर्थात सदा विजयी होता है। "(१) तेज, (२) निर्दाषता, (३) पूर्णता, (४) यश कीर (५)

विजय '' ये पांच गुण एक दूसरेके साथ मिले जुले रहते हैं (१) आज, (२) हरण, (३) पुरी, (४) यश, (५) अपराजित ये मंत्रके पांच शब्द उक्त पांच गुणोंके सूचक हैं। पाठक इन शब्दोंको स्मरण रखें और उक्त पांच गुणोंको अपनेमें स्थिर करने और बढानेका यत्न करें। जहां ये पांच गुण होंगे, वहां (हिरण्य) धन रहेगा इसमें कोई संदेहही नहीं है। धन्यता जिससे मिलती है वही धन होता है और उक्त पांच गुणोंके साथ धन्यता अवश्यही रहेगी।

उक्त पांच गुणोंसे युक्त, ब्रह्म-नगरीमें ब्रह्म प्रविष्ट होता है। पाठक प्रत्यक्ष अनुभव कर सकते हैं कि अपने अंदर ब्यापक यह ब्रह्म हदयाकाशमें हैं। जब अपना मन बाहिरके कामधंधे छोडकर एकाप्र हो जाता है तब आरमाका ज्ञान होनेकी संभावना होती है और तभी ब्रह्मका पता लगना संभव है। क्योंकि वेदमें अन्यत्र कहा है कि "जो पुरुषमें ब्रह्मको देखते हैं वेद्दी परक्षेष्ठिकों जान सकते हैं। (अथर्वे०१०।७।९०)" अर्थात् जो अपने हदयमें ब्रह्मका आवेश अनुभव करते हैं वैदी परमेष्टी प्रजा-पतिको जान सकते हैं।

(१४) अयोध्याके मार्गका पता।

प्रिय पाठको! यहांतक आपका मार्ग है। आप कहांतक चले आये हैं और आपके स्थानसे यह अयोध्या नगरी कितनी दूर है, इसका विचार की जिये। इस अयोध्या नगरीमें पहुंचेते ही राम-राजाका दर्शन नहीं होगा, क्योंकि राजधानीमें जाते ही महा-राजाकी मुलाकात नहीं हो सकती। वहां रहकर तथा वहां के स्थानिक अधिकारी सय श्रद्धा आदिकीं की प्रसन्नता संपादन करके महाराजाके दरबारमें पहुंचना होता है। इसालिये आशा है कि आप जरा शीघ्र गतिसे चलेंगे और वहां जलदी पहुंचेंगे। आप के साथी वे ईंड्या द्वेष आदि हैं, वे आपको जलदी चलने नहीं देते; प्रतिक्षण इनके कारण आपकी शाक्ति क्षीण हो रही है,इसका विचार कीजिये। और सब झंझाटोंको दूर कर एकही उद्देश्यसे अयोध्याजीके मार्गका आक्रमण क्रीजिये। फिर आपको उसी "यक्ष"का दर्शन होगा कि जिसका दर्शन एकवार इंद्रने किया था। आपको मार्गेमं 'हैमवती उमादेवीं विखाई देगी। उसको मिलंकर आप भागे बढ जाईये। वह देवी भापको ठीक मार्ग बता देगी । इस प्रकार आप भक्तिकी शांत रेशिनीमें सुविचारी के साथ मार्ग आक्रमण की जिये, तो बडा दृरका मार्गभी आपके लिये छोटा हो सकता है। आशा है कि आप ऐसाही करेंगे और फिर भूलकर भटकेंगे नहीं।

# (१५) केनसूक्त और केनोपनिषद्।

जैसा यह केनस्कत अथवंवेदमें है वैशाही उपनिषदों केनोपनिषद् है। दोनों का प्रारंभ 'केन' इस पदसे ही हुआ है।
यही 'केन' पद बड़ा महत्त्वपूर्ण है, इसका अर्थ 'किससे' ऐसा
होता है। सब तत्त्वज्ञानों का उगम इसी पदसे होता है।
यह जो संसार दीखता है वह (केन) किसने बनाया, बौर
(केन) किससे बनाया, तथा (केन) किसने इसका विचार
किया, (केन) किसकी सहायतासे विचार किया, (केन)
किस साधनसे विचार किया, किस कारण विचार किया, इसको
जो बोध हो रहा है वह कैस होता है, इत्यादि अनेक विचार
इस 'केन" शब्दमें हैं.।

मनुष्य जो देखता है उसका हेतु जानना चाहता है, छोटेसे छोटा बालक भी जब आर्थ्ययेसे किसीकी ओर देखता है, तो उसका कारण जानना चाहता है, यह कौन है, क्या करता है, कहांसे आया, कहां जायगा ऐसे अनेकिविध प्रश्न बालक करता है और हरएक प्रश्नका उत्तर जानना चाहता है। उत्तरसे समाधान हुआ तो ही वह चुप रहता है। नहीं तो फिर प्रश्न पूछता ही रहता है। इतनी विलक्षण जिज्ञासा मानवके मनमें स्वभावतया होती है।

परंतु जब मनुष्य बडा होता है, तब संसारकी चिन्तामें फैसकर इस जिज्ञासाको खो बैठता है और फिर वह (केन ) किससे यह हुआ, ऐसा प्रश्न करना भूल जाता है । जब यह प्रश्न करना भूल जाता है तबसे इसको ज्ञान प्राप्त होना भी बंद होता है । क्योंकि ज्ञान तो जिज्ञासा रही तोही हो सकता है।

इस विश्वमें करोडों मनुष्य हैं, परंतु उनमेंसे कितने लोग 'में कहांसे आया, क्यों यहां आया हूं, किघर मुझे जाना है' इत्यादि स्वाभाविक उत्पन्न होनेवाले प्रश्नोंको अपने मनमें उत्पन्न होने देते हैं, येही प्रश्न इस 'केन ' पदसे यहां किये गये हैं। साधारणतः मनुष्य जागता है, खाता है, सोता है, फिर जागता है और अन्तमें मर जाता है।

यह जीवनमरणका व्यापार इतना आश्चर्यकारक है कि कीई मननशील मनुष्यके मनमें इस संबंधके प्रदन आयेविना नहीं रह सकते। परंतु कितन मनुष्य इसका विचार करते हैं। मनन करनेवाला ही मनुष्य कहलायेगा। जो मनुष्य मनन नहीं करता उसको मनुष्य कहना असंमव है। अतः इस मनुष्यसमाजमें वे ही मनुष्य हैं कि जो किन ' यह प्रइन करते हैं, यह है ' केन ' शब्दका महत्त्व । यह प्रइन मनुष्यकी मान-वता सिद्ध करनेवाला है, पाठक इस शब्दका महत्त्व जानें और अपने जीवनका विचार करना इससे सीखें।

में किस शक्तिसे बोलता हूं, किस शक्तिसे सोचत हूं, किस शक्तिसे जीवित रहता हूं, किस शक्तिसे जन्ममरण तथा प्रजनन हो रहे हैं, इस संपूर्ण संसारके आधारमें कौन है, वह इसका निर्माण क्यों करता है १ ये प्रश्न हें जो हरएक मनुष्यके मनमें उत्पन्न होने चाहिये। परंतु किन मनुष्योंके अन्त करणमें ये प्रश्न उठते हैं १ पाठकों विचार तो कीजिये।

अर्थात् मनुष्यजाति अगणित वर्षांसे इस भूमंडलपर उत्पन्न हुई है, परंतु सभीतक सम मनुष्य सच्चे मानव नहीं बने जो 'केन' इस प्रश्नको कर सकते हैं और उत्तर सुयोग्य गुरुसे प्राप्त होनेतक चुप नहीं रह सकते।

जैसे अन्यान्य कृमिकीटक हैं जन्मते और मरते, वैसेही

मजुष्य प्राणी भी जन्मते और मरते और में क्यों जन्मकी प्राप्त हुआ और क्यों मर गया इसका विचारतक करते नहीं। अपने जीवनके विषयमें कैसे प्रश्न करने चाहिये यह इस सूक्त-ने स्पष्ट कर दिया है। मानवजीवनके विषयमें कई प्रश्न यहां हैं, यदि इतने ही प्रश्न मनुष्य करना सीख जांयगे तो उनको आत्मज्ञान हो जायगा और उनका जीवित सफल भी हो जायगा।

अतः पाठक इस जिज्ञासा—युद्धिकी जाप्रति करनेवाले इस केनसूक्तका मनन करं, और विश्वके अंदर जो अद्भुत शाकि है उस अद्भुत शक्तिके विषयमें ज्ञान प्राप्त करके अपने जीवन-का सार्थक करें। मानवी जीवनकी सफलता करनेवाला यह ज्ञान है। आशा है कि इस केनसूक्तने जो यह जिज्ञासा जाप्रतिका—साधन बताया है वह आचरणमें लाकर सब साधक सिद्ध बनेगें।

# (३) सपत्ननाशकं वरणमाणि।

(ऋषि: अथर्घ। देवता वरणमणिः, वनस्पतिः, चन्द्रमाः।)
अयं में वर्णो मुणिः संपत्नक्षयंणो वृषां। तेना रंभस्य त्वं शत्रून् प्र मृणिहि दुरस्यतः॥ १॥
प्रैणांन्छृणीहि प्र मृणा रंभस्व मुणिस्ते अस्तु पुरएता पुरस्तात ।
अवारयन्त वर्णेने देवा अभ्याचारमसुराणां श्वःश्वः॥ २॥
अयं मुणिवीरणो विश्वभेषजः सहस्राक्षो हरितो हिर्ण्ययंः।
स ते शत्रूनघरान् पादयाति पूर्वस्तान् दंश्लिहि ये त्वां द्विषान्ति ॥३॥

सर्थ-( मे अयं वरणः मिणः) मेरा यह वरण मिणं ( वृषा सपत्नक्षयणः ) बलवान् है और शत्रुओं को नाश करनेवाला है। ( तेन ) उसके सहायसे ( स्वं शत्रून् आ रभस्व ) तू शत्रुका नाश कर और (दुरस्यतः प्र मृणीहि ) दुष्ट इंच्छा करनेवालोंका नाश कर ॥ १॥

(एनान् प्र शृणीहि) इनको मार, (प्रमृण) नाश कर, (आ रभस्व) नष्ट कर । यह (मणिः) मणि (ते पुरस्तात् पुरएता अस्तु ) तेरे अप्रभागमं जानेवाला अप्रेक्षर होवे । (देवाः वरणेन ) देवोंने इस वरण मणिसे ही (असुराणां श्वः श्वः अभ्याचारं ) असुराके प्रतिदिन होनेवाले अत्याचारोंका (अवारयत्न) निवारण किया ॥ २ ॥

(अयं वरणो मणिः विश्वभेषजः) यह वरणमणि सब औषधियोंका सार है। (सहस्राक्षः हरितः) सहस्र आंखवाला, सब दुःखोंका हरण करनेवाला है और यह(हिरण्ययः) सुवर्णसे युक्त है(सः ते शत्रून् अधरान् पाद्याति)वह तेरे सब शत्रुआंको नीचे गिराता है। (ये स्वा द्विषन्ति) जो तेरा द्वेष करते हैं (तान् पूर्वः दम्नुहि) उनको सबसे पूर्व दबाकर नीचे रखो ॥३॥

अयं ते कृत्यां वितेतां पौरंषेयाद्यं भ्यात् । अयं त्वा सर्वेस्मात् पापाद् वर्णो वारियण्यते॥४॥ वरणो वारयाता अयं देवो वनस्पतिः । यक्ष्मो यो असिन्नाविष्टस्तम् देवा अवीवरन् ॥ ५ ॥ खर्मं सुप्तवा यदि पश्यांसि पापं मृगः मृति यति धावादर्जुष्टाम् । प्रिक्षवाच्छक्कनैः पापवादाद्यं मणिर्वर्णो वारियव्यते ॥ ६ ॥ अर्रात्यास्त्वा निर्ऋत्या आभिचारादथी भ्यात् । मृत्योराजीयसो वधाद् वर्रुणो वरियिष्यते॥॥ यन्में माता यन्में पिता आतंरो यच्चे मे स्वा यदेनेश्वकृमा व्यम्। ततीं नो वारयिष्यतेऽयं देवो वनस्पतिः ॥८॥ वर्णेन प्रव्यथिता आर्तृव्या मे सर्वन्धवः । असर्ते रजे। अप्यंगुस्ते यन्त्वध्मं तमः ॥ ९ ॥ अरिष्टोऽहमरिष्टगुरायुंष्मान्त्सवैपुरुषः । तं मायं वंरुणो मणिः परि पातु दिशोदिशः॥१०॥ (७) अयं में वर्ण उरांसि राजा देवो वनस्पतिः। स मे शत्रून् वि बांधतामिन्द्रो दस्यूनिवासंरान् ॥ ११ ॥

अर्थ-( अयं वरणः) यह वरण मणि ( ते विततां कृत्यां ) तेरे चारां ओर फैले हुए कृत्याप्रयोगकी, ( पौरुपेयात् भयात्) मनुष्यकृत भयसे, (अयं स्वा सर्वस्मात् पापात् ) यह तुझे सब प्रकार्के पापोंसे (वारियव्यते ) निवारण करेगा ॥ ४ ॥ ( अयं वरणः देवो वनस्पतिः ) यह वरण मणि वनस्पति देव (वारयाते ) दुःखनिवारक है । ( यः यहमः आस्मिन् आ-

विष्टः ) जो क्षयरोग इसमें प्रविष्ट हुआ है, ( तं उ देवा अवीवरन् ) उसकी देव निवारण करते हैं ॥ ५ ॥

(स्वप्नं सुप्त्वा) स्वप्नमें निद्राके समय (यदि पापं पश्यासि) यदि तू पापके दश्य देखता है (यति अजुष्टां सुर्ति भावत्) यदि अयोग्य गतिसे कोई दौडे, ( शकुने: परिक्षवात् ) शकुनिके अस्यंत दुष्ट शब्दसे और( पापवादात् ) निन्दाके शंब्दोंसे (अयं वरणो मणिः वारियव्यते ) यह वरण मणि निवारण करता है ॥ ६ ॥

(अरात्याः निर्फारयाः ) शत्रुभयसे, विनाशसे, (अभिचारात् अथो भयात् ) विनाशक प्रयोगसे और अन्य भयसे,(मृत्योः

सोजीयसो वधात् ) मृत्युके भयानक वधसे (त्वा वरणः वारियव्यते ) तुझे यह वरण मणि निवारण करेगा ॥ ७ ॥ (यत् में माता) जो मेरी माता, (यत् में पिता) जो मेरा पिता (यत् च में आतरः) जो मेरे भाई, जो मेरे

( स्वाः ) आप्तजन तथा (वयं यस् एनः चक्रम ) हम सब जो पाप करते रहे हैं, (ततः ) उसे पापसे (सयं वनस्पतिः देवः ) यह

वनस्पति देव ( नः वारियध्यते ) इमारा निवारण करेगा ॥ ८ ॥ ( में सबन्धवः भ्रातृब्याः ) मेरे बांधवोंके साथ शत्रुगण ( वरणेन प्रव्यथिताः ) वरण मणिके कारण पीडित होकर

( असूर्त रजः आपि आगुः ) अन्धकारमय धूलिमय स्थानको प्राप्त हों। ( ते आधमं तमः यन्तुं) वे निकृष्ट अन्धकारको प्राप्त हों॥९॥

( अहं अरिष्टः ) में अविनाशी, ( अरिष्टगुः ) अविनाशी वस्तुओंको प्राप्तः करनेवाला ( आयुष्मान् धर्वपुरुषः ) दीर्घायु और समस्त पुरुषार्थी जनांसे युक्त हूं। ( अयं वरणः मणिः ) यह वरण मणि ( दिशोदिशः मा परि पातु ) समस्त दिशानोंमें

( अयं वरणः राजा वनस्पतिः देवः ) यह वरण मणि राजा वनस्पति देव ( मे उरासि ) मेरी छातीमें विराजता मेरी रक्षा करे ॥ १० ॥ (सः मे रात्रून् वि बाधतां )मेरे रात्रुऑको पीडा देवे (इन्द्रः दस्यून असुरान् इव ) जैसा इन्द्र असुरों और रात्रुऑको देता है ॥ ११ ॥

इमं विभाम वर्णमायुष्मान्छ्वश्चारदः । स में राष्ट्रं चे क्षत्रं चे पुश्चनोजिश्च में दघत्॥ १२॥
यथा वातो वन्स्पतीन वृक्षान् भनक्त्योजिसा ।
एवा सपत्नीन में भङ्ग्धि पूर्वीन जाताँ उतापरान् वर्णस्त्वाभि रेक्षतु ॥ १३ ॥
यथा वातेश्चाप्तिश्चे वृक्षान् प्सातो वन्स्पतीन् ।
एवा सपत्नीन में प्साहि पूर्वीन जाताँ उतापरान् वर्णस्त्वाभि रेक्षतु ॥ १४ ॥
यथा वातेन प्रक्षीणा वृक्षाः शेरे न्य पिताः ।
एवा सपत्नांस्त्वं मम् प्र क्षिणीहि न्य पित्र पूर्वीन जाताँ उतापरान् वर्णस्त्वाभि रेक्षतु ॥१५॥
वास्त्वं प्र च्छिन्धि वरण पुरा दिष्टात् पुरायुषः। य एनं पुश्चषु दिप्सोन्ति ये चौस्य राष्ट्रदिप्सवैः॥१६
यथा स्यी अतिभाति यथांऽस्मिन् तेज आहितम् ।
एवा में वर्णो मृणिः क्रीर्ति भूति नि यच्छतु तेजेसा मा सम्रंक्षतु यशंसा समनक्त मा ॥१७॥
यथा यशंक्वन्द्रमंस्यादित्ये चं नृचक्षंसि । एवा में० ॥ १८ ॥

अर्थ- (इमं वरणं विभिन्नं) इस वरण मणिको में धारण करता हूं। जिससे में (आयुष्मान् शतशारदः) दीर्घायु और शतायु होऊंगा। (सः मे राष्ट्रं च क्षत्रं च) वह मेरे लिये राष्ट्र और क्षत्रियदलका तथा (पश्चन् ओजः च मे दधत्) पश्चओं तथा ओजको मेरे लिये धारण करे॥ १२॥

(यथा वातः) जैसा वायु (श्रोजसां) वेगसे (ब्रुक्षान् वनस्पतीन्) वृक्षों और वनस्पतियोंको (भनिकत) तोड देता है, (एवा) उसी तरह (मे पूर्वान् जातान्) मेरे पहिले बने हुए (उत अपरान् सपरनान्) और दूसरे शत्रुओंको (भाइन्घ) तोड दे। (वर्णः खा श्राभिरक्षतु) वरण मणि तेरी रक्षा करे ॥ १३॥

( यथा वातः श्राप्तिः च ) जैसा वायु और अग्नि मिळकर ( वनस्पतीन् वृक्षान् ) वृक्षवनस्पतियोंकों ( प्सातः) नष्ट कर देते

हैं, ( एवा सपत्नान् में स्पादि ) इस तरह मेरे शत्रुओंका नाश कर ०॥ १४॥

( यथा वातेन प्रक्षीणा वृक्षाः ) जिस तरह वायुसे क्षीण वृक्ष ( न्यर्षिताः शेरे ) गिराय हुए लेट जाते हैं, ( एवा खं

मम सपत्नान् ) उसी तरह मेरे शत्रुओं को तू वरण मणि (न्यर्पय ) गिरा दे ०॥ १५॥

हे (वरण ) वरण मिण ! (ये पूर्न पशुषु दिन्सान्ते ) जो इसको पशुओं में चातक होते हैं तथा ( ये अस्य राष्ट्र-दिन्सवः ) जो इसके राष्ट्रविधातक शत्रु हैं, हे वरण मिण ! तू (पुरा आयुषः ) आयुके क्षय होनेके पूर्व और (दिष्टात् पुरा ) निश्चित समयसे भी पूर्व ( खं तान् प्रच्छिन्धि ) तू उनको छित्र भिन्न कर ॥ १६ ॥

(यथा सूर्यः अविभाति) जैसा सूर्य प्रकाशित होता है, (यथा अस्मिन् तेजः आहितं) जैसा इसमें तेज रखा है, ( एवा वरणः मणिः ) इसी तरह यह वरण मणि ( मे कीर्ति भूति नि यच्छतु ) मुझे वीर्ति और ऐश्वर्य देवे । (मा तेजसा समुक्षतः )

मुझे तेजके साथ संयुक्त करे, ( मा यशसा समनक्तु ) मुझे यशसे यशस्वी बनावे ॥ १७॥

(यथा यशः चन्द्रमसि नृचक्षसि बादिसे॰) जैसा यश चन्द्रमा और दर्शनीय आदित्यमें है, (यथा यशः पृथिन्यां असिन् जातवेदिसि॰) जैसा यश पृथिनी और जातवेद अग्निमें है, (कन्यायां संभृते रथे॰) जैसा यश कन्याओं में और युद्ध के लिये सिद्ध हुए रथेमें है, (सोमपीथे मधुपर्के॰) जैसा यश सोमपीथ और मधुपर्केमें है, (अग्निहोत्रे वषट्कारे॰) जैसा यश अग्निहोत्र और वषट्कारमें है, (यजमाने यज्ञे॰) जैसा यश यजमानमें है और यज्ञमें है (प्रजापत्ती परमेष्टिनि॰) जैसा यश प्रजापति और परमेष्टीमें है, इसी तरहका यश यह वरण मणि मुझे देवे और तेज और यशसे युक्त करे ॥ १८-२४ ॥

यथा यश्रीः पृथिव्यां यथाऽस्मिन् जातवेदसि । एवा मे० ॥ १९ ॥ यथा यश्रीः कन्यायां यथाऽस्मिन्त्संभृते रथे । एवा मे० ॥ २०॥ यथा यर्चाः सोमर्गिथे मधुपुर्के पथा यर्चाः । एवा मै०॥ २१॥ यथा यशोंऽप्रिहोत्रे वंषट्कारे यदा यर्शः। एवा में ।। २२॥ यथा यशो यर्जमाने यथाऽस्मिन् युज्ञ आहितम् । एवा मे ० ॥ २३ ॥ यथा यश्रीः प्रजापतौ यथाऽस्मिन् परमेष्टिनि । एवा में ० ॥ २४ ॥ यथा देवेष्त्रमृतं यथेषु सत्यमाहितम् । एवा में वर्णो मणिः कीर्ति भृतिं नि यंच्छतु तेर्जसा मा सम्रेक्षतु यर्शमा समनक्तु मा ।। २५ ॥

( यथा देवेषु असृतं ) जैसा देवों में असृत हैं ( यथा एष् सत्यं माहितं ) जैसा देव म सहा रखा है, (एवा मे वरणो मणिः) इसी तरह मेरे लिये यह वरण मंणि कीर्ति और ऐश्वर्य (नि यच्छतु ) देवे और मुझे (तेजसा समुक्षतु ) तेजसे युक्त करें और (यशसा मा समनक्तु) यशसे संयुक्त करे ॥ २५ ॥

इस सूक्तमें शत्रुनाश और अपने यशकी अभिवृद्धिके लिये प्रार्थना है। यह सूक्त सुबोध होनेसे अधिक स्पर्शकरण की

कोई आवश्यकता नहीं है।

# (४) सर्पाविष दूर करना।

( ऋषि:- गरुत्मान् । देवता- तक्षक: । )

(१)इन्द्रेस्य प्रथमो रथो देवानामपेरो रथो वर्रणस्य तृतीय इत्। अहीनामपुमा रथं स्थाणुमार्द्यार्पत्।।१ दुर्भः शोचिस्तुरूणंकमश्रंस्य वारंः परुषस्य वारंः । रथस्य वन्धुरम् ॥ २ ॥ अवं श्वेत पदा जीहि पूर्वेण चापरेण च । उद्युतिमिव दार्वहीनामर्सं विषं वाह्यप्रम् ॥ ३ ॥ अरंघुषो निमज्योन्मज्य पुनंरब्रवीत् । उद्धुतिमव दार्वहीनामर्सं विषं वास्त्रम् ॥ ४ ॥

(दर्भः शोचिः तरूणकं) कुशा, आग, तृणाविशेष और (अश्वस्य वारः पुरुषस्य वारः) अश्ववार और पुरुषवार

ये सब औषिधयां तथा ( रथस्य बन्धुरम् ) रथ-बंधुर या नाभि ये सब सर्पविष दूर करनेवाला है ॥ २ ॥ हे ( श्वेत ) श्वेत औषधे ! ( पूर्वेण अपरंण च ) पूर्व और उत्तर ( पदा अब जिह ) पदसे विषका नाश कर । इससे (विषं डग्नं अरसं ) भयानक विष भी नीरस हो जाय। (उदप्छुतं दारु इव ) भरे हुए जलमें लक्क्षी गिरनेके समान विष वह

( अरंघुषः निमज्य उन्मज्य ) अलंघुर औषाधि निमज्जन और उन्मज्जन करके ( पुनः अत्रवीत् ) फिर कहने लगी जाय ॥ ३ ॥

कि उप्र भयानक विष भी सारहीन हो जायगा जैसी जलमें लकडी होती है ॥ ४॥

५ ( अ. सु. भा. कां. १०)

<sup>[</sup>१]अर्थ- ( इन्द्रस्य प्रथमः रथः ) इन्द्रका पहिला रथ है, (देवानां अपरः रथः) देवाँका दूमरा रथ है, (वरुणस्य तृतीयः इत् ) वरणका तीसरा है। ( अहीनां अपमा रथः ) सर्पोका रथ नीच गतिवाला है जो (स्थाणुं भारत् अथ ऋषत्) स्तंभपर चलता है और नाशको प्राप्त होता है ॥ १॥

पैद्धो हीन्त कसर्णीलं पृद्धः श्चित्रमुतासितम् । पृद्धो रथन्याः शिरः सं विभेद पृदाकाः ॥ ५ ॥ पृद्धे प्रेहि प्रथमोऽनं त्वा व्यमेमंसि । अहीन् व्यक्तितात् पृथो येनं स्मा व्यमेमसि ॥ ६ ॥ इदं पृद्धो अजायतेदमस्य प्रायणम् । इमान्यवितः पदाहि इयो वाजिनीवतः ॥ ७ ॥ संयतं न वि ष्पर्द व्यान्तं न सं यमत् । अस्मिन् क्षेत्रे द्वावही स्त्री च पुमांश्च तावुभावरसा॥८ अरुसासं इहाहयो ये अन्ति ये चं दूरके । घनेनं हिन्मि वृश्चिक्तमिहं दुण्डेनागंतम् ॥ ९ ॥ अधाश्चस्येदं भेपजमुभयौः स्वजस्यं च । इन्द्रो मेऽहिंमघायन्तमिहं पृद्धो अरन्धयत्॥१०॥(१०) पृद्धस्यं मन्महे व्यं स्थिरस्यं स्थिरधान्नः । इमे पृश्चा पृदाकवः प्रदीष्यंत आसते ॥ ११ ॥ नृष्टास्यो नृष्टिवेषा हृता इन्द्रेण वृज्जिणां । ज्ञ्चानेन्द्रो जिष्टमा वृयम् ॥ १२ ॥ हृतास्तिरश्चिराजयो निर्पेष्टासः पृदाकवः । दिन् करिक्रतं श्चित्रं दुर्भेष्वंसितं जीहे ॥ १३ ॥ करातिरश्चिराजयो निर्पेष्टासः पृदाकवः । दिन् करिक्रतं श्चित्रं दुर्भेष्वंसितं जीहे ॥ १३ ॥ करातिरश्चिराजयो निर्पेष्टासः पृदाकवः । दिन् करिक्रतं श्चित्रं दुर्भेष्वंसितं जीहे ॥ १३ ॥ करातिका क्रमारिका सका खनित भेषजम् । हिर्ण्ययीभिरभिरिणिणिमुप सार्चेषु ॥ १४ ॥

मर्थ-(पैद्वः कसणीं श्वित्रं उत असितं) पैद्व कसणींल श्वित्र और असित सर्पोको मारता है, (पेद्वः रथन्याः पृदाकवः सिरः सं विभेद ) पैद्व रथन्यों और पृदाकुका सिर तोड देता है ॥ ५ ॥

हे (पैद्व) पैद्व! (प्रथमः प्रेहि ) तू प्रथम आगे जा (त्वा अनु वयं एमसि ) तेरे पीछे हम चलेंगे। और (यन वयं

एमसि ) जिन मार्गीसे हम जायंगे उन (पथः अहीन् व्यस्यतात् ) मार्गीसे सर्पोंको दूर कर दें ॥ ६ ॥

(इदं पैद्वो अजायत) यह पैद्व हुआ है, (इदं अस्य परायणं) यह इसका परम स्थान है। (वाजिनीवतः अहि इन्यः अर्वतः) बलवान् सर्पनाशक अर्वाके (इमानि पदा) ये पदचिन्ह हैं॥ ७॥

(संयतं न वि ष्परत्) सर्पका बंद मुख न खुले और (ब्यात्तं न यमत्) खुला हुआ बंद न होवे। (अस्मिन् क्षेत्रे हों अही ) इस खेतमें दो सर्प हैं (स्त्री च पुमान् च ) एक स्त्री और दूसरा पुरुष है। (तो उमो अरसी) वे दोनों सारहीन हो जांय॥ ८॥

( इह ये अन्ति ये दूरके ) यहां जो पास और जो दूर (अहयः अरसासः ) सांप हैं वे सारहीन हो जांय। ( घनेन हिम वृश्चिकं) हतौडेसे विच्छुको मारता हूं और ( आगतं अहिं दण्डेन ) आये हुए सर्पको दण्डसे मारता हूं ॥ ९ ॥ -

( अवाश्वस्य स्वजस्य च ) अघारव और स्वज इन ( उभयो: इदं भेषजं ) दोनोंका यही औषघ है, ( इन्द्रः मे अघा-यन्तं अहिं ) इन्द्र मेरे ऊपर आक्रमण करनेवाले सर्पको तथा ( पैद्रः अहिं अरन्धयत् ) पैद्र सर्पको नष्ट करता है ॥ १० ॥

(स्थिरस्य स्थिरधान्नः पैद्वस्य) स्थिर और अचल धामवाले पैद्वकी महिमा (वयं मन्महे ) हम मनन करते हैं जिसकें (पक्षा) पीछे (हमे पृदाकवः प्रदीध्यतः आसते ) ये पृदाकु नामक सर्प देखते हुये दूर खडे रहते हैं ॥ ११॥

( नष्टासनः नष्टविषाः ) जिनके प्राण और विष नष्ट हो चुके हें, ( इन्द्रेण वाजिणा इताः ) जो वज्रधारी इन्द्रने मारे हैं,

जिनको ( इन्द्रः जघान ) इन्द्रने मारा है और ( वयं जिल्लम ) हम भी सर्पोको मारते हैं ॥१२॥

( तिरिश्चराजयः हताः) तिरछी लकीरीवाले सर्प मारे गये, (पृदाकवः निपिष्टासः) पृदाकु सांप पीसे गये, (दिवि, करिकतं दिवत्रं) दिवि, करिकतं श्रीर श्वेत जातिके सांपको तथा (असितं दर्भेषु जिह्न) कोले सांपको दर्भों में मार ॥ १३॥

(सका करातिका कुमारिका) वह भीलोंकी लडकी (हिरण्ययीभिः अभिभिः) लोहेकी कुदारोंसे (गिरीणां सातुषु) पहाडोंके शिखरोंपर (भेषजं उप खनति) औषधिको खोदती है॥ १४॥ आयमेगुन्युवा भिषकपृश्चिहापराजितः । स वै स्वजस्य जम्भन उभयावेश्विकस्य च ॥१५॥ इन्द्रो मे हिमरन्धयानमुत्रश्च वर्रुणश्च । वातापर्जन्योर्द्रभा ।। १६ ॥ इन्<u>द्रो मे∫हिंमरन्थयुत्पृद्रोक्</u>कं च पृदाकम् । स्<u>व</u>जं तिरंश्विराजिं क<u>स</u>र्ण<u>ील</u>ं दशीनसिम् ॥ १७ ॥ इन्द्री जघान प्रथमं जीनितारमहे तर्त्र । तेपांग्र तृद्यमीणानां कः स्वित्तेषांमसद्रसंः ॥ १८ ॥ सं हि श्रीपिण्यग्रंभं पौ। अष्ठ इंव कर्षरम् । सिन्धोर्मध्यं पुरेत्य व्यक्ति महेर्विषम् ॥ १९॥ अहीनां सर्वेषां विषं परां वहन्तु सिन्धवः । हतास्तिरश्चिराजयो निर्पिष्टासः पृदांकवः२०(११) ओषंधीनामुहं वृण उर्वरीरिव साध्या । नयाम्यवीतीरिवाह निरैत ते विषम् ॥ २१ ॥ यदुर्शी सूर्ये विषं पृथिव्यामे। पंधीप यत् । कान्दाविषं कनक्रं विरैत्वैतं ते विषम् ।। २२ ॥ ये अग्रिजा औषधिजा अहीनां ये अप्सुजा विद्युत आवभृतुः । येषां जातानि बहुधा महान्ति तेम्यः सुपेम्यो नर्मसा विधेम ॥ २३॥

**अर्थ-( अयं युवा पृक्षिदा )** यह तरुण सर्पनाशक ( अपराजितः भिषक् ) अपराजित वैद्य आता है । । (सः वै स्वजस्य वृश्विकस्य ) वह निःसंदेह स्वज नामक सर्पका और विन्छुका इन ( उभयोः जम्भनः ) दोनोंका नाश करनेवाला है ॥ १५ ॥ ( इन्द्रः मित्रः वरुणञ्च ) इन्द्र, सूर्य और वरुण [ भे अहिं पृदाकुं च अरन्धयन् ] ये मेरे पास आये सर्पोको मारते हैं

तथा [ वातापर्जन्यो उभा ] वायु और पर्जन्य ये दोनों भी सर्पोको मारते हैं ॥ १६॥

पृदाकु, पृदाक्व, स्वज, तिरिश्चराजी, कसणलीं, दशोनिस इन सर्पीकी जातियोंको [ इन्द्रः अरन्धयत् ] इन्द्र मार

देता है ॥ १७ ॥

है ( अहे ) सर्प ! [ तब प्रथमं जिनतारं ] तेरे पहिले उत्पादक को [ इन्द्रः जघान ] इन्द्र नाश करता है । [तेपा तृह्यमाणानां ] उनके नाशको प्राप्त हुओंमें [ तेषां कः स्वित् रसः असत् ] क्या उनका कुछ रस रहता है ? अर्थात् वे सब पूर्ण मर जाते हैं।। १८॥

में सापोंके [ शीर्पाण अग्रमं ] सिरोंको पकड छं [ इव ] जैसा [ पौंजिष्ठः सिन्धोः कर्वरं मध्यं परेख ] कैवट नदी है गहरे मध्य भागतक जाकर सहजही वापिस आता है, उस प्रकार में भी [ आहे: विषं व्यनिजं ] सांपका विष विशेष प्रकारसे नष्ट करता हूं ॥ १९॥

[ सर्वेषां महीनां विषं ] सब सर्पोंके विषको [ सिन्धवः परा वहन्तु ] नदियां दूर बहा ले जांय । इस तरह तिरश्चिराजी

और पृदाकु जातिके सब सप मारे गये हैं।। २०।।

[ सहं भोषधीनां उर्वरीः इव साधुया वृणे ] में भौषिधयोंको उपजार्क भूमीपर घान्य उगनेके समान सहजर्शसे प्राप्त करूं और [ अर्वतीः इव नयामि ] उनको लें जाऊं, अतः हे [ अर्हे ] सर्प ! [ते विषं निः ऐतु ] तेरा विष दूर हो जावे ।। २१॥

(यत् विषं अप्नौ पृथिव्यां औषधिषु) जो विष अग्नि, भूमि और औषधियों में है, तथा जो (कान्द्रविषं कनक्रकं) कन्दों में तथा वनस्पति विशेषों में संगठित होता है, यह तेरा विष (निः ऐतु ऐतु ) निःशेष चला जावे ॥ २२ ॥

( ये अग्निजाः ओषाधिजाः ) जो आग्निसे उत्पन्न, औषिधियों में उत्पन्न, (ये अद्दीनां अप्सुजाः ) जो सापोंमें जलोंमें उत्पन्न, (विद्युत: आवभूतुः) जो बिजलीसे प्रकट होते हैं, (येषां जातानि बहुधा महान्ति) जिनकी अनेक प्रकारकी जातियां है, (तेभ्यः सर्पेभ्यः नमसा विधेम ) उन सांपोंको हम नमन करते हैं॥ २३॥

तौद्धी नामांसि क्रन्या िघृताची नाम वा असि । अधस्पदेनं ते प्दमा दंदे विषुद्र्षणम् ॥२४॥ अङ्गादङ्गत्त्र च्यावय हदंयं परि वर्जय । अधा विष्यय यत्तेजोऽवाचीनं तदेतु ते ॥ २५॥ आरे अभूद्विषमंरी द्विषे विषमंत्रागपि । अग्निर्धिषमहेर्निरंधात्सोमो निरंणयीत् ॥ दंष्ट्रार्मन्वंगाद्विषमहिरमृत ॥२६॥ (१२)

#### ॥ इति द्वितीयोऽनुवाकः ॥

अर्थ-(तौदी नाम घृताची नाम) तौदी और घृताची इन नामों की (कन्या आसि) कन्या नामकी एक औषधि है।
(अधः पदेन ते विषद्षणं पदं आददे) नीचेवाले विषन।शक भागके साथ तेरी जड में प्राप्त करता हूं॥ २४॥

हे औषि। तूं (अंगात् अंगात्) प्रत्येक अवयत्रसे (प्र च्यावय) विषको दूर कर, ( हृदयं परिवर्जय )हृदयको भी छुडा दे, ( विषस्य यत् तेजः ) विषक्षी जो चमक है, ( तत् ते अवाचीनं एतु ) वह तेरे शरीरसे नीचे की और दूर हो जावे ॥२५॥

(विषं आरे अभूत्) विष दूर हुआ, (विषं अरोत्) विष चला गया, (विषं विषं अप्राग् अपि) विषमें विष मिल-कर पाहिले जैसा विषरिहत हो चुका। (अहे: विष अग्निः निरधात्) सर्पका विष अग्नि दूर करता है, (सोमः निरणयीत्) सोम औषिध विष दूर करती है। (दंष्टारं विषं अन्वगात्) दंश करनेवाले सर्पको विष पहुंचा और उससे (आहि: अमृत) वहीं सर्प मर गया॥ २६॥

यह संपूर्ण सूकत सर्पविषकों दूर करनेके लिये हैं। इसमें कई नाम औषाधियों के हैं, जो अच्छे वैद्यों को ही ज्ञात हो सकते हैं। यह जीने मरने का विषय है, इसिलये वैद्यविद्या न जाननेवाले कवल कोशों को देखकर न लिखेंगे, तो ही अच्छा है | वैसा तो यह सूकत सरल है, परंतु कई मंत्र मंत्रशास्त्र की दृष्टिसे देखनेवाले हैं और कई संकेत वैद्यशास्त्रकी दृष्टिसे खुलनेवाले हैं। इस-लिये उन विषयों के विशेषज्ञ इस सूक्तकी अधिक खोज करें, इतना ही यहां लिखा जा सकता है।

### (५) विजयप्राप्ति।

(ऋषि:—१-२४ सिन्धुद्वीपः, २५-३५ कौशिकः, ३६--४१ ब्रह्मा, ४२--५० विहन्यः। देवता--१-२४ आपः चद्रमाश्च, २५-३५ विष्णुक्रमः, मन्त्रोक्ताः,३६--५० मंत्रोक्ताः) (१)इन्द्रस्यौज स्थेन्द्रस्य सह स्थेन्द्रस्य बलं स्थेन्द्रस्य वृधिं १ स्थेन्द्रस्य नृम्णं स्थं। जिष्णिव योगांय ब्रह्मयोगीवी युनिन्म ॥ १॥

इन्द्रस्यौज् । जिष्णवे योगाय क्षत्रयोगैवी युनिन ॥ २ ॥

अर्थ—( इन्द्रस्य खोजः स्थ ) आप इन्द्रका बल हो, ( इन्द्रस्य सहः स्थ ) आप इंद्रका शत्रुपराभवका सामर्थ्य हो, (इन्द्रस्य वर्षः स्थ ) आप इन्द्रका बल हो, (इन्द्रस्य वीर्यः स्थ ) आप इन्द्रका पराक्रम हो, (इन्द्रस्य नृम्णं स्थ ) आप इंद्रका ऐश्वर्यं हो, आपको (जिज्जवे योगाय) विजयप्राप्तिके कार्यमें ( ब्रह्मयोगैः वः युनिज्म ) ज्ञानसाधनोंके साथ संयुक्त करता हूं ॥ १ ॥ ० (क्षत्र-योगैः ) क्षात्रवलके साथ, ...० (इन्द्रयोगैः) इन्द्रजक्तियोंके साथ ...० ( सोमयोगैः ) सोमादि औषधियोंके शक्तियोंके साथ...० ( अप्सुयोगैः ) जलादि योजनाओंके साथ संयुक्त करता हूं ॥ २--५॥

इन्द्रस्योज् । जिष्णवे योगायिन्द्रयोगैवी युनिन ॥ ३ ॥ इन्द्रस्योज् । जिष्णवे योगाय सोमयोगैवी युनिन ॥ ४ ॥ इन्द्रस्योज् । जिष्णवे योगायाप्सुयोगैवी युनिन ॥ ४ ॥ इन्द्रस्योज् । जिष्णवे योगायाप्सुयोगैवी युनिन ॥ ४ ॥ इन्द्रस्योज् स्थेन्द्रस्य सह स्थेन्द्रस्य वलं स्थेन्द्रस्य वीवी स्थेन्द्रस्य नुम्णं स्थं । जिष्णवे योगाय विश्वानि मा भूतान्युपं तिष्ठन्तु युक्ता मं आप स्थ ॥ ६ ॥

(२) अप्रेम्भाग स्थं। अपां ग्रुक्तमांपाँ देवीविची अस्मासं घत।
प्रजापतेवों घाम्नास्में छोकार्य सादये॥ ७॥
इन्द्रंस्य भाग स्थं।०।०।८। सोमंस्य भाग स्थं।०।०।९। वर्रुणस्य भाग स्थं।०।०॥१०॥ (१३)
मित्रावरुणयोभीग स्थं।०।०।११। यमस्यं भाग स्थं।०।१२। पितृ णां भाग स्थं।०।०॥१३॥
देवस्यं सावतुम्भाग स्थं। अपां ग्रुक्रमांपो देवीविची अस्मासं घत्त।
प्रजापतेवों धाम्नासे लोकायं सादये॥ १४॥

(३)यो व आपोऽपां भागो३ऽप्स्वंशुन्तर्यजुष्योऽदेव्यर्जनः। इदं तमितं सृजामि तं माभ्यवंनिश्चि । तेन तमभ्यतिसृजामो यो३ऽस्मान्द्रेष्टि यं वृयं द्विष्मः। तं वधेयं तं स्तृषीयानेन ब्रह्मणानेन कर्मणानयां मेन्या ॥ १५ ॥

यो वं आपोऽपामार्मिर्प्स्वं १ न्त । । । । १६। यो वं आपोऽपां वृत्सोई ऽप्स्वं १ न्त । । । । १७॥

सर्थ- ( जिब्जिव योगाय ) विजयप्राप्तिके लिये (विश्वानि भूतानि उपतिष्ठन्तु) ६व भूत आपके पास आ जांय तथा (आपः में युक्ता स्थ ) जल मुझे समयपर प्राप्त होवे ॥ ६॥

<sup>[</sup>२](अप्तः भागः स्थ) आप अप्तिका भाग हो,है(देवीः आपः) दिन्य जले।(असासु वर्चः धत्त)हमारेमें तेजको धारण करो, क्योंकि आप (अपां शुकं) जलोंका वीर्यही हो।(प्रजापतेः धामा) प्रजापिते धामसे आये (वः) आपको (अस्मै छोकाय सादये) इस लोकके लिये स्थिर स्थान देता हूं॥ ॥ आप (इन्द्रस्य भागः स्थ) इन्द्रका भाग हो, ० (सोमस्य भागः ०) सोमादि औषधियोंका भाग हो, ० (वहणस्य ) वहणका०, (मित्रावहणयोः०) सूर्य और वहणका० (यमस्य ) यमका०, (पितृणां ) पितरोका०, (देवस्य सिवतुः०) सवितादेवका भाग आप हैं०॥ ८-१४॥

<sup>[</sup>३]हे (आप:) जलो ! (य: व: अपां भागः) जो आपमें जलोंका भाग है, जो (अप्सु अन्तर, यजुप्य: देवयजनः) जलोंके अन्दर होता हुआ यज्ञकर्ममें लगनेवाला देवोंके लिये यजनरूप है, (इदं तं अित सजामि ) यह में उसे सौप देता हूं, (तं भा आभि अविनिक्ष ) उसका तिरस्कार न करें। (तेन तं आभि अति सृजामः) उससे उनको दूर कर देते हैं। (य अस्मान् द्वेष्टि यं वयं द्विष्मः) जो हमारा द्वेष करता है और जिसका हम द्वेष करते हैं। (अनेन ब्रह्मणा अनेन कर्मणा अनया भन्या) इस ज्ञानसे, इस कर्मसे और इस इच्छासे (तं वधेयं तं स्तृषीय) उसका वघ करें और उसका नाश करें॥ १५॥ ... भन्या) इस ज्ञानसे, इस कर्मसे और इस इच्छासे (तं वधेयं तं स्तृषीय) उसका वर्षण करनेवाला मेघ है॰, (अपां हिरण्य-(य: अप: अपां अमिः०) जो जलोंके तरंग है॰, (अपां ब्रह्मः०) जो जलोंका प्वणंके समान तेजस्वी भाग है॰, (अपां अक्षा प्राप्तिः दिव्यः०) जो जलोंका परयर जैसा वर्षादिका गर्भः०) जो जलोंका प्रवणंके समान तेजस्वी भाग है॰, (अपां अक्षा प्राप्तिः दिव्यः०) जो जलोंका परयर जैसा नाश करते दिव्य भाग है, तथा जो (अपां अग्नयः०) जलोंमें आप्ने जैसा उष्णताका भाग है॰, उसकी सहायतासे इम द्वेषीका नाश करते हैं॥ १५—२१॥

यो वं आपोऽपां वृष्मोईऽप्स्वं १ नत्।।।।१८॥
यो वं आपोऽपां हिरण्यमुमें ईऽप्स्वं १ नत्।।।।।१८॥
यो वं आपोऽपामकमा पृश्चिद्विं व्योईऽप्स्वं १ नत्।।।।।।।१०॥ (१४)
ये वं आपोऽपामुग्नयोऽप्स्वं १ न्त्यं जुष्या देव्यर्जनाः ।
इदं तानाति सृजामि तानमाभ्यवं निश्चि ।
तैस्तमभ्यातिसृजामो योईऽस्मान्द्वेष्टि यं वयं द्विष्मः ।

तं विधेयं तं स्तृंषीयानेन ब्रह्मणानेन कर्मणानयां मेन्या ॥ २१ ॥

(४)यर्द्याचीनं त्रैहायणादतृतं किं चीदिम । आपी मा तस्मात्सवेस्माहुरितात्पान्त्वंहेसः । २२॥ स्मुद्रं वः प्र हिणोमि स्वां योनिमपीतन । अरिष्टाः सवेहायसे। मा चेनः किं चनामंमत् ॥ २३॥ अरिष्रा आपो अपं रिप्रमस्मत् । प्रतिकारम्भित् ॥ २३॥ प्रास्मदेनी दुरितं सुप्रतीकाः प्र दुष्वभ्यं प्र मंठ वहन्तु ॥ २४॥

(५)विष्णोः क्रमोऽसि सपत्नुहा पृथिवीसंशितोऽप्रितेजाः ।
पृथिवीमनु विक्रेमेऽहं पृथिव्यास्तं निर्भेजामो योईऽस्मान्द्रेष्टि यं वृयं द्विष्मः ॥
स मा जीवीत्तं प्राणो जहातु ॥ २५ ॥
विष्णोः क्रमोऽसि सपत्नुहान्तिरक्षसंशितो वायुतेजाः ।
अन्तिरिक्षमनु विक्रेमेऽहम्न्तिरिक्षात् तं निर्भेजामो०।० ॥ २६ ॥

[४] अर्थ- ( त्रैहायणात् अर्वाचीनं यत् किंच ) तीन वर्षोंके अन्दरअन्दर जो कुछ ( अनृतं ऊचिम ) असत्य भाषण किया है, ( तस्मात् सर्वस्माद् दुरितात् अंहसः ) उस सब पापसे ( आपः मा पान्तु ) जल मुझे बचावें ।। २२ ॥

हे आपः ! (वः समुदं प्र हिणोमि) आपको में समुद्रके प्रति भेजता हूं, आप (स्वां योनि अपीतन) अपने उगमस्थानको प्राप्त होओ । (सर्वहायसः अरिष्टाः ) संपूर्ण आयुत्तक आहिंसित होते हुए [नः किंचन मा आगमत् ] हम सबकी किसी तरह. रोग न हो ॥ २३ ॥

[ आप: आरिपा: ] जल निर्दोष है, इसालिये वह [अस्मात् रिप्नं अप ] हम सबसे दोष दूर करें। [सुप्रतीकाः अस्मत् दुरितं एनः प्र ] उत्तम रूपवाला जल हम सबसे पाप और मल दूर करें। [ दुष्वण्नयं मलं प्र प्र वहन्तु ] दुष्ट स्वप्न और मल बहाकर दर ले जावें।। २४।।

[५] तू [विष्णोः कमः असि ] तूं विष्णुका आक्रमण जैसा आक्रमक है, तथा [सप्रनहा पृथिवीसंशितः अभितेजाः ] शत्रुका नाश करनेवाला, पृथ्वीपर तेजस्वी और अभिके समान प्रतापी है, मैं [ अहं पृथिवीं अनु विक्रमे ] पृथ्वीपर पराक्रम करता हूं, [तं पृथिव्याः निर्मेजामः ] हम उसको पृथ्वीसे हटा देते हैं [ यः अस्मान् द्वेष्टि यं वयं द्विष्मः ] जो हमारा द्वेष करता है और जिसका हम द्वेष करते हैं, [सः मा जीवीत् ] वह जीवित न रहे, [तं शाणो जहातु ] उसे प्राण छोड देवे।। २५ ॥

तू ( अन्तिरिक्षसंशितः वायुतेजाः ) अन्तिरिक्षमें तेजस्वी और वायुके तेजसे युक्त, ( अहं अन्तिरिक्षं अनु वि क्रमे ) मैं अन्तिरिक्षमें पराक्रम करता हूं और ( अन्तिरिक्षात् तं निर्भजामः ) अन्तिरिक्षसे उसको हटा देते हैं ... ॥ २६ ॥ विष्णोः क्रमेंऽसि सपत्नहा द्योसंशितः स्वर्यतेजाः। दिव्रमनु वि क्रमेऽहं दिवस्तं ०।०॥ २०॥ विष्णोः क्रमेंऽसि सपत्नहा दिक्संशितो मंनंस्तेजाः। दिशोऽनु वि क्रमेऽहं दिग्म्यस्तं०।०।२८। विष्णोः क्रमेंऽसि सपत्नहा तिक्संशितो वातंतेजाः। आशा अनु वि क्रमेऽहमाश्रीम्यस्तं ०।०॥२९॥ विष्णोः क्रमेंऽसि सपत्नह क्रक्संशितः सामतेजाः। क्रचोऽनु वि क्रमेऽहमूग्म्यस्तं०।०।३०॥(१५) विष्णोः क्रमेंऽसि सपत्नहा यृज्ञसंशितो व्रक्षंतेजाः। यृज्ञमनु वि क्रमेऽहं यृज्ञातं ०।०॥॥३१॥ विष्णोः क्रमेंऽसि सपत्नहा यृज्ञसंशितो व्रक्षंतेजाः। अर्थोऽनु वि क्रमेऽहं यृज्ञातं ०।०॥॥३१॥ अर्थिशनु वि क्रमेऽहमोषंधीभयस्तं ०।०॥३२॥ विष्णोः क्रमेंऽसि सपत्नहाऽष्स्रसंशितो वर्रणतेजाः। अर्थोऽनु वि क्रमेऽहं व्रक्ष्यसं ०।०॥३३॥ विष्णोः क्रमेंऽसि सपत्नहाऽष्स्रसंशितो वर्रणतेजाः। अर्थोऽनु वि क्रमेऽहं व्यवस्तं ०।०॥३३॥ विष्णोः क्रमेंऽसि सपत्नहाऽष्स्रसंशितो वर्रणतेजाः। व्यवस्त विक्रेश्वं वर्षणते विक्रेशनं वर्षणाः वर्षाः

विष्णोः क्रमोऽसि सपल्हा कृषिसंशितोऽत्रतेजाः । कृषिमनु वि क्रमेऽहं कृष्यास्तं ०।०॥३४॥ विष्णोः क्रमोऽसि सपल्हा कृषिसंशितोऽत्रतेजाः । कृषिमनु वि क्रमेऽहं कृष्यास्तं ०।०॥३४॥ विष्णोः क्रमोऽसि सपल्हा प्राणसंशितः पुरुषतेजाः ।

प्राणमनु वि केमें Sहं प्राणात् तं निभीजामो यो ई Sस्मान् द्वेष्टि यं वृयं द्विष्मः ॥ स मा जीवृति तं प्राणो जीहातु ॥३५॥

जितमस्माक्षुद्धिन्नमस्माकंमु भ्येष्ठिां विश्वाः पृतेना अरावीः।

इदमहमामुद्यायणस्यामुद्याः पुत्रस्य वर्चस्ते जीः प्राणमायुर्नि वेष्टयामीदमेनमथ्राश्चं पादयामि ३६

अर्थ-[चौ: सांशतः सूर्यतेजाः] तू झुलोकमें तेजस्वी और सूर्यके तेजसे युक्त है, मैं [दिवं अनु वि क्रमे] गुलोकमें पराक्रम करता हूं और उस युलोकसे उसे हटा देता हूं ॥ २७ ॥... [दिक्सांशितः मनस्तेजाः ] तू दिशाओं में तेजस्वी और मनके तेजसे युक्त युक्त है, मैं [दिशः ] दिशाओं में पराक्रम करता हूं और दिशाओं से उसकी हटा देता हूं ॥ २८ ॥ ... [ आशासंशितः वाततेजाः ] तू उपदिशाओं में तेजस्वी और वातके तेजसे युक्त है, सब उपदिशाओं में में पराक्रम करता हूं और उसको वहांसे हटा देता हूं २९ ॥ [ ऋक्संशितः सामतेजाः ] ऋग्वेदके ज्ञानसे तेजस्वी और सामके तेजसे युक्त है, में [ऋचः अनु वि कमें] ऋग्विज्ञानमें पराक्रम करता हूं और ऋचाओं से उसको हटाता हूं ॥ ३० ॥

[ यज्ञसंशितः ब्रह्मतेजाः ] तू यज्ञसे तेजस्वी व ज्ञानके तेजसे युक्त है, में यज्ञक्षेत्रमें पराक्रम करता हूं और उसकी यज्ञसे हटाता हूं • ॥३१॥ । [औषधिसंशितः सोमतेजाः] तू औषधिद्वारा तेजस्वी और सोमके तेजसे युक्त है, में (ओपधीः अनु-यज्ञसे हटाता हूं • ॥३१॥ । [ अप्ससंशितः वरुणतेजाः ] तू जलोंसे विक्रमें) औषधिविद्यामें पराक्रम करता हूं और औषधिवासे उसको हटाता हूं • ॥३३॥ । तेजस्वी और वरुणके तेजसे युक्त [ अप अनु विक्रमें ] जलोंमें में पराक्रम करता हूं और जलोंसे उसको हटाता हूं • ॥३३॥ । तेजस्वी और वरुणके तेजसे युक्त [ वर्षा अनु विक्रमें ] कृषिमें पराक्रम करता हूं कि के कि प्राणं अनु हिम्मिं कि इसे हटाता हूं ॥३४॥ । । [ प्राणसंशितः पुरुषतेजाः ] तू प्राणसे तेजस्वी और पुरुषके तेजसे युक्त है [प्राणं अनु और कृषिसे उसे हटाता हूं ॥३४॥ । । [ प्राणसंशितः पुरुषतेजाः ] प्राणसे उसको हटाता हूं, कि जो हमारा देष करता विक्रमें ] प्राणक्षेत्रमें विक्रम करता हूं और [ प्राणात् तं निर्मजामः ] प्राणसे उसको हटाता हूं, कि जो हमारा देष करता विक्रमें ] जिसका हम देष करते हैं, वह न जीवे, उसको प्राण छोड़ देवे ॥ ३५॥ ।

पार जिसका हम ध्रय करत ह, पह न जाय, उसका जाय हो। दिशा प्रभाव है। [विश्वाः पृतना सरातीः सम्यस्तं ] [६] [अस्माकं जितं ] हमारा विजय है, [अस्माकं उद्गितं ] हमारा प्रभाव है। [विश्वाः पृतना सरातीः सम्यस्तं ] प्रव शतुसेना और वैरी परास्त हुए हैं। [अहं इदं ] में यह [आमुज्यायणस्य अमुज्याः पुत्रस्य ] अमुक गोत्रके अमुक माताके पुत्र शतुसेना और वैरी परास्त हुए हैं। [अहं इदं ] में यह [आमुज्यायणस्य अमुज्याः पुत्रस्य ] अमुक गोत्रके अमुक माताके पुत्रके शतुके [वर्चः तेजः प्राणं आयुः निवेष्टयामि ] वर्चस्, तेज, प्राण और आयुको पूर्ण रीतिसे बांघता हूं और [इदं एनं पुत्रके शतुके [वर्चः तेजः प्राणं आयुः निवेष्टयामि ] वर्चस्, तेज, प्राणं और आयुको पूर्ण रीतिसे बांघता हूं और [इदं एनं पुत्रके शतुको [वर्चः तेजः इसको में नीचे गिराला हूं ॥ ३६॥

स्रिं स्यावृत्तेम्नवार्वे दक्षिणामन्वावृत्तेम् । सा , द्रविणं यच्छतु सा में ब्राह्मणवर्चेसम् ॥ ३७॥ दिशो ज्योतिष्मतीर्म्यार्वते । ता मे द्रविणं यच्छन्तु ता में ब्राह्मणवर्चेसम् ॥ ३८॥ सप्तऋषीन्भ्यार्वते । ते मे द्रविणं यच्छन्तु ते में ब्राह्मणवर्चेसम् ॥ ३९॥ ब्रह्माभ्यार्वते । तन्मे द्रविणं यच्छतु तन्मे ब्राह्मणवर्चेसम् ॥ ४०॥ ब्रह्माभ्यार्वते । तन्मे द्रविणं यच्छतु तन्मे ब्राह्मणवर्चेसम् ॥ ४०॥ ब्रह्मणा अभ्यार्वते । ते मे द्रविणं यच्छन्तु ते मे ब्राह्मणवर्चेसम् ॥ ४१॥

(७)यं व्यं मृगयांमहे तं व्ये स्तृंणवामहै । व्यात्तं परमेष्ठिनो ब्रह्मणापीपदाम् तम् ॥ ४२ ॥

वैश्वानरस्य दंष्ट्रांभ्यां हेतिस्तं सम्धाद्रिम । इयं तं प्सात्वाहुंतिः समिद्रेम सहीयसी ॥ ४३ ॥

राज्ञो वर्रुणस्य बन्धोऽसि । सोईऽमुमामुज्यायणम्मुज्याः पुत्रमन्ने प्राणे वधान ॥ ४४ ॥

य अन्नं भुवस्पत आक्षियति पृथिवीमन् । तस्यं नस्त्वं भ्रेवस्पते संप्रयंच्छ प्रजापते ॥ ४५॥

अयो दिव्या अंचायिषं रसेन् सम्पृक्षमिह । पर्यस्वानम् आगंमं तं मा सं सृंज वर्षसा ॥ ४६॥

अर्थ- [सूर्यस्य आवृतं] सूर्यका आवर्तन अर्थात् [दक्षिणां अन्ववृत्तं] दक्षिण दिशामें गमन है, उसके साथ [अनु आवर्ते]में अनुकूल होकर जाता हूं। [सामे द्रविणं यच्छतु ] यह मुझे धन देवे। [सामे ब्राह्मणवर्चसं ] वह मुझे ज्ञानतेज देवे॥३०॥ [ज्यातिष्मती: दिशः अभ्यावर्ते] तेजोयुक्त दिशाओं में में गमन करता हूं। वे [ताः॰] मुझे धन और ज्ञानतेज देवें॥३८॥ [ससऋषीन् अभ्यावर्ते ] सप्त ऋषियों के अनुकूल गमन करता हूं। [ते॰ ] वे मुझे धन और ज्ञानतेज देवें॥३९॥ [ब्रह्म अभ्यावर्ते ] ज्ञानके अनुकूल में चलता हूं [तत्॰ ] वह मुझे धन और ज्ञानका तेज देवें॥ ४०॥ [ब्राह्मणां अभ्यावर्ते ] व्राह्मणों अभ्यावर्ते ] व्राह्मणों अभ्यावर्ते ] व्राह्मणों अनुकूल में चलता हूं। ति॰ ] वे मुझे धन और ज्ञानतेज देवें॥ ४०॥

[ज][यं वयं मृगयामहे] जिसे हम ढूंढते हैं, [तं वधे: स्तृणवामहै] उसे वधोंसे—हथियारोंसे नष्ट करते हैं, और [परमेष्टिनः व्याते ] परमेश्वर की विकराल दंष्ट्रामें [तं ब्रह्मणा आपीपदाम ] उसे हम ज्ञानके योगसे डाल देते हैं।। ४२॥

[ वैश्वानरस्य दंष्ट्राभ्यां ] ईश्वरकी दाढों द्वारा बननेवाला जो [ हेतिः ] हथिथार है, उससे [ तं अभि समदात् ] उसका नाश करते हैं । [ तं प्सात्वा ] उसका नाश करके [ इयं समित् ] यह जा समिधा इस यज्ञमें डाली जाती है, वह [ देवी सहीयसी ] शत्रुको दूर करनेके लिये समर्थ है ॥ ४३ ॥

[ वरुणस्य राज्ञः बन्धः श्रास ] वरुणराजके तू बंधनमें पडा है, [ सः क्षमुं ] वह इस [ अमुख्यायणं अमुख्याः पुत्रं ] इस गोत्रके अमुक माताके पुत्रको [ असे प्राणे बधान ] अस और प्राणमें बांध देता हूं ॥ ४४ ॥

हे [ भुवः पते ] पृथ्वी के स्वामी ! [ यत् ते अत्रं ] ओ तेरा अत्र [ पृथिवीं अनु आक्षियति ] पृथ्वीपर है, है [ प्रजापते ] प्रजाकं पालक ! [ तस्य स्वं नः संप्रयच्छ ] तुम उसको हमें प्रदान करो ॥ ४५॥

हे दिन्य [ आपः ] जलो ! [अयाचिषं] याचना करता हूं, कि [ रसेन समपृक्ष्मिति ] हमें रससे संयुक्त करो । हे [अग्ने ] अग्ने ! [ पथस्वान् आगमं ] रसके साथ मैं आ रहा हूं [ तं मा वर्चसा सं सृज ] मुझे तेजसे युक्त कर ॥ ४६ ॥ सं मात्रे वर्चसा सृज सं प्रजया समायुषा । विद्युंभे अस्य देवा इन्द्री विद्यात् सह ऋषिभिः ॥ ४७॥ यदंगे अद्य मिथुना शर्पातो यद्वाचस्तृष्टं जनयन्त रेभाः। मन्योर्मनेसः शर्व्यार्थं जायते या तयां विष्यु हदंये यातुधानान् ॥४८॥ परां शृणीहि तपंसा यातुधानान् परांऽमे रक्षो हरसा शृणीहि । पराऽर्चि<u>षा</u> मूरंदेवां छुणीहि परांसुतृषः शोशुंचतः शृणीहि ॥ ४९ ॥ अपामस्मै वजं प्र हेरामि चतुं भृष्टिं शीर्षिभिद्यांव विद्वान् । सो अस्याङ्गानि प्र भूणातु सर्भे तन्में देवा अर्नु जानन्तु विश्वे ॥ ५० ॥ (१७)

अर्थ — हे अप्ते ! [मा वर्चसा संस्त ] मुझे तेजसे युक्त कर, [प्रजया आयुपा सं ] प्रजा और आयुसे युक्त कर । दिवा: अस्य मे विद्युः ] देवता मेरे इस भावको जानें।[इन्द्रः ऋषिभिः सद विद्यात् ] इन्द्र ऋषिथेंके साथ इस विषयको जाने 11 80 11

हे अप्ने ! [यत् अद्य मिथुना शपातः ] आज जो मिलकर गाली देते हैं, [यत् रेभाः वाचः तष्टं जनयन्तं ] जो बक्ता वाणीका दीप करते हैं, [या मन्यो: मनसः शरव्या जायते ] जो कोधसे मनकी हिंसा होती है, [तया यातुवानान इदये विध्य ] उससे दुष्टोंके हृदयाँका वेध कर ॥ ४८॥

[ यातुधानान् तपसा परा श्रणीहि ] दुष्टोंको अपने तापसे दूर भगा, हे अमे ! [ रक्षः हरसा परा शृणीहि ] राक्षसोंको अपने बलसे दूर कर। [ अचिया मूरदेवान् परा शृणीहि ] अपनी जगलाये मुखाँको दूर फेंक, और [ असुनृगः

शोशुचतः परा शृणीहि ] दूसरोंके प्राणीपर तृत होनेवालोंको शोक कराते हुए दूर मगाओ ॥ ४९ ॥

[ विद्वान् ] में यह सब जानता हुआ, [ अस्मै शीर्पभियाय ] इसका सिर तोडनेके लिये [अपां चतुर्मृष्टि वर्ज प्र हरामि] जलोंके चारों ओर नाश करनेवाले वज्रको फेंकता हूं। [सः अस्य सर्वा अंगानि प्रशृणोतु ]वद इसके सब अंगेंको काटे, [ तत् में विश्वेदेवाः अनु जानन्तु ] वह भेरा कर्म सब देव अनुकूलताके साथ जाने ॥ ५० ॥

# श्चके पराजयके लिये यत्न।

शत्रुका पराभव करनेके लिये (ओज ) शारीरिक वल, (सहः ) शत्रुके इमले सहन करनेका सामर्थ्य, (बल) सैन्य तथा अन्यान्य प्रकारके बल, ( वीर्य ) पराकम, वीर्यकी शक्ति, ( नृम्णं ) मानवी अनुकूल्यका सामध्ये, इतने साधन अवस्य हैं। पश्चात् [ जिष्णुयोग ] विजय प्राप्त करनेकी चातुर्यमयी योजना कैसी करनी है, इसका उत्तम ज्ञान चाहिये, सब अन्य बल दोनेपर भी समयपर 'जिप्णु-योग 'में न्यूनता हुई, तो कुछ भी सिद्धि नहीं हो सकती। इसीके साथ 'ब्रह्मशोग' अर्थात् ज्ञानसे सिद्ध होनेवाली योजना अवर्य चाहिये। इसी तरह 'क्षत्रयोग 'क्षात्र युद्धक्षेत्रमें कुशकतासे करने येग्य युद्धके व्यूद आदि रचना-विशेष करनेकी प्रवीणता आवश्यक है। 'इन्द्रयोग राजा और राजिश्वर्य इनके साथ योग होना चाहिये; इसके अभावमें केष कार्योंका कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं हो सकता। 'सोमयोग 'का दूपरा नाम है औषधियोग, शत्रुके साथ युद्ध छिडनेपर अपने लोग जखमी हो गये तो उनको श्रीघ्र आरोग्यमंपन करनेके लिये इस वैद्यं के आष्टियोगका यहा उपयोग हो सकता है। इसी तरह स्वपक्षीय लोगोंका शारीरिक बल बढानेके लिये भी इस भीषियोगकी अत्यंत आवश्यकता है । ' अप्रतुयोग 'का नाम है जलयोग। जलका तो मानवी जीवनके साथ वडा उपयोग है। इसलिय विजयप्राप्तिके लिये

जलका संयोग अच्छी प्रकार होना चाहिये । जल न मिला तो पराभव होनेमें कोई देरी न लगगी।

६ ( अ. सु. भा. को. १०)

संक्षेपसे प्रथमके ६ मंत्रों में विजयप्राप्तिके लिये अध्यंत आवश्यक विषयोंकी सूचना इस तरह दी है। मंत्र ७ से २१ तक कहा है कि जो जलादि साधन अपने पास हैं, उनका उपयोग शत्रुनाश करने के लिये करना चाहिये.

जिससे शत्रु नाशको प्राप्त हो और अपना विजय हो ।

मंत्र २२ से २४ तक कहा है कि जलसे सब शरीर, मन आदिकी निर्दोषता सिद्ध होती है, उसीसे शरीरकें और मनके मल दूर होते हैं। मनके मलोंसे खप्रदोष होता है और शरीरके मलोंसे रोग होते हैं। जलप्रयोगसे ये सब दोष दूर होते हैं और मनुष्य निर्दोष होता है और विजय प्राप्त करनेमें समर्थ होता है। जबतक शरीर और मनमें दोष होंगे, तबतक विजय प्राप्त नहीं हो सकता और प्राप्त होनेपर स्थिर भी नहीं रह सकता।

पृथ्वी, अन्तरिक्ष, यौ, दिशा उपदिशा, ऋचा, यजु, यज्ञ, खौषाधे, सोम, आप, कृषि, अज्ञ, प्राण आदि संब स्थानींसे

शत्रु हो हटाना चाहिये और इन स्थानों को शत्रु हीत करना चाहिये, यह आशय २५ से ३५ तक मंत्रोंका है।

इतना करनेपर विजय होगा और ऐसा पवित्र वीरही शत्रुको बांधकर उसकी पांचके तल दवा सकता है, यह बात ३६ वे

मंत्रमें कही है।

सूर्यसे तेजस्विता, दिशाओं से विस्तृत कार्यक्षेत्र, ऋषि ओंसे ज्ञान, ब्रह्म अर्थात् मंत्रोंसे सुविचार और ब्राह्मणोंसे उत्तम

उपदेश प्राप्त करके विजयी होनेकी सूचना मंत्र ३० से ४१ तकके मंत्रोंमें है।

४२-४३ इन दो मंत्रों में अपने शत्रुको परमेश्वरके अधीन अर्थात् उसके न्यायके अधीन करनेको लिखा है। खयं उसके नाश न करते हुए ऐसा करना, कि वह अपना कुछ न कर सके, और पश्चात् उसे ईश्वरके हवाले करना । परंतु ऐसा करनेके लिये अपना बल बढाना चाहिये, शत्रुका घटाना चाहिये और ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये कि शत्रु अपना कुछ भी न बिगाड सके।

शत्रु अपना कैदी होनेपर भी उसे परमेश्वरका कैदी मानना चाहिये । उसका नाश करना है तो परमेश्वर करे। अपने पास बक, अन, जल, शीर्थ, तेजरिवता आदिकी अधिकता रहे, और शत्रुके पास येही वस्तुएं कम हों, ऐसी योजना

करना चाहिये। यहांतक ४७ वें भंत्रतकके मंत्रमागसे बोध मिलता है।

गाली गलोछ अपने राज्यमें कोई किसीको न देवे। यह वाणीका अपन्यवहार शत्रुके राज्यमें चाहे होता रहे। दुष्टींका विध्वंस इस तरह करना और सज्जनों भी रक्षा करनी चाहिये। यह इस सूक्तका संक्षेपसे आशय है।

## (६) माणिबन्धन।

(ऋषिः-बृहस्पतिः । देवता-फालमणिः, वनस्पतिः ,३ आपः )

अरातीयोभीतृंच्यस्य दुर्हादी द्विपतः शिरंः। अपि वृक्चाम्योजसा ॥ १ ॥ वर्मे महीमुयं माणिः फ लांजातः करिष्यति । पूर्णी मन्थेन भागमद्रसेन सह वर्षसा ॥ २॥

अर्थ- ( अरातीयोः आतृब्यस्य ) शत्रु वैरो ( दुर्हादः द्विषतः शिरः ) दुष्ट हृदयी और द्वेष करनेवालेका सिर [ जोजसा छपि बृश्चामि विगसे में तोडता हूं। १।।

[फालात् जातः अयं मणिः ] फालसे बना हुआ यह मणि [ मह्यं वर्षं करिष्यति ] मेरे लिये कवच जैसी रक्षा करेगा। [मन्थेन रसेन वर्चसा सह पूर्णः ] मन्थन-सामर्थ्य रस और वर्चसे युक्त होनेके कारण पूर्ण समर्थ यह मणि [मा भागमत्] मेरे पास आगया है। १२।।

यत् त्वा शिकः पुराऽवधीत् तक्षा हस्तेन वास्या । आपंस्त्वा तस्मां जीव्लाः पुनन्तु शुर्चयः शुर्चिम् ॥ ३ ॥ हिरंण्यस्रग्यं माणिः श्रुद्धां युवं महो दर्धत् । गृहे वंसतु नोऽतिथिः ॥ ४॥ तस्मै घृतं सुर्ां मध्वन्नंमन्नं क्षदामहे। स नीः पितेर्व पुत्रेम्याः श्रेयीः श्रेयश्रिकित्सतु भूयीभूयः श्वःश्री देवेम्यी मुणिरेत्यं ॥ ५ ॥ यमवैधाद् बृहस्पतिर्माणं फालं घृत्रश्रुतंपुग्रं खदिरमाजसे। तमाि प्रत्यमुश्चत् सो अस्मै दुहु आज्यं भूयोभ्यः श्वःश्वस्तेन त्वं दिष्तो जीह ॥ ६ ॥ यसबेक्षाद् बृहस्पतिर्मुणि फालं घृत्श्चतेमुग्रं खंदिरमोजेसे । तमिन्द्रः प्रत्यंग्रञ्चतीजेसे वीर्यायि कम् । सो अस्मै बलामिद् दुंहे भूयोभूयः श्वःश्वस्तेन त्वं द्विपतो जीहि॥ ७॥ यमबैधाद् बृहस्पतिमीणि फार्ल घृत्रचुतंपुत्रं खंदिरमोर्जसे । तं सोमः प्रत्यमुञ्जत महे श्रोत्रांय चक्षसे । सो अस्मे वर्च इद् दुंहे भूगोभूयः श्वः श्वस्तेन त्वं द्विपतो जिहि ॥ ८ ॥ यमबेधाद् बृहस्पतिर्माणं फालं घृत्रचुनंमुग्रं खद्रिरमोजंसे । तं सर्युः प्रत्यंमुश्चत् तेनेमा अजयद् दिशंः। सो अस्मै भूतिमिद् दुंहे भूयोभूयः श्वःश्वस्तेन त्वं द्विष्तो जीह ॥ ९ ॥

अर्थ - [ यत् त्वा शिकः तक्षा ] जो तुझे कुशल तर्खाण [वास्या इस्तेन परा अवधीत्] शस्त्रयुक्त हाथमे मारता है [तस्मात्] जससे [जीवलाः ग्रुचयः झापः ] जीवन देनेवाले शुद्ध जल [शुर्चि त्वा पुनन्तु ) तुझ पार्वत्र वीरको पवित्र बनावे ।। ३ ॥ [ अयं मणि: ] यह मणि [ हिरण्यस्नक् ] सुवर्णमाला, [ श्रद्धां यज्ञं महः द्धत् ] श्रद्धा मक्ति, यज्ञ आंर महत्त्वका धारण

करें और यह [नः गृहें अतिथिः वसतु ] हमारे घरमें पूजनीय जैसा होकर रहे ।। ४॥

[तस्मै घृतं सुरां मधु अन्नं क्षदामहे ] उसके लिये घी, बृष्टि जल, शहद और अन्न हम देते हैं, [सः नः पुत्रेम्यः पिता ह्व ] वह हमें जैसा पिता पुत्रोंको देता है, वस श्रियः चिक्तिसतु पाम कल्याण देवे । यह मिणिः देवेम्यः एरय । निण देवोंके

पाससे यहां आकर [ भूयोभूयः श्वः-श्वः ] वारंवार और प्रतिदिन हमें सुख देवें।। ५॥ [ फालं घृतइचुतं खदिरं उम्रं माणें ] फालमे उत्पन्न घीसे भरपूर खादिरका बनाया और वीरता बढानेव ल माणि है, [ यं

भोजसे बृहस्पतिः अबझात् ] जिसको बलबृद्धिक लिये बृहस्पतिन यह मणि बांधा है, [तं अग्निः प्राति अमुखत ] उसे आग्नि मुझे देवे, धारण करावे, [ सः अस्मै भूयो-भूयः श्व:-श्व: आज्यं दुई ] वह इसके लिये प्रतिदिन वार्शवार घी देवे। ( तेन स्वं द्विपतो जिहि ) उससे तू शतुओंको मार अर्थात् विष्वंस कर ॥ ६ ॥ [यं०] जिसपर बृहस्पतिने ... मणि बांघा है, [तं इन्द्रः प्रति असुघत ] उसे इन्द्र मुझे देवे और [आजसे वीर्याय

कम्] भोज, वीर्थ और सुख प्राप्त करावे। [सः बस्मैं बलं इत् दुहे०] वह उसकी बल देवे ०॥ ७॥ [ यं॰ ] जिसपर॰... [ र्ह सो म: प्रति अमुच्चन ] उस सोम मुझ देवे, [ महे श्रोत्राय चक्षसे ] महत्त्व, श्रेत्र और दृष्टि देवे। उसे [वर्चः दुहे ] वह वर्च देवे ।। ८॥ [यं ] जिसपर ... (तं सूर्यः प्रति असुं ज्वत ] उसे सूर्य देव [तंन इस। दिशः अजयत् ] और उससे यह सब दिशाओंको जीते, [सः अस्मै मूर्ति दुद्दे० ] वह इसके लिये ऐश्वर्य देवे० ॥ ९॥

यमबैधाद बृहस्पतिर्माणं फालं घृत्रचुतंषुग्रं खंदिरमोजंसे ।
तं विश्रचन्द्रमां मणिमसुराणां पुरोऽजयद् दान्वानां हिर्ण्ययीः ॥
सो अंग्मे थिममिद् ढुंहे भ्योभ्यः श्वःश्वस्तेन त्वं द्विपतो जोहि ॥ १० ॥ (१८)
यमबैध्नाद् बृहस्पतिर्वाताय मणिमाश्ये ।
सो अंभे वाजिनं दुहे भ्योभ्यः श्वःश्वस्तेन त्वं द्विपतो जिहि ॥ ११ ॥
यमबैधाद बृहस्पतिर्वाताय मणिमाश्ये । तेनेमां मणिनां कृषिमश्विनांत्रिभ रक्षतः ।
स भिष्यभ्यां महीं दुहे भ्योभ्यः श्वःश्वस्तेन त्वं द्विपतो जिहि ॥ १२ ॥
यमबैधाद बृहस्पतिर्वाताय मणिमाश्ये । तं विश्रंत सिवता मणि तेनेदर्मजयत् खः ।
सो अंभे सृनृतां दुहे भ्योभ्यः श्वःश्वस्तेन त्वं द्विपतो जिहि ॥ १३ ॥
यमबैधाद बृहस्पतिर्वाताय मणिमाश्ये । तमापो विश्रंतिर्भणि सदो धावन्त्यश्विताः ।
स अभ्योऽमृतिर्विद्देहे भूयोभ्यःशः श्वस्तेन त्वं द्विपतो जिहि ॥ १४ ॥
यमबैधनाद बृहस्पतिर्वाताय मणिमाश्ये । तं राजा वर्षणो मणि प्रत्येमुश्चत श्वंभुवेम् ।
सो असी सत्यमिद् दुहे भूयोभ्यः श्वःश्वस्तेन त्वं द्विपतो जिहि ॥ १५ ॥
यमबैधनाद बृहस्पतिर्वाताय मणिमाश्ये । तं राजा वर्षणो मणि प्रत्येमुश्चत श्वंभुवेम् ।
सो असी सत्यमिद् दुहे भूयोभ्यः श्वःश्वस्तेन त्वं द्विपतो जिहि ॥ १५ ॥
यमबैधनाद बृहस्पतिर्वाताय मणिमाश्ये । तं देवा विश्रंतो मणि सर्वोद्धोकान युधाऽजंयन्।
स एभ्यो जितिभिद दुहे भूयोभूयः व्वःश्वस्तेन त्वं द्विपतो जिहि ॥ १६ ॥

्यं ] जिसको बृहस्पति मणि बांधता है और [आशवे बाताय ] गतिमय वायुवी शक्तिसे युक्त करता है, [सः

**अ**स्में वाजिनं दुद्दे० | बह इसके लिये अश्व देता है । १९ ॥

का यजन किया, [सः अस्में सृनृतां दुंहे ] वह इसके लिये सत्य देता है । ।१३ ।। [यं.]..... [तंमणि अपः बिश्रतीः] उस माणिको जल धारण करती हैं, [सदाः अक्षिता धावन्ति] अक्षय होकर-

सदा दीडती है [स अभ्यः अमृतं दुहै०] वह इनके लिये अमृत देता है। १४॥

[यं ] ... [तं शंसुवं मणि साजा वरुणः प्रथमुञ्जत ] उस सुखदायी भाणिको राजा वरुण छोड देता है, [सः

अस्मे सत्यं दुहे ] वह इसके लिये सत्य देता है ।। १५॥

अर्थ-[यं]... [तं मणि विश्वत् चन्द्रमाः] उस मणिको धारण करनेवाला चन्द्रमा [असुराणां दानवानां हिरण्ययीः पुरः अजयत्] असुरों और दानवोंकी सुवर्णयुक्त नगारयोंको पराजित करता है। [सः अस्मै श्रियं दुद्दे०] वह इसके लिये श्री देता है।। १०॥

<sup>[</sup>यं०] जिसको बृहस्पति मणि बांधता है, [तेन मणिना] उस माणिसे [अधिनो इमां कृषि अभिरक्षतः] अधिनी-देव इसकी कृषिकी रक्षा करते हैं। [सः भिषरभ्यां महः दुहे | वह उन वैद्योंके द्वारा इसे बडा तेज या अन्न देता है ० ॥१२॥ [यं०]...[तं माणें सविता विश्वत] उस माणिको सविताने धारण किया, [तेन स्वः अयजत्] उससे स्वर्णीय प्रकाश

<sup>[</sup>यं]... [तं मणि देवा बिश्रतः] उस मणिशो देवोंने धारण किया और [ युधा सर्वान् लोकान् अजयन् ] युद्ध करके सब लोकोंको जांत लिया। [ स एभ्यः जिति इत् दुई० ] वह इनको विजय देता है ।। १६॥

यमवेष्नाद् बृहस्पतिर्वाताय मुणियाश्चे । तिमुमं देवता मुणि प्रत्यमुश्चन्त शुंभुवंस् । स आंभ्यो विश्वामिद् दुंहे भूयों भूयः श्वःश्वस्तेन त्वं द्विपतो जीह ॥ १७ ॥ ऋतवस्तमंबझतात्वास्तमंबझत । संबत्सरस्तं बुद्ध्या सर्वे भूतं वि रंक्षति ॥ १८ ॥ अन्तुर्देशा अवशत प्रदिशुस्तमेवश्चत । प्रजापंतिसृष्टो मुणिद्विपतो मेऽर्घराँ अकः ॥ १९ ॥ अर्थर्वाणो अवभताथर्वणा अवभत । तैर्मेदिनो अङ्गिरसो दस्यूनां विभिदुः पुरस्तेन त्वं द्विपतो जीहि॥ २०॥ (१९) तं धाता प्रत्यंमुक्षत स भूतं व्यंकल्पयत् । तेन त्वं द्विंपतो जीह ॥ २१ ॥ यमर्वभाद् बृहस्पतिर्देवेभ्यो असुरिक्षितिम् । स मायं मणिरागमद् रसेन सह वर्चसा ॥ २२ ॥ यमवं शाद बृहस्पति देवे भ्यो असुराक्षातिम्। स मायं मुणिरागमृत सह गोभिरजाविशमुरत्रीन प्रजयां सह ।। २३ ।। यमर्वन्नाद् बृहस्पतिर्देवेश्यो असुरक्षितिम् । स मायं मुणिरागीमत् सह त्रीहियवाभ्यां महीसा भूत्यां सह ॥ २४ ॥ यमब्धाद् बृहस्पतिर्देवेश्यो असुरक्षितिम्। स मायं मणिरागमन्मधीर्वृतस्य धारया कीलालेन मणिः सह ॥ २५ ॥ यमवं झाद् बृहस्पतिंदेंवे भयो असुरक्षितिम्। स मायं मणिरागमदूर्जिया पर्यसा सह द्रविणेन श्रिया सह ॥ २६ ॥

अर्थ-[यं॰]-[तं शभुवं इमं मणिं देवता प्रत्यमुचन्त]उस सुखदायी मणिको देवताओंने छोड दिया,[सः आभ्यः विश्वं इद् दुहै] वह इनके लिये सब सुख देता है ।। १७॥

[ऋतवः तं अबझत] ऋतु उसको बांधते रहे, [ आर्तवाः तं अबझत] ऋतुषे उत्पन्न पदार्थ उसको बांधते हैं।

[ संवत्सरः तं बध्वा ] संवत्सर उसे बांधकर [ सर्वे भूतं विरक्षति | सब भूतमात्रकी रक्षा करता है ॥ १८॥ ( भनतर्देशा तं अवसत ) अन्तिर्देशाओंने उसे बांधा, ( प्रदिशः तं अवसत ) दिशामोने उसे बांधा, यह ( प्रजापित

सृष्टो मणिः ) प्रजापतिने निर्माण किया मणि ( मे द्विषतः अधरान् अकः ) मेरे शत्रुओं को नीचे करता है ॥ १९॥ (अथर्वाणो अवस्त ) अथर्वाओंने इसे बांधा ( आथर्वणा अबस्तत) आथर्वणिकोंने इसे बांधा था, (तैः मेदिनः अंगिरसः)

उससे बलवान् हुए आंगिरस ( दश्यूनां पुर: बिभिदु: ) शत्रुओं के नगराँको तोडते रहे, (तेन त्वं द्विषत: जिहे ) इससे तू अपने

(तं घाता प्रत्यमुखत ) उसे घाताने घारण किया था। (सः भूतं व्यकल्पयत् ) वह भूतों को बनानेमें समर्थ हुआ शत्रुओं की परास्त कर ॥ २०॥

त्तेन स्वं द्विषत: जिह् ) उसके बलसे तू अपने शत्रुओंको परास्त कर ॥ २१ ॥ (यं ) ... [ असुरक्षिति ] जिस असुर-विनाशको (देवेम्यः वृहस्पतिः अवभात् ) देवोंके लिथे वृहस्पतिने बांघा था, (सः

अयं मणिः मा ) वह मणि मेरे पास ( रसेन वर्चसा सह झागमत् ) रस और तेजके साथ आगया है ॥ २२ ॥

(यं०).... वह (गोभिः अजाभिः अक्षेत प्रजया सह ) गौर्वे बकरियां, अन और प्रजाहे साय ।।। २३॥ (यं)...(ब्रीहियवाभ्यां महसा भूत्या सह) चावल जीं त ा ऐश्वर्यके साथ. ॥२४॥ ... ( मथी: घृतस्य घार्या कीलालेन सह ) धी, मधु और पेयकी धाराओं के साथ शारपा।... (पयसा द्विणेन श्रिया सह ) दूध धन और श्रीके साथ ।। २६॥ स मायं मिणरागमित तेजेसा त्विष्यां सह यश्चेसा कीत्यां सह ॥ २७ ॥
समायं मिणरागमित तेजेसा त्विष्यां सह यश्चेसा कीत्यां सह ॥ २७ ॥
समर्यं मिणरागमित तेजेसा त्विष्यां सह यश्चेसा कीत्यां सह ॥ २० ॥
समर्यं मिण महा ददतु पृष्टं । अभिश्चं क्षेत्रवर्धनं सपत्नदम्भनं माणिश्च ॥ २९ ॥
तिमिनं देवतां माणें महा ददतु पृष्टं । अभिश्चं क्षेत्रवर्धनं सपत्नदम्भनं माणिश्च ॥ २९ ॥
त्रक्षणा तेजंसा सह प्रति मुआमि मे शिवम् ।
असपत्नः संपत्नहा सपत्नान् मेऽधंराँ अकः ॥३०॥ (२०)
उत्तरं दिष्तो माम्यं मणिः केणोतु देवनाः । यस्यं लोका हमे त्रयः पयो दुग्धमुपासंते ॥
स मायमिषं रोहतु मणिः श्रेष्ठचाय मूर्धतः ॥३१॥
यं देवाः पितरो मनुष्या उपजीवान्ति सर्वदा।स मायमिषं रोहतु मणिः श्रेष्ठचाय सूर्धतः॥३२॥
यथा बीजेमुर्वरायां कृष्टे फालेन् रोहंति । एवा मियं प्रजा प्रश्वां क्षेष्ठचाय सूर्धतः॥३२॥
यभी त्वा यज्ञवर्धन् मणे प्रत्यमुं चं शिवम् । तं त्वं श्वांतदक्षिण् मणे श्रेष्ठचाय जिन्वतात् ॥३४॥
प्तिमिन् विदेम सुमति स्वस्ति प्रजां चक्षुः प्रमून्त्सिमेंद्वे जात्वेदिम् ब्रह्मणा ॥३५॥ (२१)
॥ इति तृतीयोऽनुवाकः ॥३॥

अर्थ— (तेजसा रिवच्या यशसा कीर्त्या सह ) तेज, चमक, यश और कीर्तिके साथ ।। २७॥

(सर्वाभिः भूतिभिः सह..... ) सब ऐश्वरींके साथ वह मणि (मा आगमत्) मेरे पास आया है ॥२८।

(तं इमं मणिं) इस मणिको (देवता पृष्टिंय महां ददतु ) देवताएं पृष्टिके लिये मुझे देवें। यह ( आभि सुं क्षत्रवर्धनं

सपरनद्रभनं मणिं ) शत्रनाशक, क्षात्रतेज बढानेवाला, वैरीका विध्वंसक यह मणि है ॥ २९ ॥

(त्रह्मणा तेजसा सह) ज्ञान और तेजके साथ(मे शिवं प्रति सुंचामि)में इस कल्याणकारी माणिको धारण करता हूं। यह मणि (असपरनः सपरनहा) शत्रुरहित और शत्रुघातक है, तथा[मे सपरनान् अधरान् अकः] इसने मेरे शत्रुओंको नीचे किया है ॥३०॥

[अयं देवता: मणि: ] यह देवोंसे उत्पन्न होनेवाला मणि [मां द्विषतः उत्तरं कृणोतु ] मुझे शत्रुओंसे अधिक उत्तम अवस्थामें रखे । [यस्य दुग्धं ] जिससे दुहा गया सार [ हमे त्रयः छोकाः उपानते ] ये तीनों लोक प्राप्त करते हैं। [सः अयं मणि: ] वह यह मणि [मा श्रेष्ठियाय मूर्वतः अधिरोहतु ] मुझे श्रेष्ठ स्थानके ऊपर चढावे ॥ ३१ ॥

(देवा: पितरः, मनुष्याः यं सर्वदा उपजीवन्ति) देव पितर और मनुष्य जिसपर सदा निर्भर रहते हैं, वह (श्रेष्ठचाय॰) श्रेष्ठ

स्थानपर मुझे चढावे ॥ ३२ ॥

(फालेन कृष्टे उर्वरायां) फालसे इल किये हुए भूमिमें (यथा बीजं रोहति) जैसा बीज उगता है, (एव मिय प्रजाः परावः सर्जं वि रोहतु) वैसाही मेरे पास संतान, पशु और अन बहुत हो जावे॥ ३३॥

हे (यज्ञवर्धन मणे) यज्ञ बढानेवाले मणे! ( स्वां शिवं यस्मै प्रति अमुचं ) तुझ शुभ मणिको जिसके लिये में धारण कराऊं, हे (शतदक्षिण मणे) सौ प्रकारकी दक्षिणा देनेवाले मणि ! (तं स्वं श्रेष्ठयाय जिन्वतात्) उसे तू श्रेष्ठाताके लिये बढाओ॥३४॥

हे अप्ने ! (समाहितं इध्मं जुवाणः) प्रदिप्त इंधनका सेवन करता हुआ (होमैः प्रति हर्य) होमहवनींसे समृद्ध हो। (तस्मिन् समिद्धे जातवेदासि) उस प्रदीप्त आग्निसे (ब्रह्मणा) ज्ञानसे (सुमितं स्वस्ति प्रजां) उत्तम बुद्धि, कल्याण, संतान, (चक्कः पश्चन्) दृष्टि और पशुओंको (विदेय) प्राप्त करें॥ ३५॥

इस सूक्तमें विशेष प्रकारके मणिके धारण करनेका महत्त्व दर्शाया है।

# (७) सर्वाधारका वर्णन।

(ऋषि:-अथर्या। देवता-स्कम्भः आतमा वा)
किस्मिन्नक्षे तपी अस्याधि तिष्ठति किस्मिन्नक्षे ऋतम्स्याध्याहितम्।
कि वृतं कि श्रद्धाऽस्यं तिष्ठति किस्मिन्नक्षे स्त्यमस्य प्रतिष्ठितम्॥१॥
किस्मादङ्गाद् दीप्यते अप्रिरंस्य कस्मादङ्गात् पवते मात्रारिश्या।
किस्मादङ्गाद् वि मिमीतेऽधि चन्द्रमां मह स्कम्भस्य मिमीनो अङ्गम्॥२॥
किस्मिन्नक्षे तिष्ठति भूमिरस्य किम्मिन्नक्षे तिष्ठत्यन्तरिक्षम्।
किस्मिन्नक्षे तिष्ठत्याहिता द्यौः किस्मिन्नक्ष्मे तिष्ठत्यन्तरिक्षम्।
किश्चित्रक्षे तिष्ठत्याहिता द्यौः किस्मिन्नक्ष्मे तिष्ठत्यन्तरिक्षम्।
किश्चित्रक्षे तिष्ठत्याहिता द्यौः किस्मिन्नक्ष्मे तिष्ठत्यन्तरिक्षां।
यत्र प्रेप्सिन् दीप्यत कुर्व्यो अप्रिः केश्च प्रेप्सेन् पवते मात्रिक्षां।
यत्र प्रेप्सेन्तीरिभ्यन्त्यावृत्याः स्कम्भं तं ब्रीह कित्मः स्विदेव सः॥४॥
किश्चित्रत्वो यत्रार्तिवाः स्कम्भं तं ब्रीह कित्मः स्विदेव सः॥५॥
किश्चित्रत्वो यत्रार्तिवाः स्कम्भं तं ब्रीह कित्मः स्विदेव सः॥५॥
विव्यत्र प्रेप्सेन्तीरिभ्यन्त्यापः स्कम्भं तं ब्रीह कित्मः स्विदेव सः॥६॥।

अर्थ—( अस्य किस्मिन् अंगे तपः आधिष्ठाते) इस मनुष्यके किस अवयवमें तप करनेकी शक्ति रहती है ? ( अस्य किस्मिन् अंगे ऋतं अध्यादितं ) इस मनुष्यके किस भागमें ऋत— सरलताका भाव रहता है ? ( अस्य अद्धावनं क तिष्ठति ) इसमें अद्धा और वत कहां रहते हैं ? ( अस्य किस्मिन् अंगे सस्यं प्रतिष्ठितम् ) इसके किस अवयवमें सन्य रहता है ? ॥ १ ॥ इसमें अद्धा और वत कहां रहते हैं ? ( अस्य किस्मिन् अंगो सस्यं प्रतिष्ठितम् ) इसके किस अवयवमें सन्य रहता है ? ॥ १ ॥

(अस्य कस्मात् अंगात् अग्निः दीष्यते) इस परमात्माके किस अंगसे अग्नि प्रदीप्त होता है ? (कस्मात् अंगात् मातिरिका पवते ) इसके किस अवयवसे वायु बहता है? ( कस्मात् अंगात् चन्द्रमा अधि वि मिमीते ) किस अवयवसे चन्द्रमा प्रकाशित पवते ) इसके किस अवयवसे वायु बहता है? ( कस्मात् अंगात् चन्द्रमा अर्थात् विश्वाधारके किस अंगका मापन वह करता है? ॥ २ ॥ होता है ? ( महः स्कैंभस्य अंगं मिमानः ) और महान् सके अर्थात् विश्वाधारके किस अंगका मापन वह करता है? ॥ २ ॥

( अस्य कस्मिन् अंगे भूमिः तिष्ठति )इस परमात्माके किस अंगमें भूमि रहती है ?( कस्मिन् अंगे अन्तरिक्षं तिष्ठति ) किस अंगमें अन्तरिक्ष रहता है ? ( कस्मिन् अंगे आदिता छोः तिष्ठति ) किस अंगमें यह सुरक्षित शुलोक रहता है ? और ( कस्मिन्

खंगे उत्तरं दिवः तिष्ठिति) किस अंगेमें उच्चतर धुलोकके परला भाग रहता है ? ॥ ३ ॥
( ऊर्ध्व: अप्तिः क प्र-ईप्तन् दिप्यते ) ऊपरका आग्नं अर्थात् सूर्य किस ओर देखता हुवा प्रकाशता है ? ( मातिरिधा क्व प्र-ईप्तन् पवते) वायु कहां दृष्टि रस्तकर बहता है ? (यत्र प्र-ईप्तन्तीः आवृत: अभियन्ति) जहां दृष्टि रस्तते हुए ये अलप्तवाह प्र-ईप्तन्ताः आवृत: अभियन्ति) जहां दृष्टि रस्तते हुए ये अलप्तवाह पल रहे हैं, ( तं स्कंभं ब्राहि ) उस सर्वाधारके विषयमें मुझे कह दे कि ( सः कतमः स्वित् प्रव ) वह कीनसा है ? ॥ ४ ॥ चल रहे हैं, ( तं स्कंभं ब्राहि ) उस सर्वाधारके विषयमें मुझे कह दे कि ( सः कतमः स्वित् प्रव ) वह कीनसा है ? ॥ ४ ॥ चल रहे हैं, ( तं स्कंभं ब्राहि ) पक्ष और महीने ( संवत्सरेण सह संविद्यानाः ) वर्षके साथ मिलते हुए ( क्र क्र यन्ति ) कहां

्व प्रविश्व विश्व विश्व स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वर्ण के स्वाप्त के स्वर्ण 
यस्मिन्त्स्तब्ब्बा प्रजापितिलोंकान्त्सर्वा अधीरयत् । स्क्रम्भं तं बृहि कत्मः स्विदेव सः ॥७॥ यत्परममेवमं यचं मध्यमं प्रजापितः समुजे विश्वस्त्रप् । कियता स्क्रम्भः प्र विवेश तत्र यन्न प्राविश्वात्क्रयत्तस्त्रभ् ।। ८॥ कियता स्क्रम्भः प्र विवेश भूतं कियेद्धविष्यद्वन्वाशंयेऽस्य । एकं यदङ्गमक्रंणोत्सहस्रधा कियेता स्क्रम्भः प्र विवेश तत्रं ॥९॥ एमं लोकांश्च कोशांथापो ब्रह्म जनां विदुः । असंच यत्र सच्चान्त स्क्रम्भं तं ब्रहि कत्मः स्विदेव सः ॥ १०॥ (२२) यत्र तपः पराक्रम्यं व्रतं धारयत्युत्तरम् । ऋतं च यत्र श्रद्धा चापो ब्रह्मं समाहिताः स्क्रम्भं तं ब्रहि कत्मः स्विदेव सः ॥ ११॥ यस्मिन्भूमिर्न्तिरश्चं द्योपेस्मिन्नध्यादिता । यत्रापिश्वन्द्रमाः स्वो वात्स्तिष्ठन्त्यापिताः स्क्रम्भं तं ब्रहि कत्मः स्विदेव सः ॥ १२॥ यस्मिन्भूमिर्न्तिरश्चं द्योपेस्मिन्नध्यादिता । यत्रापिश्वन्द्रमाः स्वो वात्स्तिष्ठन्त्यापिताः स्क्रम्भं तं ब्रहि कत्मः स्विदेव सः ॥ १२॥ यस्म त्रपंक्षिश्वदेवा अङ्गे सर्वे स्माहिताः । स्क्रम्भं तं ब्रहि कत्मः स्विदेव सः ॥ १२॥ यस्म त्रपंक्षिश्चवेवा अङ्गे सर्वे स्माहिताः । स्क्रम्भं तं ब्रहि कत्मः स्विदेव सः ॥ १२॥

अर्थ-( यस्मिन् स्तब्ध्वा ) जिस आधारपर रहकर ( प्रजापितः सर्वोन् छोकान् अधारयत् ) प्रजापितने सव छोकांका

धारण किया ( तं स्कंभं० ) उस सर्वाधारके विषयमें कह कि वह कौन है ? ॥ ७॥

(यत् परमं अवमं यत् च मध्यमं ) जो श्रेष्ठ निकृष्ट और जो मध्यम (विश्वरूपं प्रजापितः सस्ते ) विश्वरूप प्रजापितने उत्पन्न किया है, (तत्र स्त्रम्भः कियता प्रविवेश) वहां सर्वाधारने कितना प्रवेश किया है और (यत् न प्राविशत् तत् कियत् वभूव) जहां वह प्रविष्ट नहीं हुवा वह कितना हुवा है १॥८॥

(स्कम्मः भूतं कियता प्रविवेश) यह सर्वाधार भूतकालके विश्वमें कितने अंग्रसे प्रविष्ट हुवा था ? ( अस्य कियत् भिविष्यत् अनु-आश्ये ) इसका कितना अंग्र भविष्यमें उत्पन्न होनेवाले विश्वमें प्रविष्ट होगा ? (यत् एकं अंगं सहस्रधा अकु-, णोत्) जिसने अपने एक अंगको ही हजारों प्रकारोंमें वर्तमानकालमें प्रकट किया है (तन्न स्कंभः कियता प्रविवेश ) वहां सर्वीधार कितना प्रविष्ट हुआ है ? ॥ ९ ॥

( यत्र लोकान् कोशान् ) जिसमें सब लोक और कोश रहते हैं और ( आपः ब्रह्म ) जहां जल और ब्रह्म रहता है ऐसा ( जनाः विदुः ) लोग जानते हैं, ( असत् च सत् च यत्र अन्तं) सत् और असत् जहां मिला है ( तं स्कंभं ब्रूह्म ) उस सर्वाधार

का वर्णन मुझे कह (सः कतमः स्वित् एव ) वह भला कौन है ।। १०॥

(यत्र) जिसके आधारसे (पराक्रम्य तपः) वडा प्रयश्न करके तप (उत्तरं वृतं धारयित ) उच्चतर वृतका धारण करता है तथा जहां (यत्र ऋतं श्रद्धा च आपः ब्रह्म) ऋत श्रद्धा आप् और ब्रह्म (समाहिताः) सुस्थिर रहे हैं (तं स्कंभं ब्रह्मिं) उस सर्वाधारके विषयमें कह कि वह कीन है ?॥ ११॥

(यस्मिन्) जिसमें (भूमिः अन्तारिक्षं यौः) पृथ्वी, अन्तारिक्ष और युलोक (अध्याहिता) टिके हैं और (यत्र अप्तिः चन्द्रमाः सूर्यः वातः) जिसमें अप्ति, चन्द्र, सूर्यं और वायु [आर्पिताः तिष्ठन्ति ] आश्रय लेकर रहते हैं उस [तं स्कंभं॰]

सर्वाधारके विषयमें कह कि वह कौन है ?॥ १२॥

[सर्वे त्रयः त्रिशत् देवाः ] सब तैतीस देव [ यस्य अंगे समाहिताः ] जिसके शरीरमें स्थिर हुए हैं [ तं स्कंभं० ] उस सर्वाधारके विषयम कह कि वह कीन है ? ॥ १३ ॥ पत्र क्षप्यः प्रथम् जा क्रचः साम् यर्जुर्मही ।

एक्षिपिस्मिक्षापितः स्कर्ममं तं त्रृंहि कत्मः स्विदेव सः ॥ १४ ॥

यत्रामृते च मृत्युरच् पुरुषेऽधि समाहिते ।

समुद्रो यस्य नाड्यं १: पुरुषेऽधि समाहिताः स्कर्ममं तं त्रृंहि कत्मः स्विदेव सः ॥ १५ ॥

यस्य चर्तसः प्रदिशों नाड्यं १ स्तर्मतं त्रृंहि कत्मः स्विदेव सः ॥ १६ ॥

यश् पर्गकान्तः स्कर्मतं तं त्रृंहि कत्मः स्विदेव सः ॥ १६ ॥

य पुरुषे त्रक्षं विदुस्ते विदुः परमेष्ठिनेष् । यो वेदं परमेष्ठिनं यर्च् वेदं प्रजापितिष् ।

ज्येष्ठं ये त्राक्षणं विदुस्ते स्कर्ममन्तुसंविदुः ॥ १७ ॥

यस्य शिरों वैश्वान् स्वयुरित्रेश्वामुत्रं विद्वः सः स्वर्मे तं त्रृंहि कत्मः स्विदेव सः ॥ १८ ॥

यस्य श्रिरों वैश्वान् स्वर्ममं तं त्रृंहि कत्मः स्विदेव सः ॥ १८ ॥

यस्य त्रक्षं प्रस्माहु जिह्नां मधुक् शामुत ।

विराजम् यो परमाहुः स्कर्मे तं त्रृंहि कत्मः स्विदेव सः ॥ १९ ॥

यस्माहची अपातेश्वन् यज्यम्सिव्याक्षेपन् ।

सामानि यस्य लोमान्यर्थाङ्गिरसो सुस्यं स्कर्मं तं त्रृंहि कत्मः स्विदेव सः ॥ १९ ॥

समाहची अपातेश्वन् यज्यम्साद्वपाक्षेपन् ।

सामानि यस्य लोमान्यर्थाङ्गिरसो सुस्यं स्कर्मं तं त्रृंहि कत्मः स्विदेव सः ॥ १०॥

अर्थ- [यत्र प्रथमना; ऋषयः] जिसमें पिंदेले बने ऋषि तथा [ऋचः साम यनुः मही] ऋग्वेद, सामवेद, यनुर्वेद व बही ब्रह्मविद्या अर्थात् अथर्वेद रहे हैं, [ यस्मिन् एक ऋषिः आर्थितः ] जिसमें एक मुख्य ऋषि आधार लिये हैं, [ तं स्कंभं ॰ ] उस सर्वाधारके विषयमें कह कि वह कीन है ? ॥ १४ ॥

[यत्र पुरुषे ] जिस पुरुषमें [अमृतं च मृत्युः च समाहिते ] अमरत्व और मरण रहता है, [यस्य नाड्यः समुद्रः ] जिसकी नाडियां समुद्र है, जो [पुरुषे अधि समाहिताः ] जो पुरुष के शरीर में हैं, [तं स्कंभं०] उस सर्वाधारके समुद्रः ] जिसकी नाडियां समुद्र है, जो [पुरुषे अधि समाहिताः ] जो पुरुष के शरीर में हैं, [तं स्कंभं०] उस सर्वाधारके विषयमें कह कि वह कीन है ? ॥ १५ ॥

विषयम कहा के वह कान हु: ॥ १५॥ चित्राएं [यत्र नाड्यः तिष्ठन्ति ] जहां नाडियां होकर रहीं है, [ यत्र यज्ञः चित्रसः प्रथमाः प्रदिशः ] चारों पहिली दिशाएं [यत्र नाड्यः तिष्ठन्ति ] जहां नाडियां होकर रहीं है, [ यत्र यज्ञः प्रशासन्तः ] जहां यज्ञ पराक्रम कर रहा है [तं स्कंभं॰ ] उस स्कंभके विषयमें कह कि वह कौनशा है १॥ १६॥

पराक्रान्तः ] जहां यज्ञ पराक्रम कर रहा ह [ त स्कर्मण ] उठ रक्षण विषय विषय परमेछिनं ] वे परमेष्ठिको जानते हैं, [ ये पुरुषे ब्रह्म विदुः ] जो इस मनुष्यके ब्रह्मका साक्षास्कार करते हैं [ ते विदुः परमेछिनं ] वे परमेष्ठिको जानता है, और [ ये ज्येष्ठ [ यः वेद परमोष्ठिनं ] जो परमेष्ठीको जानता है और [ यः च प्रजापति वेद ] जो प्रजापतिको जानता है , और [ ये ज्येष्ठ ब्राह्मणं विदुः ] जो ज्येष्ठ ब्राह्मणको जानते हैं [ ते स्कर्म अनुसंविदुः ] वे सर्वाधारको अच्छी तरह जानते हैं १ ॥ १० ॥

[यस्य शिरः वैश्वानरः] जिसका सिर वैश्वानर अग्नि है, [चक्षुः अगिरसः अभवन्] और आंख अगिरस हो गये हैं, [यस्य अगानि यातवः] जिसके अवयव यातु—राक्षस— हैं [ तं स्कंभं ० ] टस स्कंभके विषयमें कह कि वह कीन हैं ? ॥ १८ ॥ अगानि यातवः] जिसके अवयव यातु—राक्षस— हैं [ तं स्कंभं ० ] टस स्कंभके विषयमें कह कि वह कीन हैं ? ॥ १८ ॥ [ यस्य मुखं ब्रह्म आहुः ]जिसका मुख ब्रह्म हैं ऐसा कहते हैं, [उत मधुकशां जिह्नां) और जिह्न मधुकशा हुई हैं। [यस्य

[ यस्य मुखं ब्रह्म झाहुः ]जिसका मुख ब्रह्म है ऐसा कहते ह, दित मधुकशा जिल्ला जार । अव कुर्व है ।। १९ ॥ उद्याः विराजं ] जिसके स्तन—दुरधाशय यह विराट् स्वरूप है [ तं स्कंभं । उद्या सकंभके विषय में कह कि वह कीन है! ॥ १९ ॥ उद्याः विराजं ] जिसके स्तन—दुरधाशय यह विराट् स्वरूप है [ तं स्कंभं । उस स्कंभके विषय में कह कि वह कीन है! ॥ १९ ॥ उद्याः विराजं ] जिसके स्तन—दुरधाशय यह विराट् स्वरूप वर्गा, [यस्मात् यजुः अपाकपन् ] जिससे यजु वन, [यस्य लोमानि सामानि] [यस्मात् ऋचः अपातकपन् ] जिससे यजु वन, [यस्य लोमानि सामानि]

[यस्मात् ऋचः अपातक्षत्] जिससे ऋचाएं वर्नी, [यस्मात् यजुः अपाकषत्] जिससे पशु नि, विश्व सर्वाधारके विषयमे जिसके लोग साम हैं, जिसका [ मुखं अथर्वा झांगिरसः ] मुख झागिरसः अथर्वा है. [तं स्कंमं॰ ] उस सर्वाधारके विषयमे कह कि वह कीन है ? ॥ २० ॥

७ ( अ. सु. भा. कां. १० )

Tato 20.

असुच्छाखां प्रतिष्ठन्तीं पर्मामी जनां विदुः । उतो सन्मन्यन्तेऽवरे ये ते शाखामुपासेते ॥२१॥ यत्रादित्यार्श्व रुद्राश्च वसंवश्च समाहिताः ।

मूतं च यत्र भव्यं च सर्वे लोकाः प्रतिष्ठिताः स्क्रम्भं तं ब्रूंहि कतुमः स्विदेव सः ॥ २२ ॥ यस्य त्रयंक्षिण्यदेवा निधि रक्षन्ति सर्वेदा । निधि तम् च को वेद यं देवा अभिरक्षंय ॥ २३ ॥ यत्रं देवा ब्रह्मविद्रो ब्रह्मं व्येष्ठमुपासंते । यो वै तान्विद्यात्प्रत्यक्षं स ब्रह्मा वेदिता स्यात् ॥२४॥ वृहन्तो नाम् ते देवा येऽसंतः परि जित्तिरे । एकं तदङ्गं स्क्रम्भस्यासंदाहुः प्रो जनाः ॥२५॥ यत्रं स्क्रम्भः श्रंजनयन् पुराणं व्यवंतियत् । एकं तदङ्गं स्क्रम्भस्यं पुराणमनुसंविद्धः ॥ २६ ॥ यस्य त्रयंक्षिणदेवा अङ्गे गात्रां विभेजिरे । तान् वै त्रयंक्षिणदेवानेकं ब्रह्मविद्रो विदुः ॥२६ ॥ यस्य त्रयंक्षिणदेवा अङ्गे गात्रां विभेजिरे । तान् वै त्रयंक्षिणदेवानेकं ब्रह्मविद्रो विदुः ॥२०॥ हिर्ण्यगर्भं पर्ममंतत्युद्यं जनां विदुः । स्क्रम्भस्तद्ये प्रातिश्चिद्रिरंण्यं लोके अन्त्रा ॥ २८ ॥ स्क्रम्भे लोकाः स्क्रम्भे तपः स्क्रम्भेऽध्युतमाहितम् । स्क्रम्भे त्वा वेद प्रत्यक्षमिन्द्रे सर्वे समाहितम् ॥ २९ ॥

अर्थ - [असत्-ज्ञाखां भितष्ठ-र्ता] असत्सं उत्पन्न हुई कोर स्थिरतासे रहनेवाली एक शाखा है उसे [जनाः परमंहव विदुः] मनुष्य परमश्रेष्ठ तत्त्व है ऐसा मानते हैं। [उत ये अवरे सत् मन्यन्ते] और जो दूसरे लोग हैं वे उसको सत् ही मानते हैं ति शाखां उपासते] वे उसी शाखाकी उपासना करते हैं॥ २१॥

[ यत्र ] जहां झादित्य रुद्र और वसु [ समाहिताः ] रहते हैं, [ भूतं भव्यं च ] भूत, वर्तमान झौर भविष्य तथा [ यत्र सर्वे छोकाः प्रतिष्ठिताः] जहां ये सब लोक आधार लिये हैं [ तं स्कंभं०] उस सर्वाधारके विषयमें कह कि वह कौन हैं? ॥२२॥

| त्रयात्रिंशत् देवाः ] तैतीस देव [यस्य निधि सर्वदा रक्षान्त ] जिसके निधिकी सर्वदा रक्षा करते हैं, हे देवो ! [यं बाभिरक्षय ] जिसकी तुम रक्षा करते हो, [तं निधि अद्यकः वेद ] उस निधिको आज कौन जानता है ? ॥ २३॥

[यत्र ब्रह्मविदः देवाः ] जहां ब्रह्म जाननेवाले विद्वान् ज्ञानी | ज्येष्ठं ब्रह्म उपासते ] श्रेष्ठ ब्रह्मकी उपासना करते हैं, [यः वै तान् प्रत्यक्ष विद्यात्] जो निश्चयपूर्वक उनकी प्रत्यक्ष जानेगा [सः वेदिता ब्रह्मा स्यात् ] वह ज्ञाता ब्रह्मा हो जायगा ॥२४॥

[ते देवाः बृहन्तः नाम ] वे देव बडे प्रसिद्ध हैं, [ये असतः परि जिल्लिरे ] जो असत् से अर्थात् प्रकृतिसे उत्पन्न हुए हैं, [तत् एई स्कम्भस्य अंगं ] वह स्कंभका एक अंग है, जिसको [जनाः असत् परः आहुः ] ज्ञानी लोग असत् परंतु श्रेष्ठ हैं ऐसा कहते हैं ॥ २५ ॥

[ यत्र स्कंभः प्रजनयन् ] जहां सर्वाधार आत्मा सृष्टि-उत्पत्ति करता हुआ [ पुराणं व्यवर्तयत् ] पुराणकोडी विवर्तित, करता है, [ तत् स्कंभस्य एकं अंगं ] वह सर्वाधार आत्माका एक अंग [ पुराणं अनुसावदुः ] पुराण करकेही जानते हैं ॥ २६॥ [ यस्य अंगे गात्रा ] जिसके शरीरके अवयवोंमें [ त्रयःत्रिंशत् देवाः विभेजिरे ] तैतीस देव विभक्त होकर रहे हैं, [ तान्

वे त्रयः त्रिंशत् देवान् ] उन तैतीस देवोंको [ एके ब्रह्मविदः विद्यः ] अकेले ब्रह्मज्ञानीही जानते हैं ॥ २७ ॥

( जनाः हिरण्यगर्भ ) लोक हिरण्यगर्भका (परमं अनित-उद्यं विदुः) श्रेष्ठ और उच्च जानते हैं, (कोके अन्तरा ) इस लोकके बांचमें (अग्रे स्कंभः तत् हिरण्यं प्राप्तिञ्चत् ) प्रारंभमें सर्वाधार आत्मानेही वह सुवर्णमय हिरण्यगर्भ निर्माण किया॥ २८॥

( स्कंभे लोकाः ) स्कम्भ सर्वाधार परमातमा है, उसके आधारसे सब लोग रहे हैं, ( स्कंभे तपः) उसीमें तप रहता है, ( स्कंभे अधि ऋतं आहितं ) उसीके आधारसे ऋत रहता है, हे ( स्कंभ ) सर्वाधार ! मैं ( त्वा अत्यक्षं वेद ) मैं तुसे प्रत्यक्ष जानता हूं, कि तुझ ( हन्द्रे सर्व समाहितं ) इन्द्रमें ही यह सब समाया है ॥ २९॥

इन्द्रें लोका इन्द्रे तप इन्द्रेऽध्युतमाहितम् । इन्द्रं त्वा वेद प्रत्यक्षं स्कम्मे सर्वं प्रातिष्ठितम् ३०(२४) नाम् नाम्नां जोहवीति पुरा स्यीत् पुरोपसं: ।
यद्जः प्रयमं संवभ्व स ह तत् स्वराज्यिमियाय यस्मान्नान्यत् परमस्ति मृतम् ॥ ३१ ॥ यस्य भूमिः प्रमाऽन्तिरिक्षमुतोदरम् । दिवं यद्वके मूर्घानं तस्मै ज्येष्ठाय् व्रक्षंणे नर्मः ॥ ३२ ॥ यस्य स्र्येश्वश्चेद्रचन्द्रमाद्रच् पुर्निणवः । अप्तिं यद्वक आस्ये ति तस्मै ज्येष्ठाय् व्रक्षंणे नर्मः ॥ ३२ ॥ यस्य वातः प्राणापानौ चक्षुराङ्गिर्सोऽभवन् । दिश्चो यद्वके प्रज्ञानीस्तस्मै ज्येष्ठाय् व्रक्षंणे नर्मः ३४ स्क्रम्भो दाधार् द्यावाप् प्रविवा ज्भे इमे स्क्रम्भो दाधारोधिन्तरिक्षम् । स्क्रम्भो दाधार् प्रदिशः पद्ववीः स्क्रम्भ इदं विश्वं स्ववन्ता विवेश ॥ ३५ ॥ स्क्रम्भो दाधार प्रदिशः पद्ववीः स्क्रम्भ इदं विश्वं स्ववन्ता विवेश ॥ ३५ ॥ यः श्रमात् तपसो जातो लोकान्तसर्वीन्तसमान्शे । सोमं यद्वके केवेलं तस्मै ज्येष्ठाय् व्रक्षंणे नर्मः । ॥ ३६ ॥ सोमं यद्वके केवेलं तस्मै ज्येष्ठाय् व्रक्षंणे नर्मः । ॥ ३६ ॥

अर्थ-[इन्द्रे] इन्द्रमें सब लोक, तप और ऋत रहता है। हे इन्द्र! में (त्वा प्रस्यक्षं वेद) तुझे प्रत्यक्ष जानता हूं कि तृही (स्कंभे सर्वं प्रतिष्ठितम्) स्कंभ है जिसमें यह सब समाया है ॥ ३०॥

[सूर्यात् पुरा उषसः पुरा ] सूर्योदयके पूर्व उषःकालके भी पूर्व [नाम्ना नाम जोहवीित ] नामके साथ ईश्वरके यशका गान करता है, ईशभक्ति करता है। [यत् अजः प्रथमं सं बभूव ] जब इस प्रकार प्रयत्नशील आत्मा प्रथम ईश्वरसे सम्यक् संगत होता है, [सः ह तत् स्वराज्यं इयाय ] वही उस स्वराज्य—स्वात्मानंद स्वराज्यको प्राप्त करता है कि [यसमात् अन्यत् परं भूतं न अस्ति ] जिससे दूसरा श्रेष्ठ कुछ भी बना नहीं है ॥ ३१ ॥

[ यस्य भूमिः प्रमा ] जिसकी भूमि एक पांचका प्रमाण है, [उत अन्तरिक्षं उदरं ] और अन्तरिक्ष उदर है, [यः दिवं मूधीनं चके ] जिसने युलोकको अपना सिर् बनाया है [तस्मै ज्येष्टाय ब्रह्मणे नमः] उस श्रेष्ठ ब्रह्मके लिये नमस्कार है ॥३२॥

[ यस्य सूर्यः चक्षुः ] जिसके आंख सूर्य, [ पुनः नवः चन्द्रमाः च ] क्षौर फिराफिर नया बननेवाला चन्द्रमा है, [यः क्षिप्ति क्षास्यं चक्रे ] जिसने आर्थिको अपना सुख बनाया है, [ तस्मै ज्यंशय ब्रह्मणे नमः ] उस श्रेष्ठ ब्रह्मके लिये नमस्कार है ॥ ३३ ॥

[यस्य प्राणापानी वातः] जिसके प्राण और अपान यह वायु हैं, और [चक्षुः बंगिरसः अभवन् ] बांख आंगिरस वने हैं, [यः दिशः प्रज्ञानीः चके ] जिसने दिशाओंको प्रज्ञा साधन कान बनाये हैं, [तस्मै ज्येष्टाय ब्रह्मणं नमः ] उस श्रेष्ठ ब्रह्मके । किये नमस्कार है ॥ ३४॥

[स्कंभः इमे उमे यावापृथिवी दाधार ] इस सर्वे धारने ये पृथ्वी और बुलोक धारण किये हैं, [स्कंभः उरु अन्तरिक्षं दाधार ] उसीने विस्तृत अन्तरिक्ष धारण किया है, [स्कंभः पट् उवींः शिद्दाः दाधार] उसीने ये छः बडी दिशाएं धारण की है, [स्कंभः इदं विश्वं सुवनं आविवेश ] वही इस सब विश्वमें प्रविष्ट है ॥ ३५ ॥

(यः तपसः श्रमात् जातः) जो तपके श्रमसे प्रकट होकर (सर्वान् लोकान् सं जानशे) सब लोकोंको व्यापता है, (यः सोमं केवलं चके) जिसने सोमकोही केवल [ एकही उत्तम औषधिरूप बनाया ] है, (तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः) उस श्रेष्ठ ब्रह्मके लिये नमस्कार है ॥ ३६॥

कथं वातो नेलंयित कथं न रंमते मनंः । किमापंः सत्यं प्रेप्सन्तीनेलंयिन्त कदा चन ॥३७॥
महद्यक्षं भ्रवनस्य मध्ये तपिस क्रान्तं सिल्लिस्यं पृष्ठे ।
तिस्मिन्छ्यन्ते य उ के चं देवा वृक्षस्य स्कन्धः परितं इव शाखाः ॥ ३८॥
यस्मै देवाः सदा वृद्धिं प्रयच्छेन्ति विमितेऽमितं स्क्रम्मं तं ब्रेहि कतुमः स्विदेव सः ॥ ३९॥
अप तस्यं हृतं तमो व्यावृत्तः स पाप्मना । सर्वाणि तिस्मन् ज्योतीषि यानि त्रीणि प्रजापेतौ ४०
यो वेत्सं हिंरण्ययं तिष्ठन्तं सिल्लिले वेदं । स वै गुद्धाः प्रजापेतिः ॥ ४१॥
तन्त्रमेके युवती विक्षेपे अभ्याक्रामं वयतः पण्मयुखम् ।
प्रान्या तन्त्रीस्त्राते धत्ते अन्या नापं वृज्जाते न गमातो अन्तंम् ॥ ४२॥
तयीर्हं परिनृत्यन्त्योरिव न वि जानामि यतुरा प्रस्तांत् ।
प्रमानेनद्वयन्त्युद्गृणात्ति पुमानेनदि जभाराधि नाके ॥ ४३॥
इमे मृयुखा उपं तस्तभुदिवं सामानि चकुस्तसंराणि वातंवे ॥ ४४॥ (२५)

अर्थ- ( कथं वात: न ईल्यिति) कैसा वायु स्थिर नहीं रहता ? (कथं मनः न रमते) क्यों मन नहीं रमता ? (किं सखं प्र-ईप्सन्ती: क्षापः ) क्या सलकी प्राप्तिकी इच्छासे जल (कदा चन न ईलयन्ति ) कभी स्थिर नहीं रहता ॥ ३७ ॥

( भुवनस्य मध्ये महत् यक्षं ) इस विश्वके मध्यमें बडा पूज्य एक देव हैं, (तपिस कान्तं सालिलस्य पृष्ठे ) ताप-उज्जता देनेमें विशेष कान्तिवाला जो जलके पृष्ठभागमें है, (तिस्मिन् ये उ के च देवाः श्रयन्ते ) उसीमें जो कोई देव हैं, -रहते हैं, [ यक्षस्य स्कन्धः परितः शाखा इव ] जिस तरह वृक्षका स्कन्ध और उसके चारों ओर शाखा होते हैं ॥ ३८ ॥

[ यस्मै इस्ताभ्यां पादाभ्यां ] जिसके लिय हाथों पावों [वाचा श्रोत्रेण चक्षुषा] वाणी, कानों और आंखोंसे [देवाः सदा श्रामितं बिंछ यस्मै विभित्ते प्रयच्छिन्त ] देव सदा अपिरिभित उपहार जिसके अपिरिभितके लिये देते हैं, [ स्कंभं तं ब्रिहि कतमः स्वित एव सः ] उस सर्वाधारके विषयमें कह, कि वह कीन है ? ॥ ३९॥

[तस्य तमः अपहतं ] उसका अज्ञान दूर हो चुका है, [सः पाटमना ब्यावृत्तः ] वह पापसे दूर हो चुका है,

[ यानि त्रीणि ज्योतीं वि ] जो तीन ज्योतियां हैं, [ सर्वाणि तास्मन् प्रजापतौ ] वे सब प्रजापति में हैं।। ४०॥

[यः साळिले हिरण्ययं वेतसं तिष्ठन्तं वेद ] जो जलमें सुवर्णका वेतस ठहरा हुआ है, यह जानता है, [सः वै गुह्यः प्रजापितः ] वही गुह्य प्रजापित है।। ४९॥

[ एके विरूपे युवती ] दो विरुद्ध रूपवाली श्लियां [ घट् मयूखं तंत्रं ] छः खूंटीयोंवाला ताना [ आभि था क्रामं वयतः ] वारंवार घूमधूमकर बुनती हैं, उनमेंसे [ अन्या वन्तून् प्रतिरते ] दूसरी धागोंको फैलाती है और [ अन्या धत्तं ] दूसरी उनको धारण करती हैं, [ न अपवृद्धताते ] न विश्राम करती हैं और [ न गमातो अन्तं ] न समाप्त करती हैं ॥ ४२ ॥

[परिनृत्यन्योः इव तयोः] नाचती हुई सी उन दोनों स्त्रियोमेंसे [ यतरा परस्तात् न विजानामि] कौनसी परली है, यह में नहीं जानता । [ एनत् पुमान् वयाति ] इसको एक पुरुष वुनता है [एनत् पुमान् उद्गृणात्ति] इसको दूसरा पुरुष उकेलता है और वह [ अधि नाके विजमार ] स्वर्गमें इसको धारण करता है ॥ ४३ ॥

[इमे मयूखाः दिवं उप तस्तभुः] वे ख्टियां द्युलोकको थाम कर घारण करती हैं। [सामानि वातवे तसराणि चकुः]

सामोंको युननेके लियं तन्तुजाल जैसे बनाय हैं ॥ ४४ ॥

### (८) ज्येष्ट ब्रह्मका वर्णन।

( ऋषि:- कुत्सः । देवता- आत्मा )

यो भूतं च भव्यं च सर्वं यथाधितिष्ठति । स्वंप्र्यस्यं च केवं तस्म व्यंष्ठाय ब्रह्मणे नमः॥१॥
स्कम्भेनेमे विष्टिभिते द्यौरच् भूमिथ तिष्ठतः। स्कम्भ इदं सर्वमात्मन्वद्यत्याणिनिम्पच्च यत्॥२॥
तिस्रो ह प्रजा अत्यायमीयन् न्यंप्रन्या अर्कम्भितौऽविक्यन्त ।
बृहन् हे तस्थौ रजसो विमानो हरितो हरिणीरा विवेश ॥ ३॥
द्वादंश प्रथयंश्चक्रमेकं त्रीणि नम्यानि क उ तिचिकेत ।
तत्राहंतास्त्रीणि श्वानि श्वानि श्वक्षयं पृष्टश्च खीला अविचाचला ये ॥ ४॥
इदं संवित्वि जानीहि पद्यमा एकं एक्जः । तिस्मन् हाण्टित्विम्चल्ते य एपामेकं एक्जः॥५॥
आविः सिन्निहितं गुहा जरुनामं महत्प्दम् । तत्रेदं सर्वमार्थितमेर्जत्प्राणत्प्रतिष्ठितम् ॥ ६ ॥

षर्थ-[यः भूतं भव्यं] जो भूतकालके और भविष्यकालके तथा वर्तमानकालके भी [यः सबै अधितिष्ठति ] जो सब-पर अधिष्ठाता होकर रहता है, [यस्य च केवलं स्वः] जिसका केवल प्रकाशमय स्वरूप है, [तस्मै ज्येष्टाय ब्रह्मणे नमः] उस श्रेष्ठ ब्रह्मके लिये नमस्कार है। । १।।

[ स्कंभेन वि-स्तभिते ] इस सर्वाधार परमात्माने ,थोपे हुए [ द्योः च भूमिः च विष्ठतः ] युलोक और भूमिये ठहरे हैं, [ यत् प्राणत् यत् निमिषत् च ] जो प्राण घारण करता है और जो आंखें झपकता है, [ इदं सर्व कात्मन्वत् स्कंभे ] यह सब आत्मासे युक्त विश्व स्कंभमें है ॥ २ ॥

[तिस्तः इ प्रजाः अत्यायं भायन् ] तीन प्रकारकी प्रजाएं अतिक्रमणको प्राप्त होती हैं, [अन्या अर्क भिनतः नि भवि. भानत ] एक प्रकारकी [सत्त्वगुणी प्रजा ] सूर्यको प्राप्त होती है, दूसरी [बृहन् ह रजसः विमानः तस्यो ] वहे रजोलोकको मापती हुई रहती है, और तीसरी [हरिणीः हरितः भाविवेश ] हरण करनेवाली हरिद्वर्णको प्रविष्ट होती है ॥ ३ ॥

[द्वादश प्रधयः ] बारह प्रधियां है, [एकं चकं] एक चकं है, [त्रीणि नम्यानि] तीन नाभियां है, [कः उतत् चिकेत ] कीन भला उसे जानता है ? [तत्र त्रीणि शतानि षष्टिः च शङ्कवः श्वाहताः ] उस चक्रमें तीन सौसाठ खूटियां लगार्थी हैं और उतने ही [खीलाः] खील लगाये हैं, [ये अविचाचछा:] जो हिलनेवाले नहीं है ॥ ४ ॥

है [सवितः] सविता! [इदं विजानीहि] यह तू जान कि यहां [षट् यमाः एकः एकजः] छः जोडे हैं और एक हे [सवितः] सविता! [इदं विजानीहि] यह तू जान कि यहां [षट् यमाः एकः एकजः] छः जोडे हैं और एक सकेला है। [यः एषां एकजः एकः] जो इनमें अकेला एक है [तास्मिन्] उसमें [इ आपिश्वं इच्छन्ते] निश्चयसे अपना संबन्ध जोडनेकी इच्छा अन्य करते हैं॥ ५॥

सबन्ध जाडनका इच्छा अन्य करत ह ॥ ५ ।।
[गुहा जरन् नाम ] गुहामें संचार करनेवाला जो [महत् पदं] वहा प्रसिद्ध स्थान है, वह [आविः सिक्चिहितं ] वह [गुहा जरन् नाम ] गुहामें संचार करनेवाला जो [महत् पदं] वहा प्रसिद्ध स्थान है, वह [तत्र इदं सर्वं आर्पितं प्रतिष्ठितं ] प्रकट होनेयोज्य संनिध भी है, जो [एजत् प्राणत्] कांपनेवाला और प्राणवाला है, वह [तत्र इदं सर्वं आर्पितं प्रतिष्ठितं ] वहीं उस गुहामें समर्पित और प्रतिष्ठित है ॥ ६ ॥ एकंचकं वर्तत एकंनेमि सहस्राक्षरं प्र पुरो नि पुत्रा ।
अधेन विश्वं अर्वनं ज्ञान यदंस्यार्धं कं? तद्धंभूव ॥ ७ ॥
पुत्रवाही वंहत्यप्रमेषां प्रष्टयो युक्ता अनुसंवंहन्ति ।
अयातमस्य दृह्यो न यातं प्रं नेद्वीयोऽवंरं द्वीयः ॥ ८ ॥
तिर्थित्वं अश्वमस् कृष्वं युष्ट्रनस्तिस्मिन् यशो निहितं विश्वरूप्तप् ।
तदांसत् ऋषयः सप्त साकं ये अस्य गोपा महतो वंश्रृष्ठः ॥ ९ ॥
या पुरस्तां युज्यते या चं पुत्राद्या विश्वतो युज्यते या चं सूर्वतः ।
यया युद्धः प्राङ् तायते तां त्वां पृच्छामि कत्मा सर्चाम् ॥ १० ॥ (२६)
यदेजेति पर्वति यच् तिष्ठति प्राणदप्राणि निष्टिष्य यद्धवेत ।
तद्दांधार पृथिवी विश्वरूपं तत्सं भूयं भवत्येकं मेव ॥ ११ ॥
अन्-नं वितेतं पुक्तान्नतमन्तं वच्चा समन्ते ।
ते नांकपालश्वराति विचिन्वन्विद्धान्भूतमृत भव्यं मस्य ॥ १२ ॥

अर्थ- ( एक चक्रं एकनेमि वर्तते ) एक चक्र एकही मध्यनाभिवाला है, जो [ सहस्र-आरं प्र पुरः नि पश्चा ] हजारी आरोंसे युक्त आगे और पीछे होता है। [ अर्धेन विश्वं भुवनं जजान ] आधेसे सब भुवन बनाये हैं और [ यत् अस्य अर्धं के तत् बभूव ] जो इसका आधा भाग है, वह कहां रहा है।। ७॥

[ एषां पञ्चवाही अग्रं वहित ] इनमें जो पांचोंसे उठायी जानेवाली है, वह अन्ततक पहुंचती है। [ प्रष्टयः युक्ताः अनुसंबहान्ते ] जो घोडे जोते हैं, वे ठीक प्रकार उठा रहे हैं। [ अस्य अयातं दृदशे, न यातं ] इसका न चलना ही दीखता है। परंतु चलना नहीं दीखता। तथा [ परं नेदीयः अवरं द्वीयः] बहुत दूरका बहुत समीप है और जो पास है, वही अति दूर है।। ८।।

[ तिर्थिग्बिकः ऊर्ध्ववुद्धः चमसः ] तिरछे मुखवाला और ऊपर पृष्ठभागवाला एक पात्र है [ तस्मिन् विश्वरूपं यशः विद्वितं ] उसमें नाना हपवाला यश रखा है। [ तत् सप्त ऋषयः साई आसत ] वहां साथ साथ सात ऋषि बैठे हैं [ वे

अस्य महतः गोवाः बभूबुः ] जो इस महानुभावके संरक्षक हैं ॥ ९ ॥

[या पुरस्तात् युज्यते या च पश्चात् ] जो आगे और पीछे जुडी रहती है, [या विश्वतो युज्यते या च सर्वतः ] जो चारों ओरसे सब प्रकार जुडी रहती है। [यया यज्ञः प्राङ् तायते ] जिससे यज्ञ पूर्वकी ओर फैलाया जाता है, [तां खा पृच्छाि ] उस विभयमें मैं तुझे पूछता हूं [ऋचां सा कतमा ] ऋचाओं में वह कौनसी है ?।। १०॥

[यत् एजित, पतित, यत् च तिष्ठिति ] जो वांपता है, गिरता है और जो श्यिर रहता है, [यत् प्राणत् अप्राणत् विभिन्नेष करता है और जो होता है, [ तत् विश्वरूपं पृथिवीं दाघार ] वह विश्वरूपी सत्त्व इस पृथ्वीका धारण करता है [ तत् संभूय एकं एव भविति ] वह सब मिलकर एक ही होता है।। १९॥

[अनन्तं पुरुत्रा विततं ] अनन्त चारों ओर फैला है, [अनन्तं अन्तवत् च समन्ते ] अनन्त और अन्तवाला ये दोनों एक दूसरेसे मिले हैं। [अस्य भूतं उत भव्यं ते विचिन्वन् ] इसके भूतकालीन और भविष्यकालीन तथा वर्तमानकालीन सब वस्तुमात्रके संबंधमें विवेद करता हुआ और पश्चात् [विद्वान् ] सबको जानता हुआ, [नाकपालः चरति] सुखपालक न्वलता है।। १२।।

मुजापितिश्वरित गर्भे अन्तरहं रयमानो बहु घा वि जायते ।
अर्थेन विश्वं भ्रवंनं जजान यदं स्यार्धं केत् मः स केतः ॥ १३ ॥
ऊर्ध्वं भरंन्त भ्रद्धकं कुम्भेनेवोदहार्य म् । पर्यान्ति सर्वे चक्षेषा न सर्वे मनसा विदः ॥१४॥
दूरे पूर्णेनं वसति दूर ऊनेनं हीयते । महद्यक्षं भ्रवंनस्य मध्ये तसी वृद्धि राष्ट्रभृती भरान्ति।१५
यतः स्र्ये उदेत्यस्तं यत्रं च गच्छंति । तदेव मन्येऽहं ज्येष्ठं तदु नात्येति किं चन ॥ १६ ॥
ये अर्वाङ् मध्यं उत वा पुराणं वेदं विद्वांसम्भितो वदंन्ति ।
आदित्यमेव ते परि वदन्ति सर्वे अपि द्वित्यां त्रिवृतं च हंसम् ॥ १० ॥
सहस्राह्मचं वियंतावस्य पृक्षौ हरेर्ह्यसस्य पतंतः स्वर्गम् ।
स देवान्त्सर्यानुरंस्युपद्यं संपर्यन् याति भ्रवनानि विश्वां ॥ १८ ॥
सत्येनोध्वेस्तंपति ब्रह्मणाऽर्वाङ् वि पंत्रयति ।
ध्राणेनं तिर्थङ् प्राणंति यस्मिन् ज्येष्ठमधि श्रितम् ॥ १९ ॥

क्षर्थ-[प्रजापति: अहस्यमानः गर्भे अन्तः चरित] प्रजापित अहस्य होतः हुआ गर्भके अन्दर संचार करता है, और [बहुधा विजायते ] वह अनेक प्रकारसे उत्पन्न होता है। [अर्धेन विश्वं भुवनं जजान ] आवे मागसे सब भुवनोंको उत्पन्न करता है, [यत् अस्य अर्थं सः कतमः केतुः ] जो इसका दूसरा आधा है, उसकी निशानी क्या है १।। १३।।

[ कुम्मेन उदकं ऊर्ध्व भरन्तं उदहार्थं इव ] जैसा घडेसे जलके। भरकर ऊपर लानेवाला कहार होता है। [ सर्वे चक्षुषा पर्यान्ति ] सब आंखस देखते हैं, [ सर्वे मनसा न विदुः ] परंतु सब मनसे नहीं जानते।। १४॥

[पूर्णेन दूरे वसित ] पूर्ण होनेपर भी दूर रहता है, [ ऊनेन दूरे हीय हो न्यून होनेपर भी दूर हो रहता है। [ अवनस्य मध्ये महत् यक्षं ] विश्वक बीचमें बडा पूज्य देव है, [ तस्मै राष्ट्रभृतः बर्छि भरन्ति ] उसके लिये राष्ट्र-सेवक अपना बलिदान करते हैं ॥ १५ ॥

[ यव: सूर्य: उद्ति ] जहांसे सूर्य उगता है और [ यत्र च अस्तं गच्छिति ] जहां अस्तको जाता है, [ तत् एव अहं ज्येष्ठं सन्ये ] वही श्रेष्ठ है, ऐसा में मानता हूं, [ तत् उ कि चन न अत्येति ] उसका अतिक्रमण कोई नहीं करता।। १६॥

[ये अविङ् मध्ये उत वा पुराणं] जो उरेवाले बीचके अथवा पुराणे [वेदं विद्वांसं आभितः वदान्ति ] वेदवेत्ताकी चारों ओरसे प्रशंसा करते हैं, [ते सर्वे आदिस्यं एव परि वदान्ति] वे सब आदिस्यकी ही प्रशंसा करते हैं [द्वितीयं आप्नि] दूसरा अप्नि और [त्रिवृतं हंसं] त्रिवृत हंस की ही प्रशंसी करते हैं॥ १७ ॥

(अस्य इंसस्य ) इस इंसके (स्वर्ग पततः ) स्वर्गको जाते हुए (पक्षो सहस्राह्मयं वियतौ ) इसके दोनों पक्ष सहस्र (अस्य इंसस्य ) इस इंसके (स्वर्ग पततः ) स्वर्गको जाते हुए (पक्षो सहस्राह्मयं वियतौ ) इसके दोनों पक्ष सहस्र विवास स्वर्गित के फैलाये रहते हैं। (सः सर्वान् देवान् उराप्त उपपद्य ) वह सब देवोंको अपनी छातीपर लेकर (विश्वा सुवनानि संपद्मयन् याति ) सब सुवनोंको देखता हुवा जाता है ॥ १८॥

(सत्यन ऊर्ध्वः तपाति ) सत्यके साथ ऊपर तपता है, ( ब्रह्मणा अर्वाङ् विपश्यिति ] ज्ञानसे नीचे देखता है । (पानेण तिर्थेङ् प्राणिति ) प्राणिसे तिर्छा प्राण लेता है, (यस्मिन् ज्येष्ठं अधिश्चितं ) जिसमें श्रेष्ठ ब्रह्म रहता है ।॥ १९॥ यो वै ते विद्यादरणी याभ्यां निर्मुथ्यते वस्तं ।

स विद्वान् ज्येष्ठं मन्येत् स विद्याद्वाक्षणं महत् ॥ २० ॥ (२७)

अपादग्रे समंभवत् सो अग्रे स्व राभरत् । चतुंष्पाद् भूत्वा भोग्यः सर्वेमादं भोजंनम् ॥२१॥

भोग्यो भवद्थो अन्नेमदद्वहु । यो देवमुं त्यावंन्तमुपासांते सनातनंम् ॥ २२ ॥

सनातनंमनमाहुक्ताद्य स्यात्पुर्नाणवः । अहोरात्रे प्र जायते अन्यो अन्यस्यं रूपयोः ॥२३॥

सनातनंमनमाहुक्ताद्य स्यात्पुर्नाणवः । अहोरात्रे प्र जायते अन्यो अन्यस्यं रूपयोः ॥२३॥

सनातनंमनमाहुक्ताद्य स्यात्पुर्नाणवः । अहोरात्रे प्र जायते अन्यो अन्यस्यं रूपयोः ॥२३॥

सन्यतं सहस्रम्यतं न्य विद्यसंख्येयं स्वमं स्मिन्निविष्टम् ।

तदंस्य व्यन्त्यभिष्ययं एव तस्माद्देवो रोचत एष एतत् ॥ २४॥

बाल्यदेकंमणीयस्कमुतैकं नेवं दृश्यते । ततः परिष्वजीयसी देवता सा समं प्रिया ॥२५॥

इयं केल्याण्यं १ जरा मत्येस्यामृतां गृहे । यस्में कृता श्रये स यञ्चकार ज्ञार् सः ॥२६॥

सर्थ- (यः वै ते अरणी विद्यात्) जो उन दोनों अरणियोंको जानता है, (याभ्यां वसु निर्मध्यते) जिससे वसु निर्मण किया जाता है। (सः विद्वान् ज्येष्ठं मन्यते) वह ज्ञानी ज्येष्ठ ब्रह्मको जानता है और (सः महत् ब्राह्मणं विद्यात्) वह बडे ब्रह्मको भी जानता है। २०॥

(अग्रे अपात् सं अभवत्) प्रारंभमें पादरहित आत्म। एक ही था। (सः अग्रे स्वः आभरत्) वह प्रारंभमें स्वात्मा-नंद भरता रहा। वही (चतुष्पाद् भोग्यः भूरवा) चार पांववाला भोग्य होकर (सर्व भोजनं आदत्त ) सब भोजनको प्राप्त करने लगा॥ २१॥

( भोग्यः अभवत् ) वह भोग्य हुआ ( अथो बहु आतं अदत् ) बहुत अन्न खाने लगा । ( यः सनातनं उत्तरावन्तं देवं उपासाते ) जो सनातन और श्रेष्ठ देवकी उपासना करता है। ॥ २२ ॥

(एनं सनातनं आहुः) इसे सनातन कहते हैं (उत अब पुनः नवः स्यात्) और वह आजही फिर नया होता है। इससे (अन्यः अन्यस्य रूपयोः) परस्परके रूपके (अहोरात्रे प्र जायेते) दिन और रात्र होते हैं ॥२३॥

(शतं सहस्रं अयुतं) सो, हजार, दस हजार, (न्यर्बुदं असंखेरं स्वं अस्मिन् निविष्टम्) लाख अथवा असंख्य स्वत्व इसमें हैं। (अस्य अभिपश्यतः एव) इसके देखते ही (तत् झन्ति) वह सत्त्व आघात करता है (तस्मात् एव देवः एतत् रोचते) इससे यह देव इसको प्रकाशित करता है ॥ २४ ॥

(एकं बालात् अणीयस्कं) एक बालसे भी सूक्ष्म है, (उत एकं नैव दृइयते) और दूरसा दीखता ही नहीं।
(ततः परिष्वजीयसी देवता) उससे जो दोनोंको आलिंगन देनेवाली देवता है; (सा मम प्रिया) वह मुझे प्रिय है॥ २५॥

(इयं कल्याणी अजरा )यह कल्याण करनेवाली अक्षय है, (मत्यंस्य गृहे अमृता) मरनेवालेके घरमें अमर है। (यस्मै कृता सः शये) जिसके िकये की जाती है, वह लेटता है और (यः चकार सः जजार) जो करता वै वह वृद्ध होता है।। २६॥

त्वं स्त्री त्वं पुमानासि त्वं कुंमार उत वां कुमारी। त्वं जीणों दुण्डेन वश्चिस त्वं जातो भवास विश्वतीमुखः ॥२७॥ उतियां पितोत वा पुत्र एंपामुतैयां ज्येष्ठ उत वा किन्छः। एको ह देवो मनसि प्रविष्टः प्रथमो जातः स उ गर्भ अन्तः पूर्णीत्पूर्णमुदंचित पूर्णं पूर्णेनं सिच्यते । उतो तद्रद्य विद्याम् यत्स्तःपरिष्टिच्यते ॥२९॥ एषा सन्ति। सनमेव जातैषा प्राणी परि सर्वे वभव। मही देव्यु १ पसी विभावी सैकेनैकेन मिष्ता वि चष्टे ॥३०॥ अविवें नामं देवतर्तेनांस्ते परीवृता। तस्यां रूपेणेमे वृक्षा हरिता हरितस्रजः ॥३१॥ अन्ति सन्तं न जंहात्यन्ति सन्तं न पंश्यति। देवस्यं पश्य काव्यं न ममार् न जीर्यीत।।३२।। अपूर्वेणेषिता वाच्यस्ता वंदन्ति यथायथम् । वर्दन्तीर्यत्र गच्छन्ति तदाहुर्बाक्षणं महत् ।।३३॥

अर्थ- [ त्वं स्त्री त्वं पुमान् असि ] तूस्त्री है और तही पुरुष है। [त्वं कुमारः उत वा कुमारी ] तू छडका है और लडकी भी तूही है। [स्वं जीर्णः दण्डेन वश्चसि ] तू बृद्ध होनेपर दण्डके सहारे चलता है, [स्वं जातः विश्वतो मुखः भवसि] तू प्रकट होकर सब ओर मुखवाला होता है ॥ २७॥

[ उत एषां पिता ] इनका पिता, ( उत वा एषां पुत्र: ) और इनका पुत्र [ एषां ज्येष्टः उत वा कानिष्टः ] इनमें ज्येष्ठ अथवा किन्छ, यह सब [ एक: ह देव: मनिस प्रविष्ट: ] एकही देव मनमें प्रविष्ट होकर [ प्रथम: जात: स उ गर्भे **भन्तः** ] पहिले जो हुआ था, वही गर्भमें भाता है ॥ २८ ॥

[ पूर्णात् पूर्णं उदचित ] पूर्णसे पूर्णं होता है, [ पूर्णं पूर्णेन सिच्यते ] पूर्ण ही पूर्णके द्वारा सींचा जाता है, [ उतो अद्य

तत् विद्याम ] अब आज वह हम जाने, कि [ यतः तत् परिषिच्यते ] जहांसे वह सींचा जाता है ॥ २९ ॥

[ एषा सनत्नी ] यह सनातन शाक्ति है, ( सनं एव जाता ) सनातन वालसे विद्यमान है, यही [पुराणी सबं परि वसूव] पुरानी शक्ति सब कुछ बनी है, [ मही देवी उपसः विभाति ] यही बडी देवी उपाओंको प्रकाशित करती है, [ सा एकेन-एकेन मिषता वि चष्टे ] वह अकेले अकेले प्राणीके साथ दीखती है ॥ ३०॥

[ आविः वै नाम देवता ] रक्षणकर्त्रा नामक एक देवता है, वह [ ऋतेन परिवृता आस्ते ] सस्यसे घेरी हुई है। ( तस्याः

रूपेण इमे बृक्षाः ] उसके रूपसे ये सब बृक्ष [ हरिताः हरितस्रजः ] हरे और हरे पत्तींवाले हुए हैं ॥ ३९ ॥ [ अन्ति सन्तं न जहाति ] समीप होनेपर भी वह छोडता नहीं और [ अन्ति सन्तं न पश्यिति ] वह समीप होने-

पर भी दीखता भी नहीं। [देवस्य पत्य काच्यं] इस देवका यह काव्य देखो, जी [न ममार न जीर्यति ] नहीं मरता और

[ अपूर्वेण इषिताः वाचः ] जिसके पूर्व कोई नहीं है, इस देवताने प्रेरित की ये वाचाएं हैं, [ ताः यथायथं वदन्ति ] नहीं जीर्ण होता है ॥ ३२ ॥ वह वाणियां यथायोग्य वर्णन करती हैं । [ वदन्ती: यत्र गच्छन्ति ] बोलती हुई जहां पहुंचती हैं, [ तत् महत् त्राह्मणं आहु: ] वह बडा ब्रह्म है, ऐसा कहते हैं ॥ ३३ ॥

८ ( अ. सु. भा. कां. १०)

यत्रं देवार्श्वं मनुष्या श्विमा नामांविव श्रिताः ।

अपां त्वा पुष्पं पृच्छामि यत्र तन्माययां हितम् ॥३४॥

येभिवातं इपितः प्रवाति ये दर्दन्ते पश्च दिग्नः स्प्रीचीः ।

य आहुंतिमत्यमेन्यन्त देवा अपां नेतारः कत्मे त आंसन् ॥३५॥

इमामेषां पृथिवीं वस्त एकोऽन्तरिक्षं पर्येकी वभूव ।

दिवेभेषां ददते यो विध्वती विश्वा आक्षाः प्रति रक्षन्त्येके ॥३६॥

यो विद्यात्सत्रं वितेतं यस्मिन्नेताः प्रजा इमाः ।

सत्रं सत्रं सत्रं वितेतं यस्मिन्नेताः प्रजा इमाः ।

सत्रं सत्रं वितेतं यस्मिन्नेताः प्रजा इमाः । सत्रं सत्रं स्थारं वेदाथो यद्राक्षणं महत् ॥३८॥

यदंन्तरा द्याविपृथिवी अपिरैत्प्रदहिन्वश्वदाव्यिः ।

यत्रातिष्ठनेकंपत्नीः प्रस्तात्के तितिन्मात्रिश्चां तदानीम् ॥ ३९ ॥

अपस्वामिन्मात्रिश्चा प्रविद्यः प्रविद्या देवाः संित्रतान्यासन् ।

बुद्द्यं तस्थी रजसो विमानः पर्यमानो दृरित् आ विवेश ॥ ४० ॥

षर्थ- [देवाः च भनुष्याः च ] देव और मनुष्य [नाभी षाराः इव यत्र श्रिताः ] नाभिमें ओर लगनेके समान जहां आश्रित हुए हैं, उस [अपां पुष्पं त्वा पृच्छामि] आप्-तत्त्वके पुष्पको में तुझे पूछता हूं, कि [यत्र तत् मायया दितम्] जहां वह मायासे आच्छादित होकर रहता है।। ३४।।

[येभिः हाषितः वातः प्रवाति ] जिनसे प्रेरित हुआ वायु बहता है, [ये सभ्रीचीः पञ्च प्रदिशः ददन्ते ] जो मिली-जुली पांची दिशायें धारण करते हैं, [ये देवाः आहुतिं अति अमन्यन्त ] जो देव आहुतिकी अधिक मानते हैं, [ते अपां

नेतारः कतमे आसन् ] वे जलाँके नेता कौनसे हैं ? ॥ ३५॥

[ एषां एक: इमां पृथिवीं वस्ते ] इनमेंसे एक इस पृथ्वीपर रहता है [ एक: अन्तिरक्षं परिबभूव ] एक अन्तिरिक्षमं व्यापता है, [ एषां यः विधर्ता ] इनमें जो धारक है, वह [ दिवं ददते ] खुलोकका धारण करता है, और [ एके विश्वाः आदा: प्रति रक्षांते ] कुछ सब दिशाओं की रक्षां करते हैं ॥ ३६ ॥

[ यस्मिन् इमाः प्रजाः क्षोताः ] जिसमें ये सब प्रजा पिरोयी हैं, [ यः विततं सूत्रं विद्यात् ] जो इस फैले सूत्रको जानता है,और [सूत्रस्य सूत्रं यः विद्यात् ] सूत्रके सूत्रको जो जानता है, [ सः महत् ब्राह्मणं विद्यात् ] वह वह ब्रह्मको जानता है। ३०॥

[ यस्मिन् इमाः प्रजाः क्षोताः ] जिसमें ये प्रजाएं पिरोयी हैं, [ क्षदं विततं सूत्रं वेद ] में यह फैला हुआ सूत्र जानता हूं । [ सूत्रस्य सूत्रं क्षदं वेद ] सूत्रका सूत्र भी में जानता हूं और (क्षथो यत् महत् ब्राह्मणं ) और जो बडा ब्रह्म है, बह भी में जानता हूं ॥ ३८॥

[यत् द्यावापृथिवी भन्तरा ) जो द्युलेक और पृथ्वीके बीचमें [विश्वदान्यः प्रदहन् भिन्नः ऐत् ] विश्वको चलानेवाला अग्नि होता है, [यत्र परस्तात् एकपरनीः भतिष्ठन् ] जहां दूरतक एक परनीही रहती है, [तदानीं मातिश्वा क्व हव भासीत्]

उस समय वायु कहां था ? ॥ ३९ ॥ (मातरिक्वा अप्सु प्रविष्टः आसीत्) वायु जलों में प्रविष्ट था, (देवाः सिक्छिलानि प्रविष्टाः आसन् ) सब देव जलों में प्रविष्ट थे, (बृहत् ह रजसः विमानः तस्था) उस समय बडा ही रजका विशेष प्रमाण था, और (पवमानः हरितः आ विवेश ) वायु सूर्यिकरणोंके साथ था ॥ ४० ॥

उत्तरेणेव गायत्रीममृतेऽधि वि चंक्रमे । साम्चा ये साम संविदुर्जस्तर्दद्ये क्रि।। ४१ ।। निवेशनः संगर्भनो वस्नां देव ईव सविता सत्यर्धमी। इन्द्रो न तस्थी समुरे धनानाम् ॥४२॥ पुण्डरीकं नवंद्वारं त्रिभिर्गुणेभिराष्ट्रतम् । तस्मिन्यद्यक्षमात्मन्वत्तद्वै बंद्यविदी विदुः ॥४३॥ अकामो धीरी अमृतः खयंभू रसेन तृप्तो न कर्तश्रनोतः। तमेव विद्वान विभाग मृत्योरात्मानं धीरमुजरं युवानम् ॥ ४४ ॥ (29)

अर्थ-[उत्तरेण अमृते अधि गायत्रीं आधि वि चक्रमें] उच्चतर हपसे अमृतमें गायत्रीको विशेष रीतिसे प्राप्त करते हैं। बि साम्ना साम सं विदुः ] जो सामसे साम जानते हैं, [तत् अजः क दहरो ]वह अजन्माने कहां देखा ? ॥ ४१॥

[ सत्यधर्मा सविता देव: इव ] सत्यके धर्मसे युक्त सविता देवके समान [ वसूनां संगमनः निवेशनः ] सब धनींका देनेवाला और निवासका हेतु है वह [ धनानां समरे ] धनोंके युद्धमें [ इन्द्रः न तस्यो ] इन्द्रके समान स्थिर रहता है ॥ ४२॥

[ नवद्वारं पुण्डरीकं ] नव द्वारवाटा कमल [ त्रिभिः गुणेभिः आवृतं ] सत्त्व-रज-तम इन तीन गुणेथि घेरा हुवा है। िताहिभन् यत् आत्मन्वत् यक्षे ] उसमें जो आत्मावाला पूज्य देव है (तत् वै ब्रह्मविदः विदुः) उसे ब्रह्मजानी जानते हैं ॥४३॥

( अकामः धीरः अमृतः स्वयंभूः ) निष्काम, धीर, अमर, ख्यंभू ( रसेन तृप्तः ) रससे संतुष्ट वह देव ( न कुतइचन ऊतः ) कहांसे भी न्यून नहीं है, ( तं एव विद्वान मृत्योः न विभाय ) उसे जाननेवाला ज्ञानी मृत्युसे उरता नहीं, क्योंकि ( आस्मानं धीरं अजरं युवानं ) वहीं धीर अजर युवा आस्मा है।। ४४।।

# [९] शतौद्ना गौ।

(ऋषि: अथर्वा । देवता - श्रतौदना )

(५) अघायतामपि नह्या मुखानि सपत्नेषु वर्ज्जमर्पयैतम्।

इन्द्रेण दुत्ता प्रथमा श्रुतौद्ना भ्रातृच्युत्ती यर्जमानस्य गातुः ॥ १॥ वेदिष्टे चमें भवतु वहिंलीमानि यानि ते । एषा त्वां रश्नामार्थमीद् प्रावां त्वेषोऽघि नृत्यतु ॥२॥ बालांस्ते प्रोक्षणीः सन्तु जिह्वा सं मार्ध्वेहये। शुद्धा त्वं युज्ञियां भूत्वा दिवं प्रेहिं शतौदने ॥ ३ ॥

**अर्थ— ( अघायतां मुखानि अपि नहा )** पापी लोगों के मुख बंद कर । (सपरनेषु एतं वर्झ अर्पय ) शतुओं पर यह वज़ फेंक। (इन्द्रेण दत्ता प्रथमा शतौदना) इन्द्रने दी हुई पहिली सेंकडों भोजन देनेवाली (आतृब्यमी यजमानस्य गातुः)

रात्रुका नाश करनेवाली, यजमानका मार्ग दशनिवाली गौ ही है॥ १॥ (ते चम वेदिः भवतु)तेरा चम वेदी बने, (यानिते लोमानि बर्दिः ) जो तेरे रोम हैं वे दर्भ हैं, ( एपा रज्ञना स्वा अग्रभीत् ) जो रसी तुझे बांधी है, हे ('अपैषधि ) सोमवल्ली ! ( एषः ग्रावा खा अधिनृत्यतु ) यह प्रावा तेरे ऊपर आनंदसे

नाचे, तेरा रस निकालनेके लिथे वनस्पातिपर पत्थर नाचे ॥ २ ॥ हे (अध्नये ) अहिंसनीय गौ! (ते बाळा: प्रोक्षणी: सन्तु ) तेरे बाल प्रोक्षणी होनें, (जिह्ना सं मार्षु ) तेरी जिहा

शोधन करे, ( स्वं यज्ञिया ग्रुदा भूरवा ) तू पूज्य भीर ग्रुद्ध होकर, हे शतींदना गी ! (स्वं दिवं प्रेहि ) तू युछोकमें जा। इ।

यः श्वतौदंनां पर्चिति कामुप्रेण स केल्पते । प्रीता ह्यस्यितिवजः सर्वे यन्ति यथायथम् ॥४॥ स स्वर्भमा रोहाति यत्रादास्त्रिद्विवं द्विवः । अपूपनांभिं कृत्वा यो ददांति श्वतौदंनाम् ॥५॥ स तांह्योकान्त्समांभोति ये दिव्या ये च पार्थिवाः ।

हिरंण्यज्योतिषं कृत्वा यो दद्वि श्वतौदंनाम् ॥ ६ ॥
ये ते देवि शिम्तारं: प्रकारो येचं ते जनां:। ते त्वा सर्वे गोप्स्यन्ति मैभ्यो भैषीः शतौदने ॥७॥
वसंवस्त्वा दक्षिणत उत्तरान्मरुतंस्त्वा । आदित्याः पृश्वाद्वीप्स्यन्ति सार्ग्निष्टोममितं द्रव ॥८॥
देवाः पितरी मनुष्या गन्धर्वाप्सरसंश्च ये। ते त्वा सर्वे गोप्स्यन्ति सार्तिरात्रमितं द्रव ॥९॥
अन्तिरिक्षं दिवं भूमिमादित्यान्मरुतो दिश्चः । लोकान्त्स सर्वीनामोति यो दद्विति श्वतौदंनाम्१०
घृतं प्रोक्षन्ती सुभगा देवी देवानगमिष्यति । प्रकारमध्नये मा हिंसीदिवं प्रेहिं शतौदने ॥११॥
ये देवा दिविषदी अन्तिरक्षसदंश्च ये ये चेमे भूम्यामिधं ।
तेभ्यस्त्वं धुक्ष्व सर्वेदा श्वीरं सार्परथो मधुं ॥ १२॥

अपूपनाभि कृत्वा ददाति ) जो शतीदनाको मालपूर्वोके रूपमें करके दान देता है ॥ ५ ॥

(ये दिव्याः ये च पार्थिवाः ) जो दिव्य और जो पार्थिव भोग हैं, (तान् छोकान् सः समाप्तोति ) उन सब लोगोंको वह प्राप्त करता है, (यः शतौदनां हिरण्यज्योतिषं कृत्वा ददाति ) जो शतौदना गौको सुवर्णसे तेजस्वी करके दान देता है।।६॥ [ये शिमतारः ये च पक्तारः जनाः ] जो शिमता स्नीर जो पकानेवाले लोग हैं, [ते सर्वे त्वा गोप्स्यान्ति ] वे सब

तेरी रक्षा करेंगे। हे [ शतौदने ] सो मनुष्योंका भोजन देनेवाली गों! [ एभ्यः मा भैषीः ] इनसे तून भय कर ॥ ७॥ [ दक्षिणतः त्वा वसवः ] दक्षिणकी आरसे तुझे वसुदेव, [ उत्तरात् त्वा महतः ] उत्तरकी ओरसे तुझे महत् देव,

[ भादित्याः पश्चात् गोप्स्यान्त ] आदित्य तेरी पीछेसे रक्षा करेगें, [ सा स्वं भ्रप्तिष्टोमं अति द्व ] वह तू अग्निष्टोम यज्ञके पार जा ॥ ८ ॥

[ये] जो देव, पितर, मनुष्य और गन्धर्व-अष्सरागण हैं, [ते सर्वे त्वा गोप्स्यन्ति] वे सब तेरी रक्षा करेंगे, [सा अतिरात्रं अति दव] वह तू अतिरात्र यज्ञके पार जा॥ ९॥

(यः शतौदनौ ददाति) जो शतौदनाको देता है, (सः सर्वान् लोकान् आप्नोति ] वह सब लोगोंका प्राप्त करता है, जो

लोक अन्तरिक्ष, यु, भूमि, आदित्य, महत् और दिशाओं के नामसे प्रसिद्ध है ।। १०॥

[ घृतं प्रोक्षनित सुभगा देवी ] घोका सिंचन करनेवाली भाग्यवाली देवी (देवान् गमिष्यसि ] देवताओंको प्राप्त होगी। हे शतौदन [ अध्वये ] अहिंसनीय गो ! [ वक्तारं मा हिंसी ] पक्रोनवालकी हिंसा मत् कर, [ दिनं प्रेहि ] स्वर्गको प्राप्त हो॥ १९

(ये दिवि-सदः देवाः) जो युलोकमें रहनेवाले देव हैं, (ये च अन्तरिक्ष-सदः) जो अन्तरिक्षमें रहते हैं, (ये च हमें भूम्यां अधि) जो भूमिपर रहते हैं, (तेभ्यः त्वं सर्वदा) उनके लिये तू सर्वदा (क्षीरं सर्पिः अथा मधु धुक्ष्व) दूध, घी और मधु दे॥ १२॥

अर्थ— (यः शतौदनां पचिति) जो शतौदनाका परिपाक करता है, वह (सः कामप्रेण कल्पते) वह संकल्पोंको पूर्ण करता है। [अस्य सर्वे प्रीताः ऋरिवजः ] इसके सब संतुष्ट हुए ऋरिवज (यथायथं यन्ति) यथायोग्य मार्गसे वापस जाते हैं॥४॥ (सः स्वर्गे आरोहिति) वह स्वर्गपर चढता है (यत्र अदः त्रिदिवं दिवः) जहां वह स्वर्गधाम है, (यः शतौदनां

यत्ते शिरो यत्ते मुखं यौ कर्णों ये चं ते हर्नु । आमिक्षां दुहतां दात्रे श्वीरं सुर्पिरथो मर्धु ॥१३॥ यौ त ओष्ठी ये नासिके ये शृङ्गे ये च तेऽर्क्षिणी। आमिश्रां दुहतां दात्रे श्वीरं सर्पिरश्रो मधुं॥१४॥ यत्ते क्रोमा यद्ध्यं पुरीतत्सहकण्ठिका । आमिक्षां दुहतां दात्रे श्रीरं सर्पिरश्रो मधु ॥१५॥ यत्ते यकृद्ये मर्तस्ते यद्वान्त्रं यार्थ ते गुदाः । आमिक्षां दुहतां द्वात्रे श्वीरं सुपिरयो मधुं ॥१६॥ यस्ते प्लाशियों वंनिष्ठुयों कुक्षी यच चर्म ते। आमिक्षां दुहतां दात्रे श्रीरं सुपिरथो मर्चु।।१७॥ यत् ते मुक्ता यदस्थि यन्मांसं यच् लोहितम् । आमिक्षां दृहतां दात्रे क्षीरं सर्पिरको मधुं॥१८॥ यौ ते बाहू ये द्रोपणा यावंसौ या च ते ककुत्। आमिश्ना दुहतां दात्रे श्रीरं सर्पिरथे मधु॥१९॥ यास्ते ग्रीवा ये स्कन्धा याः पृष्टीर्याश्च पर्श्ववः । अनिक्षां दुहतां दात्रे क्षीरं सुर्पिरञ्जो मधुं ।२०।(३१) यो तं कुरू अष्ठीवन्तौ ये श्रोणी या चं ते भुसत् । आमिक्षां दुइतां दात्रे श्रीरं सुपिरथो मर्घ ॥२१॥ यते पुच्छं ये ते बाला यद्धो ये चं ते स्तनाः। आमिक्षां दुइतां द्वात्रे श्वीरं सुर्विरथो मधुं॥२२॥ यास्ते जङ्घा याः कुष्टिका ऋच्छरा थे चं ते शुफाः। आमिक्षां दुहतां दात्रे क्षीरं सर्पिरको मर्धु ॥२३॥ यत्ते चर्म शतौदने यानि लोमान्यहये । आमिक्षां दुहतां दात्रे क्षीरं सुर्परयो मधु ॥२४॥ कोडौ ते स्तां पुरोडाशावाज्येनाभिर्घारितौ । तौ पक्षौ देवि कृत्वा सा पुक्तारं दिवं वह ॥२५॥ उत्स्वं मुसं हे यश्च चर्माण यो वा शूर्व तण्डुलः कणः। यं वा वातीं मात्रिधा पर्वमानो मुमाथाप्रिष्टद्वाता सुहुतं कृणोतु ॥ २६ ॥

अर्थ - ( यत् ते शिरः ) जो तेरा सिर, (यत् ते मुखं ) तो तेरा मुख है, (यौ च ते कणों) जो तेरे कान है, (ये च ते इन्) जो तेरी इनू है, (दान्ने आमिक्षां क्षीरं सार्पः अथो मधु दुहतां) दाताकी दही, दूध, घी और मधु देवें ॥ १३ ॥

[ यो ते ओ हो ] जो तेरे ओठ हें ( शृंगे अक्षिणी ) जो तेरे सींग और आंख हैं, ( ते क्लोमा हृद्यं पुरीतत् सह कंठिका ) जो फॅफडा, हृदय, मलाशय और कण्ठका भाग है, (ते यकृत् मतस्ने बान्त्रं गुदाः ) जो तेरा यकृत, गुर्दे, आते भीर गुदा हैं, [ते फ़ाशी:, विनिष्ट:, कुक्षी, चमैं] जो तेरे पिलही, गुदाभाग, कीख और चमैं है, (ते मन्जा, आरिय, मांस लोहितं ) जो तेरी मज्जा, अस्थि, मांस और रुधिर है, (ते बाहू दोषणी अंसी, ककृत्) जो तेरे बाहू, बाजूएं, कन्त्रे और कुहान हैं, (ते ग्रीवा स्कन्धाः पृष्टीः पर्शवः ) जो तेरे गर्दन, कन्धे, पीठ और पशुलियां हैं, (ते ऊरू अध्डीवन्तौ श्रोणी मसत्) जो तेरी जंघाएं, घुटने, कुरहे और गुद्धांग हैं, ( ते पुच्छं बालाः ऊधः स्तनाः ) जो तेरा पूछ, बाल, दुग्घाशय और स्तन हैं, ( ते जंघाः कुष्टिकाः ऋच्छराः शकाः ] जो तेरी जघाएं, खुट्टियां, कलाई के भाग और खुर हैं, ( ते चर्म लोमानि ) जो तेरे चर्म और लोम हैं, हे ( शतीदने ) गी! ( दात्रे क्षीरं क्षामिक्षां० ) दाताको दूच, दही, घी और मधु देते रहें ॥ १४-२४॥ हे शतीदने गी ! (ते कोडी ) तेरे पर्श्वमाग (आज्येन अभिघारिती पुरोडाशी स्वां ) घीद्वारा सिंचित पुरोडाश

हों । हे देवि ! ( तौ पक्षो कृत्वा ) उनके पंख बनाकर (सा त्वं पक्तारं दिवं वह ) वह तू पकानेवालेका स्वर्गपर ले

[ उल्ह्रखले मुमले ] श्रोखली और मुसल, [ चर्मणि शूरें च वा यः तण्डुलः कणः ] चर्मपर तथा सूर्पमें जो चावलोंके जा ॥ २५ ॥ कण रहते हैं, ( यं वा वातो मातारिश्वा पवमानः ममाथ ) जिसको पवित्र करनेवाले वायुने मथा था, [ तत् होता अप्तिः सुहतं

कुणोतु ] उसे होता अग्नि उत्तम आहु।तिरूप बनावें ॥ २६ ॥

## अयो देवीर्मधुमतीर्घृत्रचुती ब्रह्मणां हस्तेषु प्रपृथक्सादयामि । यत्काम इदमीभाष्टिश्चामि वोऽहं तन्मे सर्वे सं पद्यतां वयं स्याम पत्रयो रयाणाम् ॥२७॥ (३२)

कर्य-[मधुमतीः घृतरच्युतः देवीः आपः] मधुयुक्त घीको देनेवाली दिन्य जलधाराएं (ब्रह्मणां हस्तेषु प्र पृथक् साद-यामि) ब्राह्मणोंके हाथोंमें अलग अलग देता हूं। (यत् कामः इदं वः अहं अभिषिद्धामि) जिसकी इच्छा करता हुआ, मैं यह आपको अभिषेक करता हूं, [तत् मे सर्व संपद्यतां] वह मुझे सब प्राप्त हो, (वयं रयीणां पत्रयः स्याम) हम सब घनोंके पति बनें॥ २७॥

### (१०) वशा गौ।

### ( ऋषिः --- कश्यपः । देवता -- वशा । )

नर्मस्ते जार्यमानायै जातायां उत ते नर्मः । बालेभ्यः शक्तभ्यों ह्रियायां ह्ये ते नर्मः ।। १ ॥
यो विद्यात्सप्त प्रवर्तः सप्त विद्यात्परावर्तः । शिरों यज्ञस्य यो विद्यात्स वृशां प्रति गृह्णियात् २॥
वेदाहं सप्त प्रवर्तः सप्त वेद परावर्तः । शिरों यज्ञस्याहं वेद सोमं चास्यां विचक्षणस् ॥ ३ ॥
यया द्यौर्ययां पृथिवी ययापी सुपिता इमाः । वृशां सहस्रंधारां ब्रह्मणाच्छावेदामासे ॥४॥
श्वतं कंसाः श्वतं दोग्धारंः श्वतं गोप्तारो अधि पृष्ठे अस्याः ।
ये देवास्तस्यां प्राणन्ति ते वृशां विद्रिक्षा ॥ ५ ॥

क्षर्य—हे ( अध्न्ये ) हनन करने अयोग्य गौ! ( ते जायमानायै नमः ) उत्पन्न होनेके समय तुझे नमस्कार है। ( उत जाताये ते नमः ) उत्पन्न हुई तुझको नमस्कार है। ( ते बालेभ्यः शफेभ्यः रूपाय नमः )तेरे बालों, शफों और रूपेक लिये नमस्कार है॥ १॥

(यः सप्त प्रवतः विद्यात् ) जो सात प्रवाह-जीवनप्रवाह-जानता है, (यः च सप्त प्रावतः विद्यात् ) और जो सात अन्तराँको-स्थानोंको-जानता है, तथा जो (यज्ञस्य शिरः विद्यात् ) यज्ञका सिर जानता है, वही (वशां प्रति गृह्णीयात् ) वशा गौका स्वीकार करे ॥ २ ॥

(अहं सस प्रवतः वेद ) मैं सात जीवनप्रवाहोंको-प्राणीको-जानता हूं, (सस प्रावतः वेद ) सात स्थानीको-इंद्रिय स्थानीको-भी जानता हूं। (यज्ञस्य शिरः च अहं वेद) यज्ञका शिर भी-यज्ञका मुख्य साध्य भी जानता हूं (अस्यां विचक्षणं सोमं च वेद ) इसमें विशेष चमकनेवाले सोमको भी मैं जानता हूं॥ ३ !।

(यया चौः पृथिवी इमा आपः च गुपिताः ) जिसने युलोक, पृथिवी और सब जलाँकी सुरक्षा की है, उस [ सहस्र चारां वर्शा ] उस हजारों अमृतधारा देनेवाली वशा गौको ( ब्रह्मणा अच्छा वदामासि ) ज्ञानद्वारा उत्तम रीतिसे प्रदर्शित करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं। ४॥

[ अस्याः अधिपृष्ठे ] इसकी रक्षा करनेके लिये इसकी पीठपर [ शतं दोग्धारः शतं कंसाः ] सौ मनुष्य दूध दोहनेवाले, सौ उत्तम पात्रोंको लेकर, साथ साथ [ शतं गोष्तारः ] सौ इसके रक्षक भी इस गौके साथ चलते हैं । [ ये देवाः तस्या प्राणन्ति ] जो देव उस गौसे जीवित रहते हैं [ तं एकधा वशां विदुः ] वे एकमतसे गौका महस्व यथावत् जानते हैं ॥५।। यज्ञपदीरांश्वीरा स्वधाप्रांणा महीलंका । व्या पूर्जन्यंपत्नी देवाँ अप्यंति ब्रह्मणा ॥ ६ ॥ अर्चु त्वािष्ठाः प्राविश्वदनु सोमी वशे त्वा । ऊर्थस्ते भद्रे पूर्जन्यी विद्युतंस्ते स्तनां वशे ॥ ७ ॥ अपस्तं धेश्वे प्रथमा उर्वरा अपरा वशे । तृतीय राष्ट्रं धुश्वेऽक्षं श्वीरं वंशे त्वम् ॥ ८ ॥ यद्वित्यहूँ यमानापातिष्ठ ऋताविर । इन्द्रः सहस्रं पात्रान्त्सोम त्वापाययद्वशे ॥ ९ ॥ यद्वन्वीन्द्रमेरास्त्रं ऋष्मोऽह्वंयत् । तस्मत्ति वृत्रहा पर्यः श्वीरं क्रुद्धोऽहंरद्वशे ॥ १० ॥ यत्ते क्रुद्धो धर्नपतिरा श्वीरमहंरद्वशे । इदं तद्वय नाकिश्विषु पात्रेषु रक्षति ॥ ११ ॥ त्रिषु पात्रेषु तं सोममा देव्यहरद्वशा । अर्थवृत् यत्रं दीश्वितो वृहिंष्यास्तं हिर्ण्यये ॥ १२ ॥ सं हि सोमनागत समु सर्वेण पद्वतां । वृशा संमुद्रमध्यष्ठाद्वन्धवेः कृतिभिः सह ॥ १३ ॥ सं हि सोमनागत समु सर्वेण पद्वतां । वृशा संमुद्रमध्यष्ठाद्वन्धवेः कृतिभिः सह ॥ १३ ॥

अर्थ-[यज्ञपदी आक्षीरा] यज्ञमें जिसकी स्थान प्राप्त हुआ है, जो दूध देती है, [स्वधाप्राणा महीलुका] अन्नरूप प्राणका धारण करनेवाली होनेके कारण इस पृथ्वीपर जो प्रसिद्ध है। यह [पर्जन्यपत्नी वज्ञा] वृष्टिद्वारा घास आदि उत्पन्न होनेसे जिसका पालनपोषण होता है, वह गौ (ब्रह्मणा देवान् अप्येति) ब्रह्मरूप अन्नसे देवोंको प्राप्त करती है ॥ ६ ॥

है (वशे) गौ ! (त्वा अग्निः अनुप्रविशत् )तुझे अग्नि प्राप्त हुआ है, (सोमः अनु ) सोम भी प्राप्त हुआ है। हे (भन्ने ) कल्याण करनेवाली गौ ! (ते ऊधः पर्जन्यः ) तेरा दूधस्थान पर्जन्य ही है । हे वशा गौ ! (ते स्तना विद्युतः ) तेरे स्तन विद्युत् हैं । इस तरह अग्न्यादि देवता बाँकी शक्तियां तेरे अंदर हैं ॥ ७॥

हे (वशे ) वशा गौ ! (त्वं प्रथमः अपः धुक्षे ) तू सबसे प्रथम जलको दुहती—देती है, (अपरा उवंरा) प्रथात् उपजाल भूमिके समान धान्य देती है। (तृतीयं राष्ट्रं धुक्षे ) तीसरा राष्ट्रीय शक्ति देती है, (स्वं अन्नं श्लीरं ) तू अन्न और क्षीर—दूध—देती है। ।

हे (वशे ) गौ ! हे (ऋतावरी) दूधह्मपी अन्न देनेवाली गौ ! (यत् न्नादित्यैः हूयमाना) जब तू आदित्यों द्वारा शाक्ति प्राप्त करती हुई (उपातिष्ठः) समीप आती है, तब (इन्द्रः सहस्रं पात्रान्) इन्द्र हजारों वर्तनोंकी लेक्टर (स्वा सोमं पाययत्) सोमरस पिलाता है ॥ ९ ॥

हे (वशे) गी! (यत् अनूची: इन्हं ऐ:) जब तू अनुकूलतासे इन्द्रको प्राप्त होती है, (स्वा ऋषमः आत् अइयत्) तब तुझे वृषम समीपसे पुकारता रहा। हे वशा गी! (तस्मात् कुदः वृष्ठहा) इस कारण क्रोधित हुआ इन्द्र (ते पयः क्षीरं अहरत्) तेरा दूध और जल हरता रहा। १०॥

विश्व कार कर है। जब कोधित हुआ धनपति (ते क्षीरं अहरत्) तेरा दूध लेता है, तब समझो कि हे वशा गौ ! ( यत् कुद्धः धनपतिः ) जब कोधित हुआ धनपति (ते क्षीरं अहरत्) तेरा दूध लेता है ॥ ११॥ ( इदं तत् अद्य ) यह वह आज ( नाकः त्रिषु पात्रेषु रक्षांत ) स्वर्गधामही सोमके रूपसे तीन वर्तनों रखता है ॥ ११॥

(यत्र दीक्षितः मथर्वा ) जहां दीक्षा लिया अथर्ववेदी यज्ञकर्ता (हिरण्यये बर्हिष आस्ते ) सुवर्णमय आसनपर (यत्र दीक्षितः मथर्वा ) जहां दीक्षा लिया अथर्ववेदी यज्ञकर्ता (हिरण्यये बर्हिष आस्ते ) सुवर्णमय आसनपर विकास है, (तं ) उसके पास (त्रिषु पात्रेषु सोमं ) तीनों वर्तनोंमें रखा सोम (वशा देवी अहरत् ) देवी वशा गो ले जाती है, विकास पहुंचा देती है ।। १२ ।।

वृध रूपसे पहुचा दता ह ।। १२ ।।

(वशा सोमेन सं अगत ) गौ सोम औषधीको प्राप्त हुई, और (सर्वेण पद्धता सं उ) सब पांववोलॉ-मनुष्योको मी

(वशा सोमेन सं अगत ) गौ सोम औषधीको प्राप्त हुई, और (सर्वेण पद्धता सं उ) सब पांववोलॉ-मनुष्योको मी

प्राप्त हुई। (वशा किलिभिः गंधवें: सह) यह गौ कलह करनेवाले गंधवें के साथ (समुद्रं अध्यष्टात्) समुद्रपर अधिष्ठान करती

प्राप्त हुई। (वशा किलिभिः गंधवें: सह) यह गौ कलह करनेवाले गंधवें के साथ (समुद्रं अध्यष्टात्) समुद्रपर अधिष्ठान करती

पहीं। अर्थात् समुद्रपर भी गौका मान वैसाही है, जैसा मानवोंमें हैं ॥१३॥

सं हि वातेनागेत समु संवैं। पतित्रिभिः । व्या समुद्रे प्रानृत्यद्दः सामांति विश्रंती ।।१४।।
सं हि सर्येणागेत समु सर्वेण चक्षुंषा । व्या समुद्रमत्यं रूप द्वा ज्योतीपि विश्रंती ।। १५।।
अभीवृंता हिरंण्येन यदतिष्ठ ऋतावरि । अर्थः समुद्रो भूत्वा ध्यं स्कन्दद्व से त्वा ।। १६ ।।
तद्धद्राः समगच्छन्त व्या देष्ट्रचर्थो स्वधा । अर्थर्वा यत्रं दीक्षितो वृद्धिं प्यास्तं हिर्ण्यये ।।१७॥
व्या माता राजन्य स्य व्या माता स्वधे तवं । व्यायां यज्ञ आंधुधं ततिश्चित्तमं जायत ।।१८॥
कुर्ध्वो विन्दुरुदं चर्द्व सणः कर्कुदादधि । तत्सत्वं जीज्ञिषे वशे तत्नो होत्रां जायत ।।१८॥
आस्तर्वे गाथा अभवन्नुष्णिहान्यो वर्लं वशे । पाजस्या जिन्ने यन्ने स्वनेन्यो र्व्ययस्तवं।।२०॥(३४)
ईमिन्यामयंनं जातं सिन्धिन्यां च वशे तवं । आन्त्रेन्यो जिन्नेरे अत्रा जुदरादिधे वीहधंः २१

सर्थ-(वशा ऋचः सामिन बिश्रती) गी यज्ञमें ऋचा और सामें को धारण करती हुई (वातेन सं अगत) वायुसे संगत हुई, (सर्वैः पतित्रिभिः हि सं ) सब पांववालोंसे भिलकर (समुद्रे प्रानृत्यत् ) समुद्रपर नाचने लगी । इस तरह गौका संमान सर्वत्र होता है ॥ १४ ॥

(वशा सूर्येण सं अगत) गौ सूर्यसे मिली है, (सर्वेण चक्षुणा सं उ) सब आंखवालोंसे मिली है। (अदा वशा ज्योतींधि बिअती) कल्याणकारिणी गौ अनेक तेजोंका धारण करती हुई (समुदं अत्यख्यत्) समुद्रके परे देखने लगी। दूरतक उसकी

प्रातिष्ठा हुई है ।। १५॥

हे [ऋताविर ] हे अन्नको देनेवाली गौ! [हिरण्येन अभिवृता यत् आतिष्ठः ] जब सुवर्णाभूषणोंसे युक्त होकर जब तू खडी होती है, हे [वशे ] गौ! [स्वा अधि ससुद्रः अधः भूत्वा अस्कन्दत् ] तेरे पास समुद्र अध बनकर आ गया, यह तेरा महत्त्व है ॥ १६ ॥

[ यत्र दीक्षितः अथर्वा ] जहां जिस यज्ञमें दीक्षित अथर्ववेदी ( हिरण्यये बर्हिषि आस्ते ) सुवर्णमय आसनपर बैठता है, वहां ( भद्राः समगच्छन्त ) भद्र पुरुष इकट्ठे हुए और वहां ( वज्ञा देष्ट्री अथो स्वधा ) दान देनेवाली गौ और खयं अज-

हपमें उपस्थित हुई ॥ १७॥

(राजन्यस्य माता वज्ञा ) क्षत्रिय की माता गों है, हे (स्वधे ) अज ! (तव माता वज्ञा ) तेरी भी माता गोंही है। (वज्ञाया श्रायुधं जज़े ) गोंसे शक्ष उत्पन्न हुआ है, और (ततः चित्तं अजायत ) उससे चित्त बना है। अर्थात् गोंसे बल और बुद्धि दोनों होती हैं।। १८॥

( ब्रह्मणः ककुदाद्धि ) ब्रह्माके उच भागसे ( बिन्दुः ऊर्ध्वः उदचरत् ) एक बूंध ऊपर चल पडा, हे ( वशे ) गौ! ( ततः स्वं जज़िषे ) उससे तू उत्पन्न हुई है। और ( ततः होता अजायत ) उससेही पश्चात् होता-हवन कर्ता-उत्पन्न हुआ।

अर्थात गौमें ब्रह्मशक्ति आधिक है, क्योंकि वह पहिले हुई है ॥ १९ ॥

हे (वशे ) गौ ! ( ते आस्नः गाथाः अभवन् ) तेरे मुख्से गाथाएं बनीं, ( उिण्डाभ्यः बर्छ ) तेरे गर्दनके भागींसे बल उत्पन्न हुआ है, (पाजस्यात् यज्ञः जज्ञे ) तेरे दुग्धाशयसे यज्ञ हुआ, और (तव) तेरे (स्तनेभ्यः रङ्मयः) स्तनीं- से किरण हुए हैं। इस तरह गौसे यह सब उत्पन्न हुआ है, इतना गौका महिमा है।। २०॥

(तव ईमिश्यां) तेरे बाहुओं से तथा ( सिन्थिश्यां अयनं जातं ) टांगों से गमन होता है । हे (वर्शे ) गौ ! तेरे ( जा-

न्त्रेभ्यः भन्नाः ) आंतोंसे अनेक पदार्थ और [ उदरात् वीरुधः ] पेटसे वनस्पतियां उत्पन्न हुई हैं ॥ २१ ॥

यदुद्रं वर्रुणस्यानुप्राविश्वथा वशे । तर्वस्त्वा ब्रह्मोदंह्वयुत्स हि नेत्रमवेत्तर्व ॥ २२ ॥ सर्वे गर्भोदवेपन्त जार्यमानादसूख्री : ।

सब् गभादवपन्त जार्यमानादसृखः ।

सुस्य हि तामाहुर्वेशेति ब्रह्मभिः क्लप्तः स ह्य िया वन्धः ॥ २३ ॥

युध एकः सं सृंजिति यो अस्या एक इद्यो । तरांसि युज्ञा अभवन्तरसां चक्षुरभवद्यशा॥२४॥
वृशा युज्ञं प्रत्यंगृह्णाद्वशा स्र्यंमघारयत् । वृशायाम्नत्रंतिश्रदेाद्वनो ब्रह्मणां सह ॥ २५ ॥
वृशामेवामृतंमाहुर्वेशां मृत्युम्नपांसते।वृशेदं सर्वेमभवद्देश मंनुष्या असेराः पितर् ऋषयः॥२६॥
य एवं विद्यात्स वृशां प्रति गृह्णीयात् । तथा हि युज्ञः सर्वपाद्देहे द्वात्रेऽनंपस्फुरन् ॥ २७ ॥

तिस्रो जिह्या वर्रणस्यान्तदीद्यत्यासनि । तासां या मध्य राजिति सा वृशा दुःप्रतिष्रहां॥२८॥
चतुर्था रेती अभवद्वशायाः । आपस्तुरीयम्मृतं तुरीयं युज्ञस्तुरीयं पृश्चस्तुरीयम् ॥ २९ ॥

अर्थ- हे (वशे) गी ! (यत् वरुणस्य उदरं) जो वरुण के उदरमें तृ(अनु प्रविश्याः) प्रविष्ट हुई है,(ततः ब्रह्मा त्वा उत् अह्नयत्) तव ब्रह्माने तुझे आह्वान कियाया। (सः हि तव नेत्रं अवेत्) वह तेरा नेत्र जानता है। अर्थात् गीका महस्व ज्ञानी ही जानता है॥ २२॥

( अस्स्वः जायमानात् ) प्रसवमें असमर्थ गौकी ( गर्भात् सर्वे अवेपन्त ) गर्भिश्वितिसे सब कांपने लगते हैं।( तां आहु: वशा अस्स्व इति ) उसीको कहते हैं कि यह गौ प्रसवके लिये असमर्थ है। ( सः हि ब्रह्माभिः अस्याः बन्धुः क्लमः) वहीं ब्राह्मणोंने इसका बंधु माना है।। २३।।

[ एकः युधः संस्रजिति ] एक योद्धा व्यवस्थाको उत्पन्न करता है। (यः अस्याः इत् दशी एकः) जो इस गौका एक ही वश करनेवाला है। (यज्ञाः तरांसि अभवन्) यज्ञ पार करनेवाले हैं, और (तरसां चक्षः वशा अभवत्) पार होनेवालों की आंख गौ बनी है। गौकी सहायतासे सब लोग दुःखोंसे पार होते हैं।। २४।।

(वशा यज्ञं प्रत्यगृह्णात् ) वशा गौ यज्ञ खीकारती है, (वशा सूर्य अधारयत्) वशा गौने सूर्य धारण किया है। (वशायां ओदनः अविशत्) गौमें भात अज्ञ प्रविष्ट है और वह (ब्रह्मणा सह ) ज्ञानके साथ प्रविष्ट हुआ है। गौके आधार से यज्ञ, अज्ञ और ज्ञान सुरक्षित रहते हैं।। २५॥

(देवाः वशां अमृतं आहुः ) देव गाँको अमृत कहते हैं, (वशां मृत्युं उपासते ) गाँको मृत्यु समझकर उपासना (देवाः वशां अमृतं आहुः ) देव गाँको अमृत कहते हैं, (वशां मृत्युं उपासते ) गाँको मृत्यु समझकर उपासना करते हैं। (वशा इदं सर्वं अभवत् ) गाँ ही यह सब हुई है, अर्थात् (देवाः मनुष्याः असुराः पितर ऋषयः ) देव, मनुष्य, असुर, पितर और ऋषि यह वशाकाही रूप है।। २६॥

(यः एवं विद्यात्) जो यह तत्त्वज्ञान जानता है; (सः वशां प्रतिगृह्णीयात्) वह वशा गौका दान छेवे। तथा वशा गौके दाताको (यज्ञः सर्वपात् अनपस्फुरन् दुदे) यज्ञ सब प्रकारसे सफल होकर विचालत न होता हुआ सुयोग्य फल प्रदान करता है। रजाताको (यज्ञः सर्वपात् अनपस्फुरन् दुदे) यज्ञ सब प्रकारसे सफल होकर विचालत न होता हुआ सुयोग्य फल प्रदान करता है। रजाताको (वरुणस्य आसनि अन्तः तिस्रः जिह्लाः) वरुण के मुखम तीन जिह्लाएं (दीवति) चमकती हैं। (तासां मध्ये या

(वरुणस्य भासान भन्तः तिस्रः ।जहाः ) परण के जुलन ताम जिलाई (राजात ) उनके बीचम जो विशेष चमकती है, (सा वशा ) वह वशा गौ ही है, अतः वह (दुष्प्रतिप्रहा ) दानमें खीकार

करना कठिन है ॥ २८ ॥
(वशायाः रेतः चतुर्धा समवत्) वशा गौका वीर्य चार प्रकारसे विभक्त हुआ है। (सापः तुरीयं) आप् चतुर्थ भाग है,
(असृतं तुरीयं) अमृत अज्ञ चौथा भाग है, (यज्ञ: तुरीयं) यज्ञ चौथा भाग है और (पशवः तुरीयं) पशु चौथा भाग है।
पह सब वशाका चतुर्धा वीर्य है ॥ २९ ॥

९ ( अ. सु. भा. कां॰ १० )

वृशा द्योविशा पृथिवी वृशा विष्णुः प्रजापितिः। वृशायां दुग्धमंपिबन्त्साध्या वसंवश्च ये।३०। वृशायां दुग्धं पीत्वा साध्या वसंवश्च ये। ते वै ब्रुधस्यं विष्टिप् पयां अस्या उपासते ॥३१॥ सोममेनामेके दुहे घृतमेक उपासते । ये एवं विदुषे वृशां दुदुस्ते गृतास्त्रिदिवं दिवः ॥३२॥ ब्राह्मणेभ्यो वृशां दुस्वा सर्वे ह्याकान्त्समंश्रुते । ऋतं ह्य स्यामापित्मिष् ब्रह्माथो तर्पः ॥ ३३॥ वृशां देवा उपं जीवन्ति वृशां मंनुष्या दुत । वृशेदं सर्वमभवद्यावृत्स्यो विषश्यंति ३४ (३५)

॥ इति पश्चमोऽनुवाकः ॥ ५॥

### ।। इति दशमं काण्डं समाप्तम् ।।

(वशा धौः) वशा द्यौ है, (वशा पृथिवी) वशा ही पृथिवी है, (वशा प्रजापति विष्णुः) वशा ही प्रजापालक विष्णु है। (ये साध्याः वसवः च) जो साध्य और वसु हैं, वे (वशायाः दुग्धं अपिबन्) वशा गौका दूध पीते हैं॥ ३०॥

(ये साध्याः वसवः च) जो साध्य और वसु हैं वे (वशायाः दुग्धं पीरवा ) वशा गौका दुध पीकर पश्चात् (ते वै

ब्रश्नस्य विष्टिपि ) वे खर्गके स्थानमें ( सस्याः पयः उपासते ) इसके दूधकी प्राप्ति करते हैं ॥ ३१ ॥

( एनां सोमं एके दुहें ) इससे सोमका कईयोंने दोहन किया है, ( एके घृतं उपासते ) कई इससे घृतकी प्राप्ति करते हैं। ( एवं विदुषे वशां दृदुः ) जो इस प्रकारके विद्वान को गौका प्रदान करते हैं, ( ते दिवः त्रिदिवं गताः ) वे स्वर्गमें जाते हैं। १२।

( ब्राह्मणेभ्यः वशां दस्वा ) ब्राह्मणोंको वशा गौ देकर( सर्वान् छोकान् सं अइनुते ) सव लोकोंको प्राप्त करते हैं।( अस्य

ऋतं ब्रह्म अथो तपः हि आर्वितम् ) इसमें ऋत, ज्ञान, तप आश्रित होते हैं ॥ ३३ ॥

(देवा: वशां उपजीवन्ति ) देवताएं वशा गौपर उपजीवन करती हैं (उत मनुष्या: वशां ) और मनुष्य भी वशा गौ पर ही जीवित रहते हैं। (वशा इदं सर्व अभवत् ) वशा गौ ही यह सब हो गयी है (यावत् सूर्य: विपश्यित ) जहां तक सूर्य का प्रकाश पहुंचता हैं॥ ३४॥

पंचम अनुवाक समाप्त ।

दशम काण्ड समास ।

# सर्वाधार श्रेष्ठ बह्म।

सूक्त ७ से सूक्त १० तक का स्पष्टीकरण किया नहीं, वह अब संक्षेपसे करना है।

सूक्त ७ और ८ में सर्वाधार श्रेष्ठ ब्रह्मका वर्णन है और यह विशेष सूक्ष्म दृष्टिस देखने योग्य है।

प्रथमके २२ मंत्रेंतिक 'कतमः स्वित् एव सः 'वह देव कौनसा है ? ऐसा प्रश्न किया है। उस एक सर्वाधार देवताके विषयमें किसीको संदेह नहीं है उसका वर्णन पूर्व मंत्रमागमें करते हैं और अन्तम पूछते हैं, कि 'वह देव, जिसका की यहांतक वर्णन हुआ हैं, वह कौनका है, इस उपदेशकी अपूर्व विधिका तात्पर्य यह है कि, जिसका वर्णन पूर्व मंत्रभागमें अथवा मंत्रभागोंमें किया गया है वह देव कहां है, उसका अनुसव पाठक लेवें,। जो श्रेष्ठ ब्रह्म है उसका वर्णन मंत्रोंमें किया है, वह अनुसवमें आने योग्य हैं मनुष्यका जन्म ही इस कार्यके लिये हैं। अब देखिये इस वर्णनका अनुसव कैसा आ सकता है।

प्रथम मंत्रमें "तप, ऋत, वत, श्रद्धा और सत्य किस अंग या अवयवमें रहता है," यह पूछा है। मनुष्यके किस अंगमें 'सत्य' रहता है शपाठक सोचें और अपने अन्दर देखें, तथा अनुभव लें, कि अपने अन्दर कहां किस स्थानमें सत्य रहता है, वही आत्मा है, यह निश्चयसे पाठक जान सकते हें, आत्म-बुद्धि-मन-चित्त इस अन्तः करणचनुष्टयमें हि सत्य श्रद्धा आदिका निवास है।

आगे भंत्र २, ३ और ४ इन तीन मंत्रोंमें विश्वात्माके किस खंगमें अग्नि, वायु, चन्द्रमा, भूमि, अन्तरिक्ष, चलोक, उत्तर युलोक, जलप्रवाह ये रहते हैं इसकी पृच्छा की है ।

पहिले मंत्रमें सत्य श्रद्धा आदिका स्थान मानव-न्यिक में पूछा है और अंगले इन तीन मंत्रोंमें विश्वात्माके देहके आमि वायु आदि देन किस अंगमें और किस अवयनमें रहते हैं, यह प्रश्न पूछा है। वेदमें न्यक्तिगत आत्मतत्त्व और विश्वात्म आत्मतत्त्व और विश्वात आत्मतत्त्व का विश्वात आत्मतत्त्व का विश्वात पाठक यहां देखें। विश्वात्म आत्मतत्त्व का ज्ञान यथार्थ रीतिसे होनेके लिये इस वर्णन की शैली को यथावत जानना चाहिये।

आगे मंत्र ५ और ६ कालखरूप का वर्णन है। इस काल-खरूप के मास, पक्ष, ऋतु अयन, अहोरात्र, पर्जन्यधाराएं (वर्षाकाल) सर्वाधार परमारमाके आधार से रहते हैं।

यहांतक पाठक देख सकते हैं कि प्रथम मंत्रों में वैयक्तिक सस्य श्रद्धा आदि गुण, आगेके तीन मंत्रों में पृथिव्यादि विश्वके पदार्थ और आगेके दो मंत्रों में कालके सब अवयव उसी एक सर्वाधार परमात्माके आधार से रहते हैं, ऐसा कहा है। यहां वैयक्तिक श्रद्धादि गुण व्यक्तिगत आत्माके आधारसे रहते हैं ऐसा नहीं कहा, प्रत्युत येभी विश्वाआत्माकेही आधारसे रहते हैं, ऐसा कहा है।

जो संपूर्ण छोकलेकान्तरोंको घारण कर रहा है, वह प्रजा-पितमो उसी सर्वाधार स्कंभमें आश्रित है, यह कथन मंत्र ७ में है। यहां प्रजापित नाम सर्वाधार विश्वारमाके आधार से रहने-वाले लोकपालक का है। अष्टम मंत्रमें कहा है, कि प्रजापित उच, मध्यम और कनिष्ट [सारिवक, राजस और तामस] विश्वके पदार्थ निर्माण करता है और इस तरह त्रिविध विश्वकी उत्पति होते ही स्कंभ नामक जो सर्वाधार आत्मा है, वह उस त्रिविध विश्वमें प्रविष्ट होता है और अन्दर व्याप कर रहने लगता है। ऐसा होनेपर मंत्रमें प्रश्न पूछा है, कि इस तरह सर्वाधार आत्माका प्रवेश विविध विश्वमें होनेके प्रश्नात् उस विश्वारमाके कितनेसे अंशने इस विश्वके व्याप है और कितना विश्वारमाका भाग अवाशिष्ट रहा है, जो इस विश्वके साथ संबंधि-त ही नहीं हुआ ? अर्थात्—

पादोऽस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि॥(ऋ.१०।५०)
एक अंशमात्रमें ये सब भूत हैं और शेष सब परमात्मा अपने
स्वरूपमें विराजता है। यह अनंत विश्व यद्यपि हमारी दृष्टिमें
अनन्त और अगाध है, तथापि परमात्मा की दृष्टिसे वह अखंत
अल्प, अंशमात्र है। यही बात समझाने के लिये इस अष्टम
मंत्रमें ये दो प्रश्न किये हैं, कि विश्वमें इसका कितना अंश प्रविष्ट
हुआ है और इसका शेष अंश कितना है ? इसका उत्तर यही
है, कि विश्व एक अल्पसा अंश है और शेष अनन्त परमात्मा
है, जो इस विश्वसे बाहर है।

नवम मंत्रमें फिर पूछा है, कि मूतकालके विश्वमें कितना

8

परमात्मा प्रविष्ट हुआ था, और भविष्यकालके विश्वमें कितना प्रविष्ट हुआ है ? अर्थात् इनका उत्तर यही है, कि भूत, वर्तमान और भविष्यकालीन सब भिलकर विश्व एक अल्प अंशके बरावर है, विश्वके बहेपनसे परमात्माका बहापन अनंतगुणा है, यही यहां कहनेका ताल्पर्य है। इस मंत्रमें तीसरा चरण अत्यंत महत्त्वका है वह यह है—

यत् एकं अंगं सहस्रधा अकरोत् ॥ ( मं० ९ )

''जो अपने एक अंगको सहस्रों भागोंमें विभक्त करता है।'' जैसा सूर्यका विभाग होकर प्रह और उपप्रह बने, पृथ्वीके वि-भाग होकर स्थावर, जंगम, दृक्ष, पश्च, पक्षी, मनुष्य बने। एक अंगके सहस्रों पदार्थ इस तरह बनते हैं। यही बात इसी सूक्तके २५ वें मंत्रमें इस तरह कही हैं—

बृहन्तो नाम ते देवाः ये असतः परिजित्तिरे । एकं तदक्कं स्कम्भस्य असदाहुः परो जनाः ॥ २५ ॥ ''वे बडे देव असत् से उत्पन्न हो चुके हैं और यह असत् सर्वा-धार परमात्माका एक अंग ही है, ऐसा ज्ञानी लोग कहते हैं॥''

स्कम्म नाम सर्वाधार परमातमा है, इसके दो अंग हैं। एक का नाम सत् और दूसरेका नाम असत् है। इन दोनो अंगोंका मिलकर नाम स्कम्म अर्थात् सर्वाधार परमातमा है। इस स्कंभ के एक अंगसे पृथ्वी, अन्तिरिक्ष और द्यु आदि सब लोक लेकान्तर बने हैं, इसीका अर्थ "इसने अपने एक अंगको सहस्रधा विभक्त कर दिया।" इस ९ म मंत्रमें स्पष्ट कह दिया है। पाठक इस तरह मंत्रका आशय जान सकते हैं। शतपथादि बाह्मणमें कहा है।के

हे बाव ब्रह्मणो रूपे मूर्त चैवामूर्त च॥

'ब्रह्मके दो रूप हैं, मूर्त और अमूर्त । इनका अधिक स्पर्धिकरण ऐसा किया है, कि मूर्त शारि और इन्द्रियों हैं और अमूर्त प्राण, मन आदि हैं। यह मूर्त और अमूर्त मिलकर ब्रह्म होता है। यही आशय स्कंभ नाम सर्वाधार परमारमाके असत नामक एक अंगसे सब लोकलोकान्तर बने हैं, इस मंत्रमें प्रकट हुआ है, और वे कैसे बने हैं, इसका स्पष्टीकरण 'इस स्कंभ नामक विश्वारमाने अपने एक अंगको सहस्रधा विभक्त करके यह विश्व बनाया, इस ९ म मंत्रमें हुआ है।

दशम मंत्रमें इस स्कम्म नामक सर्वाधार में लोक, कोश, आप, असन् और सत्रहते हैं और ये वहां हैं, यह बात

ब्रह्मज्ञानी लोग यथावत् जानते हैं, ऐसा कहा है, वह उक्त बात उक्त दृष्टिसे ही समझना चाहिये।

आगे ११ और १२ इन दो मंत्रोंमें वही बात दुहराई है, कि जो पाइले १ से ४ भैत्रोंमें कही है। स्कम्भ नामक विश्वाधार के अंग में अर्थात् शरीरमें आग्ने आदि देवताएं अपने अपने स्थानमें रही हैं। अर्थात् अग्नि, आए पृथ्वी, सूर्य, चन्द्र मिलकर उस सर्वाधार का शरीर है। आगेके चार मंत्रोंमें अर्थात् मंत्र १३ से १६ तक यही बात कही हैं —

मंत्र १३ = जिस सर्वाधारक शरीरके अंगोंमें ३३ देवताएं रही हैं।

मंत्र १४ = सब पिह्ले उत्पन्न हुए ऋषि, भूमि, ऋचा, साम, यजु, एक मुख्य ऋषि ये सब उसी सर्वाधारमें रहते हैं। मंत्र १५ = पुरुषमें अमृत और मृत्यु रहते हैं। समुद्र जिसकी धमानियां हैं।

मंत्र १६ = चारों दिशा-उपदिशाएं जिसमें नाडियां हैं जहां यज्ञ विशेष महत्त्व का स्थान पाकर रहा है।

इस तरह सर्वाधार परमात्माके शरीरके अंग बनकर ये सब पदार्थ रहे हैं। इसका ही स्पष्टीकरण पाठक आगे देख सकते हैं।

मंत्र १८ = इस सर्वाधारका मुख अग्नि है, चक्षु अंगिरस हैं, अन्य अवयव यातु-जन्तुमात्र है,

मंत्र १९ = बाह्मण जिस सर्वाधारका मुख है, जिह्ना मधु-कशा-- गौ है, जिस का दुग्धाशय विराट् विश्व है।

मंत्र २० = उससे ऋग्वेद, यजुर्वेद हुए और साम जिसके लोम है और अथर्वा-ब्रह्मा-जिसका मुख है।

पाठक इस वर्णनकी तुलना १३ से १६ मंत्रों के साथ करें।
मंत्र १३ से १६ तक जो कहा है, वही अधिक सुदृढ करने के
लिये मंत्र १८ से २० तक के मंत्र हैं। विश्वह्मणी परमात्मा के ये
सूर्यांदि अवयव हैं, यह विश्वही उसका शरीर है, वेद ही उसकी
वाणी है, वेदके द्वारा वही सब मनुष्यों के साथ बोल रहा है।
जो वेदवेता ब्राह्मण है, वही उसका मुख है इस तरह परमात्मा
प्रसक्ष हो रहा है, पाठक इस हममें परमात्माका साक्षाकार
करना सीस ।

१७ वे मंत्रमें परमारमसाक्षात्कार करनेकी और एक विशेष युक्ति दी है, वह यह है कि —

ये पुरुषे ब्रह्म बिदुः ते विदुः परमेष्टिनम् ॥ ( १७ )

" जो पुरुषमें-मनुष्यके अन्दर ब्रह्म जानते हें वे ही परमेष्ठी परमात्माको जानते हैं। यहां व्यष्टि, समष्टि और परमेष्टी का भेद देखना चाहिये। ब्यप्टि एक व्यक्ति है, सम्रि ब्यक्तिसमृह का नाम है, और परमेष्ठी स्थिरचर विश्वसंपूर्णका नाम है। मनुष्य विश्वव्यापक परमेष्ठी को किस तरह जान सकता है ? मनुष्यका इन्द्रियसमूह अल्प शक्तिवाला है, उससे विश्वसमाष्टि का आकलन कैसे हो सकता है ? उत्तरमें कहते हैं कि मनुष्य अपने अन्दर वहीं विश्वकी बातें अनुभव करें । मनुष्य अपने अन्दर देखे, कि मेरा आंख सूर्य ही है, अग्नि शरीरमें उष्णता रूप धारण किये हैं, जलतत्त्व रक्तरूपसे मेरे शरीरमें है और नाडियों में प्रवाहित हो रहा है, वायु मेरा प्राण बना है, पृथ्वी भी हाड़ियोंके रूपसे शरीरमें है, दिशाएं कान में रही हैं, इसी तरह ३३ देवताएं मेरे इस छोटेसे शरीर में अंशरूपसे आकर रही हैं और यहां मुझे सहायता दे रही है। मैं आत्मा हूं और ये ३३ देव यहां मेरे सहायक होकर इस शरीरमें मेरे वशवर्ता हो रहे हैं। यही ज्ञान पुरुष-मनुष्य-के शरीरमें लेने योग्य है। यही शरीरमें मूर्त और अमूर्त ब्रह्म रहता है । इसको यथावत् जान-नेसे विश्वमें विश्वारमामें- येही ३३ देव वैसे रहे हैं, यह साधक जान सकता है और अपने शरीरके अंशरूप देवोंका विश्वव्यापक परमात्मदेहमें रहनेवाले देवोंके साथ क्या संबंध है, यहभी देखा जा सकता है। जैसा आंखका सूर्यसे संबंध इ॰ । इस तरह विचार करनेसे साधक अपने आपको परमात्माके विश्वव्यापक देहमें एक अंश- मत्प अंशरूप देख सकता है । जो इस तरह अपने शरीरमें अनुभव कर सकेंगे, वेही ब्रह्माण्डदेहमें ब्रह्मका अनुभव और साक्षात्कार कर सकते हैं। यह ब्रह्मसात्क्षाकार की साधना है।

जो इस तरह मनुष्य अपने अन्दर ब्रह्म देख सकते हैं, वे परमेष्टी, प्रजापित और ज्येष्ठ ब्रह्मको भी कमशः जान संकते हैं और अन्ततः सर्वोधार परमात्माको जान सकते हैं।

कई साधक असत्को ही श्रेष्ठ मानकर उसकी उपासना करते हैं, और दूसरे साधक सत् को ही श्रेष्ठ मानकर उपासना करते हैं। इस तरह दोनों उपासनाएं मनुष्यों में शुरू हैं। यह मैत्र २१ में वर्णन है। परंतु आगे (मं० २२ में) कहा है, कि जिसमें आदित्य, रुद्र और वसु रहते हैं, और जिसमें भृत, वर्तमान और भाविष्य काल के सब लोकलोकान्तर रहे हैं, वही सर्वाधार परमेश्वर सबका उपास्य देव हैं॥

(मं० २३ = ) जिस परम त्माके निधिका संरक्षण सब तेंतीस देव करते हैं, उस निधिकों कीन जानता है ? इस मंत्रका अनुभव पाठक अपने अन्दर भी देख सकते हैं, क्योंकि सब ३३ देवों द्वारा-देवताओं के अंशोद्वारा- ही यहां के आत्माकी रक्षा हो रही है। यहां सूर्य, चन्द्र, वायु, अग्नि, पृथ्वी आदि आये हैं, रहे हैं और यहां के निधिकी रक्षा कर रहे हैं। इसी का वर्णन आगेके २४ वें मंत्रमें कहा है कि ब्रह्मज्ञानी और देव जहां श्रेष्ठ ब्रह्मकी उपासना करते हैं, यह जो जानता है, वही ज्ञानी होता है। २५ वे मंत्रमें सर्वाधार परमात्मा का एक अंग असत् है, जिससे अग्न्यादि सब देवताएं बनी हैं, ऐसा वर्णन है अर्थात् यह बात यहां स्पष्ट हो चुकी है कि सर्वाधार परमात्मा के शरीर के दो अंक हैं, एक सत् और दूसरा असत्। दोनों मिलकर सर्वाधार परमात्मा होता है, जिसका अधार सब विश्वको है। इसी बातका अधिक स्पष्टीकरण मंत्र २७ में करते हैं -- जिसके शरीरमें ३३ देव एक एक अवयवमें रहते हैं, अर्थात् जिसके शरीरके अवयव इन देवताओं के दि बने हैं, वही सर्वाधार परमात्मा है, इसको ब्रह्मज्ञानी ही जानते हैं।

इस स्थानपर परमातमा मूर्त- अमूर्त, दोनों ह्पोवाला है, यह बात स्पष्ट हो चुकी है। परमात्माका प्रत्येक गात्र एक एक देवताका बना है। वस्तुतः मनुष्यके गात्रभी सब देवताओं के हो बने हैं। क्या हमारे गात्रों और अंगोंमें पृथ्वी, आप, अग्नि वायु आकाश ये देवताएं नहीं हैं ? हैं और अवस्य हैं। इसी तरह विश्वाधार परमात्माके विश्वदेहके प्रत्येक अंगभी देवताओं के ही बने हैं। इस तत्त्वज्ञानकी ब्रह्मज्ञानी ही जानते हैं, अन्य मृद्ध क्या जानेंगे ?

२६ वे मंत्रमें एक विशेष ही महत्त्वकी बात कही है, वह यह कि--

स्कंभः पुराणं प्रजनयन् व्यवर्तयत् ॥ (२६)

"सर्वाधार परमात्मा अपने पुराणे अंगको पुनः जन्म देता
हुआ, उसको परिवर्तित करता है, अर्थात् नया ही बनाता है।
यह इस सर्वाधारका अंग पुराणा होनेपर भी उसीकाही समझना
चाहिये। उसीका है ऐसा ज्ञानी जन सानते हैं। यही बात आगे
अगले सूक्तमें दर्शायेंगे—

पुको ह देवो मनसि प्रविष्टिः प्रथमो जातः स उ गर्भे अन्तः । (स्क ८। २८)

' एकही देव जो मनमें प्रविष्ट हुआ है, वह पहिले जन्मा था, वही पुनः गर्भमें आ गया है। ' यह नया बननेके लिये ही गर्भमें आ गया है। यही बात अन्य वेदों में भी है --

एवो ह देवः प्रदिशोऽनु सर्वाः पूर्वी ह जातः स उ गर्भे भन्तः।

स एव जातः स जनिष्यमाणः

प्रत्यङ् जनास्तिष्ठीत सर्वतो मुखः ॥

(वा० यजुः० ३२।४,)

" यह देव सब दिशाओं में व्याप्त है, यही पहिले जनमा था और यही अब गर्भमें आ गया है, यही भूत कालमें हुआ था भीर यही भविष्य कालमें जन्म लेनेवाला है, तात्पर्य यह कि यही सब अनंत मुखवाला प्रत्येक मनुष्यमें रहता है। " अतः यही पुराणा हो जानेपर पुनः पुनः जन्म लेता है और नया बनता है क्योंकि मृथ्युभी यही है और जन्म भी यही है। यम ( मृत्यु ) भी वही है और प्रजापितभी अथवा पिताभी वही है।

मं॰ २८ में हिरण्यगर्भ भी उसी स्कंभ-सर्वाधारसे सामर्थ्य प्राप्त करके हुआ, यह बात दर्शाइ है। तात्पर्य यह कि इस सर्वोधार परमात्मामें सब लोक, सब तप, सब ऋत, अर्थात् सब कुछ समाया है । इसीका नाम इन्द्र है और इंसी कारण इन्द्रमें यह सब कुछ है, ऐसा कहा जाता है। (मं॰ २९-३०) इस परम देवका नाम प्रातःकालमं सूर्योदयके पूर्व और उषः-कालके पूर्व ध्यानद्वारा स्मरण करनेसे अपना आदिमक खराज्य प्राप्त होता है, जो सबसे श्रेष्ठ मनुष्यका प्राप्तन्य है। यह नाम-जप एक प्रकारका वाग्यज्ञ ही है।

ईश्वरका शरीर।

आगे ३ मंत्रोंमें ( अर्थात् मं॰ ३२-३४ इन मंत्रोंमें ) ईसरके शरीरका वर्णन है। भूमि उसके पांव हैं, अन्तरिक्ष पेट है, बलोक िर है, सूर्य आंख है, नया नया बननेवाला चन्द्रमा भी उसका दूसरा आंख है, अग्नि मुख है, वांयु प्राण और अपान है, आंगिरस आंख बने हैं, दिशाएं कान हैं। इस तरह इस सर्वाधारका ब्रह्माण्ड देह है। पाठक इस तरह इस परमात्माका साक्षात्कार करें। इसी परमात्माने यह पृथ्वी, अन्तरिक्ष, युलोक, सब दिशा उपदिशांओं का धारण किया है, वह सब भवनोंके अन्दर व्याप कर रहता है । सबका धारण करता है। (मं ३५)

इस परमारमाने ही ' सोम ' नामक दिव्य औषत्रि बनाथी

है, वायु आर मन को चन्नल बनाया है, जलांको प्रवाही बनाया है। इसी भुवनोंके बीचमें वर्तमान देवताके आश्रयसे सब देव-ताएं रहती हैं, जिस तरह शाखाएं वृक्षके आश्रयसे रहती हैं। हाथ, पांव, वाणी, कान, चछुसे जिसको उपहार पहुंचाया जाता है, सब देवता जिसकी उपासना करके उपहार पहुंचाते हें, वही अनन्त ईश्वर सबका उपास्य है । (मं॰ ३६-३९)

उसमें अन्धकार नहीं है, पाप उससे दूर है, तीनों ज्योतियां उसीमें हैं। वहीं सर्वत्र गुप्त रहनेवाला प्रजापित है। दिनप्रभा और रात्री वे दो ब्रियें छः ऋतुवाला संवत्सररूपी वस्न वुन रही हैं, न ये कभी थकती हैं और न अपना कार्य समाप्त करती हैं। इनपर अधिष्ठाता एक पुरुषभी है, जो धागा देता है और कार्य करवाता है। सब ताना और बाना यह काल ही है। यह उसी परमात्मांकी शक्तिका एक महिमा है। [( सं० ४०-४४ )

पाठक इस तरह इस सूक्तका मनन करें और परमात्माका साक्षात्कार करनेको सीखें । इसीलिय मनुष्यजन्म प्राप्त हुआ है। अब इसी परमारमाके वर्णनपरका आगेका मनोरम सूक्त देखिये-

सक्त ८ ज्येष्ठ ब्रह्म ।

पूर्व सूक्तमें जिस स्कंभ-स्तंभ-सर्वाधार परमात्माका वर्णन हुआ है, उसीका वर्णन करके पुनः इसी सूक्तमें वही विषय समझाते हैं--

भूत, वर्तमान और भविष्य कालमें जो कुछ विश्व है, उस सबका अधिष्ठाता वही परमात्मा है, वहीं सबका प्रकाशक है, वहीं सबका उपास्य है ( मं॰ १ )। इसी परमात्माने पृथ्वी और यु धारण किये हैं, इतनाही नहीं परंतु-

स्कंभ: इदं सर्वं, आत्मन्वत,

(मं०२) यत् प्राणत्, यत् निमिषत्। यह सर्वोधार परमात्माही यह सब कुछ विश्व है, ैं।जिसमें भारमा है और जो प्राणापान लेताछोडता है और निमेषोन्मेष

करता है। देखिये -

स्कंभ इदं सर्वे । [ अधर्वे० १०।८।२ ] पुरुष प्रवेदं सर्व । [ ऋ० १०।९०।२ ] एकं अंगं सहस्रघा अकृणोत्। [ ऋ० १०।७।९ ] वासुदेवः सर्वं । [ भ० गीता ७।१९ ] विश्वं विष्णुः । विष्णुसहस्रनाम [म० भारत ]

स्कंभही सब कुछ है, पुरुषही सब कुछ हैं उसके एक भंगसे सहस्रों वस्तुएं बनी हैं, वहीं सब कुछ है। ये सब वर्णन विश्वत्माके ही हैं। यदि वही सब कुछ है, तो जो दीखता है, बह भी सब उसीका रूप है। यह सिद्ध है।

[ मं॰ ३ ] तीन प्रकारकी प्रजाएं हैं, एक सस्वगुणी, दूसरी रजोगुणी और तींसरी तमोगुणी। सब विश्व इन तीनों गुणोंसे अरपूर है, कोई वस्तु इन गुणोंसे रहित नहीं है। सत्त्व-गुणी प्रकाशमें रहते हैं, रजोगुणी भोगमें विराजते हैं और तमोगुणी अन्धकारमें जाते हैं।

[सं० ४-५] बारह मिहिने, तीन काल अर्थात् गर्मा, बृष्टी और सदीं, और तीन सी साठ दिवस यह सुस्थिर कालचक है। इसमें ६ ऋतु हैं, एक अधिक मास है, वह अकेला ही रहता है।

[ मं० ६- ८ ] एक पुराणकालसे विद्यमान महत्पद है;
उसी पदके साथ स्थावर जंगम सब कुछ संबन्धित है। कोई
वस्तु उससे संबंध न रखनेवाली यहां नहीं है। एक चक है जो
आगेपीछे चलता रहता है, उसके आधे भागसे यह सब विश्व
उस्पन्न हुआ है,जो दूसरा आधा भाग है वही गृढ़ है वह हरएक
जान नहीं सकता। इसकी गति दीखती नहीं है, परंतु उसकी
जो स्थिति है, वही दीखती है। गतिमें भूतकाल गया है, इस
लिये दीखती नहीं, और भविष्य काल आया नहीं है, इस
कारण दीखता नहीं है, वर्तमान काल अति अल्प है, वह अंश
ह्वप दीखता है।

[ मं॰ ९ ] मनुष्यका सिर एक पात्र है, उसका मुख नीचे है, इसमें सब विश्वरूपी यश रहता है, सब मनुष्यका सामध्ये इसीमें रहता है। मस्तक बिगड गया तो मनुष्यत्व ही नष्ट होता है। वहां सात ऋषि सायसाय रहते हैं, दो आंख, दो कान, दो नाक और एक मुख ये सातऋषि हैं। यहां इस खजानेके बडे संरक्षक हैं। मनुष्यको चाहिये कि वह इस का महत्त्व जाने और इसकी उत्तम रक्षा करे। क्योंकि संपूर्ण मानवता यहां है।

#### एकही है।

यत् एजति, पतित, यत् च
तिष्ठिति, प्राणत्, अप्राणत्,
निमिषत् च यत् भुवत् ।
तत् विश्वरूपं पृथिवीं दाधार, तत्
संभूय एकं एव भवति । [ मं० ११ ]
'इस विश्वमें कंपन, पतन, स्थिरस्व से युक्त, प्राणयुक्त,प्राणरहित, निमेष करनेवाला ऐसे अनेक वस्तुमात्र हैं । यह सब

मिलकर एकडी सत् तत्त्व होता है और वही तत्त्व विश्वहर है अर्थात् धव ह्पोंका धारण करता है, उसीने इस पृथ्वीको धारण किया है। 'वही एक तत्त्व है, शेष जो है, वे सब उसके हप हैं

(मंत्र १२) एक अनन्त सत् तत्त्व है, वही सर्वत्र ज्याप्त है। अनन्त और सान्त ये दोनों अन्तमें एक दूसरेमें मिले हुए हैं। इसका भूत भविष्य देखता हुआ विद्वान ही आगे बढता है, उन्नति करता है।

(मं. १३) एक प्रजापित है' वह वस्तुतः अद्दयमान है, वह गर्भमें संचार करता है और ग्रुप्त रूपसे अनेक रूपों में उत्पन्न होता है। उसके एक आधे भागते ही यह सब विदव उत्पन्न हुआ है, उसका जो रोष भाग है, वह ग्रुप्त है, वह पह-चानना कठिन है।

सब लोग इस सत् तत्त्वको आंखसे देखते हैं, परंतु सब इसको मननसे जानते नहीं। (मं. १४) जो दिखाई देता है, वह भी उसीका रूप है, परंतु यह सबको समझमें नहीं आता है। (मं० १५) वह सत् तत्त्व सबैत परिपूर्ण है, वह सूर भी है और पास भी है, वह पूर्णभी है और हीनमें भी वही है। यही बडा पवित्र और उपास्य है, सब इसीके पास उपहार पहुंचाते हैं। (मं० १६) जिसके बलसे सूर्य उदयको प्राप्त होता है और जिसमें अस्त को प्राप्त होता है, वहीं श्रेस्ठ, त्रहा है, उससे और दूसरा कोइमा श्रेस्ठ तत्त्व नहीं है। [मं०१७] वेदवेता जिसकी प्रशंसा करते हैं, वही प्रकाश देनेवाला आदिखा है, जो सबका आदान करता है। वही सबका आधार है। उसी के आधारसे सब अन्य देव हैं। सबको प्रकाशित करनेवाला वही एक देव है। [मं०१८]

एकही ज्येष्ठ ब्रह्म है। सत्य, ज्ञान और प्राण उसीसे संबंधित हैं। जैसा दोनों अरिणयों से अप्नि निकलता है, वैसा ही सर्वत्र वही सत्तरत है और प्रकटभी होता है। गर्भमें [अपाद] पादरहित ही गर्भ सर्वप्रथम होता है, वहां आगे [खर] प्रकाशको प्राप्त करता है, और वहीं चतुष्पाद— हो हाथों और दो पानों से युक्त— हो कर सब प्रकारके भोग भोगता है। [मं० १९-२१] वह भोग्य होता है, भोका होता है बहुत अन्न प्राप्त करता है और और वहीं सनातन देवता की उपासना करके कृतकृत्य होता है। [मं० २२]

यही एक सनातन सत् तत्त्व है। जो फिरसे नया नया

होता है, जैसे वारंवार दिन और रात होते हैं इसी तरह यह जल्पित और लय होता है। [मं॰ १३] सी, हजार, दश लक्ष, अर्बुद असंख्य शाक्त इसमें है, इसकी यह शक्ति कोई जान नहीं सकता। यही देव इस सबको प्रकाशित करता है। [मं० २४] बालसेभी स्क्ष्म यह है, सबको घेरनेवाली ही यह देवता है और वही प्रियह्प है। [मं० २५] यही कल्याण करनेवाली, अजर और अमर है। इस मृत देहमें यह न मरनेवाली, देवता है। यह स्त्री, पुरुष, कुमार, कुमारी, बृद्ध आदि सब ह्पोंमें होती है, इसी लिये इसको विश्वतामुख कहते हैं। [मं० २६-२७]

यही पिता और यही पुत्र है, यही ज्येष्ठ है और यही किनिष्ठ है। यही एक देव मनमें प्रविष्ट हुआ है, वही एक बार जन्मकर फिर गर्भमें पुनर्जन्म के लिये आता हैं। [मंव २८]

पूर्ण परमात्मासे हो यह पूर्ण विश्व बना है, क्यों कि जैसा वहपूर्ण है, वैसा यह भी पूर्ण है। इसकी जीवन उसीसे मिल-ता है। जहांसे इसकी जीवन मिलता है, उस मूल स्रोत को जानना चाहिये। (मं०२९) यही सनातन है, और यही सब कुछ बन ग्यी है। यही बडी देवता है। [मं०२०] एक देवता है जो ऋतसे युक्त है, उसकी ही शक्तिसे ये बृक्ष हरे भरे दीख रहे हैं। (मं०३१) पास होनेपर भी दीखता नहीं और पास होनेपर भी उसका त्याग नहीं किया जाता। उसी इंश्वरका यह काव्य है, जो नाशको नहीं प्राप्त होता और जीगभी नहीं होता। (मं०३२)

अपूर्व देवताने प्रेरित हुई वाणी सब कोई बोलते हैं; इस वाणीकी मूल प्रेरणा जहांतक पहुंचा देती है, वही बड़ा बद्ध है। ब्रह्मकी प्राप्त करनेका यही साधन है कि वाणीका मूल देखा। ( गं० ३३ ) जहां देव और मनुष्य नाभिमें आरे रहनेके समान आश्रित हुए हैं, वहीं माया से छिपा हुआ सत्तत्त्व हैं, उसीको जलका पुष्प कहते हैं, क्योंकि उसी फूलसे विश्वका बीज उत्पन्न होता है। ( गं० ३४ ) वायुका संचलन, दिशाओं का अव-कारा, तथा अन्यान्य कार्य उसीसे हो रहे हैं। ( गं० ३५ )

पृथ्वी, अन्तरिक्ष और युलोक में जो रहता है वह वही एक देव है, इसीके ये रूप हैं, प्रश्येक दिशामें वही भिज-भिज्ञ दीखता है। (मं॰ ३६) जो इस फैले हुए विश्वव्यापक सूत्रारमा को जानता है,जिस सूत्रमें सब विश्वके लोकलोकान्तर पिरोये हैं, सब प्राणी उसीमें हैं और कोई उससे बाहर नहीं

青」(中・ヨリーヨと)

विश्वको जलानेवाला आग्नि पृथ्वीपर है, उसका सहायक वायु भी अन्तरिक्षमें हैं, युलोकमें सबको प्रकाश देनेवाला सल्यधर्मा सूर्य है। यह सब एकके ही सामर्थ्यसे कार्य हो रहा है। (३९-४२

एक कमल है, तीन गुणोंसे वह बंधा है, नौ द्वार है, उनमें वह कमल रहता है। यही हृदयकमल है। नौ द्वारोंवाला स्थान यह शरीर ही है। इस कमलमें जो पूज्य देव है, वही ब्रह्म- श्लानी जानते है। (मं० ४३)

निष्काम, धैर्ययुक्त, अमर. खयंभू, रससे संतुष्ट होनेवाला, कहीं भी न्यून नहीं, सर्वत्र ओतप्रोत भरा हुआ वह देव है, उसको यथावत् जाननेसे ही मृत्युका डर दूर हो जाता है; यही आत्मा अजर, अमर और सदा तरुण है। यही सब शक्तियों का केन्द्र है। यही आनंद देनेवाला है। उसको यथावत् जानने के छिये ही मनुष्य यहां उत्पन्न हुए है।

#### गी।

आगे सूक्त ९ और १० में गौका वर्णन है। गौका यहां नाम १ शतौदना १ है। सैंकडों मनुष्योंका अज देनेवालों गौ शतौ-दना कहलाती है। कल्पना करिये कि प्रतिदिन १० सेर दूध गौ देती है। इस हिसाबसे प्रतिदिन पांच मनुष्योंका पेट भरती है, एक मासमें १५० मनुष्यों का पेट भरती है और छः सात महि नोंमें एक सहस्र मनुष्योंका पेट पालन करती है। इस हिसाबसे एक आयुमें गौ दस हजार मनुष्योंका पेट पालन कर सकती है और उसकी संतानसे और आधिक। गौका यह महस्त्र है। गौका दूध बीमारों और अशक्तींको तो अमृत जैसा है, बालकोंके लिये तो गौ माताका स्थान घारण करती है। गौके दूधसे बल मेधा और बुद्धिकी वृद्धि होती है। शतौदना गौका यह महत्त्व है।

यह गौ खर्गाय वस्तु है। कामधेनु यही है, जो गौ जिस सभय चाहिये उस समय दूध देती है, उसका नाम 'कामदुधा' है। कामधेनु यही है। गौ विद्वान् ब्राह्मण को दान देनसे बड़ा लाभ है, यह दान अन्न और सुवर्ण के साथ, (अपूप, हिरण्य) होना चाहिये। (मं० ७-८) यज्ञके शमिता, अज्ञेक पाचक, देवोंक वसु, मरुत् और आदिस्य ये सब गौ के संरक्षक हैं। देव पितर, मनुष्य, गंधवं और अप्सरागण ये सब गौकी रक्षा कर वाले हैं, क्योंकि गौके दुधसे ही अग्निष्टोम और अतिरात्र ये-यज्ञ होते हैं। (मं० ९)

जो श्तीदना गोका दान विद्वान्को करता है, उसको अन्त-रिक्ष, भूमि, दिशा, महत् तथा अन्य सब छोकोंमें उत्तम स्थान प्राप्त होता है। (मं० १०) सबकी पवित्रता करती हुई यह गी देवोंको यज्ञद्वारा प्राप्त करती है। त्रिलोक्षमें जो देवताएं हें वे सब गोके दूधसे तृप्त होती हैं, दूध, घी इसीसे उनको प्राप्त होता है। (मं०११-१२)

आगे मं० १३ से २४ तक कहा है कि इसा तरह गोका वर्णन है कि यह गोके अवयव और गो दाताका कल्याण करे और दूधदही घृत आदि सब वस्तु उसको पर्याप्त प्राप्त हों और दाता खर्मको प्राप्त हो।

आगे २७ मंत्रतक ब्राह्मणोंको पृथक् पृथक् गौ दान करने का वर्णन है।

दशम स्क्रम भी ऐसा ही गोका वर्णन है। गोका दान लेने का अधिकारी कौन है, इस विषयमें द्वितीय मंत्रकी स्चना अत्यंत महत्त्वकी है। जो यक्तका तत्त्व जानता है,वही गोका दान लेव। गो अपने भोग के लिये लेनी नहीं है, प्रस्युत यक्तके लिये लेनी है, यह जो जानता है, वही दान लेवे और उसीको दान दिया जावे। (मं०१-३)

इस सुक्तमें गोका नाम बशा है। बशा गो वह है कि जो सुखंस दोहि जाती है। दूमरी 'सूतवशा' है, अर्थात् जो नौकर को वश रहती है। अन्य गाँव वशमें नहीं रहतीं। बशा गो सबमें उत्तम है, क्योंकि वह न मारती है, न लायें लगाती है आर हर समय दूध देती हैं।

संपूर्ण पृथ्वी, तथा आप इन सबकी रक्षा यह गो करती है। सहस्र धाराओं से दूध देकर यह गो हरएक का संरक्षण करती है। (मं०४)

### गौका उत्सव।

जो उत्तमसे उत्तम गो होती हैं, उसका महोत्सव करते हैं गो आग चलायों जाती है, उसके पीछे सा मनुष्य पात्र लेकर चलते हैं, सो मनुष्य दोहन करनेवाल चलते हैं, सो मनुष्य उद्दाहन करनेवाल चलते हैं, सो मनुष्य उसका रक्षा करनेवाले गोपक हुए में चलते हैं; गोके पीछे इस तरह ३०० मनुष्य बड़े आनंदसे चलते हैं। (मं० ५) बड़-बाज बजाय जात हैं और नगर भरमें इसका यह उत्सव मनाया जाता है। यज्ञद्वारा गोक दूधसे सबका जीवन उत्तम रीतिसे होता है, इसालिये उत्तम गोका या वार्षिक उत्सव किया

जाता है।

गोको ' यज्ञपदी ' अर्थात यज्ञका आधार कहा जाता है, क्योंकि इसके दूध और घृतसे यज्ञ होता है, पर्जन्य से घास की उत्पत्ति होकर इस गोकी रक्षा होती है ( मं॰ ६ )। सोमबही गो खाती है, और उसका परिणाम दूधपर होता है, वह दध पीनेसे मनुष्यमें भी सोमका बल श्रास होता है। दूध दही घृत तो गोके अर्थानहीं है, परंतु बैलमे केली होती है, जिलसे सब राष्ट्रकी रक्षा होती है, इस तरह गोही सबकी रक्षा करती है। ( मं॰ ७-३७ )

गौ क्षत्रियकी माता है, अन्न की भी वही माता है ( मं०-१८ ), ब्रह्मकी विशेष बळवत्तर शाक्तिस गौकी उत्पत्ति हुई हैं ( मं० १९ ), गौके अवयवोंको विशेष बळ प्राप्त होता है, उससे सब विश्व का धारण होता है। गौ यज्ञ ही का रूप है ( मं०२०-२५ )

गौ अमृत का धारण करती है, जो सृत्युके मार्गपर होते हैं वे गौकी उपासना करके दीर्घ जीवी होते हैं। गौदी सब कुछ बनी है: देव, मानव, असुर, पितर और ऋषि गौके दूधसेदी पुष्ट होते हैं (मं० २६)। इस तरहका सब ज्ञान जो जानता है वही वशा गौका दान लेवे (मं०२७)।

(मं०२८) वहण राजाकी जैसी जिहा बडी तेजिस्तिनी होती है, कोई उसका विरोध नहीं कर सकता, उसी तरह बशा गौ प्रतिगृह करनेके लिये किन होती है। अज्ञानी मनुष्य उसका दान नहीं लेसकता (सं० २९) । विश्वत्माका वीर्य चार वस्तुओं में विभक्त हुआ, उसमें एक बशाके रूपमें प्रकट हुआ है। अन्य तीन भाग यज्ञ, जल और पशुंक रूपमें प्रकट हुए हैं।

साध्य वस, आदि देव वशाका दृध पांकर ही सिद्धि को प्राप्त हुए। वशा गो ही पृथ्वीपर भूमि यो और प्रजापतिका कार्य कर रही हैं (मं॰ ३०-३१)। यह सब झान जो जानते हैं वे ज्ञानी को गो दान देकर खगेके भागी हुए हैं। (३२-३३) वशा गोपर देव उपजीवन करते हैं, गोका दृध पांकर मनुष्य-

दशा गापर दब उपजाय करते हैं। जहांतक सूर्य प्रकाशता है वहांतक भी जांवित रहते हैं। जहांतक सूर्य प्रकाशता है वहांतक का विश्व मानो वशाका ही हप है, इतना महत्त्व गौका है। पाठक इस तरह गौका महत्त्व जाने और गोपाटन तथा गौ संवर्धन करके अपनी पुष्टि प्राप्त करें और दिशियुका सेवन करके यशसी वनें।

# अथर्ववेदका सुवोध भाष्य।

# द्शमकाण्डकी विषयसूची।

| A                                                       | AR  | विषय                        | AA  |
|---------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|-----|
| विषय                                                    |     | १० सर्वत्र पुरुष ।          | २५  |
| अथर्ववेद दशम काण्ड ।                                    | 2   | ११ ब्रह्मज्ञानका फल ।       | २६  |
| ब्रह्मज्ञानका फल                                        | 3   | १२ ब्रह्मकी नगरी।           |     |
| दशम काण्डकी ऋषि-देवता छंद-सूची                          | 9   | अयोध्यानगरी।                | २७  |
| [१] कृत्यादूषणम्।                                       | "   | १३ अपनी राजधानीमें          |     |
| घातक प्रयोगको असफल बनाना।                               | १२  | ब्रह्माका प्रवेश ।          | २८  |
| <i>હાલામવાન</i> ન                                       | १३  | १४ अयोध्याके मार्गका पता ।  | २९  |
| [२] केनसकम्।<br>स्थूल शरीरमें अवयवोंके संवंधमें प्रश्नी | 4   | १५ केनसूक्त और केनोपनिषद्।  | 1,7 |
|                                                         |     | [३] सपत्ननाशक चरणमणि ।      | 30  |
| केनस्कका विचार।                                         |     | [४] सर्वविष दूर करना।       | 33  |
| १ किसने अवयव बनाये ?                                    | ,,  | [५] विजयप्राप्ति ।          | ३६  |
| २ जाने दियों और मानसिक                                  |     | शत्रुके पराजयक छिप यत्न ।   | 88  |
| भावनाओं के संबंधमें प्रश्न ।                            |     | [६] मणिवंधन ।               | 86  |
| ३ रुचिर, प्राण, चारिज्य, अमरत्व                         |     | [७] सर्वाधारका वर्णन्।      | 8.0 |
| आर्दिके-विषयमें प्रश्न ।                                |     | [८] ज्येष्ठ ब्रह्मका वर्णन। | ५३  |
| ४ मन, वाणी, कर्म, मधा, श्रद्धा तथा वाह                  |     | [९] शतौदना गो।              | 49  |
| जगत्के विषयमें प्रश्न ।                                 | १९  | [१०] वशा गौ।                | ६२  |
| (समाप्टिन्याप्टिका संवंघ )<br>५ ज्ञान और ज्ञानी।        | 20  | सर्वाधार श्रेष्ठ ब्रह्म ।   |     |
| ६ देव और देवजन।                                         | 28  | ईश्वरका शरीर।               | Go  |
| ७ अधिदैवत ।                                             | 29  | ज्येष्ठ ब्रह्म। (सूक्त ८)   | 90  |
| ८ ब्रह्मप्राप्तिका उपाय ।                               | २३  | एक दी है।                   | 98  |
| ९ अथर्याका सिर।                                         | 48  | गा।                         | 99  |
| र अवस्था (तर)                                           | , 0 | गौका उत्सव।                 | ,93 |

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

73550



Acc. 73550

ARCHIVES DATA BASE 2011 - 12





पारडी [जि. बलसाड]